प्रकाशक नागरोप्रचारिग्गी सभा, काशी

> मुद्रक श्री श्रपूर्वकृष्ण वसु इंडियन प्रेस, लिमिटेड बनारस ब्रांच

निवेदन्

जयपुर राज्य के त्रांतर्गत हणोतिया ग्राम के रहनेवाले बार्स्ट-नृधिंहदास जी के पुत्र बारहट बालाबख्श जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि राजपूतों श्रीर चारणों की रची हुई ऐतिहासिक श्रीर (डिंगल तथा पिंगल ) कविता की पुस्तकें प्रकाशित की जायँ जिसमें हिंदी-साहित्य के भाडार की पूर्ति हो श्रीर ये ग्रंथ सदा के लिए रक्षित हो जाय। इस इच्छा से प्रेरित होकर उन्हें ने नवबर सन् १६२२ में ५०००) काशी-नागरीप्रचारिणी सभा को दिए श्रीर सन् १६२३ में २०००) श्रीर दिए। इन ७०००) से शां) वार्षिक च्याज के १२०००) श्रंकित मूल्य के गवमेंट प्रामिसरी नाट खरीदकर ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडाउमेंट फड्स, युक्तपांत के पास जमा कर दिए गए हैं। वार्षिक आय ४२०) रु० होगी। बारहट बालाबख्श जो ने यह निश्चय किया है कि इस आय से तथा साधारण व्यय के अनंतर पुस्तकों की बिकी से जा श्राय हो श्रथवा जा कुछ सहायतार्थ श्रीर कहीं से मिले उसने ''बाला-बिख्श-राजपूत-चारगा-पुस्तकमालां" नाम की एक ग्रंथाव ली प्रकाशित की जाय जिसमें पहले राजपूतों श्रौर चारणों के रचित प्राचीन ऐतिहासिक तथा काव्य-प्रथ प्रकाशित किए जायँ श्रीर उनके छुप जाने श्रथवा श्रभाव में कि सी जातीय सप्रदाय के किसी व्याक्त के लिये ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रथ, ख्यात श्रादि छापे जाय जिनका सबध राजपूतों अथवा चारणों से हो। बारहट बालाबरूश जी का दानपत्र काशी-नागर।प्रचारिगो सभा के तोसव वार्षिक विवरण मे अविकल प्रकाशित कर दिया गया है। उसकी घारात्रा के अनु-क्ल काशी-नागराप्रचारियाी सभा इस पुस्तकमाला के। प्रकाशित करती है।

# विषय-सूची

| विषय          |                   |                                     |                      |           | वृष्ठ      |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| (             | १) प्रथम प्रव     | काश                                 |                      |           |            |
| मंगलाचरण      | •••               | •••                                 | •••                  | •••       | ?          |
| प्रार्थना     | •••               | •••                                 |                      | •••       | ६          |
| वंशोसित       | •••               | • • •                               | •••                  | •••       | Ø          |
| नसवतसिह       | जी का स्वर्गवास   | •••                                 | •••                  | •••       | <b>१</b> ७ |
|               | (२) द्वितीय       | प्रकाश                              |                      |           |            |
| बादशाह श्र    | रिगजेव का श्रज    | मेर श्राना                          | •••                  | •••       | २ <b>३</b> |
| श्रजीतसिहः    | जी का जन्म        | •••                                 |                      | •••       | २६         |
| दिल्ली में व  | गदशाह का राठे     | हिं पर सेना भेज                     | ना                   | •••       | <b>३१</b>  |
|               |                   | कर यमुना में बह                     |                      | • • •     | ३३         |
| दिल्ली में    | राठौड़ श्रीर बाद  | शाही सेना का र                      | <b></b>              | •••       | ३३         |
|               | (३) तृतीय         | प्रकाश                              |                      |           |            |
|               | का श्रनमेर श्रा   | -                                   | ***                  | •••       | ४१         |
| तद्दरखान      | । का पुष्कर में र | ाठाड़ों से युद्ध                    | ***                  | •••       | 84         |
|               | (४) चतुर्थ        | प्रकाश                              |                      |           |            |
| कुंदाद्रह्    | में तद्दवरखान से  |                                     | ***                  | •••       | ४८         |
|               | (४) पंचम          | प्रकाश                              |                      |           |            |
| श्रीरंगलेव    | का अजमेर आ        | ना                                  |                      |           | •• •       |
| श्रीर्गणिय    | । का चीतीह पर     | जाना श्रीर सीसे                     | <br>दियों का श्रीरंग | जैब से गर | પ્રશ       |
|               | in anicht Abl d   | रना                                 | ***                  | 11 4 38   | प्र३       |
| बारगङ्ग       | प का उदयपुर प     | र जाना                              | •••                  | •••       | पूप्<br>us |
| चादगाद<br>*** | का श्रजमेर श्रा   | पर जालीर की स                       | हियता करना           | • • •     | <b>५</b> ६ |
| 77. 24        | ना सामाय है। दि   | धिपर होरजन                          |                      | •••       | યુહ        |
| इन्द्रासर     | पा दिल्ली से व    | नोषपुर श्राना                       | - <del>-</del> -     | •••       | ५७         |
| इन्द्राम्य    | द का गोतासर में   | नपपुर श्राना<br>चेानंग श्रीर दुर्गट | ास से कर             | ***       | ५८         |
|               |                   | •                                   | 3d                   | •••       | પ્રદ       |

| विषय                                              |                                       |         | पृष्ठ       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| (६) षष्ठ प्रकाश                                   |                                       |         | -           |
| इन्द्रसिंह के भाग जाने से बादशाह का उस            | <b>गर</b> कोप                         | - • • • | ६३          |
| बादशाह का शाहजादा श्रकबर श्रीर तहवरखा             | न को राठोड़ों पर                      | भेजना   | ६४          |
| महाराणा राजसिंह का राठौड़ों के शामिल पुत्र        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         | ७६          |
| राठौड़ों का बादशाही सेना से नाडोल में युद्ध       | •••                                   | •••     | ৩৯          |
| (७) सप्तम प्रकाश                                  |                                       |         |             |
| श्रकबर श्रौर तहवरखान का राठौड़ों से मित्रता       | करना                                  | •••     | १३          |
| राठौड़ों का श्रकबर को बादशाह बनाना                | •••                                   | •••     | ४३          |
| बादशाह का श्रकबर बादशाह वनने से घबरान             | T                                     | • • •   | 83          |
| श्रकबर का श्रजमेर में बादशाह को घेर लेना          | •••                                   | • • •   | १००         |
| तहवरखान का बादशाह के पास जाना                     | •••                                   | •••     | १०१         |
| बादशाह का तहवरखान को मारना                        | •••                                   | •••     | १०२         |
| श्रकवर का वादशाह से मिलने का राठे।ड्रॉ का         | भ्रम                                  | • • •   | १०३         |
| राठाड़ों का श्रकबर को छोड़कर जाना                 | • • •                                 | •••     | १०३         |
| श्रकबर का गाफिल रहना                              | •••                                   | •••     | १०४         |
| श्रकवर का राठे।ड़ों के पास जाना                   | •••                                   | • • •   | <b>१</b> ०६ |
| दुर्गदास का श्रकबर से मेल करना                    | •••                                   | •••     | <b>१</b> ११ |
| राठे।ड्रों का श्रकबर को धैर्य बॅघाना              | •••                                   | •••     | ११४         |
| राठाड़ों का उत्साह                                | •••                                   | • • •   | ११५         |
| श्रकबर के स्त्री-पुत्रों को दुर्गदास के भाई खेमकर | <b>रण</b> को सौंपना                   | •••     | ११५         |
| अकबर की खबर के लिये बादशाह का दूत मेज             |                                       | •••     | १५२         |
| बादशाह का श्रकवर श्रौर राठाड़ों के पीछे शाह       |                                       | भेजना   | १५३         |
| राठे।ड्रों का श्रालम को रोकना                     | ,                                     | •••     | १५६         |
| शाहजादा श्रालम को राकनेवाले वीरों के नाम          | श्रौर उत्साह                          | •••     | १५७         |
| दुर्गदास का श्रकबर को लेकर दिल्ण में जाना         | •••                                   | •••     | <b>१</b> ७४ |
| श्रालम का राठे।ड़ों से युद्ध                      | •••                                   | •••     | १७५         |
| दूतोंका श्रौरगजेब से कहना कि दुर्गदास श्रकबर      | के। दिच्या में ले                     | गया     | १७७         |
| त्रालम को पश्चिम की तरफ श्रौर श्राजम को पृ        |                                       |         | १७८         |
| श्रौरंगजेब का श्रकबर के पीछे दित्तगा में जाना     |                                       | •••     | १७६         |
| दर्गदास का सानग चांपावत को श्रजीतसिंह जी          | के रत्तार्थ भलाम                      | ान देना | १८०         |

| Form                                                              |                 |                     |                 | 8B          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| विषय<br>श्रजीतसिंह जी का श्राचू पहाड़ की                          | ी तलहरी में र   | ाप्त रहना           | •••             | १८१         |
| झजातासह जा का आहू का है।<br>इनायत ख़ौ श्रीर उसके पुत्र सा         | शाखह का जो      | घपर में रहना        | •••             | १८३         |
| इनायत खा आर <b>उ</b> त्तम उन तर<br>सानग प्रमुख च्हियों का देश में | लपदव करना       |                     | •••             | १८३         |
| राजपृत वीरों का जोघपुर को पेर                                     |                 | •••                 | ***             | १८८         |
| राजपूत वीरों का मुसलमानी सेन                                      |                 | ***                 | ***             | १८९         |
| (८) श्रष्टम प्रका                                                 | খ্য             |                     |                 |             |
| राठे।ड्रों का साभत पर श्राकमण                                     | 1               | ***                 | •••             | <b>१९</b> % |
| राठाड़ों का देश में उपद्रव श्री                                   |                 | Γ'                  | •••             | १९९         |
| वादशाह का श्रासतखान श्रादि                                        | •               |                     | •••             | २००         |
| सानग के मरने से संघि के प्रस                                      | ताव का रुकना    | •                   | •••             | २०१         |
| सानग के श्रभाव में चांपावत प                                      | य्रजनसिंह सेना  | <b>ग</b> ति         | ***             | २०२         |
| मेड्तिया मोहकमसिह का बाद                                          | शाही मन्सव है   | ब्राइकर राठोड़ों से | मिलना           | २०२         |
| राठाड़ों का मेड़ता में मुसलमान                                    | नों से युद्ध    | •••                 | •••             | २०३         |
| श्रवदिसद का वीरगति को प्रा                                        | प्त होना        | <b>700</b>          | •••             | २०७         |
| चांपावत उदयसिंह सेनापति                                           | ***             | •••                 | •••             | २०६         |
| (१) नवस प्रव                                                      | নাহা            |                     |                 |             |
| राठाड़ों की सेना का वर्णन                                         | •••             | • • •               | •••             | २०६         |
| राठे। इं का श्रनमेर की श्रोर                                      | नाना श्रीर पुर  | , मंडल को लूटना     |                 | २१३         |
| कासमर्खी का पराजित होकर                                           | भागना           | ***                 | •••             | २१६         |
| भाद्राजण में नूरमली की परा                                        | जय              | ***                 | •••             | २१७         |
| (१०) दशमः                                                         | प्रकाश          |                     |                 |             |
| राठाड़ों का देश में जहाँ तह                                       | ीं उपद्रव श्रोर | खैरालू में सैयद स   | <b>नुहम्मद्</b> |             |
| से युद्ध                                                          | ***             |                     | ***             | २१८         |
| धनायतस्य श्रीर नूरमली से                                          | राठे।ड़ों का यु | <b></b>             | •••             | <b>२२</b> १ |
| न्रमली की पराजय                                                   | •••             | ***                 | •••             | २२३         |
| ( ११ ) एकाद                                                       |                 |                     |                 |             |
| न्रमली का चैतारण में कर                                           | रावत जगराम      | आदि से युद्ध श्रीर  | : उसकी          | •           |
| पराजय                                                             | ***             | •••                 |                 | <b>२२</b> ४ |
|                                                                   |                 |                     |                 |             |

| विषय                       |                      |                  |              | <b>ने</b> ह्र |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|
| ( १२ ) द्वार               | दश प्रकाश            |                  |              |               |
| भाटी रामसिह का श्रवदुः     | ल्लाखाँ को मारना     | •••              | •••          | <b>२२</b>     |
| मेड़तिया माहकमसिंह का      | सैयद ऋली के।         | मारना श्रौ       | र गोहर का    |               |
| भागना                      | •••                  | • • •            | •••          | २३ <b>१</b>   |
| जालम का असतखाँ के          | पुत्र को इराना, उ    | सका वापिस इ      | प्रजमेर जाना | २३३           |
| श्रसतखाँ का राठाड़ों का    | इजारा देने का ल      | ोभ देना          | •••          | २३३           |
| पाली पर राठाड़ों का आ      | क्रमण श्रीर महम्मत   | स्त्रली के पुत्र | का खडाला     |               |
| के रणांगण से भाग           | ाना                  | •••              | •••          | २३५           |
| करणोत खींवकरण श्रौर        | ऊदावत जगराम          | श्रादि का ज      | गेधपुर श्रौर |               |
| श्रजमेर के बीच में         | उपद्रव करना          | • • •            | ***          | <b>₹</b> ३⊏   |
| नूरमली का मिखियारी ज       | गना श्रौर राठाेड़ों  | से युद्ध         | •••          | २४ <b>२</b>   |
| चौहानों का मंडेार को ल     | र्टना श्रौर खे।जा र  | ताहवा से युद्ध   | •••          | २४४           |
| नूरमली का जोघपुर श्रान     | स                    | • •              | •••          | २४७           |
| साभत में सैराणी से रा      | ठेाड़ों के युद्ध में | सामतसिह रा       | मसिह का      |               |
| काम श्राना                 | •••                  | • • •            | •••          | २५०           |
| ( १३ ) त्रये               | ोदश प्रकाश           |                  |              |               |
| उसतरां के थानेदार कूंपा    | वत श्राना को इरा     | ना श्रौर थाना    | लूटना        | २५२           |
| मोहकमसिंह को मेड़ता मे     | i मुहम्मद श्रली का   | घोके से मार      | ना           | २५४           |
| सामत के यानेदार मुजा       | णुसिह से राजसेना     | का युद्ध, उसर    | र्गं उरजनेात |               |
| भाटी महेशदास का            | म श्राया             | •••              | •••          | २५६           |
| राठाड़ों का शत्रुश्रों के। |                      | •••              | •••          | २६१           |
| चांपावत उदयसिंह श्रावि     | रेका बीकानेर की      | तरफ जाकर १       | गानेदारों को |               |
| हटाना श्रीर फिर जं         | •                    |                  | •••          | २६५           |
| ज्ंभारसिंह के पुत्र संग्रा | नसिंह का मनसब ह      | ोड़कर श्राना     | •••          | २६५           |
| ( १४ ) चतु                 | र्द्श प्रकाश         |                  |              |               |
| नूरमली की राठाेंड़ों पर    | •                    | •••              | 400          | २६९           |
| नूरमली के सहायतार्थ भ      | गाई महम्मदश्रली व    | हा श्राना भौर    | भाद्राजय     |               |
| में युद्ध                  | •••                  | •••              | •••          | २७३           |

| विषय                                                          |                     |                  |          | <b>वृ</b> ष्ठ |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---------------|
| (१५) पंचदशः                                                   | प्रकाश              |                  |          |               |
| पढ़दलखाँ का सिवाने जाना ह                                     | ग्रीर वहाँ से भा    | गना              | •••      | २७५           |
| नूरमली का भाटी सवलसिंह                                        | ने मकाबला           | •••              | 700      | २७६           |
| स्वलसिंह की देा कन्याओं का                                    | . पकडा जान          | । श्रीर सबलसि    | हि का    |               |
| उनके साथ होना                                                 |                     | •••              | 144      | २७७           |
| सुंदरदासीत रतनसिंह का पड़                                     | दलखाँको मा          | रना              | •••      | रदर           |
|                                                               |                     |                  |          |               |
| ( १६ ) षोडश                                                   |                     |                  | _        |               |
| मिरजा नूरमली का मेड़ता से                                     | टोडे जाना           | श्रीर स्वन्नसिंह | को साय   |               |
| ले नाना श्रोर सवलसिंह                                         | का मिरजा            | को मारने का      | उद्योग   |               |
| निप्पल श्रीर उसी का व                                         | मारा जाना           | •••              | •••      | २८२           |
| चीसलपुर के समीप युद्ध में र                                   | मीर फतू के मा       | मा श्रबदुल का व  | घ        | २८४           |
| टोडा में शेख वहवदी के सा                                      | य नूरमली का         | युद्ध, उसमें दे  | ोनों का  | ,             |
| मारा जाना                                                     | • • •               | •••              | •••      | र⊏६           |
| सांचोर का थाना लूटना                                          | •••                 | ***              | •••      | २८७           |
| राठाड़ों का मेड़ता में मिरना                                  | । श्रहमद श्रली      | को घेर लेना      | •••      | रदद           |
| राठाड़ों का देश में भ्रमण                                     | करते जोधपुर         | के घेरा देना     | 414      | २८९           |
| ( 5 5 )                                                       |                     |                  |          |               |
| ( १७ ) सप्तदः                                                 |                     |                  |          |               |
| भाद्राजया से मिरजा रावग्र                                     | वंडी का भागन        | । श्रीर इका को   | मारना    | २६ २          |
| राठे।ड्रां फा जालीर पर जान                                    | ा, विहारी फ         | तैखाँ का भागन    | ा, जालौर |               |
| को लूटना                                                      | •••                 | ***              | •••      | २६३           |
| गठाहाँ का जोघपुर के पा                                        | स देईभार लूटन       | π                |          | <b>२</b> ६५   |
| राठोड़ों की राजा के। देख                                      | ने की उत्कढा,       | उसी श्रवसर       | पर हाड़ा |               |
| दुर्जनसाल का श्राना                                           | •••                 | 100              | •••      | ₹६५           |
| <ul> <li>सीची मुकनदास का राजा</li> </ul>                      | की प्रकट करन        | īī               | •••      | २९६           |
| - राजा श्रजीतसिंहजी के दर<br>- राजा श्रजीतसिंहजी के दर्भ      | पन का आनंद          | ***              | •••      | २६७           |
| प्रायतगाँ का श्रीरंगजेव                                       | को राजा प्रकट       | होने की इत्तिला  | मेजना    | ३०३           |
| न्य महाराजा यजीतिमहजी व                                       | । दश म भ्रम         | <b>u</b>         | •••      | ३ <b>०३</b>   |
| <ul> <li>ट्रगंदास का दिल्ला से श्र<br/>सम्मान करना</li> </ul> | <b>। ५८ मामरलाइ</b> | जाना श्रोर मह    | ाराजा का |               |
| and also                                                      | •••                 | ***              | •••      | ર <b>૦પ્ર</b> |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • দূছি       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (१८) श्रष्टाद्श प्रकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65           |
| श्रीरंगजेब का छल, श्रर्थात् जसवंतसिंह जी का दूसरा कृत्रिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| पुत्र बनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०८          |
| हाड़ा दुर्जनसाल का राठाड़ों के साथ बूँदी जाना, वहाँ गोली लगकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            |
| उसका मारा जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३०६          |
| राजा के पास सेवा में सरदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१३          |
| -गुजरात के स्वादार शुजायतखाँ का संधि के लिये प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ <b>१</b> ७ |
| इनायतर्खा के पुत्र ऋहमदश्रली को राठाड़ों का लूटना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>₹</b> १७  |
| the second of th | 710          |
| (१६) पकोनविंश प्रकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| कलामवेग का मारवाड़ में दौरा करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३२०          |
| सुजावेग से राठे। ड्रॉ का युद्ध, उसमें सुजावेग का भागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>३२</b> १  |
| महाराजा श्रजीतसिंह का पीपलोद में विराजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३२२          |
| सफीखाँ का श्रवमेर में दुर्गदास से युद्ध में भागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२३          |
| सफीर्खीं का बादशाह को श्रसत्य लिखना कि दुर्गदास भागकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| दिच्या में गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३२४          |
| शुजात्रवा का महाराजा की तलाश में इसाक मिया को मेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३ <b>र</b> ५ |
| शकी खाँ का घोका देकर श्रजमेर बुलाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३ <b>२६</b>  |
| महाराजा का श्रजमेर से वापिस श्राना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३२७          |
| महाराणा जयसिंह जी की सहायता करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३२८          |
| लाखा का इक्के को मारना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३३१          |
| त्र्यौरंगजेव को श्रपनी पोती के श्रोर की चिंता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३३ <b>२</b>  |
| 'राठाड़ों का श्रनेक स्थानों में युद्ध श्रौर मीरों को पकड़ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३३३          |
| बादशाह को श्रकबर के श्रन्त:पुर की चिंता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३३७          |
| सुजात्रतर्खां का दुर्गदास के पास दे। दूत ब्राह्मण भेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३३९          |
| श्रजीतसिंह जी का श्राडावला में पेशकसी लेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४०          |
| महाराजा का लश्करखान को भगाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४१          |
| महारागा जयसिंह जी के पुत्र से फिर विरोध हुआ तब महाराजा को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| श्रपने भाई गजसिंह जी कन्या ब्याहना •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३४५          |
| महाराजा का देवलिया के राजा की कन्या का पाणिग्रहण करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३४६          |
| महाराजा का सीरोही में जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४७          |

| विषय                                       |                     | •            | રિક         |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| क्रीरंगजेब का संजाश्रतखाँ द्वारा दुर्गेदास | से संघि का प्रस्ताव | T ~          | 388         |
| महाराजा का शाहजादा, सुजाश्रतखी श्रे        | र दुर्गदास के साथ   | ा जाधपुर     |             |
| में श्राना                                 | •••                 | • • •        | ३५१         |
| (२०) विश प्रकाश                            |                     |              |             |
| दुर्गदास का सुरतांग को लेकर दिच्या         | में जाना            | •••          | ३५५         |
| महाराजा का जालोर जाना                      | •••                 | •••          | ३५५         |
| महाराजा का जैसलमेर के रावल की व            | त्या मे विवाह       | <b>*</b> * * | ३५५         |
| महाराजा का इलवद में भाली, रोहेच            | में फतैसिंह की      | कन्या श्रौर  |             |
| होठस में चतुरसिंह की कन्या का              | पाणिमहर्ण           | ***          | ३५६         |
| महाराजा का जालोर में निवास करना            | •••                 | ***          | ३६०         |
| वादशाह का श्राजम को गुजरात के स            | ्वा पर रखना         | •••          | ३६७         |
| भटियाणी मिरघावती का पाणिग्रहण              | •••                 | •••          | ३६०         |
| श्रीरंगजेब का घर्म के लिये दुराग्रह        | • • •               | •••          | ३६३         |
| महाराजा घर्म के रत्तक है। ऐसा श्राश        | विदि                | •••          | ३६३         |
| महाराजकुमार श्रभयमिह जी का जन्म            |                     |              | ३६६         |
| महाराग्गी का प्रथम स्वप्न                  | •••                 | ***          | ३६६         |
| महाराजकुमार का जन्मोत्सव                   | •••                 | ••1          | ३६९         |
| ( २१ ) एकविश प्रका                         | য                   |              |             |
| महाराजकुमार का वर्णन                       | ••                  | • • •        | ३८३         |
| साचोरा सहँममल की कन्या का पारि             | ग्रह्ण              | •••          | ३८६         |
| महाराजा को मेड़ता मिलना                    | ***                 | •••          | ३८७         |
| राव इन्द्रसिंह वे पुत्र मोहकमिंह व         | त मन में जलना       | •••          | ३८७         |
| जैतावत श्रज् निसद का मंग्हकमिह             |                     | ***          | 355         |
| मोहकमिसह का मेहता से जालोर प               |                     | •••          | ३९०         |
| महाराजा के पाम सहायतार्थ मामंत             | का जाना             | •••          | ३८१         |
| महाराजा का युद्धार्थ तैयारी करना           | •••                 | • • •        | ३६३         |
| युद्ध में मोहकमसिंह का पराजय               | •••                 | * • •        | ३९९         |
| (२२) द्वाचिश प्रका                         | श                   |              |             |
| इग्रहिम का महाराजा में 'मलना               | •••                 | ••           | <b>%</b> 0% |
| महाराजा का भोमियों को सीघा क               | रना                 | ***          | ४०६         |

| विषय                                                   |                    | নূম্ভ               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| महाराजा का जोधपुर पर ऋधिकार करना                       | •••                | <b>%</b> 00         |
| परगनों से मुसलमानों को भगाना                           |                    | ४१३                 |
| महाराजा का रानियों श्रीर महाराजकुमार को जालोर से जोधपु | •••<br>र समान      |                     |
|                                                        | , 1 3 01 11        | 1 0/0               |
| (२३) त्रयोविश प्रकाश                                   |                    |                     |
| त्रालम का युद्ध करके बादशाह होना                       | •••                | ४१७                 |
| श्रालम का श्रजमेर श्राना श्रीर महाराजा का सामना करना   | • • •              | ४१९                 |
| बादशाह का संधि के लिये महाराजा के पास चेला नाहरखान     | को भेजन            | । ४२१               |
| बादशाह का महाराजा से मिलना श्रौर तेगबहादुर खिताब देन   | Τ                  | ४२४                 |
| श्रालम का कामबख्श पर चढ़कर दक्षिण में जाना             | ٠٠٠,               | ४२५                 |
| महाराजा श्रौर जयपुर महाराजा का बादशाह के साथ जाना      | •••                | ४२५                 |
| नरबदा से महाराजा का जयपुर महाराजा सहित वापिस लौट श्र   | गना                | ४२६                 |
| दोनों राजाओं का उदयपुर जाना श्रीर महाराणा से मिलना     | •••                | ४२७                 |
| महाराजा का जोघपुर श्राना श्रोर महराबर्खों का भागना     | •••                | ४२७                 |
| ( २४ ) चतुविं श प्रकाश                                 |                    |                     |
| जयपुर महाराजा जयसिंहजी का जोधपुर में सूरसागर स्थान में | हना                | ४३३                 |
| महाराजा का सैयदों को मारकर सांभर लेना                  | •••                | ४३४                 |
| महाराजा का जयपुर महाराजा को श्राबेर में जमा देना       | •••                | ४४१                 |
| ( २४ ) पंचविंश प्रकाश                                  |                    |                     |
| महाराजा का दीपावत भंडारी खीमसी श्रौर रघुनाथ को राज्य   | ប្រជា              |                     |
| काम सौंपना गर्                                         | 1 74               | <b>የ</b> የየ         |
| महाराजा का राव इन्द्रसिंहजी से नागौर लेना              | • • •              | ४४६                 |
| महाराजा श्रीर जयसिंहजी का कोलिया गाँव में शामिल है।ना  | •••                | ४४७                 |
| बादशाह का श्रजमेर श्राकर श्रजीम के द्वारा संधि करके जो | ·••<br>ਬਹ <b>ਾ</b> |                     |
|                                                        |                    | <b>Y</b> Y=         |
| जयपुर देना<br>महाराजा का पुष्कर स्नान कर जोधपुर श्राना |                    | 388                 |
| श्रालम का उत्तर दिशा में मरना                          |                    | ¥4₹                 |
| मौजुदीन का बादशाह होना                                 |                    | ४५४                 |
| महाराजा को दिल्या श्रीर गुजरात का सूबा मिलना           |                    | <b>የ</b> ዟ <b>ዮ</b> |
| मोजुदीन को मारकर फ़र्द ख़िसयर का बादशाह होना           |                    | ४५५                 |
| माञ्जदान की मारकर क्षर ख़ासपर का नायचार रागा           | •••                | - 77                |

| विषय                                                        |       | <i>रि</i> ष्ठ |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| कर्र खसियर का मुगल जुलफकार को मारना श्रौर सैयदों क          | न     |               |
|                                                             | ••    | ४५६           |
| मोहकमसिंह का सैयदों के पास जाना                             | ••    | ४५६           |
| मोहकमसिंह को दिल्ली में मरवाना                              | ••    | ४५७           |
| ( २६ ) षडविंश प्रकाश                                        |       |               |
| सैयद इसनश्रली का कुद्ध होकर श्रजमेर श्राना                  | •••   | ४५९           |
| महाराजा का सैयद के मुकावले में जाना श्रीर वापिस जोधपुर श्रा | ना    | ४६०           |
| खींवसी भंडारी की अर्ज से महाराजकुमार श्रभयसिंह जी को दिल्ली |       | ४६२           |
| म॰ कु॰ श्रभयसिंह जी की दिल्ली में बादशाह से भेंट            | •••   | ४६८           |
| वादशाह का श्रमेसिंह जी को गुजरात का स्वा देना               | • • • | ४७०           |
| महाराजकुमार का दिल्ली से जोधपुर श्राना                      | 1     | ४७४           |
| (२७) सप्तविश प्रकाश                                         |       |               |
| म॰ श्रजीतसिंहजी का गुजरात स्वा पर जाना                      | • • • | ४७५           |
|                                                             |       | •             |
| (२८) अष्टविंश प्रकाश                                        |       |               |
| महाराजा का नागौर पर सेना भेजना श्रौर राव इन्द्रसिंह जी      | का    |               |
| नागौर से चला श्राना                                         | •••   | ४७८           |
| (२६) एको निजिश प्रकाश                                       |       |               |
| महाराजा का जैतावत श्रर्जुनसिंह को मरवाना                    | •••   | ४८२           |
| महाराजा का इंद्रसिंह के पुत्र मोहनसिंह को मरवाना            | •••   | ४८३           |
| (३०) त्रिश प्रकाश                                           |       |               |
| महाराजा का श्रहमदाबाद से द्वारका यात्रा करना                | •••   | ४८५           |
| महाराजा का भालों के हलवद राज्य को विजय करना                 | •••   | ४८५           |
| ~ द्वारकानाय का दर्शन करना                                  | •••   | 8፫፫           |
| (३१) एकत्रिश प्रकाश                                         |       |               |
| - मदाराजा का द्वारका से जाषपुर श्राना                       | •••   | <b>48</b> ¥   |
| बादशाह का सैयदों से नारान होना                              | • • • | ¥3¥           |
| देवडा मानिमह की कन्या का पाणिग्रह्ण                         | •••   | ४६५           |
| महाराजा का दिल्ली जाते पुष्कर श्रादि में ठहरना              | •••   | ४६६           |
| महाराना का दिल्ली के समीप सराय में ठहरना                    | •••   | 480           |

| विषय                                                     |       | वृष्ठ       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| दिल्ली में महाराजा का सैयदों से स्वागत किया जाना         | •••   | 885         |
| बादशाह के मेजे हुए दूत कादरखाँ का महाराजा से मिलना       | •••   | 338         |
| महाराजा का बादशाह के पास जाना                            | • • • | ५०१         |
| दरगाह से वापिस त्राते महाराजा का सैयदकृत स्वागत          | •••   | ५०          |
| महाराजा की सैयद श्रबदुल्ला के साथ मित्रता                | •••   | ५०६         |
| बादशाह का महाराजा के डेरे पर श्राना                      | •••   | ५०७         |
| महाराजा का बादशाह के दरबार में जाना                      | •••   | पु०७        |
| दिच्या से इसनम्रली को बुलाना                             | •••   | ५०८         |
| हसनन्राली का दिल्ला श्राना                               | **4   | ५ ० ६       |
| फर्र खिसयर को मारकर रफील् उद्दरजात को तख्त पर बिठान      | T     | ५१२         |
| उक्त बादशाह के मर जाने से रफीउद्दौला को तख्त पर बिठान    |       | ५१४         |
| रफीउदौला के मर जाने से मुहम्मदशाह को तख्त पर विठाना      |       | પ્રશ્પ      |
|                                                          |       |             |
| (३२) द्वात्रिंश प्रकाश                                   |       | w 0.5       |
| नेक् वादशाह को कैद करना                                  | •••   | <b>५१६</b>  |
| महाराजा का सैयदें। के कोप से जयसिंह की रचा करना          | •••   | ५१७         |
| महाराजा का दिल्ली से जाधपुर त्राना                       | 100   | प्रश्न      |
| जयसिंहजी का स्रसागर में ठहरना                            | •••   | <b>५१९</b>  |
| महाराजा की कन्या जयसिंह जी को ब्याहना                    | •••   | પ્રર        |
| (३३) त्रयित्रंश प्रकाश                                   |       |             |
| महाराजा का अजमेर पर अधिकार करना                          | •••   | प्रकृ       |
| _                                                        |       |             |
| (३४) चतुस्त्रिंश प्रकाश                                  |       | ed Tith     |
| बादशाह का मुदफ्फरखान को जोधपुर पर भेजना                  | •••   | <b>५२</b> ५ |
| महाराजा का मुकाबला में महाराजकुमार श्रभयसिंह जी को भेजना | •••   | प्रद        |
| मुदप्फरखाँ का भागकर श्राबेर में धुसना                    | • • • | प्र४        |
| अभयसिंह जी का दिल्ली में उपद्रव करने से धूकलसिंह नाम     | •••   | પ્રમ્       |
| ( ३४ ) पंचित्रिंश प्रकाश                                 |       |             |
| महाराजकुमार का त्रिवेणी में स्नान                        | •••   | ५४०         |
| ,, खादू में विवाह                                        | •••   | ५४१         |
| ,, ल <b>दाणा में</b> विवाह ···                           | •••   | ५४२         |

| <u></u>                                                                  | <b>पृ</b> ष्ठ      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| विषय<br>( ३६ ) षट्त्रिंश प्रकाश                                          |                    |
| ग्रमयसिंह जी का श्रजमेर श्राना                                           | પ્૪દ               |
| ब्रजीतिसह जी का सांभर में निवास                                          | યુપ્               |
| वादशाह का चेला नाहरखान को सिध के लिये मेजना                              | ५५०                |
| नाहरखान को साभर में मारना                                                | યુપૂર              |
| (३७) सप्तित्रंश प्रकाश                                                   |                    |
| चूड़ामिया के पुत्र का महाराजा के शरणागत होना                             | પ્રાર              |
| चादशाह का हैदरकुली श्रीर इरादतर्खों को श्रजमेर पर मे                     | तना ५५३            |
| महाराजा का श्रजमेर मे ऊदावत श्रमरिंह को रखना                             | યૂપ્રહ             |
| हैदरकुली श्रीर इरादतखाँ का महाराजा से सिव करना                           | ५६१                |
|                                                                          |                    |
| (३८) श्रष्टित्रश प्रकाश<br>महाराजा का महाराजकुमार के वादशाह के पास भेजना | યુદ્               |
| महाराजकुमार का दिल्ली में पहुँचना                                        | પ્રહદ્             |
|                                                                          | •••                |
| (३६) पकोनचत्वारिश प्रकाश                                                 | ti ia <del>T</del> |
| मद्दाराजकुमार का वादशाह से मिलना                                         | 40z                |
| महाराजा श्रजीतसिंहजी का स्वर्गवास                                        | ५७८                |
| रानियों का सती होना                                                      | ५७९                |
| म० श्रभयसिंहजी का दिल्ली में महाराजा का स्वर्गवास                        | पुनकर उत्तर-       |
| क्रिया करना                                                              | ५९६                |
| जयसिंह जी का श्रापती कत्या श्रमयसिंहजी के। मथुरा में                     |                    |
| महाराजा श्रमयसिंहजी का दाई सूरजकॅवर से वृंदावन रे                        | •                  |
| जयसिंह जी का मथुरा श्रौर महाराना का दिल्ली जाना                          | ६१५                |
| ( ४० ) चरवारिश प्रकाश                                                    |                    |
| महाराजा श्रभयमिहजी का दिल्ली जाकर वादशाह मुहम्मद                         | शाह से मिलना ६१६   |
| मदाराजा का दिल्ली से जोधपुर श्राना                                       | ६१६                |
| महाराजा का कवि श्रीर सेवकों के। यथायाग्य देना                            | ६२२                |
| ( ४१ ) एकचत्वारिश प्रकाश                                                 |                    |
| बादशाह का इराटतखा, वगस श्रीर जयपुर महाराजा की से                         | ना देकर मेजना ६३०  |
| बादशाही सेना का अजमेर श्रीर नागौर पर श्रिधकार व                          | तरना ६३०           |

| विषय                                                |          | वृष्ठ       |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|
| महाराज। का जोधपुर में होली का त्योहार मनाना         | •••      | ६३१         |
| महाराजा की नागोर पर चढ़ाई                           | 40.      | ६३१         |
| महाराजा का युद्ध करके नागौर लेना                    | •••      | ६३२         |
|                                                     | •••      | 771         |
| (४२) द्वाचत्वारिश प्रकाश                            |          |             |
| महाराजा का वसंत का उत्सव मनाना                      | •••      | ६४१         |
| महाराजा का ।दल्ली जाना श्रौर बादशाह से मिलना        | •••      | ६४७         |
| सेरविलद का गुजरात में प्रवल प्रताप                  | •••      | ६४८         |
| बादशाह का स्वादार के बल पकड़ने से चिताग्रस्त होना   | •••      | ६५०         |
| बादशाह का दरवार करके सेरावलद पर जाने का कहना        | •••      | ६५१         |
| दीवान कमरदीखाँ का महाराजा श्रमयसिंह जी के। सेरविलंद | पर भेजने |             |
| को कहना                                             | •••      | ६५५         |
| बादशाह का महाराजा श्रभयिंहजी के। बुलाकर गुजरात का स | वा देकर  |             |
| सेरविलद पर जाने के लिए बीड़ा देना                   | ***      | ६५७         |
| महाराजा का मारवाड़ में श्राना                       |          | ६५९         |
| महाराजा के वर्णन में ऋतु वर्णन                      | •••      | ६६०         |
| महाराजा के फिर चार विवाह                            | ***      | ६७०         |
| महाराजा का चढ़ाई करते घर का प्रबंध करना             | •••      | ६७१         |
| महाराजा का गुजरात जाने के लिए तैयार होना            | •••      | ६७४         |
| महाराजा का जोधपुर से प्रयाण करना                    | •••      | ६९९         |
| ( ४३ ) त्रिचत्वारिंश प्रकाश                         |          |             |
| मद्दाराजा का जालोर में मुकाम                        | • • •    | <b>ও০ १</b> |
| सीरोही के राव मान की पुत्री का पाणिप्रहण            | -        | ७०४         |
| महाराजकुमार रामसिंहजी का जन्म                       | •••      | ७०५         |
| ( ४४ ) चतुःचत्वारिंश प्रकाश                         |          |             |
| महाराजा का संरोही से रवाना होकर गुजरात जाना         | •••      | ७०७         |
| महाराजा का श्रहमदाबाद पहुँचना                       | •••      | ७१०         |
| महाराजा का श्राना सुनकर सेर्वितंद का जोश            | ***      | ७१४         |
| महाराजा का जोश                                      | •••      | ७१४         |
|                                                     | ••••     | ७१६         |
| महाराजा का ब्यूहरचना करना •••                       | •        | • •         |

### ( १६ )

| विषय                                                 |               |       |         | पृष्ठ             |
|------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|-------------------|
| कवियों का विरुद उचारण क                              | रना           | •••   | •••     | ७५८               |
| युद्ध का नक्कारा और युद्ध का                         | त्रारंभ       | * • • | • • •   | ७६५               |
| संग्राम का वर्णन                                     | . • •         | •••   | •••     | ७७५               |
| तीनहजारी तरीनखां पठान क                              | ा सारा जाना   | •••   | •••     | ७९१               |
| कायमखान, एवजखान, श्रवदल का युद्ध                     |               |       | •••     | ७९३               |
| श्रतियारखान का युद्ध                                 | 464           | •••   | •••     | ८०२               |
| बखतसिंहजी का श्रलियारखान                             | न के मारना    | •••   |         | 50X               |
| सेरविलंद का रणागण से विमुख होना                      |               |       | •••     | 50¥               |
| महाराजा के वीर सरदार काम श्राए                       |               |       | •••     | ८०६               |
| महाराजा की विजय                                      | •••           | •••   | •••     | <u> ۲</u> ११      |
| ( ४४ ) पंचचत                                         | वारिंश प्रकाश | Ţ     |         |                   |
| चेरविलद का पराजय                                     | •••           | •••   | •••     | 517               |
| ( ४६ ) पट्चत                                         | वारिश प्रका   | रा    | ţ       |                   |
| नींवाज के ठाकुर ऊदावत श्रमरसिंह का श्रजमेर से श्राना |               |       |         | ८१५               |
| अमरसिंह के। देख महाराजा का प्रसन्न होना              |               |       |         | <b>দ</b> ংড       |
| संधि का प्रस्ताव                                     | ***           | • • • | • • • • | <u>ح</u> ؟ ه      |
| श्रमरसिंह द्वारा संघि होना                           | •••           | ***   | •••     | .`<br>≒ર <b>ર</b> |
| श्रद्धिपन                                            |               |       |         | -24               |

## भूमिका

राजपूताना का इतिहास जैसा डिगल भाषा में वर्णित है, वैसा अन्य किसी आषा में उपलब्ध नहीं है। कारण यह कि डिंगल भाषा राजस्थानी भाषा है और यह सर्व-सम्मत तथा युक्ति-युक्त है कि जैसा वर्णन प्रचलित देश-भाषा में होता है वैसा अन्य भाषा में नहीं हा सकता। जैन धर्म के आचायों ने जैन धर्म प्रचार के लिये जितने ग्रंथ लिखे वे सब माध देश के सबंध से मागधी भाषा में लिखे गर। क्योंकि आदि जैनाचार्य का निवास मगध में था। गुजरात के निवासी किवयों ने गुजराती भाषा में लिखे। देहली के बादशाह प्रायः ईरान (पारस) देश से आए थे। इस लिये पारस देश के संबंध से बादशाहों के समय में जो ग्रंथ लिखे गए वे सब प्रायः पारसी भाषा में हैं। बंगाल के निवासी किवयों ने जो ग्रंथ लिखे वे बंगाली भाषा में हैं। महाराष्ट्र देश के किवयों ने जितने ग्रंथ लिखे वे सब मराठी भाषा में हैं। पंजाब के निवासी किवयों ने जंजवी भाषा में लिखे। व्रजन्मडल के निवासी किवयों ने जंजवी भाषा में लिखे। व्रजन्मडल के निवासी किवयों ने वजनी भाषा में लिखे। व्रजन्मडल के निवासी किवयों ने वजनी भाषा में लिखे। व्रजन्मडल के निवासी किवयों ने व्रजनाथा में ग्रंथों की रचना की। यह ठीक है कि यथार्थ रहस्य अपनी देश-भाषा में जैसा रहता है वैसा अन्य भाषा में नहीं रहता और वही हृदयंगम होता है।

डिंगल भाषा राजस्थानी भाषा है इसी से राजस्थान के किवयों ने अपनी राजस्थानी भाषा में किवता निर्माण की है। डिंगल भाषा श्रोजस्विनी श्रौर वीरस की पूर्ण पोषक है श्रौर राजस्थान वीर पुरुषों का श्राकर है इसलिये डिंगल भाषा श्रिषकतर वीर-रसमय देखने में श्राती है। इससे यह नहीं समम्मना चाहिए कि डिंगल भाषा केवल वीर-रसमय ही है। इसमें शांत, श्रुंगार, करण श्रादि समस्त रसोंवाली किवता उपलब्ध है।

शातरस के लिये 'हिर्रस' श्रादि यथ प्रसिद्ध हैं। शृंगार-रस के 'मधु-मालती, ढोला मारवण रा दूहा, रतना हमीर री वात, पन्ना वीरमदे री वात, ढोला मारवण री वात' श्रादि श्रनेक ग्रंथ विद्यमान हैं। करुण्रस से भरे 'करुण् बतीसी' श्रादि श्रनेक ग्रंथ हैं। श्रद्भुत रसवाली कविता 'कायर बावनी' श्रादि ग्रंथ देखने में श्राते हैं। हास्यरस के ग्रंथ 'विदुर बावनी' श्रादि मिन्नते हैं, जो श्रपनी श्रपनी कोटि में श्रप्रतिम हैं। डिगल भाषा के कि मुख्यतया चारण और भाट हुए हैं और वर्तमान समय में भी प्रायः वे ही दृष्टिगोचर होते हैं। इससे यह नहीं समफना चाहिए कि चारण और आटों ने ही डिंगल की किवता का ठेका ले लिया है। हिंगल भाषा में सेवग, श्रोसवाल, ढाढी और ब्राह्मण श्रादि के निर्मित ग्रंथ भी दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक-दो नाम निदर्शित किए जाते हैं—सेवग मंछाराम का निर्माण किया हुआ 'रघुनाथ-रूपक' प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्रोसवाल उत्तमचंद्र की निर्माण की हुई 'नाथचंद्रिका' और 'श्रमविहंडन' देखने में श्राते हैं। ढाढी रामचंद्र का निर्माण किया हुआ 'वीरमायण' उपलब्ध है। इनके सिवाय अनेक किवयों के निर्माण किए हुए श्रनेक गीत, छद श्रादि मिलते हैं, जिनकी संख्या करना श्रशक्य है।

हिगल के प्रसिद्ध ग्रंथों में 'पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, वंशभास्कर, स्रजप्रकाश, राजरूपक, विजैविलास, नाथ चिरित्र (महाराजा मानसिंहजी कृत), पातृप्रकाश, अजितग्रंथ, वेली कृष्ण किमणी री, ढोला मारवण रा दूहा, रतनरासो, जयतसी रो छद' आदि एताहश अनेक छंदोबद्ध ग्रंथ हैं।

गद्य ग्रंथ भी बहुत हैं—दिग्दर्शन के लिये दो-चार ग्रथों के नाम प्रदर्शित किए जाते हैं—'मधुमालती री वात, ढें। लामारवण री वात, डाढ़ाळा री वात, रतन महेसदासोत री वचनिका, गोरा वादल री वात, नैणसी री ख्यात, दयालदास री ख्यात श्रादि।

'राजरूपक', जिसका उल्लेख ऊपर कर चुके हैं, रतन् चारण वीरभाण की कृति हैं। यह किन जोधपुर के महाराजा श्रभयसिंहजी के समय मे था। महाराजा श्रभयसिंहजी के। देहली के बादशाह मुहम्मदशाह ने गुजरात का स्वा इसिंक दिया था कि गुजरात का स्वहदार शेर निलंदलां गुजरात के पटेल की सहायता पाकर बहुत बल पकड़ गया था। वह स्वयं गुजरात का स्वामी वन वेठा था श्रीर वादशाह की श्राज्ञा का पालन नहीं करता था। नीति में कहा है—स्वामी की श्राज्ञा का उल्लंघन स्वामी की बिना शस्त्र मारना है— 'श्राज्ञामको नेन्द्राणामशस्त्रवघ उच्यते'। वादशाह की यह कब सहन हो चक्ता था। उसने श्रपने श्रमीरों के। गुजरात का स्वा देते हुए शेर निलदलां पर जाने के। कहा ते। सब श्रमीर मीन साध गए; क्योंकि वह गुजरात मे पूर्ण विलिश्र हो। गया था। उस समय महाराजा श्रमयसिंहजी ने वादशाह की श्राज्ञा के। श्रिरना घारण किया श्रीर मुजरा (सलाम) करके शेर निलंदलां पर जाने की निवारी करने के लिये देश के। रवाना हे। गए। मारवाड़ में धानर पूर्ण वीर सेना का संग्रह किया श्रीर श्रपने लग्न भ्राता वस्तिसंहजी

का सहायतार्थ नागार से बुलाया। यह बखतसिहजी वे ही हैं जिनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है— "आजकल आँगरेजों की कृपा से अँगरेजी भाषा के प्रसाद से देशीय कृतविद्य युवकगण म्याटसिनी, ग्यारीबाल्डी, कामत्रेल, नेपोलियन, वेलिंगटन इत्यादि विलायत के महारिथयों के नाम युनकर मिस्न, ग्रीस, रोम, कार्थेज, ट्रेस, फ्रांस, इंग्लेंड, स्पेन, डेनमार्क, जर्मनी, श्रास्ट्रिया श्रीर श्राजकल के श्रमेरिका इत्यादि पाश्चात्य श्रीर नवीन जगत् के इतिहास में महावीरों की श्रसीम वीरता पढ़कर विचार करते हैं कि उनके समान वीर संसार में दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ। .... 'परंतु हम उनसे कह सकते हैं कि श्रठारहवीं शताब्दी के सामान्य मारवाड़ राज्य के इस बखतसिंह के समान श्रसीम साहसी श्रीर वीर विलायत में श्रीर नवीन जगत् में कहीं भी दिखाई नहीं देगे। एक लाख शत्रुसेना के मुख में थोड़ी पाँच हजार सेना लेकर कौन विलायत का वीर साहस में भरकर पड़ा था इसलिये जगत् के वीरता के इतिहास में यह एक श्रनुपम साहसी वीर पुरुष कहने ये। यह है।''

महाराजा श्रमयसिंहजी उक्त श्रपने छोटे भाई के साथ श्रहमदाबाद गए। वहाँ शेर विलंदखाँ से महा घोर युद्ध हुआ जिसमें शेर विलंदखाँ परास्त हुआ श्रीर महाराजा श्रमयसिंहजी की विजय हुई।

उस युद्ध में महाराजा श्रभयसिंहजी के साथ श्रन्य चारण भी थे, परंतु दो चारणों ने महाराजा श्रभयसिंहजी के उक्त युद्ध का वर्णन करते हुए महाराजा का सिवस्तर इतिहास लिखा है। एक ते। यही 'राजरूपक' ग्रंथ का कर्ता रतनू वीरभाण श्रीर दूसरा श्राल्हावास ग्राम का निवासी किवया करणीदान। करणीदान ने महाराजा श्रभयसिंहजी के वर्णन का ''सूरज-प्रकास'' नामक ग्रंथ निर्माण किया श्रीर रतनू वीरभाण ने ''राजरूपक''।

ये देानें। किन श्रहमदानाद के युद्ध में उपस्थित थे, इसिलये इन्होंने नहीं का श्रांखों-देखा यथार्थ वृत्तात लिखा है। 'राजरूपक' के कर्ता ने श्रपने ग्रंथ में यह निशेषता रखी है कि घटना का सनत् श्रीर समय लिखा है, जो इतिहास के लिये महत्त्व का बोधक है। करणीदान ने इस पर ध्यान नहीं रखा, जिसकी इतिहास में श्रावश्यकता है।

ग्रथ समाप्त होने पर दोनों किवयों ने महाराजा से श्रवणगोचर करने के लिये त्र्यर्ज करवाया तो महाराजा ने ग्रंथों का परिमाण पूछा। दोनों ने त्रपने त्रपने ग्रंथों का परिमाण बतलाया। महाराजा के उतने बड़े ग्रंथों को उन दिनों में, जब कि हमेशा लड़ने-भिड़ने का मौका बना ही रहता था श्रीर

वादशाह की सेवा में उपस्थित रहना भी आवश्यक था, सुनने का अवसर कहाँ था। महाराज ने दोनों किवयों को कहा कि तुम अपने अपने ग्रंथ का साराश लेकर छाटे प्रथ बनाओ, हम सुनेंगे। किवया करणीदान ने 'स्रजप्रकास' का साराश लेकर 'विड्दिसिणगार' नामक ग्रंथ का निर्माण किया। महाराजा ने उस छाटे ग्रंथ को सुना और प्रसन्न होकर उसे लाखपसाव दिया और उसका इतना मान वढ़ाया कि किवया करणीदान के हाथी पर सवार किया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर उसकी जलेव (हाजरी) में चले और उसके। उसके स्थान पर पहुँचाया। इस विषय का यह दोहा प्रसिद्ध है—

श्रस चढियौ राजा श्रभौ, करि चाढे कवराज। पोहर हेक जलेव मे, मौहर चले महाराज॥

'राजरूपक' के कर्ता रतन् वीरभाण के। भी वही वार्ता कही गई कि
तुम अपने अथ का साराश लेकर छे।टा अंथ वनाओ तो इस कि ने महाराजा
से अर्ज किया कि मैने ऐसा अंथ नहीं रचा है जिसका साराश लेकर छे।टा
अथ वन सके। कही गागर का जल कुलिया में आ सकता है ? बस
राजा ही ते। थे, इस कि का अंथ बिना सुने रह गया। इसने अपने अंथ में
आसामियों के नाम और संवत्, मास, तिथि आदि का उल्लेख करके
व्यीरेवार इतिहास लिखा था, इसलिये उसका संचित्त होना असंभव था,
जिनसे उसने अर्ज किया कि मुभसे ते। अपने अथ का अपमान नहीं हो
सकता। इसी से वीरभाण लाखपसाव से वंचित रह गया।

तदनतर महाराजा श्रभयसिंहजी से पॉचवें पुरुष महाराजा मानसिंहजी हुए। उन महाराजा को कविता, गानविद्या श्रीर वेदांतशास्त्र में श्रत्यंत ही श्रभिनिच थी श्रीर स्वयं महाराजा तीनों विषयों के पूर्ण ज्ञाता थे। उक्त तीनों विषयों के ग्रथ महाराजा ने स्वय निर्माण किए थे।

१—कविता में इनका 'नाथचरित्र' वड़ा ग्रंथ है। वह भाषा श्रौर छंन्हत दोनों में है।

२-गानविद्या में उनके अनेक कीर्तन और शुवपद है।

३ - वेदावशास्त्र में गुराडकोपनिषद् की व्याख्या निर्माण की ।

महाराजा के समक्ष नियमानुसार तीनों विषयों के ज्ञाताओं की सभा हुआ करना यो। जब कविता-विषयक सभा हुई, उसमे कविता संवधी ग्रंथों के नामों जा प्रसंग नला, जिन्में 'राजस्पक' का नाम कर्णगोचर हुआ श्रीर उसके

साथ यह वृत्तांत भी ज्ञात हुआ कि महाराजा अभयसिहजी ने 'सूरजप्रकास' के कर्ता को लाखपसाव इनायत किया था और 'राजरूपक' का कर्ता पुरस्कार से वंचित रह गया। तब महाराजा को उक्त ग्रंथ देखने की अभिलाषा हुई। महाराजा ने स्वयं उक्त ग्रंथ को देखा और प्रसन्न होकर वीरभाण के पौत्र को, जो उस समय विद्यमान था, गाँव से बुलाकर 'घड़ोई' नामक ग्राम इनायत किया। इस समय वह ग्राम उसी के वंशजों के अधिकार में है। महाराजा उक्त तीनो विषयों के रिसक और गुण्याहक थे, इस विषय का किसी किव ने यह दोहा कहा था—

जोघे कीघो जोघपुर, वज कीघो वजपाल। लखनेऊ कासी नगर, मान किघो नेपाल॥

पंडित रामकर्ण आसीपा

## पुस्तक का सारांश

प्रथम श्री राधाक्वष्ण का संगलाचरण करके फिर गणेश श्रौर सरस्वती का मंगलाचरण कर गणपित की प्रार्थना की गई है कि मै अभयसिंहजी का गुण्गान करता हूं सो मुफे वाणी प्रदान करें।

फिर सृष्टिकम कहा गया है कि अगम अविकार ईश्वर ने प्रकृति से पाँच तत्त्व उत्पन्न किए। उस पीछे एक ग्रंड उत्पन्न हुन्ना। वह नारायण-स्वरूप था। उसकी नामि से कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, जिसने सृष्टि की रचना की। उनके मानस पुत्र मारीच, उसके कश्यप, उसके सूर्य-पुत्र हुआ; उस स्र्य के वश मे रामचंद्र विष्णु का अवतार हुआ। उस कुल में महा-राजा अभयसिंह जी हुए।

त्यंविशयों का आदिस्यान अयोध्या था। इस वश के राजाओं ने पूर्व कई नगर श्रीर ग्राम वसाए श्रीर सेतराम तक पूर्व में राज्य किया। सेतराम का पुत्र सीहा हुआ। यह द्वारका यात्रा को पश्चिम मे आया। नाथ के दर्शन करके मारवाड़ में आया और मारवाड़ में राज्य की नींव दी। उसके पुत्र श्रासयान हुआ। श्रासयान का पुत्र धृहङ्, उसका रायपाल, उसके कन्दराव, उसके जल्हराव, उसके छाड़ा, उसके तीड़ा, उसके सलखा, मलखा के वीरम, उसके चूंडा, उसके रण्मल, उसके जोधा, उसके ख्जा, चुना के वावा, उसके गांगा, उसके मालदेव∴, उसके उदयसिंह, उसके र्गिह, उसके गलसिंह, उसके जसवंतसिंह। इसका नाम जसराज भी लिखा है। इसके समय में श्रीरंगजेब वादशाह था। उस समय में इस राजा ने धर्म की मर्यादा रखी। संवत् १७३५ में पौष वदि १० गुरुवार को इस राजा का स्वर्गवास हो गया।

रानी जादवजी सती होने को तैयार हुई, परंतु उदयसिंह ने उसे रोक दिया; क्यांकि वह गर्भवती थी। जसवंतसिहजी के मरने पर श्रीरंगजेव ने हिंदुस्तान मी प्यागल हुटी समभक्तर सबको एक करना चाहा, श्रीर यवनों का बल बढ़ा।

इति प्रथम प्रकाश

श्रीरंगजेन श्रवमेर श्राया। उस समय उदयपुर के राणा जयसिंह ने श्रपने पत्र को बादशाह की सेवा में भेजा, श्रीर कछावा, चौहान श्रादि सब श्राए।

र कवि ने "राव मारू" लिखा है, मालदेव का नाम नहीं लिखा।

श्रीरंगजेव ने बहादुर खाँ को प्रबंध करने के लिये जोधपुर भेजा। उसने बादशाह का पंजेवाला हुक्म दिखाकर कहा कि सब घोड़े-हाथी श्रादि लेकर श्रजमेर बादशाह की हजूर में चलो। उस समय भाटी रघुनाथ श्रीर कायस्थ केसरीसिह दोनों हाथी-घोड़े श्रादि लेकर बहादुर खाँ के साथ दिल्ली गए। इस श्रवसर पर इद्रसिंह भी दिच्ला से दिल्ली श्रा गया था।

उधर पेशावर से राठोड़, राजा की रानियो सहित रवाना होकर लाहौर आए। यहाँ जादव रानी के उदर से सं० १७३५ चैत्र विद ४ बुधवार को महाराज अजीतसिंहजी का जन्म हुआ। लाहौर और जोधपुर में बधाई वॅटी। राठोड़ लाहौर से दिल्ली आए। बादशाह ने वैशाख मास में राठोड़ों को कहलाया कि जसवंतसिंह के पुत्र को हजूर में हाजिर करो। यहाँ केसरीसिंह और रघुनाघ, जो जोधपुर से दिल्ली गए थे, बादशाह से मिले। बादशाह ने इंद्रसिंह से कहा कि जो मेरे कथनानुसार करेगा तो मैं तुम्को जोधपुर दे दूँगा। तू रायांसह का पुत्र है। वह मेरा परम प्रिय था।

दूसरे दिन राठे। इरगाह में गए। हाथी-घोड़े श्रादि दीवान को दिखलाए श्रीर बादशाह ने भी उनको देखा। बादशाह ने राठाड़ों से हिसाब पूछा तो केंसरीसिह ने कहा कि यह काम मेरे जिम्मे था, इसका जवाब मैं दुँगा। यह निर्धारत हुआ। फिर केसरीसिंह विषपान करके मर गया, हिसाब कौन दे। इस तरह केसरीसिह ने स्वामी के लिये प्राण दिया। श्रौरगजेब ने हुक्म दिया था कि जसवंत के पुत्र को हजूर में हाजिर करेा, उसका उत्तर राठे। हों ने यह दिया कि श्रजीतसिंह को श्राप इनका राज्य दे दें तो सुख रहेगा। यह सुन श्रौरंगजेब श्रत्यंत कुपित हुश्रा श्रौर इंद्रसिंह से कहा कि मेरे हुक्म को कबूल करे तो जाधपुर तुमको दे दिया जाय। उसने आजा स्वीकृत की। बादशाह ने उसका जाधपुर का परवाना सं॰ १७३५ ज्येष्ठ वदि १२ सोमवार के। लिखकर दे दिया। इंद्रसिंह जाेधपुर का रवाना हो गया। राठाेड़ों को इस बात की खबर लगी, तब मरुधराधीश को गुप्त रीति से मारवाड़ की तरफ भेज दिया। सब लोग मरने को तैयार हो गए। उस समय जसवंतसिहजी की रानी ने कहा कि खड्गधारा से पवित्र करके मुक्ते जमना में बहा दे। उस समय बांदशाह की चौकी बैठ गई थी। उसके अंदर ५०० सुभट रहे, बाकी सब देश को चले श्राए। उस समय रघुनाथ भाटी ने कहा, त्राज का दिन धन्य है कि हम स्वामी के वास्ते काम आवे। रगाछोड़दास जोधा से रानी ने कहा कि पहले मुक्ते काटकर जमना में बहा दो। वैसा ही किया गया।

### दिछी का युद

तत्पश्चात् महा घोर युद्ध हुआ, जिसमें जोधा रणछोड़दास, पृथ्वीराज, चीठलदास, चद्रभाण, दीपसिंह, कुमकरन, माधोसिंह, जगत्सिंह, रामसिंह। सोढ का पुत्र रघुनाथ, हरदास के पुत्र जगत्सिंह, सकति हे और गिरधारीदास, केसरीसिंह का पुत्र ऊदा, द्वारा मानावत, बीकावत धनराज, रतन का पुत्र केशव (भाटी)। कृपावत महासिंह, माधवसिंह, मोहणसिंह। मेड़ितया किसनसिंह, भीमसिंह, नाहरखान। पातावस केसरीसिंह। ऊदावत भारमल, गोइंददास, आसकर्ण, जसु, गोवर्धन, रघनाथ। रिण्मकोत हरिसिंह का पुत्र सुदरदास। भोजावत सुंदरदास। मंडला लच्मीदास। चौहान, अखैसिंह जैतमाल, ऊदो, मेरूसिंह, हुंगरसिंह। सोभावत जोगीदास कुसलिसिंह का पुत्र। हुंगरीत माना। कायस्थ हरिराथ। मुहता विसना। चारण सादू सूरजमल, नवल का पुत्र मीसण रतन। राठोड़ों के सब ५०० वीर मरे और वादशाह के १००० मरे और ३०० घायल हुए।

#### इति द्वितीय प्रकाश

सं० १७३६ — श्रीरगजेब ने श्रव राणा के ऊपर सत्तर हजार सेना भेजी, जिसमें तहवरखान सेनापित था। वह श्रजमेर श्राया। उसके पश्चात् चारों पुत्रों के साथ श्रीरगजेव खुद श्राया। इधर राठाड़ों ने सिर उठाया, जिससे तहवर खान श्रित कृद्ध हुआ। उधर मेड़ितया माधोदासात रूपसिंह श्रीर गोकुलदास को (दोनों प्रतापसिंह के पुत्र श्रीर राजसिह के भाई थे) राजसिंह ने उत्तेजित किया। उस समय गोकुलदास का पुत्र हठमल बोला, जो जगत् में नाम रखे वही धन्य है। श्रचलदास का पुत्र केसरीसिंह, रामसिंह का पुत्र चतुर्भज, जगत्सिंह, हरिसिह का पुत्र सुंदरदास, मानसिंह का पुत्र हरनाथ ये सब पुष्कर में श्राए। वहाँ श्रजमेर से तहवरखान श्राया। वाराहजी के मिद्दर के श्रागे युद्ध हुशा। दो घड़ी तलवार चली जिसमें तहवरखान का हाथी १०० धनुष पीछे हटा। सवत् १७३६ भादों विद ११ को यह युद्ध हुश्रा था, जिसमें राजसिंह उक्त सुमटों के साथस्वर्ग को सिधारा (पोहकर की लड़ाई समाप्त)।

#### इति तृतीय प्रकाश

तहवरलान मारवाड़ में दौरा करता है। ऊदावत रूपसिंह कुंमकरण के पुत्र क्डाद्रह के स्वामी पर तहवरलान की फौज आई। उसमें लड़कर रूपिंह काम आया। संवत् १७३६ की आश्विन सुदी में यह घटना हुई। इति चतुर्थ प्रकाश

श्रीरंगजेव ने उदैपुर पर बड़ों सेना के साथ चढ़ाई की, प्रथम श्रजमेर श्राया। खवाजा पीर की पूजा की। पाँच दिन श्रजमेर में ठहरा. फिर मेवाड़ की तरफ चला। उधर सीसोदिये सब युद्धार्थ तैयार हुए। इधर राठाड़ों ने सिर उठाया। सोनग ने जाकर बिहारी पठानों के जालोर को जा घेरा। इधर श्रीरंगजेब दह-बारी पहुँचा। वहाँ कूंपावत उगरसिंह श्रोर उदयसिंह साँवलदासेात युद्ध करके स्वर्ग को सिधारे। बादशाह उदैपुर श्राया श्रीर श्राजमशाह चित्तौड़ गया। इतने में जालोर से खबर श्राई कि राठाड़ जालोर पर श्रा गए हैं (उस समय जालोर का शासक फतहखाँ था), हमें मदद दीजिए यह खबर पाते ही बादशाह वापिस श्रजमेर श्राया श्रीर बिहारियों की मदद में मुकरवखान को मेजा। राठोड़ जालोर से सोजत श्राए। यहाँ पेशकसी ले जोधपुर को श्रा घेरा। तब पंवार गोविददास वधनोर इंद्रसिंह के पास गया श्रीर सब वृत्तात कहा।

सं० १७३६ के ज्येष्ठ सुदि ३ को रवाना हो १० को इंद्रसिंह जोधपुर श्राया। ११ को मंडोवर में डेरा किया।

उस समय जोधा मुकनिसह का पुत्र भाण सोनग और दुर्गदास आदि ने कहा कि इंद्रसिह आ गया है। खेतासर मे प्रभात के समय युद्ध होगा। खेतासर की लड़ाई में चाँपावत साहबखान मथुरादासोत पंचांग सं० १७३७ काम आया। राठोड़ों की विजय हुई, इंद्रसिह रण छोड़ भाग गया। यह युद्ध ज्येष्ठ सुदि १३ को हुआ था। इति पंचम प्रकाश

राठोड़ो ने फिर जालोर के विहारियों को घेरा श्रौर इंद्रसिह भाग गया।
यह सुन बादशाह श्रत्यत कुपित हुश्रा। इद्रसिंह पर नाराज होकर मन से
उतार दिया। श्रौर बादशाह बहुत कुपित हुश्रा तब तहवरखान ने शाहजादा श्रक्वर को जुलाया। बादशाह ने श्रक्वर से कहा कि शत्रु को
पकड़कर लाश्रो। बादशाह के श्राज्ञानुसार श्रक्वर राठोड़ों पर तैयार
हो हाथी पर सवार हुश्रा, इसके शामिल तहवरखान भी था। इधर
रण्छोड़दास सोनग श्रादि तैयार थे। इस समय तेरह ही शाखाश्रो के राठोड़
एकत्र हो गए थे। जोधा, ऊदा, कर्मसोत, मेड़ितया, करणोत, चापावत,
कूँपावत, जैतमाल, माला, देवराजोत, गोगादे, पातावत,
नाडोल का युद्ध सं० रूपावत, ऊहड़, धाधल, भाटी, चौहान, ईदा, पिडहार,
१७३७ श्राधिन विद ७ खूमाणा, सोनगरा, पॅवार तथा उस समय सीसोदिया
भीम भी श्राया श्रौर सीसोदिया श्रौर राठोड़ शामिल हो
गए श्रौर मुसलमानी सेना के साथ युद्ध हुश्रा। वहाँ का भार जोधा

मुकनितह के पुत्र इंद्रभाण ने धारण किया। उस समय राणा राजिनह का दूत आया और उसने पत्र देकर कहा कि राठोड़ श्रीर सीसोदिया एक मन हो जाश्रो श्रोर मेल रक्खो। मेवाड़ को तुमसे जुदा मत समभो, तब सोनंग त्रादि राठोड़ों ने भीम से कहा कि कल सूर्योदय होते ही युद्ध छेड़ दो। फिर जल्दी उडकर राजपूत श्रपने नित्य-नियम से निबटे। दृत ने जाकर तहवरखान से कहा कि राजपूत सब एक हो गए हैं, युद्ध को तैयार हैं, उधर तहवरखान तैयार हुआ। दोनों सामने आ खड़े हुए। महा घोर संग्राम हुआ। इधर राठोड़ों मे सोनंग श्रीर दुर्गदास श्रीर सीसी-दियों में भीम अप्रणी थे। आधा प्रहर तलवार चली। प्रथम मुकनसिंह के पुत्र इद्रभाण ने अपना घोड़ा शत्रुसेना पर चलाया । वीरता से लड़कर मारा गया। तत्रश्चात् भाला हाथ में लेकर भीम का पुत्र सूरजमल आगे बढ़ा। यह भी गत्रु सहार करके मारा गया। ऊदावत श्रजयसिंह, जैतावत जैतसिंह, कूपावत कान्हिसह, कान्ह के साथ रोहिंड्या चारण भीम ये काम श्राए। यह युद्ध सं० १७३७ के श्राश्विन की १४ को हुआ। इधर भीम सीसो-दिया ने युद्ध किया। तहवरखान ने इस युद्ध का वृत्तात श्रकबर से कहा श्रीर कहा कि श्राज सोनग दुरगा के वरावर कोई नहीं है। (इति नाडोल का युद्ध) इति पष्ट प्रकाश

इसके पश्चात् तहवरखान श्रीर श्रकवर ने बादशाह से बदलने का विचार कर राठोड़ों के पास दूत भेजा। उसने सोनंग श्रीर दुरगा को पत्र दिया श्रीर कुरान बीच में देकर राठोड़ों से मेल किया। यह मेल स० तहवरमान श्रीर १७३७ की माघ बिंद ९ को हुश्रा तब राठोड़ों ने दुर्गदास से प्रकार का राठांटा पूछा, यह क्या हुश्रा १ कैसे हुश्रा १ दुर्गदास ने कहा हानिनं मेल लाभ ईश्वर के हाथ है। यह कहकर कहा कि श्रापन उनसे श्राध कोस दूर रहें श्रीर बातचीत करें। फिर दोनों में मेल हो गया। श्रकवर श्रीर तहवरखान राज्य के लोम में फॅस गए।

श्रकवर ने छत्र धारण किया, यह वार्ता सारे ससार में फैल गई। यह
मृन वादशाह पुत्र पर श्रांत कुपित हुआ और मन में घवराया। उस समय
श्रकवर के पास एक लाख और औरग के पास आठ
लाउ का का हिला के घर में फूट देवी ने प्रवेश
लाउ का का किया, जिससे औरंग बहुत घवराया। श्रकवर सेना
लेकर श्रजगर पर श्राया। उस समय तहवरखान के मन
ने यह विचार हुआ कि में वादशाह के पास जाकर श्रकवर की बुराई करूँमा

श्रीर श्रकवर को कैद करा दूँगा तो मुफे इनाम मिलेगा। इस विचार से वह श्रकवर से बिना पूछे प्रहर रात्रि के समय रवाना हो श्रजमेर गया। रवाना होते समय तहवरखान ने राठोड़ों के पास दूत मेजकर कहलाया कि वाप-बेटे एक हो गए हैं, तुम श्रपने देश को चले जाश्रो। यह बादशाह के पास पहुँचा। उसने विना मिले ही उसे मारने का हुक्म दे दिया श्रीर वह वहीं मारा गया। इधर राठोड़ों ने उस कपटी तहवरखान की बात को सत्य मान लिया श्रीर श्रधरात्रि के समय राठोड़ घोखा समफ्तकर वहाँ से जाने को तैयार हुए श्रीर रवाना हो गए। उधर श्रकवर श्रानंद मे मग्न है, गाना सुनता है। जब राठोड़ रवाना हुए तो यवनों की सेना भी विचलित होकर चली गई।

श्रकबर तो स्त्रियों के साथ गाना सुन रहा था। श्रर्धरात्रि हुई तब उसे सूचना मिली। उसने मन में विचार किया कि भावी प्रबल हैं; परंतु उसने हिम्मत रखी श्रौर मूळ पर हाथ घरा, श्रौर एक हजार मुगलो को साथ ले राठोड़ों के पीछे चला। हुरमखाना उसके साथ था। दस कोस पर जाते हुए राठोड़ों के पास पहुँचा। दूतों ने राठाड़ों को खबर दी कि श्रकबर श्राया है। उस समय डेढ़ प्रहर दिन चढ़ा था। जब वह पास श्राया श्रीर उससे मिले तो उसका भाव जानकर उसका श्रादर किया। हुरमों को दूर रखा जिनके साथ उड़दा बेगिएयी थीं। एक प्रहर तक इनके वार्तालाप हुआ श्रीर सलाह हुई। इतने में बादशाह के दूत श्राए। उनसे बातचीत हुई तो ज्ञात हुआ कि श्रीरंग के पास इस समय ५२ हजार फीज है। श्रकबर ने बादशाह के दूतों से वार्तालाप करके दुर्गादास से हाथ मिलाया श्रीर कहा कि चाहे औरंग मरे या मारे, जंग करना चाहिए। दुर्गादास ने कहा कि पहले राठे।ड्रों से सलाह कर लो, फिर विचार कर काम करो। तब श्राठों मिसल के राठे। ड़ो को बुलाया श्रीर श्रकबर ने कहा कि मुक्ते तुम्हारा भरोसा है, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम अपने कुल की लजा को देखो। मेरे मरने या जीने को सुधारो। तब राठाड़ों ने कहा — हम दुकड़े दुकड़े हो जावें; परंतु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।

सोनग ने कहा कि अकबर को आँच नहीं पहुँचेगी। चांपावत अजबसिंह, सामंतिसह, भगवानदास (यह सोनग का चचा था), गिरधारीदास के पुत्र हरिनाथ और कान्ह ये उसी तरह बोले। दुरगदास का भाई खेमकर्ण था। उसे अकबर ने अपना हुरमखाना सौंप दिया और कहा कि इसका सुके भरोसा है। चौहान चतुरसिंह, फतैसिंह, (पृथ्वीराज का पुत्र) हरनाथ भोजराज का पुत्र) सबलसिंह, केसरीसिंह का पुत्र तेजसिंह। भाटी— राजसिंह रावल सबलसिंह का पुत्र, किशोर महेशदासीत, रामदास, हरिदास का पोता, दुर्जनसाल, हरिसिंह, सूरजमल, जगन्नाथीत, सबलसिंह प्रयाग-दासीत, इसका भाई श्रासकरण, नाहरखाँ, श्रमरसिंह, उरजणीत — रूपसिंह, लाखा महेशदास।

कृंपावत—रामसिंह जैतसिंहोत, फतैसिंह विजैसिंहोत, साधोसिंह दयालदासोत, रामसिंह श्रोर केसरीसिंह सबलिसहोत, भावसिंह सबलिसहोत, स्पिसह केसरीसिंहोत, दौलतिस्ह उगरावत, श्रजविसह श्रमरिसहोत, सुंदर दास गोविददासोत।

जैतावत—गोवरधन, श्रजमाल माधवदासोत, इसका भाई किसनसिंह। बाला—तेजसिंह स्जावत, श्रखैसिंह।

महेचा—विजयसिंह मनोहरदासीत, हठीसिंह, स्रसिंहोत, पृथ्वीराज श्रमरिमहोत।

धवेचा-एजो सकतसिहोत-इसके साथ साहिबसिह जैतावत ।

कदड़—भगवान सुंदरदास्रोत, भोजराज।

करमसोत—हरनाथसिंह भीमोत, गिरधारी विलरामोत।

ऊदावत - पेखिराम, राजिसह विलिरामोत, जगत्सिंह विजयसिंहोत, श्यामित कुंमकरणोत, गोविद कुंमकरणोत, तेजिसी, रूपिसह रामचंदोत, नाहरखा गोरधनोत, भीमसिंह श्राणंदिसहोत।

जोघा — रण्छोड़दास (दिल्ली में काम श्राया) शिवसिंह, भीमसिंह, रण्छोडदामोत।

मुकनसिंह, करण्सिंह मुकनसिंहोत, चद्रभाण, हैवतसिंह लखमण्रोत, सवलसिंह गोविददासोत, अलेंसिंह रिदावत, अमरसिंह किशोरसिंहोत, हरनाथ भाणोत, सवलसिंह माधोदासोत, रामसिंह वेलावत।

मेड तया चादावत — हेमतसिंह सकतावत, श्राणंदसिंह हिरिसहोत, हरि-निंद मोकम्मिहोत. विसनसिंह नाथावत (पुष्कर की लड़ाई में काम श्राया)।

मेडितिया रायमलोत—दलराम श्रजवावत. चतुरसिंह विजावत, जोधिसह गर्जानहोत. देवीदास विमनिमहोत. देवीसिंह माधोसिंहोत ।

मेट तेया विमनदानोत — गरसिंह प्रतापसिंहोत, मानसिंह दलपतीत । पातायन — पीथल मुकनसिंह. भगवान् ।

न्यावत - हुरती, जगी।

मण्ना—भावसिंह।

मांगिल्या—सुंदरदास, भगवान, राजिसह, ये तीनो जसावत । खूमाणा—ऊदो, खेमसिंह, माघोसिंह पृथ्वीसिहोत । ईदा—भोज, जैतिसह ।

धाधल —गोविंद मनोहरोत, कीर्तिसिंह जसावत, उदयकर्ण मानसिहोत, मुकनसिंह सुंदरदासोत।

पिंह्हार — भीम का पुत्र सांवल, भदावत जोधिसंह सादावत, महेश आणदिसंहोत, विजयसिह जोगीदासोत, नरहर, जोगीदास आणंदोत, बलू, खेतसी।

सोभावत—वीठलदास कुसलावत, दयालदास वेगावत, जीवणसिंह जोगावत, बदरीदास, पिराग (डोड़ोदार)।

धाधू—हरदास, राम, दोनों उरजावत ।

कलावत-नरहर, बल्, नारायणदास केशवदासोत।

गहलोत - वीरमदे, देवराज, धनराज, तीनों चतुरावत ।-

कायस्थ — केसरीसिंह (दिल्ली में विष खाकर मरा), हरिकसन चदोत। खीची — रावत मुकनदास भालावत, इसका भाई सिवर्सिह (इन्होने अजीतसिंहजी के पास रहकर रक्षा की थी), जोधिसंह जोगावत।

मंडारी—आसकरण, रायचद दीपावत, सावंतिसह खींवसी का पुत्र, हेमराज जगनाथ का पुत्र।

पुरोहित — ऋखैराज, द्रोण (द्रोणाचारज)।

व्यास लिखमीचंद, बालकृष्ण मुरार का पुत्र।

भदावत—माधोसिंह, लालसिंह, हमीर।

बारहट केसरीसिह भीम का पुत्र, कान्ह (नाडोल में काम श्राया) श्रांसकर्ण नाथावत, भैरूंदास चावॅडदासीत।

श्रकबर इन सबको देखकर नगारा दे पश्चिम की तरफ रवाना हुआ। उधर श्रीरंग अपनी सेना सजाकर श्रकबर का पीछा करने को तैयार हुआ। उस समय सोनग दुर्गदास ने कहा कि श्रकबर को यत्न से रखना। कोई इसकी पीठ न दबावे। फिर सब राठौड़ सजकर तैयार हो गए। उस समय दुर्गदास श्रकबर के। लेकर दक्षिण की तरफ गया। उसके साथ ये सरदार थे—

क्ंपावत—फलमल विजयसिंहोत, रामसिंह जैतसिंहोत ।
मेहतिया—मोहकमसिंह, रण्छोड़दास, श्रमरसिंह, मदनसिंह, हरिसिंह ।
जोधा—ग्रासथान, माधोसिंह, श्राणंदसिंह ।
चापावत—भदो, सबलसिंह, तेजसिंह, नारायणदास ।
चौहान—उगरसिंह, फतैसिंह ।

मागिल्या—राजसिंह, कुंभकरण ।
भाटी — रावलोत प्रतापिसह, उरजनोत—ग्रजबिसह ।
देवडा — हूं गरसी. सोनगरा—विजयसिंह, खीची — जैराम ग्रासावत ।
करणोत — विजयसिंह कचरावत, फतैसिंह रामसिंहोत, नाथो जोगावत,
दयालदास जोगीदासोत ।

चारण सादू जोगीदास, मीसण-भारमल, स्रौ, श्रासल-धनो, वीठू-कानौ । ये लोग इस मुहूर्त में रवाना हुए—योगिनी पीठ की, चंद्रमा दिख्ण हाथ को, कालमैरव दाहिना।

वादशाह ने इनकी तलाश मे अपने मनुष्य मेजे। परंतु इनका पता नहीं लगा। दूतों ने जाकर वादशाह से कहा कि यह पता नहीं लगा कि यक्षकार कि घर गया। यह सुन वादशाह के मन मे सताप हुआ। आखिर यह पता चला कि दुर्गदास अकार को दिल्ण की तरफ ले गया। यह पता सात कोस जाने पर लगा। तन वादशाह ने सवारी के लिए हाथी मॅगाया। नकारे पर हका पड़ा और औरंग जालोर से चला। इतने मे दूसरे दूत आए। उन्होंने कहा कि अकार दुर्गदास के साथ दक्षिण को जाता है। गुजरात को दाहिनी और छपन के पहाड़ों को वाम भाग मे रखकर गए हैं। औरग ने आजम ते कहा कि अकार के पकड़ बॉधकर लाओ। उसने आजा स्वीकृत की, आलम पश्चिम को और आजम पूर्व के। चला। उदयपुर के। वीच में छोडा। अजमेर और जोषपुर मे स्वहदार रखे गए'।

दुर्गदास ने खाना होते समय सोनंग से कहा था कि तेरे खंडे रहते म० य्रजीतिमहिजी पर बादशाह की घात न हो। यही अपना कर्तव्य है। खीची शिवदास खोंग सकनदास राजा की रचा के लिये नियत हुए। अर्बुद पहाड़ में महाराजा राप्त रहे। या तो दुर्गदास या चांपावत सोनंग या खीची सकनदास के। महाराज की रायर है। सबको इतना ही जात है कि राजा गुप्त है। जनता ऐसा अतुमान करनी है कि या तो जेसलमेर या सिरोही या बीकानेर में हमारा राजा है। नवसाहसा (राठोड़) और दससाहसा (गहलोत) दोनों एक है। दनायता जोधपुर में १०००० सवारों से वैटा है। दुर्गदास के जाने पर हदर सोनग आदि चापावत जिनमे शिवदान, अर्जुन, सामंतिसंह, उपयितः अर्जुसिर, तेजिसह, मुक्निसह, जसवंतिसह, फतेसिंह, नाहरखाँ, गुराशं रियार है।

तरगोती में — सीवप्रगण. महराज, त्रार्जन, केसरीसिंह, जगतिष्ठ, माजिया — विजयसिंह, जैतमाल खुजा, करमसीत लखधीर।

जोधा—शिवदान, भीमसिंह, भाग, करणसिंह, हैवतसिंह, चंद्रभाण मुकन सिंह का पुत्र, पीथल, हरनाथ भाग का पुत्र।

करमसोत—हरनाथसिंह, जसवतसिंह, केसरीसिंह, रामसिंह, कुंभकरण। माधोसिंह, भावसिंह, दोलसिंह, रूपसिंह, सुंदरदास।

ऊदावत--राजसिंह विलिरामीत, जगराम विजैसिहोत, सामलदास कुंभ-करण का पुत्र, रूपसिंह, श्रजबसिंह रामिनहोत, नाहरखाँ गोरधन का पुत्र।

चौहान—चतुरसिंह, महराज, बाला—ग्रंखैसिह, ऊहड़—भगवानदास, भोजराज।

जैतावत—माडग्—मेड़ितया—सूरसिंह, हरिसिंह। चांदावत—रायमल, दलराम।

माधोदास मेडितिया—हैमतिसह, रूपसिंह, जादव (भाटी)—राजिसह सबलिसहोत, माडेचा (भाटी) रामसिंह मुकनदासोत, ग्रामरिसह नाहरखान प्रयाग के पुत्र, स्रसिंह केसरीसिंह का पुत्र।

माडेचा—महेश भाग का पुत्र, रामसिंह हरिदासीत, हरिसिह, स्जो, - दुर्जनसाल।

ईंदा—भोजगज, रूपावत, पातावत, धाधल श्रादि छ तीस ही वंश उपस्थित हुए। इन्होंने जोधपुर को घेरा।

श्राजमेर से खाना होते समय इनायतखान की श्राजी पहुँची कि राठोड़ों ने मुक्ते घर लिया है, मैं किले में घरा हुआ बैठा हूँ। सूर्योदय होते ही शाइस्ताखा के। २००० सेना देकर सहायतार्थ जोधपुर मेजा।

राठोड़ों श्रीर मुसलमानों के बीच घोर युद्ध हुत्रा। उस युद्ध में रावल सबलिंह के पुत्र राजिंह ने शत्रुसेना के मध्य श्रपना घोड़ा बढ़ाया। उसके साथ महेशदास का पुत्र किशोरिंस था। ये बड़ी वीरता से तलवार बजाकर स्वर्गगामी हुए। भाटी श्रासकरण प्रयागदासोत इसी लड़ाई में काम श्राया श्रीर उसका पुत्र भोजराज भी। भाटी रामिंह श्रीर उदयिंह ये भी बड़ी वीरता से लड़ वीरगित को गए। चापावत श्रखेंसिंह, कूंपावत लालिंसह, धांघल मुकनिंस खीची सुंदरदास, रतनू चारण जगनाथ मालावत, ये मारे गए। हिंदू २०० श्रीर मुसलमान ४०० मरे।

बादशाह ने इस युद्ध के समाचार श्रजमेर ४ मजल पर जाते हुए सुने। मन मे बहुत दुः खत हुश्रा।

इधर चापावत कानसिंह श्रौर हरनाथ सोजत पर गए। सैंतीस (सं० १७३७) का वर्ष समाप्त हुन्ना, श्रड़तीस का सवत् शुरू हुन्ना। चातुर्मास की ऋतु थी। सरदारखा सोजत में सहायतार्थ आया था, वह जखमी हुआ। गिरधारीसिंह के पुत्र हरिसिंह ने अच्छी तलवार बजाई। कानसिंह और हरनाथ शत्रुसंहार करते हुए इस युद्ध में मारे गए।

#### इति सप्तम प्रकाश

वीटलदास के पुत्र सोनग के पराक्रम से बादशाह के मन में अत्यंत उचाट है इसके लिये उसने अनेक दैवी उपाय किए। अंत मे दीवान आसतर्वां की मारफत सोनग से संधि करना निश्चित किया कि अजीति हिंडणी के हफ्न हजारी मन्सव और दूसरों के यथायोग्य मन्सब दिए जायंगे। इसमें मध्यस्य अजमेर का स्वहदार अजीमदीन हुआ। कुरान बीच में दिया।

उस समय त्रासतलाँ त्राजमेर मे, सोनंग मेड़ते के समीप श्रीर साहवदी (शाइस्तालाँ) श्रजीम की सहायता में था।

स॰ १७३८ आश्विन सुदि ६ को औरंगजेब अजमेर से रवाना हुआ। आनतत्वा अजमेर मे उहरा। सं॰ १७३८ की आश्विन सुदि ११ के सोनंग का स्वर्गवास हो गया। आसत खान ने यह समाचार सुनते ही बादशाह के पाम दूत मेजे। बादशाह सुनकर आनंदित हुआ, नकारे बजाए गए और निध की वार्ता एक गई।

राठौड़ों में शोक छा गया। उस समय वीठलदास के पुत्र अजबिंद ने मूछों पर हाथ रखा और प्रतिदिन लड़ाइयाँ करनी शुरू कीं। मुसलमानों की फीजें जोघपुर और अजमेर में सजी जाती हैं। उस अवसर पर मेड़ितया मोहकमिंह कल्याणीत मन्सव छोड़कर राठोड़ों के शामिल हुआ। राठोड़ों ने मेड़ता इलाका में दड उगाहना शुरू किया। ईदावड़ में अजबिंद छवेंदय के समय पहुँचा। वहीं से ४ कोस चलकर तालाव पर डेरा किया। वहीं मुसलमानों की फीज आई। राठौड़ मुकावले मे गए। महातुमुल छुद हुआ। वहीं राठोड़ करण ने अपना घोड़ा आगे वहाया, और रणधीर प्रवापितह और अजबिंदह भी आ पहुँचे। सवलिंद्द और अजितिसंह ने वहा पराक्रम किया। रामिंद और नाहरखान चापावत वड़ी बहादुरी से लाने। जैतायत सामतिमंद और जैतिसह बादशाही माडे के पास पहुँचे। मेट्रांग गोगानाय अनोगिंद, घासी और सादृल बहादुरी से लड़कर काम आए। जो अञ्चनिंद भाटी कान्द, पछिहार महेशदास आणदोत, गोजिया चारण आड़ेदान भीमोत, भगवान विजावत, आसकरण और स्वनिंग (ये वारहट) नाहे। पुरोहित स्वनाय गुणपतोत काम आया।

इस लड़ाई मे पाँच चापावत ग्रजबिंस, सबलिसह, रामिसंह, हिरचंद, नाहरखान बहादुरी से लड़कर काम श्राए। जैतावत दो, मेड़ितया चार, जोधा एक, भाटी एक, पिंहार एक, सेवड़ पुरोहित एक, तीन बारहठ। इनमें श्रग्रणी श्रजबिंसह वीठलदासोत था। वह मारा गया। (संवत् १७३८ कार्त्तिक सुदि २ मंगलवार को यह युद्ध हुआ था।)

#### इति अप्रम प्रकाश

वादशाह इस युद्ध का वृत्तात सुन प्रसन्न हुआ, श्रीर श्रजमेर में शाहजादा श्रजीम श्रीर श्रसदखा को रखा। जोधपुर में इनायतखा प्रवधकर्ता है।

श्रजबसिह के मरने पर चापावत उदैनिंह सेनापित नियत हुश्रा। उसके साथ सामंतिसह, श्रखैराज, तेजसी, भगवान, मुकनदास, जसराज, नाहरखान, भांगा, विजा, लाखा, फतैसिंह ये चापावत थे। बाला श्रखैराज, करणोत खींवकरण दुर्गदास का पुत्र, तेजसिंह, देवा जसराजोत, जगतिसह दुरगादास का भतीजा।

जोधा—सबलसिंह, महैचा विजैसिंह, जैतमाल सूजा, करमसोत लाखा, ये सब खींवकरण के साथ थे।

ऊदावत—राजसिंह, जगराम, सामलदास, रूपसिंह, नाहरखां । मेड़तिया—मोकमिन्ह, जोधा—उदैभाण, शिवदान, भीमसिंह, करणसिंह । कूंपावत—दिच्ण से फतैसिंह रामसिंह श्राए ।

जैतावत—माडणसी, गोरघन। करमसिंहात—हरनाथ, जसकरण। चौहान—चतुरसिंह दयालदासेात, फतैसिंह दक्षिण से शाहजादे को पहुँचाकर श्राया। भाटी—रामसिंह, दुजणसाल, सूजा, हरिसिंह, श्रमरसिंह, नाहरखान, सूरसिंह केसरीसिंहोत, लखघीर, महेशदास। (सेनापित उदयसिंह धीर का पुत्र) ये सब मार्गशीर्ष सुदि २ गुरुवार को श्रजमेर की तरफ चले, जिनमें जोघा ऊदावत श्रादि सब शामिल थे।

जोधपुर में रक्षक इनायतलाँ था, श्रजमेर में दीवान श्रासतलाँ श्रोर शाह-जादा श्रजीम थे। राठाड़ों ने बड़ा शोर मचाया, कई गाँव लूटे, गायों को घरा, श्रोर फागुन सुदि ३ को पुर, माडल को लूटा, तब श्रजमेर से कासिमखाँ सेना लेकर श्राया। कासिमखाँ उनका बल प्रवल देख टल गया। उसका माल राठाड़ों ने लूटा। चैत वदि द को सोजत को घरा। इनायत खाँ जोधपुर में था परंतु उसको दम लेने को जगह नहीं। सं० १७३९ मे नूरश्रली जैतारण में था। उसको श्रावण वदि १४ को जगराम विजावत ने भगा दिया श्रीर जैतारण लूटा। सोजत में चापावत विजैसिंह सवलोत ने उपद्रव मचाया। उत्तर दिशा में रामसिंह ने लूट-मार की।

कासिम खाँ मुकन के पुत्र से लड़कर भागा, भाटी भाग ने चेराही का थाना लूटा, नृरम्रली भाद्राजण पर चढ़कर भ्राया तव जोधा उदयभाण मुकावले मे गया श्रीर नुरश्रली को भग।या।

#### इति नवस प्रकाश

श्रव चापावत उदयसिंह, करणोत खींवकरण, ऊदावत राजसिंह श्रीर मेड्तिया मोहकमसिह गुजरात की तरफ चले। ग्रीष्म ऋनु थी। सोजत से रवाना हुए, खैरालू नगर को लूटा, वहाँ से गाँवों को लूटते दड उगाहते राण्पुर श्राए। भादों के कृष्णपक्ष में गुजरात का शासक मुहम्मद सेना लेकर श्राया। इसके साथ राठोड़ों का भीपण युद्र हुआ। इस युद्ध में करणोत केसरीसिह, भाटी गोकलदास भंडारी रायचंद, जीवराज श्रीर भगवान. मुहता मुजाग्रमल, फौजदार रामो, देरासरी मुरलीधर पचोली शिवदास पड़िहार श्रहमदर्गा ये काम श्राए। श्रनायतखाँ जोधपुर में श्रीर पाली के थाने पर न्रमली है। वाला विसनदास ने पाली के समीप लूट मार की जिसकी पुकार न्रमली के पास गई तव वह वालों पर चढकर श्राया । उसने बालों का किला घेर लिया। तव वालो ने इस पर एक साथ आक्रमण किया, लड़ाई हुई, नूरमली ररामृमि छोड़ भाग गया। यह युद्ध सं० १७३९ भादों सुदि १३ को हुआ था।

#### इति दशम प्रकाश

च।पावतों ने फिर सोजत पर श्राक्रमण किया तब सोजत के शासक सीदी

ने उदयसिंह को प्रतिवर्ष ७०००) क्पये देने का वादा करके संधि कर ली। कदावत जगराम ने कार्तिक वटी १२ को जैतारण को घेरा, जोधपुर श्रौर श्रवमेर पुकार गए। श्रसतखाँ श्रीर इनायतखाँ ने इसके सामने नूरमली को मेजा। इम युद्ध में सब ऊदावत जमा हो गए श्रीर मेड़तिया मोहकमसिंह श्रीर हैमतसिंह भी इनके शामिल हुए। जगतसिंह राजसिंह का पुत्र, रिटेन्टि. सामल कुंभा का पुत्र, सब से आगे जगराम बढ़ा, लालसिंह उसके नाथ हुआ। नुरमली टाथी पर सवार होकर युद्ध-स्थल मे आया। महा पीर बुद्ध हुआ। इसमें राटीड़ों के ५० श्रीर मुसलमानों के ५०० मनुष्य मरे। इम सुरु में नेर नरा ७ सुभटों से मारा गया ( यह युद्ध मार्गशीर्प विद १२ की हुआ था ) राधेही की विजय हुई।

इति एकादश प्रकाश

भाटी रामसिंह मुकनसिंहोत पाली पर चढ़कर गया। इसके मुकाबले में अबदलखाँ ५०० सवारों से आया। रामसिंह ने बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। युद्ध हुआ। रामसिंह ने भाले से अबदलखाँ को मार डाला। तीस मुगल मरे। यह युद्ध वैशाख विद २ को हुआ था।

वैशाख सुदि ६ को मेड़ितया मोहकमितह ने मेड़ित को घेरा। मुकाबते में शेख गोहर श्राया। विकट युद्ध हुआ। इसमे मोहकमितह के हाथ सेद्याली मारा गया। गोहर शेख भागा। राठोड़ों की विजय हुई।

मगरा (पहाड़ सिन्सिला) में ऊदावत राजसिंह, जगराम, सांमल नाहरखीं, जोधा भीम, सिवसिंह, इन पर श्रमतखान ने श्रपने पुत्र को श्रजमेर से विदा किया। राठोड़ उनके चारों श्रोर हो गए जिससे मुसलमानों के पास ऊँटो की कमी होने से रसद नहीं पहुँचती है। इससे उसे वापिस लौटना पड़ा। जगराम की विजय हुई।

श्रासतखान ने यह विचार किया कि इनको लोभ देकर वश में करना चाहिए। फिर उसने कहा कि तुम मनसव इजारे लो, हम देते हैं। परंतु जब तक राजा प्रकट न हो तब तक युद्ध का नाम मत लेना। इनायतखाँ का दामाद सिकंदर इस काम के लिये नियत हुआ। कई लोभ वश हो उसके पास गए। श्रीष्म व्यतीत हुआ। वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ।

सं० १७४० की श्रावण विद १४ को श्रासतखान श्रजीम को साथ लेकर दिल्ण की तरफ गया। इनायतखाँ को दोनों सूबों की भलामन दी गई। शरद व्यतीत हुई। हेमंत ऋतु श्राधी गई होगी। क फिर उपद्रव उठा।

सामंतिसिंह जोगीदासीत भगवान्दास श्रौर तेजसी श्राईदानीत मुकनसिंह ये पाली थाणा पर श्रचानक गए श्रौर गायों को घेरा। नवाब का पुत्र मुहम्मद-श्रली मिरजा मुकाबले में तैयार हुश्रा। युद्ध हुश्रा। इसमें भाटी वेणीदास केशवदासीत मारा गया।

राठोड़ों के १० श्रीर शत्रु के ३० मरे। भायल देदा घायल हुआ। यह युद्ध खारला में पौष सुदि ९ को हुआ था। इसके अनतर करणोत खींव-करण जोधपुर से उत्तर को चला। इसके साथ राम हरिदासोत है। प्रति दिन युद्ध होता है। ऊदावत राजसिंह, जगतसिंह श्रीर जोधा सिवदान ने जोधपुर श्रीर श्रजमेर के बीच में बड़ा उपद्रव किया। इनके शामिल कूंपान्त फतैसिंह विजयसिंहोत, जैतावत राम श्रीर पदमसिंह, केसरीसिंह, भीम सबलोत, भाटी सूरा श्रीर महेश, माडेचा रामा सुकनदासोत, जोधा सूजा किरतावत तथा चापावत सामतिसह ने गाँव गाघाणी में बहुत से यवनो को मारा। इधर से चापावत सामतिसह श्रीर उधर से भाटी रामिसह श्राया श्रीर यवनों का संहार किया। बहुत से गाँवों में पेशकसी ली। ऐसे लूटते हुए जेतारण श्राए। यहाँ ऊदावत जगराम श्रादि शामिल हो गए। उधर राठाड़ सोजत पर गए। इनमें मुखिया मेड़ितया सादूल था। हैमतिसह इसके शामिल हुआ। इन्होंने नवाव के सघ को मारा।

मगरा मे राठोड़ों का उपद्रव सुन नूरमली जोधपुर से चला, सीधा पाली के थाना पर गया, श्रीर वहाँ से मिणियारी गाँव गया। चांपा नरहरदास मुकावले मे श्राया। रा० ऊदावत रूपिसह रामिसहोत उसके शामिल बारहठ केसरीसिह हुश्रा। यह युद्ध सं० १७४० के वैशाख में हुश्रा।

### मिणियारी में मिरजा से नरहरदास का युद्ध

भाटी हरदास के दुरजणसाल श्रीर हरिसिह ने सडोवर को लूटा । खोजा साल्हा से लड़ाई हुई । साल्हा भागकर जोधपुर में श्राया । यह सुनते ही न्रमली भी जोधपुर श्राया । मगरा में रामिंह श्रीर सामंतिसिंह श्रादि है। सीदी से थाना तागीर हुश्रा श्रीर सेरांणी मन में संतप्त हुश्रा श्रीर ११००० सेना लेकर चला । राठोड़ों को खबर लगी कि मुगलों की बड़ी फोज श्राती है । इन्होंने भी नकारा बजाया । दोनों की मुठमेड़ हुई । इस समय चापावत सामतिसिंह कोध करके चला । उसी के समान भाटी रामिन्ह त्रागे वढ़ा । महा भीषण सग्राम हुत्रा । मुसलमान रणभूमि में गिरने लगे । उधर से मेड़ितया हैमतिसिंह श्राया । जोधा धनराज ने श्रयना घोड़ा चलाया । मुसलमान १००० श्रीर राठौड़ २०० मरे । इस लड़ाई में मामतिनिंह, रामिन्ह, हैमतिसिंह, धनराज श्रीर विहारीदास ये पींच सरदार काम श्राए ।

#### इति द्वादश प्रकाश

उनतरा के थाने में कृगवत श्राना था। करमसीत हरनाथ भीमसिंहोत उनका भनीजा जमा नयोंदय के समय थाने पर चढ़कर श्राए। युद्ध हुश्रा। राठे जो ने थाना लूट लिया, फिर गाधाणी का थाणा लूट महोवर पर श्राए। परंतु गटीवर वाने मीया भाई भाग गए। वैसाख सुदि १२ को मुहम्मदश्रली चट्टा श्रीर मेहने गया। सुहम्मदश्रली ने मेड़तिया मोहकमसिंह के प्रीति-यानों में पृद्धा श्रीर मोहकमिंह को घोखे से मारने के लिये प्रीति की बात की। मोहकमसिंह को मेड़ते के महलों में बुलाया श्रौर उसे घोखे से मार डाला। यह घटना श्रापाड़ सुदि ९ मंगलवार को हुई थी।

सं० १७४१ में सोजत पटानों से तागीर होकर सुजाणसिंह को हुई।
मुकनिसह का पुत्र रामिसह, पूरणमल, हिरिसह, प्रवाडमल. सूर, दुरजणसाल
हरदासोत भाटी, सूजा कीरतिसह का पुत्र श्रोर रणछोड़ ये हमेशा थानो
पर जाते हैं श्रोर लड़ाई होती है। थानेदार सध्या समय दरवाजा वद कर
तेता है श्रोर दिन निकले खोलता है। यह सुनकर इनायतर्खों मन में जलता है।
उसने शेख फाजल के। उसी क्ण रवाना किया। यह १००० सवार लेकर
चला। रणछोड़ने इसके सामने घोड़ा बढ़ाया। श्रागे थाने पर सिंधी थे श्रीर
उनके शामिल ऊहड़ भी थे। मुहम्मद सिंधी इस लेड़ाई में मारा गया
श्रीर शेख भाग गया। सोजत में सुजाणसिंह था। उस पर भाटी महेश गया।
भीम श्रजीतिसहोत इसके साथ हुश्रा। युद्ध हुश्रा, जिसमे उरजनोत भाटी
उदैभाण का पुत्र महेशदास मारा गया।

चापावत लाखा, फता, कूंपावत केसरीसिह श्रौर रामसिह ने जोधपुर में बखेड़ा करना शुरू किया। सामंतसिंह, रामसिंह श्रौर मोकमसिंह के मरने से बादशाह का सोच मिटा था; परंतु चांपावत, करणेत, ऊदावत, बाला, भाटी श्रीर चौहान विद्यमान थे, जिससे विष्ठ मिटा नहीं। चौहान चतुरसिंह ने कहा कि उपद्रव नहीं मिटना चाहिए। राठोड़ समामसिह महेशदास का पोता उसके शामिल हुआ। बारड केसरीसिंह ने कहा कि संग्रामसिंह को मैं ले श्राऊँगा। बारठ सांगा के पास गया। उसने सांगा से कहा कि सामंतसिह ' मर गया है, श्रव वह भार श्राप श्रपने कधे पर उठावे। सांगा ने बंधुश्रो से कहा कि केसरीसिह यह कहता है कि श्रव बादशाही मन्सव छोड़ता हूँ। इतने में भाद्राजण का जोधा उदयभाण श्राया। सन राठोड़ इकट्टे हो गए। संवत् १७४२ के कार्त्तिक सुदि ९ को ये सब एकत्र हो गए। उस समय इन्होंने दो विभाग किए; एक में श्रयणी उदयसिंह, उसके साथ करणोत खींवकरण, तीसरा भाटी रेणायर (रिडमल)। ये बीकानेर की तरफ गए। देश की लूटा श्रीर थाने भ्रष्ट किए। दूसरे विभाग में - संग्रामसिंह, यह जोधपुर की तरफ आया। इसके साथ भोवत जोगावत, तेजसिंह मुकनसिंह, वलरामोत श्रौर जोधा उदयभागा। तेजसी दुर्गदासीत सब के श्रागे था। त्रखेंसिंह, ऊदावत रूपसिंह, चौहान चतुरसिंह, फतैसिंह, कूंपावत छत्रसिंह फतैसिह। जैतावत रामसिह, पदमसिंह, कूंपावत केसरीसिंह रामसिंह सबला-वत । प्रागदासोत जादव, श्रमरसिंह, नाहरखान, उरजणोत भाटी स्जा, ये

सव जोघपुर पर चले । ये वालोतरा श्रौर पचपदरा लूटकर जोघपुर पहुँचे ।
मुगलों ने दरवाजे वंद कर लिए।

#### इति जयोदश प्रकाश

# संग्रामसिंह ज्ंभारसिंहोत का धावा

इनायत खाँ जोधा उदयभाण पर कुद्ध हुआ कि यह हमेशा उपद्रव करता है। नूरमली को इसके पीछे मेजा वह सेना। लेकर सुहिंद्र गिरि आया। यहाँ उदयभाण के शामिल करण मुकनदासोत, चद्रभाण, हैमतसिंह, पृथ्वोराज आर वारठ केसरीसिंह भीमोत हुए। युद्ध हुआ। इसमें जोधा मानि हि कल्याणोत मारा गया। राठोड़ों ने मुगलों का आराब, लूट लिया, एक ताप पर्चास हजार की और १०० कॅट लूटे। यह युद्ध माघ सुद्धि ७ शनिवार को हुआ था। इसमें ५०० यवन मरे और १००० घायल हुर। मिरजा नूरमली ने इनायत खाँ को खबर पहुँचाई तब उसने मुहम्मद अली का मेजा। (भाद्राजण की दूसरी तीसरी लड़ाई हुई)।

## इति चतुर्दश प्रकाश

पुरदल खाँ सिवाना पर गया। उसके साथ मेवाती नाहरखान था। चे काणागा के थाने पर श्राए। मोकलसर में उस समय श्रखेसिंह था। चाणवत सब श्रजमेर की तरफ गए। उनके पीछे नूरमली गया। महेव गाँव पर तुरक चढ़ श्राए । तव सवलसिंह ने मोरचा समाला । इसके शा मल गरेशदास श्रासावत, मोहकमसिंह मनोहरदासीत, कुमकरण किसनावत, मुजाणिन रामसिहोत, मेधसिह माधासिहोत भोज स्त्रीर भोज का पुत्र ये भारी हुए। इस युद्ध में ६ सरदार मारे गए। सबलिसह तुरकों से लड़ रहा था। इतने में खबर आई कि दो वेटियाँ पकड़ी गई। सबलसिंह वेटियों के शामिल हो गया। वेटियों के वास्ते आसावत सवलसिंह कैद हो गया। उनने सोचा कि वेटियों को मारकर मिरजा को मार्छ। मिरजा मेड़ते गया। मदेव गाँव लूटा। मेड़ते मे मिरजा दानों भाई शामिल हो गए। वाला अर्खिमह ने राजपूत जमा किए। चापावत अखैिनह धीरोत, सूजा वीरम का पुत्र. लखसिंह प्रतापिमहोत, श्रीर प्रयागदामोत भाटी. तेजसी, अमरिवदः नादरयांन चारावत, भीम पातावत, वाला पर्वतिवह, तेजिवह । याला प्रस्तिनह ने घोड़ा बढ़ाया। उस समय स० १७/२ का चैत्र सुदि १ थी। प्रायमिंद् ने तुरको पर श्राक्रमण किया तब उधर से पुरदलखाँ ने घोड़े टठार। इघर घरनेसिंह, एक वाला श्रीर चापावत शतुत्रों पर पड़े I उस समय रतनसिंह सुंदरदासीत आगे बढ़ा और तुरक की ललकारा। इसने पुरदल खान की मार लिया, परंतु यह भी मारा गया। यह युद्ध काणाणा के थाने पर हुआ था। इसमें मुखिया अलैसिंह बच गया। राठौड़ों के १०० और तुरकों के ६०० भट मारे गए।

## इति पंचदश प्रकाश

मिरजा मेड़ते से तोडे की तरफ गया। सबलिस उसके साथ कैद में है, वेटी भी साथ है। मिरजा ने चलते हुए कुचील गाँव में डेरा किया ख्रीर भाटी कन्या के साथ विवाह करने का विचार किया कि सबलिस श्रिष्ठार किया जाय। सबलिस के मन में कपट था कि इस मिरजे को मार लूँ। विवाह की रीति के अनुसार अफीम मंगाई और तलवार भी माँग ली। मिरजा उत्साह के साथ मनुहार करता है, मरना विचारकर सबलिस उठा और चार घाड़े तैयार किए फिर कनात को फाड़कर जनाना के अंदर गया। न्रमली ने उसे जाता देखकर तलवार हाथ में ली और सबलिस की पीठ पर आया। तिकया पड़ा था जिससे वह गिर गया तब पलग को आड़ में दिया। इधर तुरक उस पर दौड़कर आए। लड़ाई हुई जिसमें सबल-सिंह मारा गया।

जोधपुर के पास हमेशा उपद्रव होता है। भाटी दुर्जनसाल ने ईदगाह-वाली मिस्जद को सूत्रारों के रक्त से लाल कर दिया। उरजनोत भाटी इसके शामिल हुए। सूरसिंह भाटियों को लेकर श्राया। पाँच तुरकों को मारा। वहाँ से ऊँट लेकर वीसलपुर गया। तब मीर फत् इसके पीछे गया। भाटी सामने हुए श्रीर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीर का मामा श्रवदुल्ला प्र मनुष्यों के साथ गिरा। इधर शूरसिंह, केसरीखिंहोत, शिवसिंह, प्रतापसिंह, रतन् चारण सहसमल ये काम श्राए। यह युद्ध सं० १७४२ ज्येष्ठ सुदि ३ को हुआ था।

न्रमली तोडे के श्रंदर है। यहाँ युद्ध हुत्रा जिसमें न्रमली श्रीर शेख देनों मारे गए। राठे। हों ने राड़द्रह के। लूटकर साचे। के। एचास यवन मारे गए। राठे। हों के हाथ बहुत घोड़े ऊंट लगे। इस युद्ध में श्रमणी श्रखेसिह लखावत श्रीर खींवकरण श्रासकरण का पुत्र थे। चापावत करणिसह श्रीर महवेचा जैता भी इनके शामिल थे। मार्गशीर्ष विद १० [सं० १९४२ (२)] को साचोर लूटा गया।

जदावत जगराम धीरोत गोड़वाड़ की तरफ गया। प्रथम उसने पाली में लूट की। फिर घ्रागे घ्रजमेर तक गया। थाँवला का याना लूटा। इनके ऊपर रावणखंड मिरजा जोधपुर से चढ़कर घ्राया। उसे राठाड़ों ने मेड़ते में घ्राते घेर लिया घ्रौर पराजित किया। इस मिरजा का नाम महम्मद घ्रली था।

सं० १७४२ का माघ सास व्यतीत हुआ। अब चौपावत संग्रामिंह भू भारिसहोत और उसका भाई भोपत आए। वैसा ही भगवानदास था। तेजसी और मुकनिसह ये सब राठाड़ अबदल खाँ के प्राणों का हरण करनेवाले एकत्र हुए। भाटी और चौहान चतुरिसंह व फतैसिंह शामिल हुए। ये सब खान पर चढ़कर पाल्हासणी गाँव आए। इन्होंने थाना को लूटा जिसमे बहुत द्रव्य हाथ लगा। वहाँ से थली की तरफ गए। फलोधी पर गए, दंड लिया, फिर जोधपुर की तरफ आए। नांदिया के थाने में नाहरखान था। उसे सारकर गाँव गांघाणी में आए। वहाँ से जोधपुर आए। तब इनायत खाँ घवराया।

#### इति पोडश प्रकाश

संग्रामसिंह जू भारसिहोत श्रौर भगवानदास जोगीदासोत ने गश्त करके श्राकर जोधपुर को घेरा।

उधर रावणखंड ने वृसी गाँव को लूटा। वहाँ से भाद्राजगा पर आया। लड़ाई हुई जिसमे २० तुरक मारे गए। वहाँ से वह जोधपुर गया। वहाँ चार दिन उहरा। वहाँ से पीपाड़ गया। खुसालवेग इक्का इसके साथ या। वह फीज से अलग ही चलता था। हरनाथ चंद्रभागोत से उसकी मुठभेड़ हो गई। हरनाथ ने इकके को मार लिया।

चैत्र व्यतीत हुआ। श्रीष्म ऋतु का आरंभ हुआ। जालोर गढ़ में विहारी पठान फतहखान था। उस पर महाराज की सेना ने चढ़ाई की। उस सेना में चौषावत. ऊदावत, क्षावत, करणोत, जोघा, वाला, महेचा, ऊहड़, करमसात, भवेचा. भाटी चौहान सब थे। फतहखान इनके प्रवल वल को देखकर भाग गया श्रीर धर्महार (शरण) में चला गया। सेना ने नगर को लूटा। यह प्रात्ममण वैशान विह १४ को हुआ था।

र जिनका उत्तर का होट कटा हुआ होता है उसे रावणखंड कहते हैं।

हरदासेात भाटियों ने देईसर गाँव लूंटां, फिर जोधेपुर को घेरा। सं० १७४२ व्यतीत हुआ।

सं० १७४३ में राठाड़ों ने महाराजा को देखना चाहा, जिनमें अप्राणी जोघा केसरीसिंह मानसिंहोत, छोटा भाई हरिराम श्रीर किसनसिंह जगन्नाथोत ये थे। इसी श्रवसर पर हाडा दुर्जनसाल १००० सवार लोकर श्राया श्रीर राठाड़ों के शामिल हुआ। चाँपावतो ने इसको अपनी कन्या ब्याही, जो मुजाणसिंह की पुत्री मुकनसिंह की बहिन थी। तेजसी और मुकनसिंह ने दुर्जनसाल से कहा कि महाराजा श्रजीतसिंहजी को प्रकट करो। तब राठे। ड्रों ने महाराजा के दर्शन के लिये खीची मुकुंददास को बुलाया श्रौर महाराजा का दर्शन कराने के लिये कहा तो उसने कहा कि दुर्गदास दक्षिण में हैं। मुक्ते महाराज को उसने सौंपा है। मैं उसके बिना नहीं दिखा सकता, तब चौहान मुकनसिंह ने कहा कि हम श्रन्न-जल तभी लेंगे जब महाराज का दर्शन होगा। तब मुकनदास कल्याणोत ने श्राब् की भूमि से महाराजा को लाकर दर्शन कराया। सं० १७४३ की चैत्र सुदि १५ को महाराज का दर्शन हुआ। यहाँ महाराज के स्वरूप का वर्णन है। इस समय मुख्य सरदार ये थे— चौंपावत उदयसिंह, संग्रामसिंह, भूपालसिंह, तेजसिंह, मुकनसिंह, विजयसिंह, नाइरखान इरिसिंहोत । ऊदावत-राजसिंह, जगराम विजयसिंहोत, सीमल-दास, रूपिसह, नाहरखाँन। कूंपावत—भोपत जगावत, रामसिंह, फतैसिंह, केसरीसिंह। भाटी-सूरजमल, राजसिंह, सूरसिंह, हरनाथ चतुर्भुजोत, तेजिंसंह, श्रमरसिंह, नाहरखाँन, किसनसिंह किसोरसिंहात। खीची मुकन-दास, ऊहड़ भगवान, प्रोहित श्रखैसिंह। पड़िहार विजयसिंह, सौमलसिंह। जती (जैन) ग्यानविजय (शक्ति का उपासक) बारहढ केंसरीसिंह, वावा इत्यादि। सबने दर्शन करके कहा कि श्राज का दिवस धन्य है, शुभ घड़ी है जो स्वामी का दर्शन हुआ। हाडा दुर्जनसाल ने निछरावल की। सब की निजर निछरावल हुई । तदनंतर सांगा (संप्रामसिंह) ने मिहमानी दी । सवको भोजन कराया । सांगा सीख करके गया । श्रपने पुत्र उदयभाण को महाराजा के पास रखा। इनायत खाँ ने यह सब वृत्तांत बादशाह के पास लिख मेजा। उसने लिखा कि राठोड़ों ने श्रजीतसिंह को प्रकट कर दिया है। श्रब पूरी मदद मिले तो इच्छानुसार कर सकता हूँ। शुजाश्रतखाँन गुजराती को मेरे सहायतार्थ देना चाहिए। श्रीरगजेब सुनकर मन में सोच करने लगा श्रौर श्रपना दूत महाराजा को देखने के लिये भेजा।

राठौड़ छजीतसिंहजी को लेकर छ। उत्तर गए। ठाकुर ने मोतियों से वधाया, छौर घोड़े नजर किए। तदनतर, बगड़ी, रायपुर, बीलाड़ा, बलूंदा, रीया, छातोप, लवेरा, खेड़, खींवसर, होकर कोलू छाए। यहाँ सं० १७४४ के भाद्रपद सुदि १० को पाबूजी का दर्शन किया। वहाँ से पोहकरण छाए। इस समय दिल्ला से दुर्गदास छाया। उसके साथ छखैसिंह रतनसिंहोत जोधा था। दुर्गदास प्रथम नागाणा गाँव गया। वहाँ नागणेचियाँ देवी के दर्शन कर भीमरलाई गाँव में छाया। यहाँ भाई खींवकरण मिला। उसने समस्त ह्यात कहा। महाराजा पोकरन से रवाना हो रामसापीर के देवालय दर्शनार्थ गए। वहाँ से भीमरलाई गए। दुर्गदास ने नजर न्यौछावर की, मोती सिर पर वारे गए। वहाँ से महाराजा गूधरोट गए। दुरजणसाल हाडा भी साथ था।

#### इति सप्तदश प्रकाश

वादशाह ने दूत भेजकर ।जजासा की ता दूतों ने जाकर सब महाराजा का चृत्तात कहा । सुनकर वादशाह घवराया । इनायत खाँ ने श्रजमेर से वादशाह के पास श्रजों भेजी कि गुजरात के स्वहदार शुजाश्रत खाँ को सहायता में भेजे तो मै राठौड़ों के लिये पर्याप्त हो सकता हूँ, इधर से मैं जाऊँ श्रीर उधर से वह श्रावे । इनायत खाँ इस विचार मे था कि वह सं० १७४४ में मर गया । वादशाह को इसका वड़ा रंज हुआ।

वादशाह ने उस समय एक कपट किया। कृत्रिम श्रजीतसिंह बनाया गया श्रीर उसका नाम महम्मदराय रखा श्रीर हुक्म दिया कि जो इससे मेल रखेगा वह पच हजारी मन्सन पावेगा। वह महम्मदराय दिल्ए में सातर्वे दिन मर गया। यह सुन राठोड़ों को खुशी हुई। बादशाह ने जोधपुर शुजाश्रत खाँ के श्रधीन किया श्रीर गुजरात का देश भी उसके श्रधीन रखा।

हाड़ा दुरजनसाल राठोड़ों की सहायता पाकर बूँदी पर गया। इसने मार्ग में मालपुर लूटा श्रीर पुर को लूटा। यह माडल में गया तब दूदा मुकाबला में श्राया। लड़ाई हुई, जिसमे वादशाही सेना भागी, परंतु शत्रु-सेना में से गोली श्राई श्रीर दुरजनसाल के लगी, जिससे वह मर गया। राठोड़ों ने पुर पर स्वार मेज। लड़ाई हुई। पुरवालों ने २०० मुहरें दंड दिया। फिर पेशकसी लेकर राठोड़ मारवाड़ में श्राए।

उपर से शुवायतखाँ याया, इघर महाराना के हित के वास्ते सब राठाड़ एकत्र रुए। चापावतों में उदैसिंह, भोपत, तेजसी, ज्रंभारसिंह,, जसवंतसिंह, श्रर्जुनसिंह, भीमसिंह. हठीसिंह। करणोत दुर्गदास, खींवकरण, तेजसिंह, देवसिंह। कृंपावत रामसिंह, विजैसिंह, भगवानदास। जैतावत माडण, रूपिंह, फतै-सिंह। ईंदा किसना। भाटी सूजो, राजसिंह, स्रसिंह, लखो, महेशदास, तेजसी, श्रमरो, सायवखाँन। जोधा भाण, भीम, सवलसिंह, हैवतसिंह, शिवसिंह। मेड़तिया कुसलसिंह, कल्याणसिंह, जूं भारसिंह, विजैसिंह. स्र-सिंह, जोधसिंह, दलपत। ऊदावत जगराम विजैसिहोत, राजसिंह, रिदैराम, रूपिंसह, सायवखाँन। करमसोत नाथूसिंह, लखधीर। चौहान चतुरसिंह, श्रजबसिंह, लालसिंह, फतैसिंह। बाला श्रखेंिंग, पर्वतसिंह, प्रयागदास। जैतमाल मगलसिंह। महवेचा विजैसिह। धवेचा सूजा। ऊहड़ भोपत, भोज। भायल श्रासो, रतन। खीची मुकनदास, शिवसिंह कलावत। धाँचल उदैकरण, किरतसिंह, गोयंददास। पड़िहार साँमल विजैसिहोत। नरहर श्राना का पुत्र। खुमाणा सुंदरदास, महेशदास। सोभावत दयाल-दास, प्रयागदास। मंडारी श्रासकरण, हेमराज। पंचोली हरिकसन, इंद्रभाण। मीयाँ श्रारव। व्यास बालिकसन। पुरोहित श्रखेंसिंह। श्राचारज रिएछोड़। चारण केसरीसिंह, बाघा श्रादि १००। श्रबदार हेमराज।

सं० १७४५ मे शुजाश्रतखाँन ने पत्र लिखा कि तुम उपद्रव मत करो, इजारा कर लो। खानें ले लो, राहदारी की चौथ लो। इनायतखाँन का बेटा मुहम्मदवेग जोधपुर से रवाना हो दिल्ली को चला। जोधा चंद के पुत्र हरनाथ ने उसका पीछा किया। इसके साथ मेड़ितया श्रखैसिह, गोकलदास, सूरिसह प्रतापसिंहोत, सबलिसह श्रौर सकतिसंह थे। मुहम्मदवेग द्वंढाड़ के गाँव रैणवाल में पहुँचा। वहाँ इसे जोधा हरनाथ मिला। उसे देखकर वह सब सामान श्रौर द्रव्य छोड़कर भाग गया श्रौर किले में घुस गया। कछवाहो ने इसकी रक्ता की। यहाँ बहादुरिसंह चदोत मारा गया।

## इति ऋष्टाद्श प्रकाश

श्रीरग ने इसी वर्ष में शंभु मरहटा को पकड़ लिया।

काजमबेग मारवाड़ पर चढ़कर आया। इघर चांपावत मुकनसिंह सूरजमलोत ने वड़ी लूट पाट की, और काजमबेग को जा घेरा। वह भागकर अजमेर गया। अजमेर का स्वहदार स्जाबेग था। वह मुकाबला में आया। उसे राठोड़ों ने घेर लिया। वह भी कुछ लड़कर भाग गया। वहाँ की रसद राठौड़ों के हाथ लगी।

महाराजा पीपलोद में हैं। स्जावेग से श्रजमेर का स्वा तागीर हुआ। उसके स्थान में शफी खाँ आया।

राठाेड़ों ने टोहाणा का थाना लूटा । वहाँ से वे अजमेर गए। दुरगदास ने अजमेर को घेरा। शफी खाँ ने बादशाह को भूठी अर्जी दी, जिसमें लिखा कि दुर्गादास जख्मी होकर भाग गया है। दिच्या की तरफ़ गया है। वादशाह ने उसकी वहुत खातिर की श्रौर खिखा कि दुर्गादास को मारकर श्राना, नहीं तो चूड़ी पहनाकर कैद कर लूँगा। तब शकी खीँ घबराया श्रीर लिखा कि यह देश शुजाश्रतखाँ के समीप है, उसे हजरत लिखें, मैं फिर इसका उपाय कर ढूँगा। शकीखाँ ने महाराजा की शोध में मियाँ ईशाक को मेजा। वह पीपलोद श्राया। महाराजा के मित्रयों से मिला। मुकन-दास खीची ने उसे महाराजा से मिलाया। उसने शकी खाँ का पत्र महाराजा को पढ़ाया। उसमे लिखा था कि श्राप एक बार श्रजमेर श्रावें, श्रापको जोधपुर मिल जायगा। मार्गशीर्ष सुदि मे महाराजा अजमेर को रवाना हुए। उनके साय २००० राठोड़ थे। मुकनदास खीची श्रीर मुकनसिंह चॉपावत साथ गए। दुर्गदास घर बैढा रहा। मुकनसिंह श्रीर मुकनदास शफी खाँ से मिले। वार्तालाप होने पर ज्ञात हुआ कि कपट है, तो भी राठाेड़ों ने कहा कि श्रजमेर देखेंगे। तब महाराजा श्रजमेर गए। खान से मिले, दो घड़ी वार्त्तालाप हुत्रा। राठाड़ों ने विचार किया कि श्रजमेर लूट लें। शकी खाँ घवराया श्रौर हाथी, घोड़े, जवाहिरात महाराजा के नजर किए। महाराजा वापिस देश में श्राए।

उदयपुर के महाराणा जैसिंहजी का, श्रपने पुत्र श्रमरसिंह के साथ, फसाद हुआ। तब महाराणा घाणेराव श्राए श्रीर मेड़ितया ठाकुर की मारफत राठोड़ों से सहायता चाही। महाराजा ने चार सरदार सेना देकर भेजे। करणोत दुर्गदास, चांपावत भगवानदास, जोधा दुरजणसाल श्रीर ऊदावत श्रवैसिंह। ये राठोड़ सेना लेकर घाणेराव गए। राठोड़ों श्रीर सीसोदियों ने मिलकर पिता पुत्र में संधि करवा दी।

सं॰ १७४९ काचिक शुक्ल में मीर सेना लेकर खेजडले आया। वहाँ से वीसलपुर। वहाँ से चलकर माता के देवल पर आया। वहाँ वाघा ने इसको मार हटाया। मीर फिर हल्ला करके माताजी के स्थान पर आया। उसी अर्थ में लाखा भी माताजी के स्थान पर पहुँचा। मीर वहाँ एक साँड को मारकर मेवाड़ की तरफ चला। लाखा ने पीछा करके उसे मार टाला।

राठोड़ राजा को गद्दी विठाकर पीछे मारवाड़ में श्राए। उस समय महाराजा श्रजीतसिंहजी के पास २०००० फीज जमा हो गई थी। इनको वल पकड़ता देखकर वादशाह के मन में विचार हुआ कि मेरी पोती राठोड़ों के हाथ में है श्रीर वे सिरजोर हो रहे हैं। श्रीर राजा भी जवान हो गया है। इस समय श्रगर दुर्गदास पकड़ा जाय तो में सुखी हो सकता हूं। उसके मन में शक पैदा हो गया था। इसिलये उसे रात्रि में निद्रा नहीं श्राती थी। वादशाह ने इसके वास्ते नवाव शफी खीं श्रीर कुलवी नारायणदास को भेजा। इनको इधर एक साल हो गया परतु कुछ सफलता नहीं हुई।

सं० १७५० में मोकलसर पर तीन स्वहदार वैशाख में चढ़कर श्राए। जोधपुर से काजमवेग, सिवाने का हाकिम स्जा श्रौर जालोर का हाकिम कमाल खाँ। वाला राठोड़ श्रखैसिंह माधोदासोत ने इन पर श्राक्रमण किया, श्रौर तीनों को मार भगाया। यह घटना माघ मास के शुक्ल पत्त में हुई थी।

एक भीर चढ़कर लूणावास पर श्राया । इसके सामने चाँपावत मुकनसिंह गया श्रीर लड़ाई हुई, जिसमे मुकनसिंह श्रीर तेजसी ने उसे पकड़ लिया ।

संवत् १७५१ में कई राठोड़ो ने इजारा लिया, कितने ही नौकर हो गए श्रौर इनको चौथ देना भी मुकर्रर हुश्रा। इस साल काजम-वेग नवाब का नायव हुआ। बादशाह ने शुजास्रतर्खों को लिखा कि दुर्गदास तुम्हारे देश में है इसलिये तुमको लिखा जाता है कि या तो श्रकबर की हुरमों का प्रबंध करो, या दुर्गदास के। पकड़ो या हाथ में चूड़ी पहनो श्रीर मेरे पास श्रात्रो । यह पढ़ नवाब घबराया । उसने मुंशियों केा बुलाया । मुंशियों ने यह सलाह दी कि श्राप बादशाह के पास श्रजीं भेजो। उसमें लिखो कि "मै दुर्गादास पर जाता हूँ। जाते ही श्रचानक हमला कलॅगा, उसके जनाना का भी मारूगा। उसमें यदि श्रकवर का कुटुंब मारा गया तो मेरा दोष नहीं।" यह स्रजीं पढ़कर बादशाह ने लिखा कि तुमने बहुत ठीक लिखा है। जिस तरह हुरमा हमारे हजूर में श्रावें वैसा उपाय करो। यह हुक्म पढ़कर शुजाश्रतखाँ श्रत्यंत प्रसन्न हुश्रा श्रौर दुर्गादास के पास पत्र लिखकर भेजा। नागर ब्राह्मण ईश्वरदास स्त्रीर साचोरा ब्राह्मण गिरधर दोनों दुर्गादास के पास श्राए। यह बावन (१७५२) की साल थी। उस समय उदयसिंह लखघीरोत महाराणा के पास था। श्रन्य सब राठोड़ महाराजा के पास थे।

महाराजा सेना लेकर आडावळा की तरफ गए। नवाब गुजरात गया। जोघपुर में लसकर खाँ है। वह चढ़कर कुरमाल की नाल (घाटी) में आया। महाराजा भी उधर ही थे। युद्ध हुआ। वहाँ दुर्गादास का पुत्र महकरण आगे बढ़ा। जैतावत माडण बीकावत, मेड़ितया दलराम ये उसके

साथ हुए । करणोत देवकरण, ऊदावत रूपसिंह, भाटी स्रसिंह केसरीसिंहोत, करणसिंह और चद्रभाँण । कूंपावत भावसिंह, किसनसिंह, हरनाथ । जोधा सवलसिंह गोयदासोत । महेचा विजयसिंह । ऊहड़ भोज और भगवान । खूमाणा सुदरदास और महेशदास । इन्होंने यहाँ ऐसी तलवार चलाई कि लसकर खाँ भाग गया ।

वादशाह ने जब यह वृत्तान्त सुना तो गुजरात की तरफ अपने दूत भेजे और कहलाया कि दुर्गादास को धन, सपत्ति, हाथी, आदि देकर अकबर के कुटुंब को ले लो; क्योंकि वादशाह के मन में महाराजा की तरफ का अम उत्पन्न हो गया था। तब शुजाअतलां ने दुर्गादास को पत्र लिखा और उस विषय का प्रमंच किया। दुर्गादास ने अकबर की स्त्री को तो दिल्ला में पहुँचा दिया और उसके वेटा-वेटी दुर्गादास के पास रहे।

इस अवसर में महाराणा और अमरिसंह के फिर गृहकलह हुआ। उस समय महाराणा ने अपने भाई गजिसहजी की बेटी महाराजा अजीतिसंहजी की बेटी महाराजा अजीतिसंहजी को ब्याही। ज्येष्ट मास में विवाह हुआ। इसके पश्चात् देविलया में स० १७५३ आषाड़ सुदि ९ का विवाह हुआ। वहाँ से एकिलांग महादेव आए। वहाँ जयसिंहजी से मिले। पाँच दिन वहाँ उहरे। वहाँ से सिरोही आए। राव उदयसिंहजी से मिले। माता ने दोनों का सत्कार किया। वहाँ से मारवाड़ में आए। उस समय महाराज के कृपापात्र चार थे:—मंडारी वीठलदास, आसकरण, मृहणोत सागो और खीची शिवसिह।

वादशाह के पास दुर्गादास की सिफारिश हुई। दुर्गादास ने अकबर की कन्या को वादशाह के पास भेजा। उस समय उससे हुरमां नाजर आदि ने पृष्टा तो दुर्गादास ने उसे जिस रीति से रखा था, वह सब वृत्तात कहा। सुनकर वादशाह प्रसन्न हुआ श्रीर कहा कि दुर्गादास अकबर का पुत्र लावै तो में उसे पाँच हजारी मन्सवदार करूँ। दुर्गादास के पास पत्र आया तब दुर्गादास ने महाराजा के उदेसिंह के साथ कोरटे पहुँचाया। खुद सुरताण के। लेकर दिल्ए के। जाने लगा, परतु शाहजादा के। संदेह उत्पन्न हो गया जिससे वह जोधपुर आया। उसके स्वागतार्थ तीन नवाव गए। लसकरखाँ, दह्यानखाँ श्रीर नीरंगलाँ। इन्होंने महाराजा के। लिखा कि जोधपुर आइए तव महाराजा जोधपुर गए श्रीर वहाँ से वालसमन्द की तरफ गए। नवाव महाराजा से मिला श्रीर सिवाने की राहदारी की चौथ देना कर्ल किया।

सं॰ १७५४ के पौष सास में साचौर, थराध और जातोर देखने का महाराजा ने विचार किया। वादशाह का काप भी श्रव शांत हो गया। इति एको नविंश प्रकाश

दुर्गादास श्रीरंगजेव के पास दिच्या गया। सहाराजा जोधपुर देखने श्राए। वहाँ से जालोर गए। वहाँ कमालर्खा था। उससे जालोर तागीर हुआ। संवत् १७५५ की श्रापाद सुदि ५ के। महाराज जालोर गए। महाराजा का जालोर पर श्रिषकार हो गया। वहाँ से विवाह करने के। सु० ६ के। जेसलमेर गए। रावल श्रमरसिंह की कन्या से विवाह हुआ। हलवद से यात्रा करने के लिये हलवद की रानियाँ नाथद्वारे श्राई थीं। उन्होंने डोला मेजा। वैशाख में महाराजा के साथ माली का पाणिग्रह्या हुआ। श्रापाद सुदि ९ के। व्याह करने के। महाराजा रोहचे गए। पृथ्वीराज के पुत्र फतें सिंह की कन्या के साथ महाराजा का विवाह हुआ। सं० १७५७ में महाराजा विवाह करने के। होठलू गए। चौहान चतुरसिंह की कन्या के साथ (जो लालसिंह की विहन थी) विवाह किया। यह विवाह माघ विद १० सोमवार के। हुआ। था। इसी वर्ष गुजरात का स्वहहार शुजाअतर्खा मर गया। गुजरात के सूवा पर शाहजादा श्राजम गया। जोघपुर में ईसफअली श्राया। सं० १७५८ में भाटियों के यहाँ विवाह हुआ। यह रावल दला की पुत्री थी। इसका नाम मिरधावती था।

सं॰ १७५६ में श्राजम
ने जोधपुर पर कब्जा किया।
जैपुर का राजा जैसिह
बादशाह की नौकरी में
या। महाराजा की रानी
चतुरसिह की कन्या
चौहानजी के गर्भ में महाराजा श्रमैसिंहजी श्राए।
सं॰ १७५६ मार्गशीर्ष विद
१४ को श्रमयसिहजी का
जन्म हुआ। उस समय

महाराजा श्रभैसिहजी की जन्म-कुंडली

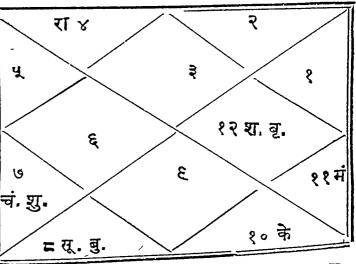

जनम हुआ। उस समय। विशाखा नज्ञ, मिथुन लग्न, शोभन योग और शकुनि करण था। उस विशाखा नज्ञ, मिथुन लग्न, शोभन योग और शकुनि करण था। उस उत्सव में कैदी कैद से छोड़े गए, मुल्क में व्घाई बँटी।

इति विश प्रकाश

सं० १७६० में महाराज विवाह करने के। साचोर गए। सहसमल की कन्या के साथ विवाह हुआ। आजमशाह शाहजादा ने जोधपुर से ईसफ- अली के। बुला लिया। सुरशिदकुली के। मारवाड़ में मेजा। वह जालोर में महाराजा से मिला। उसने मेड़ता महाराजा अजीतसिंहजी के नजर किया। महाराजा ने मेड़तिया कुसलिंह और धाधल गोविददास के। मेड़ते मेजा। इद्रसिह का पुत्र इस बात से वहुत जला और औरंग के पास अर्जी मेजी कि अगर आप मुक्ते जोधपुर की नायवी दे तो मै आपको सेवा कर दिखाऊँ।

संवत् १७६१ के वर्ष में श्रीरग ने मुरशिदकुली के। जोधपुर से बुलाकर उसके स्थान में जाफरवेग के। भेजा श्रीर मोहकमसिंह के। मेड़ते में रख दिया। मोहकमसिंह ने जालोर उमरावों के पास पत्र भेजे श्रीर कपट की वातें होने लगी। वे लोग कहते हैं कि वादशाह ने मोहकमसिंह के। बड़ा छुरव दिया है, कितने ही कच्चे कानोंवालों ने उस पर ध्यान भी दिया। उस समय भाटी इद्रभाण श्रीर जोधा भीम ने उस कपट के। देख महाराजा का पत्त लिया। पालहर (चापावत) तेजसिंह सांचोर से चलकर श्राया।

सं० १७६२ के कार्तिक वदी १३ के। सोहकमिस मेड़ते से रवाना होकर जालोर पर श्राया। उसके साथ तीन हजार सवार थे। परतु इसकी सूचना जालोर पर महाराजा के। पिहले ही मिल गई। महाराजा ने श्रपने पुत्र श्रीर जनाना के। वहाँ से निकाल दिया। उनके साथ निम्न लिखित सरदार मेजे गए—चौहान चतुरसिंह, लालिसंह का पुत्र बहादुरसिंह। खीची शिवसिंह, रावत गोकलदास। घाधल गोविंददास, फतैसिंह श्रीर भगवानदास। पुरोहित रिडमलिसह। सिकदार दयालदास। मांगलिया तेजिसह, साहिवसिंह। वानर राठाड़ केशवदास का पुत्र नारायणदास। ये सब ८०० सवार थे, जिनका महाराजा को पूर्ण विश्वास था।

इनको रवाना करके श्रजीतिषहजी निम्न लिखित सरदारों के साथ युद्धार्थ तैयार हुए—चौपावत तेजिंग्हें श्राईदानोत श्रीर राजिसंह का पुत्र किसनिंग्हें। जोधा भीम रण्छोड़दासेत। भाटी भीम का पुत्र इंद्रभांण। कूंपावत सबलिंग्ह का पुत्र रामिंग्हें। चौहान फतेंसिंह का पुत्र जगन्नाथ। ऊदावत कुंभकर्ण का पुत्र सांमिंग्हें, गोयददास का पुत्र देवीसिंह, जू भारिष्टह का पुत्र तेजिसंह, चद का पुत्र दलिंग्हें श्रीर भीविसंह रायमलोत। खीची गोपालदास यिवराम का पुत्र। मांगिलिया महेशदास श्रीर उसका भतीजा किसनिंग्ह । व्यास यालिकसन का पुत्र दीपा। ये रात्रि के समय महाराजा के साथ चले। उसी रात्रि में मेड़ितया श्रीर ऊदावतों के पास खबर पहुँची, तब वे भी सब एक प्रहर में श्राकर शामिल हुए। राजुर्खोंन ने नक्कारे पर डका दिया। इतने में खबर श्राई कि महाराजकुमार प्रसन्न हैं।

महाराजा श्रजीतसिंह ने उस समय कहा कि शत्रुश्रों को निर्मूल करूँ तो में जसवतिसहजी का पुत्र कहलाऊँ । इतने में रज श्राकाश में उड़ती नजर श्राई श्रीर ये सरदार फिर श्राकर महाराजा के शामिल हुए—मेड़ितया कुशलिए श्रचलिंहोत । चौपावत विजैसिंह चंद्रभाणित । ऊदावत जगरामिष्ट, रिदैराम, प्रतापित है रूपिंह रामचंदित, गोवरधन का पुत्र नाहर खाँ । कूंपावत जैतिसिंह के पुत्र रामिसिंह श्रीर पदमितह, फतैसिंह विजयसिंहोत, माधोसिंह का पुत्र फतैसिंह, श्रीर केसरीसिंह। भाटी स्रिसंह केसरीसिंहोत, स्जा जगन्नाथोत।

पाँचवे दिन जोधा वनैसिंह, करणिसंह श्रीर चंद्रभाण भी शामिल हो गए। दिन निकलते मोहणिसंह, जोगीदास, सवलिसंह, हैवतिसंह श्रीर पृथ्वीसिंह भी श्रा गए। इनके। देखकर मोहकमिस निराश हो गया। उसके मन में चिंता वढ़ी। मोहकमिस जालोर से भागा श्रीर थल में गया। महाराजा ने उसका पीछा किया। मोहकमिस भागकर दूनाड़े श्राया। महाराजा सैन्यवल सिंहत वहाँ पहुँचे श्रीर युद्ध हुश्रा। वहाँ से मोहकमिसंह गर्वरहित होकर नीसाण श्रीर फतें जंग जैसा हाथी छोड़कर भागा। इस युद्ध में श्रायणी तेजिस हि श्राईदानोत, कृंपावत सवलिसंह का पुत्र रामिसंह, जोधा जोगीदास, मेंड़ितया जसरूप ये घायल होकर उठाए गए, परंतु मोहकमिसंह को भगा दिया। यह युद्ध सं० १७६२ माघ सुदि १३ को हुश्रा था। यहाँ महाराजा के पास वीस हजार सेना जमा हो गई थी। विजय पाकर महाराजा काकाणी श्राए। यहाँ स्वहदार मिरजा श्रीर मुकीम बीच में श्राए। मोहकमिसंह का पीछा छुड़ाया। साठ हजार रुपए इन्होंने महाराजा को दिए। महाराजा यहाँ से वापिस जालोर गए।

# इति एकविंश प्रकाश

संवत् १७६३ में महाराजा का प्रताप बढ़ा। सरदारों को जागीरे दी गई। चारणों को लाख पसाव दिए गए। इसी असें में दूतों ने श्राकर खबर दी कि श्रहमदनगर में श्रीरगजेब बीमार हो गया है श्रीर लाहोर से नवाब जल्दी से श्राता है। तब महाराजा ने सरदारों के नाम पत्र लिखे। श्राठों मिसल के सरदार श्राए। सेना बहुत जमा हो गई। उस समय इब्राहीम खाँ महाराजा से मिलने को जालोर श्राया। महाराजा उससे मिले। मुगल

माध मास में गुजरात पहुँचा। महाराजा ने प्रथम देवडों को पादानत किया। पिर राड़दड़ा के स्वामी को। तत्पश्चात् स्राचंद आए। स्राचंद में फिर सेना इकट्टी की। चैत्र विद २ को दूतों ने आकर औरंगजेब के मरने की खबर सुनाई। वड़ी खुशी हुई। वहीं से महाराजा रवाना होकर पंचमी को जोधपुर आए और आते ही किला ले लिया। गिरजा किले में था। वह डेरों में चला गया। महाराजा गद्दी पर वैठे। दूसरे दिन फिर पीछे राठोड़ों की सेना आई जिससे यवन और धवराए। सोहकमसिह मेड़ता छोड़कर नागोर चला गया।

जाफर खीं जोधपुर में था। वह लड़कर मारा जाता; परंतु कूंपावत किरतिसंह ने उसको शरण दिया श्रोर उसको निर्भय किया। कई मुसलमान भागकर श्रजमेर गए, कई किरतिसह के घर पर गए, कूंपावत भीम ने मीर को मारा उस समय वह घायल हुआ। तेजसिह का पुत्र गोपालदास वाला राठोड़ मुगलों से लड़कर मारा गया। कीरतिसंह ने जाफर खाँ को शरण दिया था; परतु उसका द्रव्य सव इसने ले लिया। कई तुर्क भाग गए, कई छिप गए उनको माला कंठो पहनाकर छोड़ा; फिर सोजत के थाने के तुर्कों को मार हटाया। पीछे मेड़ते में मेवाती थे, वे भी मारे गए। चैत विद १३ को जोधपुर का गढ़ सजाया गया। म्लेच्छों का संसर्ग होने से, गंगाजल, यमुनाजल श्रोर एप्कर के जल से महल धुलवाए गए, ब्राह्मणों से वेद-मत्र पढ़ाए गए।

#### इति द्वाविंश प्रकाश

श्रोरंगजेव के मरने पर उसके पुत्र श्रालमशाह मुलतान से श्रौर श्राजम-दक्षिण से दिल्ली की तरफ रवाना हुए। वैशाख वदि ७ को जनाना श्रौर महाराजकुमार जोषपुर श्राए।

श्राजम, श्रालम दोनों श्रागरा में श्राए। श्रालम तख्त पर बैठा। उसने श्रजीतिसंहजी के जोघपुर ले लेने से इघर की तरफ प्रयाण किया। श्राकर श्रजमेर में टहरा। श्रजमेर में देखता है कि जहाँ तहाँ मालर घटा बजती है, देव-पूजा दोतों है। श्रव श्रजीतिसंहजी के पास ऊहड़ मगवान का पुत्र हरिदास गट पर श्राया। फिर श्रमेंसिंहजी, दलेलिसिंह, भीमसिंह, दुरगदास, माँगिलिया ऊदा, रतनिसंह श्रादि ८०० भट गढ पर श्राए। यवन बीलाड़े श्राया, तब महाराजा नामने गए।

यादयाद ने श्रजीतिसहजी का वल बढ़ता देखा, तब श्रजीम की सलाह से नेल करना चाहा और चेला नाहरखीन को मेजा। महाराजा ने नाहरखीन से वार्तालाप करके उसे वापिस मेजा। उसके साथ चापावत सगवानदास जोगावत मेजा गया। वादशाह ने घ्रजीम से कह दिया ग्रौर फरमान दे सगवानदास को वापिस मेजा। वह लेकर घ्राया। नाहरखाँन भी साथ था। महाराजा ने मुसलमानों का दल देखने का विचार कर फागण विद ११ को प्रयाण किया। वीसलपुर डेरा हुग्रा। उघर से संधि के लिये वादशाह ने खानाखान नवाब के पुत्र मेरसर्वान को मेजा। उसके साथ भदोरिया राजा ग्रौर बूंदी महाराज बुधसिहजी थे। उसके साथ २०००० सेना थी। वह पीपाड़ घ्राया। महाराजा उसके सामने गए। दोनो की मुलाकात हुई। वहाँ से महाराजा नवाब के साथ चले। घ्राणंदपुर मे वादशाह से मुलाकात हुई। वादशाह ने महाराजा का घ्रादर-सत्कार किया ग्रौर तेग-वहादुर की पदवी प्रदान की।

दैववश महराव खाँ ने जोधपुर लेना चाहा श्रीर शीघता से चला। उसके साथ मोहकमसिंह था। इससे महाराजा कृद्ध हुए। श्रजीम श्रादि नवाबों को खबर लगी, तब उन्होंने पत्र भेजे। महराव खाँ किले में श्राया, परंतु मोहकमसिंह नहीं जा सका। तब मोहकमसिंह खिसियाना होकर वापिस गया।

उघर त्रालमशाह कामवख्श पर चढ़कर दक्षिण की तरफ गया। उसके साथ महाराजा त्रजीतसिंहजी गए। जब त्रालम का कृपापात्र दूसरा राजा हो गया तो त्रजीतसिंहजी रुष्ट हुए। आँबेर का राजा नित्य जाकर महाराजा से मिलता है, इससे उसको भी त्रालमशाह ने आँबेर नहीं दिया। बादशाह ने त्रपाया थाना रख दिया। उस समय त्रजीतसिंहजी ने त्रासावत दुर्गादास को बुलाया त्रीर तुरकाणी उठाने का विचार किया। नर्मदा तक तो ये दोनों राजा बादशाह के साथ गए। यहाँ इन दोनों का विचार बदल गया। नर्मदा से वापिस लौटकर उदैपुर त्राए। महाराणा सत्रामसिंह ने बड़ा आदर सत्कार किया। वहाँ से त्राउवे त्राए। वहाँ से जैतारण गए। वहाँ से दोनों राजा जोधपुर त्राए। महराब खाँ भी शामिल हो गया।

श्रावण विद ७ को महाराजा ने २००० सेना से जोधपुर पर श्राक्रमण किया। उस समय महाराजा के साथ ये सरदार थे:—रणमलोत जोधांसह। करणोत दुर्गादास का बेटा तेजिंसह, श्रमें करण, खीवकरण, देवकरण, करणोत दुर्गादास का बेटा तेजिंसह, श्रमें करण, खीवकरण, देवकरण, करें लिसह, जगरामिंसह। चाँपावत भगवानदास, हीरसिंह, उदैसिंह, विजै-दलेलिसह, सकतिसह, सकतिसह, मुकनिसंह, राजिंसह, किसनिसंह, केसरीसिंह, सिंह, श्रम्मकर्ण। कृंपावत विजैसिंह, रामिंसह, केसरीसिंह, भीमिंसह, हरीसिंह, कुंभकर्ण। कृंपावत विजैसिंह, रामिंसह, केसरीसिंह, खानिसंह, रण-फतैसिंह, हरनाथिसह। भाटी हरनाथिसह, भाण, श्रमरिसह, खानिसंह, रण-फतैसिंह, हरनाथिसह। जीवणिसंह, खेतिसिंह, सूरिसह, लालिसह, श्रखेसिह। छोड़दास, सूरजमल, जीवणिसंह, खेतिसिंह, सूरिसह, लालिसह, श्रखेसिह।

जैतावत फतैसिंह, श्रीर रूपसिंह। जोधा भीमसिंह, चंद्रभाण, मोहनसिंह, जोगी-दास, सकतसिंह, पृथ्वीसिंह। ऊदावत जगरामसिंह, रिदेराम, प्रतापसिंह, मानसिंह, विजैसिंह, दलेलसिंह, जूं भारसिंह श्रीर हरनाथसिंह श्रादि। चौद्दान फतैसिंह, लालसिंह, श्रजवसिंह इत्यादि सुभटों के साथ ३०००० सेना से महा-राजा ने प्रयाण किया, किले को घरा। स्वहदार महराव खाँ घवरा गया। उसने कहा कि श्राप बचावें तो वच सकता हूं। उस समय दुर्गादास ने युद्ध को रोका श्रीर महराव खाँ को धर्मद्वार पहुँचाया श्रर्थात् शरण दिया। वह गढ़ छोड़कर चला गया। सवत् १७६५ की श्रावण \* १३ रिववार को कन्या लग्न में जोधपुर लिया श्रीर जैसिंहजी को सूरसागर में श्राश्रय दिया।

#### इति त्रयोविंश प्रकाश

जैतिहजी ने महाराजा से अपनी जन्मभूमि के लिये कहा, तब महाराजा उनको साथ लेकर जैपुर की तरफ चले। मेड़ते मुकाम हुआ। वहाँ से महाराजा अजमेर गए। अजमेर को घेर लिया। वहाँ से पेशकसी लेकर साँभर गए। साँभर के थानेदार ने वादशाह से सहायता की प्रार्थना की। सहायतार्थ सात स्वहदार साँभर आए। इधर महाराजा अजीतिसहजी सेना लिए पहुँचे। साँभर के थानेदार ने कोट का आश्रय लिया। उधर से सैयदों की फौज आई, इधर से महाराजा की फौज वड़ी, जिसमें कछवाहे भी शामिल थे। शत्रु-सेना के साथ धमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कूंपावत भीमिसह मारा गया। उधर सैयद हुसेन आदि पचहजारी छु:हजारी मारे गए। सात ही सवहदार पराजित हुए। यह युद्ध दीपमालिका के दूसरे दिन प्रतिपदा (कार्तिक सुदि १) को हुआ। इस पराजय से धवराकर आँवेर का स्वहदार आँवेर छोड़कर चला गया और महाराजा मार्गशीर्ष मास में आँवेर गए। महाराजा जैसिहजी को आँवेर की गदी विटाकर जोधपुर आए। इस प्रकार साँभर लिया।

## इति चतुविंश प्रकाश

श्रालमशाह कामवल्श को मारकर दक्षिण से वापिस श्राया। उस समय वह सौंभर पर महाराजा का श्रिधिकार हुश्रा सुन मन में दुःखित हुश्रा। उस समय श्रजीतसिंहजी ने योग्य मंत्री चाहा श्रीर दीपावत भंडारी रघुनाथ को हुजदार व खेमसी को सं॰ १७६६ की भादों सुदि ६ को दीवान बनाया

र मृत मंथ में गुनन या कृष्ण लिखना दृट गया है—"तिथ तेरस पख तरिण वार सुमानग्य चढ़वर"।

श्रीर नागौर पर चढ़ाई की । नागौर को घर लिया । इद्रसिंह पैरों पर श्रा पड़ा श्रीर दिल्ली गया । श्रालमशाह दिल्ली से रवाना हुश्रा । इधर महाराजा सेना लेकर रवाना हुए, उधर से श्रांचेर का राजा सेना लेकर श्राया । कोलिया में मुकाम हुश्रा । इधर से श्रालमशाह श्रजमेर श्राया श्रौर श्रजीतसिंहजी का वल देखकर पुत्र श्रजीम को बुलाया । उसकी सलाह से चेला नाहरखाँन को मेजा । वह कोल पंजा लिए श्राया । वादशाह का कोल पजा दिखाया । उसे देख महाराजा श्रजीतसिंहजी श्रौर जैसिंहजो श्राषाढ़ विद १ को श्रजमेर श्राए । वादशाह ने मारवाड़ सौप दिया । महाराजा श्रजीतसिंहजी ने जैसिंहजी को हुँढाड़ का राज्य दिलवाया । वादशाह ने महाराजा को जर, जवाहिरात, हाथी, घोड़े श्रौर तोड़ा दिया । महाराजा मारवाड़ का नौमोहरा लेकर पुष्कर श्राए; दान-पुर्य किया । पुष्कर से महाराजा ने जैसिंहजी को रवाना पुष्कर श्राए; दान-पुर्य किया । पुष्कर से महाराजा ने जैसिंहजी को रवाना किया । श्रावर्ण में महाराजा जोधपुर श्राए । दीपमालिका जोधपुर में करके हिरद्वार जाने के लिये वे सवार हुए।

हेमत श्रौर शिशिर मेड़ते मे उहरे। उस समय खीची सिवा ने श्रजी की कि श्रमेंसिंहजी श्रापके पुत्र श्रवतारी पुरुष हैं। गोड़ केसरीसिंह ने की कि श्रमेंसिंहजी श्रापके पुत्र श्रवतारी पुरुष हैं। गोड़ केसरीसिंह ने विवाह-दिन लिखकर मेजा। महाराजा ने गोड़ रानी के साथ विवाह किया श्रीर मारोठ पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। तदनतर महाराजा कुरु चेत्र श्रीर मारोठ पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। तदनतर महाराजा कुरु चेत्र श्रीए। वहाँ से बरफ के देश नाहन श्रादि मे गए। वहाँ के राजाश्रों को सर गए। वहाँ से बरफ के देश नाहन श्रादि मे गए। वहाँ के राजाश्रों को सर करा श्रीर दड लिया। शिशिर श्रवत मे महाराजा उधर से हरिद्वार श्राए, किया श्रीर दड लिया। वहाँ से मारवाड़ श्राए। होली का त्यौहार वहाँ श्रीक दान दिए। वहाँ से मारवाड़ श्राए। होली का त्यौहार जोधपुर मे हुआ।

श्रालमशाह चैत्र में मर गया, तब उसके पुत्र सब युद्ध करने का तैयार होकर श्राए। यह खबर जोधपुर में श्राई। उस समय महाराजा ने भंडारी खीमसी केा बादशाह को सेना में रख छोड़ा था। उसके साथ पंचोली गुलाल-खंद था। उन्होंने महाराजा केा पत्र लिखकर भेजे कि दिल्ली का तख्त चंद था। उन्होंने महाराजा केा पत्र लिखकर भेजे कि दिल्ली का तख्त मौजुद्दीन ने ले लिया है। मंडारी खीमसी केा बुलाकर उसने पूछा कि मौजुद्दीन ने ले लिया है। उसने स्वामि-भक्ति दिखाकर बादशाह के। प्रसन्न क्या तुम प्रसन्न हो। उसने स्वामि-भक्ति दिखाकर बादशाह के। प्रसन्न क्या । बादशाह ने महाराजा के। गुजरात का सूबा दिया। महाराजा ने किया। बादशाह ने महाराजा के। गुजरात का सूबा दिया। महाराजा ने मंच व्यतीत की। सं० १७६९ की वर्षा श्रीर शरद श्रृतु मारवाड़ में व्यतीत की। मगसर में गुजरात की भूमि देखने के। महाराजा ने श्रपनी सेना मेजी। इसी श्रमें में सैयदों के। साथ लेकर फर्ण्डिसयर मौजुद्दीन पर चढ़कर श्राया। मौजुद्दीन के। मारकर वह बादशाह बन गया। इसने जुल-

फिकारलाँ के। माघ मास में मार डाला श्रीर सैयदों का चल बढ़ा। मोहकमतिह सैयदों से मिला श्रीर उनकी हाजरी साधने लगा। यह खबर महाराजा के
पास श्राई। व्यास दीपचंद ने मोहकमितह का सब वृत्तांत महाराजा से
कहा। महाराजा ने भाटी नाहर श्रीर श्रमरा के। बुलाया श्रीर इनके।
मोहकमितह के। मारने को कहा। इन्होंने स्त्रीकार किया। इनके साथ
महेचा करणितह, धवेचा नाया श्रीर श्रमरितह, चांपावत भीम का पुत्र
खेमसिंह, भाटी जगत्सिंह, हूंगरितह, इनके सिवा ६० सुभट श्रीर भी
लिए गए। इन्होंने मोहकमितह के। दिल्ली में भादों सास में मार लिया।
वादशाह सुनकर कृद्ध हुश्रा।

# इति पंचविंश प्रकाश

मोहकमितह के। मारने से महाराजा प्रसन्न हुए। चैयद हसनश्रली खीं इस वात से ऋद हो सेना लेकर मारवाड़ पर आया। वह सं० १७७० के वैशाख में श्रजमेर श्राया। महाराजा मुकाबला करने के। ६०००० सेना लेकर रवाना हुए। जनाना श्रीर महाराजकुमार के। सिवाने मेज दिया। महाराजा ने सिंध करने के लिये मियाँ का बुलाया, परंतु प्रीति का बरताव नहीं हुआ; क्योंकि मिया कपट से भरा हुआ था। तब महाराजा वापिस जोधपुर चले श्राए, गढ़ का पूरा प्रबंध किया। किले का प्रबंध चापावत जोगीदासेात भूपालसिंह के जिम्मे किया। दूसरा हरिसिंह खान का पुत्र, उगड़ो सवलसिंह का पुत्र, ऊदावत सुभराम जगराम का पुत्र, कूपावत किसन-दास, तेजसिह मेवसिंहोत, ऊहड़ हरिसिह, ईदा भोजा, रामसिंह श्रौर देदो, जोवा हरिसिंह यानसिंहोत, दयालदास, खूमाणा सवलसिंह, राजसिंह श्रीर भगवानदास २००० सुभटों सहित। संघि का पैगाम सैयद के पास गया तव उत्तने कहा कि महाराला वादशाह से मिलें तभी बादशाही सेना वापिस लीट सकर्ता है। तव सरदार श्रौर मंत्री सब महाराजा की रक्षा के लिये उपाय साचते हैं कि यवनों के। हमारा विश्वास नहीं है। भड़ारी खीमसी वोला कि महाराजा के स्थान में महाराजकुमार वादशाह के पाम जाय तव तो यह चिंता मिट सकती है। क्योंकि इनका जनम हुआ है तव ने प्रताप वढ़ता ही चला जाता है श्रीर सब संताप मिट गया है।

यह सुनकर मव उमरावों ने कहा कि वाह वाह! यह सलाह बहुत नेक है। महाराजा ने भी इस सलाह को पसंद किया। उस समय वारहठ केमरीसिंह ने कहा कि पहले भी ऐमा हुआ है। दीलतखान सेखा के सहायतार्थ आया या तव राव गागाजी ने कुँवर मालदेव को बुलाकर सेनापित किया या। उसने सेला को मारकर दौलतखान को लूट लिया था। कुँवर को जल्दी बुलाया जाय, इसमें देर न की जाय। यह सुन भडारी खीमसी ने केहर वारहट से हाथ मिलाया और हिर्षत हुआ।

महाराजा ने कुँवर श्रभैसिंहजी को अपने पास बुलाया। वे तुरंत महाराजा के चरणों में श्रा उपस्थित हुए। महाराजा ने कुँवर से कहा कि तुम्हारे बिना यह संकट मिटने का नहीं है। उस समय महाराजा के मन में दुविधा लगी। महाराजकुमार सुकुमार वालक हैं श्रीर उधर श्तृ महाबलवान् है। परंतु कुँवर का प्रताप देखकर मन में प्रसन्न हैं। उस समय इंद्रभाग भाटी को बुलाया। वह भीम का पुत्र त्राकर हाजिर हुन्ना। महाराज-कुमार हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए। उस समय यह दृश्य ऐसा था कि मानों दशरथ के सामने रामचद्र खड़े हैं। महाराजकुमार प्रणाम करके सवार हुए। सैयद महाराजकुमार के आ जाने से शात हो गया और मन में प्रसन्न हुआ श्रौर महाराजकुमार को लेकर वापिस लौट गया। महारा नकुमार के साथ ये ये — भीम का पुत्र भाटी इद्रभांगा जिसके साथ ४००० सेना थी, दूसरा भंडारी खीमसी, गुलालचंद कायस्थ। संवत् १७७० के श्राषाढ़ के अतिम समय में महाराजकुमार दिल्ली पहुँचे श्रौर वादशाह के दरबार में गए। वादशाह ने इनका श्रादर किया श्रीर गुजरात का सूबा दिया। गुजरात का सूबा लेकर महाराजकुमार श्रपने डेरे पर श्राए। मारताड़ में इस बात की बड़ी ख़ुशी हुई। श्रहमदाबाद के सूबा पर श्रिधकार करने के लिये महाराजा ने दानसिंह के पुत्र सकतसिंह आईदानीत की बुलाया श्रीर खेतल (खीमसी) का पुत्र विजैराव बुलाया गया। इनको गुजरात के सूबा पर भेजा। महाराजा जोधपुर में हैं, ये श्रहमदाबाद गए हैं। महाराज-कुमार दिल्ली में हैं। आसोज में महाराजकुँवर को फिर मान देने के लिये बुलाया। जवाहिरात, हाथी, सिरपेच, नोबत, मोतियों की माला श्रीर पाँच-हजारी मन्सब दिया। इसनश्रली खीं श्रीर श्रबदुल्ला खीं दोनों इनसे राजी हैं।

जेड मास में महाराजकुमार बादशाह से बिदा होकर जोध्युर श्राए। महाराजा ने मोतियों से वधाया।

# इति षड्विंश प्रकाश

संवत् १७७२ में महाराजा श्रजीतसिंहजी गुजरात के सूबा पर गए। महाराजकुमार साथ थे। भादों मास में जालोर डेरा हुश्रा। नीवज का सकतिसंह देवड़ा किसी को घारता नहीं था। वह महाराजा के पैरों पड़ा। उसने पेशकसी देना स्वीकृत किया। सीरोही से पालनपुर गए वहाँ पीरोज खाँ था। वह सामने ब्राकर मिला। वहाँ से थिराध गए। वहाँ का राणा चौहान पंचाऊण था। वह भी पैरों में ब्रा पड़ा। एक लाख रुपए ब्रौर ५० घोड़े उससे दंड के लिए गए। वहाँ से कमोई गए। वहाँ का मालिक कोली खींवकरण था। उससे पेशकसी लेकर पाटण गए। रास्ते में जितने बाँके थे उनको सीधा करके फाल्गुन में शाहीबाग में जाकर डेरा किया। वहाँ भंडारी विजैराज ब्रौर चापावत सकतिसंह महाराजा के पास ब्राए। गुजरात को ब्राधीन करके महाराजा जेठ महीने, में ब्राहमदा-वाद के कोट में दाखिल हुए। यहाँ से महाराजा ने भंडारी खीमसी के पुत्र थानिसह, विजैराज ब्रौर चापावत सकतिसंह को राजपीपले पर भेजा।

#### इति सप्तविंश प्रकाश

महाराजा ने नागोर लेने के निमित्त इनको भेजा—जोधा भीमसिंह रणछोड़दासोत, ऊदावत अमरिसंह कुसलिसहोत, चापावत हरिसिंह, किसनिसह जसवंतोत, भाटी भीम का पुत्र इंद्रभाण, हरिसिंह माधोसिहोत, कूंपावत कान्हिसह रामसिंहोत, करमसोत इ जबसिंह, मुहता जीवणदास, माधोदास चंदोत कायस्य, सोजत से भड़ारी सारंगधर, मेडता से भड़ारी पोमसिंह, इन्होंने जाकर नागोर को घरा। इद्रसिंह बड़ी सेना देखकर नागोर महाराज को देकर शरण आ गया। सं० १७७३ आवण सुदि ३ को इंद्रसिंह ने नागोर छोड़ा।

#### इति अप्टविंश प्रकाश

महाराजा ने नागोर पर श्रिधकार करके चापावत श्रौर भाटियों को जैतावत श्रिज निसह पर जाने की श्राज्ञा की। भाटी खेतसी, जीवणदास, हरदास श्रोर चांपावत हरिसिंह किसनसिंह, केसरीसिंह, हरिसिंह के पुत्र खूजा श्रौर सहँतमल सावलदास का पुत्र रासा, इनके जाते ही श्रज निसंह गढ़ छोड़कर भागा। चापावत हरिसिंह इसके पीछे गया। पहाड़ों में जाते श्रज निसह के पास वे पहुँचे। वहाँ भी यह पहाड़ को पार करके निकल गया, परतु हरिसिंह इसकी पीठ पर लग गया। दोनों की मुठभेड़ हुई। एक घड़ां तलवार चली। इस लड़ाई में श्रज निसंह श्रौर दलवंभण दोनों मारे गए। शत्रु को मारकर भाटी श्रौर चापावत लौट कर श्राए। महाराजन

कुमार श्रमेसिंहजी नागोर श्राए श्रीर इंद्रसिहजी भाग कर कोट गए।
महाराजा का विचार शत्रु को निर्मूल करने का हुश्रा तब इंद्रसिंह के पीछे
इनको भेजा। जोधा दुरजणसाल सावलसिहोत, उसका भाई फतैसिह,
मुहकमसिह, उसका पुत्र स्रसिह, महवेचा वैरीसिह। दुर्जणसाल शत्रु की
पीठ पर चला। इंद्रसिंह दिल्ली जाता था। उसका मुकाम कासली गाँव
(हॅदाड़) में हुश्रा। वहाँ दुर्जणसाल शत्रु के पास पहुँचा। पिछली रात्रि में
दुर्जणसाल ने शत्रु पर त्राक्रमण किया। युद्ध हुश्रा। इस लड़ाई में स्रसिंह
के हाथ इंद्रसिह का पुत्र मोहणसिह मारा गया। इंद्रसिह भाग गया।
महाराजा के सुभट विजय पाकर श्राए। हरिसिह शत्रु को मारकर दिल्ला से
श्राया। दुर्जणसाल पूर्व से जय पाकर श्राया। यह खबर गुजरात में
महाराजा के पास पहुँची तब महाराजा ने दोनों को श्रहमदाबाद बुलाया।

#### इति एकानित्रंश प्रकाश

संवत् १७७३ में महाराजा सब शत्रुश्रों को विजय करके द्वारका दर्शन को चेत्र सुदि में रवाना हुए। मार्ग में हलवद श्राए। वहाँ का स्वामी भाला जसा मद-मुक्त किया गया। इस पर महाराजा ने मंडारी थानसी को मेजा था। उसने पुर को विध्वस्त करके थाना बिठा दिया। हलवद का स्वामी महाराजा के साथ हुश्रा। तदनंतर जामनगर को जा घरा जिससे तमाइची जाम घवराया श्रीर हाथ जोड़कर सामने श्रा खड़ा हुश्रा। तीन लाख रूपए नक्द श्रीर २५ घोड़े मेट किए। ज्येष्ठ मास में द्वारका पहुँचे। इस यात्रा में जनाना श्रीर महाराजकुमार भी साथ थे। इस यात्रा में महाराजा के साथ हजार मनुष्य थे।

# इति त्रिंश प्रकाश

सं॰ १७७३ (४) की आवण बदी में महाराजा जोधपुर श्राए। इसी वर्ष में सैयदों श्रीर मुगलों में परस्पर विरोध हुआ। सैयद हसनश्रली दिल्ए में श्रीर श्रवदुल्ला खाँ दरगाह में था। बादशाह भी इनसे नाराज हो गया। श्रवदुल्ला खाँ घवराया। उसने महाराजा से सब कृत्तात कहा। महाराजा ने विचार किया कि इसने मुक्तकों भाई कहा है। इसके श्रीर बादशाह के मनाराग है। इधर श्रवदुल्ला खाँ के पत्र श्राते हैं, उधर बादशाह के श्राण्य श्राते हैं। तब महाराजा ने दिल्ली जाने का विचार किया। जोधपुर से डेरा राई के बाग हुआ। वहाँ देवड़ा नारायणदास की बेटी का होला श्राया। महाराजा ने उस कन्या का पाणिग्रहण किया। वहाँ से

नागोर, नागोर से मेड़ते, वहाँ से पोकर श्राए। वहाँ बहुत दान-पुर्य किया। वहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली से दस केास पर श्रलावरदी सराय में डेरा किया। महाराजा के त्राने से सैयदों के। वड़ी खुशी हुई त्रीर मुगलों के मुख मुरभा गए। सैयद ने श्रपने पुत्र केा महाराजा के सामने स्वागतार्थ भेजा। वादशाह के। वह बुरा मालूम हुन्ना। महाराजा एक मास तक उसी सराय में ठहरे। उधर बादशाह से जैपुर के राजा जैसिंहजी ने मेल किया। इधर सैयदों ने अजीतसिंह जी के। अपने पत्त में लिया। इस तरह दुराजा हो गया। उस श्रवसर पर बादशाह ने ईरानियों से सलाह करके इतकादलां का भादों सुदी ७ का महाराजा के पास भेजा। वह वादशाह का फरमान लेकर श्राया श्रीर उसके साथ जवाहिरात लाया। वादशाह के मन में घात करने की है श्रौर जाहिरा मित्रता दिखाता है। इतकाद खाँ ने महाराजा से कहा कि यदि श्राप हजरत से मेल रखेंगे तो श्राप सर्वोपरि हो जायॅगे। तब महाराजा ने इतकाद खाँ से कहा कि सैयदों के खडगवल से मौजुद्दोन मारा गया श्रौर जुलिफकार खीं जैसे शत्रु हटाए गए हैं। इनकें। हितैषी समभाना चाहिए। इतकाद खाँ ने महाराज से एकात में इस प्रकार की वार्ची करके बादशाह से मेल के लिये कहा भी; परंतु बादशाह ने ध्यान नहीं दिया। बादशाह ने ईरानियों से सलाह करके खानदौरा का काटे के राव भीम हाडा के साथ भेजा। भीम ने महाराजा का बादशाह से मिलने के लिये कहा। महाराजा जाने के। तैयार हुए। उस समय महाराजा के साथ ये थे—

जेसलमेर का विसनसिंह, देरावर का स्वामी पदमसिंह, उदयपुर का फतेसिंह महाराणा राजसिंह का पुत्र, सीतामहू का राठोड़ मानसिंह, चंद्रावत राव गोपालदास, खाडेला का स्वामी उदयसिंह, मनहरपुर का स्वामी सकतसिंह, कछवाहा आना का पुत्र किसनसिंह। इनके साथ महाराजा बादशाह के दरवार में गए। बादशाह के मन में कुटिलता थी, परतु जाहिरा प्रीति दिखाई। उस समय वादशाह ने इनके। सबसे ऊपर का कुरव दिया।

श्रादिलखीं हफ्तहजारी था, उससे भी ऊपर का कुरव दिया। एक करोड़ दाम इनायत किए। दो हजार घोड़े दोश्रस्पा किए गए। मुरातव में मस्त हाथी, पॉच रंग के वस्त्रों का खलीता, तलवार, खंजर, सिरपेच, कलंगी, मोतियों की दुलड़ी माला। इस प्रकार सम्मानित होकर महाराजा डेरे पर श्राए। इतने में मोतीवाग से श्रवदुल्ला खाँ के दूत श्राए। उन्होंने कहा कि श्रवदुल्ला खाँ श्रापसे मिलना चाहता है। महाराजा उसके बाग में गए।

श्रवदुल्ला सामने श्राया श्रीर श्रपने स्थान पर ले गया। वहाँ उसका समस्त कुटु व महाराजा से मिला। महाराजा ने उन सब का मधुर वचनो से सत्कार किया। तब श्रवदुल्ला र्लां ने कहा कि ये सब श्राप ही के फरजंद हैं। लजा श्रापके हाथ है। पाँचहजारी मन्सवदार तक के सैयदो ने महाराजा को प्रणाम किया। श्रवदुल्ला र्लां ने श्रच्छे घोड़े, दो खासा हाथी, तोरा, सात दुशाले, सात ही प्रकार के जवाहिरात की रकमे, मोतियों की माला, सिरपेच, जड़ाऊ कलंगी, जड़ाऊ खजर, ये महाराजा के नजर किए श्रीर वड़े प्रेम की वातें कीं। ये समाचार वादशाह श्रीर नवाबों ने सुने। फिर महाराजा श्रपने डेरे पर श्राए। ईरानी इस वात से जल मरे। बादशाह भी मन में धवराया। महाराजा बादशाह की कुछ परवा नहीं करते हैं।

महाराजा ने उस समय अपना एक डेरा खड़ा किया जिसके रूपे की चोमें हैं, दुहरे पर्दे हैं, जो पाँच तह के हैं। शिखर पर किलंद्री शोभा दे रही है। इजारों फरियाँ लगी हैं। उस डेरे के अंदर महाराजा ने दरवार किया। कवीद्रों ने उस समय श्रापका विरुद पढ़ा। महाराजा ने सब उमरावों को द्विगुण द्रव्य दिया। जैसिंहजी श्रादि सब राजा हार मानकर लिजत हुए। मुगलों के हृदय में श्रबदुल्ला एक शल्य हो गया। महाराजा श्रौर नवाब दोनों एक हो गए। तब बादशाह पौष सुदी ३ को महाराज के डेरे पर श्राया। श्रवदुल्ला खाँ ने सब इंतिजाम किया। एक लाख रुपयों की चौकी बनाई गई। हाथी, घोड़े, जवाहिरात बादशाह के नजर किए। फाल्गुन मास में महाराजा श्रोर श्रवदुल्ला खाँ बादशाह के दरवार में गए। महाराजा नवाब के साथ वापिस डेरे पर त्र्याए। उस समय उसका भाई इसनश्रली खाँदि चिण में था। श्रवदुल्ला खाँने उसे पत्र लिखकर भेजा कि वादशाह मुक्ते मारने के विचार में है। महाराजा श्रजीतसिंहजी मेरे शामिल हैं। यह पत्र पढ़कर उसने दूतो द्वारा पत्र भेजा श्रौर लिखा कि मैं श्राता हूँ। हसनश्रली खाँ दिच्या से रवाना होकर २४वे दिन दिल्ली श्राया। दिल्ली में इस प्रकार का उत्पात खड़ा हुआ। बादशाह घबराया। दूसरे दिन महाराजा अजीतसिंहजी से हसनअली ने सलाह की और उसी दिन पैंड पेंड पर श्रपनी चौकियाँ रखकर बादशाह के दरबार में गया। महाराजा श्रजीतसिंहजी उसके साथ में थे। महाराजा को पूछ, बादशाह को पकड़कर कैद कर लिया श्रौर मार डाला श्रौर दूसरा बादशाह बना दिया, जिसका नाम रफीउद्दरजात था। बादशाह दूसरा हो गया तब जैसिहजी वहाँ से चुपचाप निकल गए। अब राजा लोग महाराजा के द्वार पर श्राते हैं। वादशाहत

तीनों के हाथ में है। एक तो सहाराजा अजीतसिहजी और दो सैयद भाई। दोनों सैयद भाई अजीतसिहजी के गुण गाते हैं और मोतियों से वधाते हैं। दूसरा वादशाह चार महीने में मर गया, तब तीसरा बादशाह बनाया गया। उसका नाम रफीउद्दोला था। ईरानी मुगलों ने आगरे के अंदर बखेड़ा किया। दूसरा बादशाह नेकुशाह नामक आगरे के तख्त पर बिठा दिया गया। यह मुनते ही हसन अली खाँ फौज लेकर आगरे की तरफ रवाना हुआ और दिल्ली में महाराजा रहे। अबदुल्ला खाँ और महाराजा दिल्ली में हैं। दिल्ली का भार इनकी भुजाओं पर है। वादशाह और इसन अली खाँ आगरे आए। वादगाह नेकुशाह को भादों में पकड़ कर कैद कर लिया और उसके पुत्र और भतीजों को पकड़कर दिल्ली ले गया। इसी अमें में रफीउद्दौला भी मर गया। तब महाराजा अजीतसिंहजी ने अच्छा मुहूर्च देखकर तीसरे वादशाह मुहम्मदशाह को तख्त पर विठाया।

## इति एकत्रिंश प्रकाश

जैसिंहजी फर् खिसियर के मारे जाने पर जैपुर चले आए थे, जिससे सैयद उस पर कुपित हुए, और इसन अली खाँ फौज लेकर जैपुर की तरफ चला। वादशाह फतेपुर सीकरी में आया। उस समय जैसिहजी के ६ उमराव महाराजा के शरण आए और बड़ी नम्रता और शिष्टाचारी की। उस समय महाराजा अजीतिसिंहजी ने उसकी सहायता की। सैयद को ज्यों त्यों समकाकर वापिस लौटाया। जैसिंहजी घवरा रहे थे। उस समय महाराजा ने चांपावत हरनाथिसह और भड़ारी थानसी को भेजकर उनको संतोप दिलाया।

मुहम्मद शाह को तख्त पर विठा, जैसिंहजी का आपदा से उद्घार कर महाराजा ने वादशाह से विदा मॉगी। अहमदावाद और अजमेर का पट्टा लिखाकर महाराजा दिल्ली से रवाना हुए। जैसिंहजी आपकी सेवा में साथ रहे, दूसरे वूँदी के हाडा राव बुधिसंहजी हैं। आते समय मनोहरपुर में विवाह किया। मार्गशीर्प मास में महाराजा वूँदी और जैपुर के राजाओं के साथ जोधपुर आए। सांगा राणा की चौकी पर मेड़ितया अमैसिंह था, जो सेवटों के लिये शल्य था, परंतु महाराजा की सेवा करता था। जैसिहजी च्रुत्तागर मे रहे। बुधिसंहजी और अभैसिंहजी भी जोधपुर में कई दिन रहे। विखेत अनुत का आगमन हुआ। चेंत्र मास में महाराजा की कन्या सूरजकॅवरी वैसिहजी को सं० १७७६ ज्येष्ट विद ९ को व्याही गई थी। परंतु अपने

सामत गण श्रौर मुत्सिद्यों से पहले सम्मित ली गई:— जैसे प्रधान चांपावत माधोसिंह, भंडारी खींवसी, दीवान भंडारी रुघनाथ, पुरोहित, व्यास श्रौर बारहठ, जेसलमेर के रावल श्रमरसिंहजी की भी संमित ली गई।

## इति द्वात्रिंश प्रकाश

चातुर्मास आ गया है। आविर और बूँदीपित जोधपुर में महाराजा की सेवा करते हैं।

इस वर्ष में ईरानी मुगलों ने छल-कपट करके हसन अली खाँ को मार दिया। यह खबर जोधपुर में आई तब महाराजा ने जैसिंहजी को आबेर भेज दिया और आप कार्तिक विद १२ को अजमेर लेने को चले। मेड़ते में सुकाम किया, छः मास वहाँ ठहरे, सेना एक की, प्रीष्म ऋतु में जाकर अजमेर ले लिया। महाराजा ने अजमेर पर अधिकार किया, तब अजमेर के मिदरों में घंटा-कालर आदि बजने लगे। मसजिदों में मुल्लों का बाँग (अजाँ) देना बंद हो गया। देवों की पूजा होने लगी, पीरों की पूजा बंद हो गई। बादशाह को यह खबर लगी।

## इति त्रयस्त्रिंश प्रकाश

संवत् १७७८ में बादशाह ने मुदण्तर खाँ को अजमेर पर भेजा। वह वर्षा ऋतु में अजमेर आया। महाराजा ने उसके मुकाबले में महाराजकुमार अमैसिहजी को तैयार किया। आठो मिसल के सरदार उनके साथ दिए। तीन हजार सेना लेकर अभैसिहजी चले। महाराजकुमार के दक्षिण भाग में चाँपावत, कूंपावत और भाटी। अग्रमाग में जैतावत, जोधा, मेड़ितया, कदावत और करमसोत। एक अणी में चौहान, जैतमाल, बाला, ईंदा, कदावत और करमसोत। एक अणी में चौहान, जैतमाल, बाला, ईंदा, कहड़, खूमाणा, पॅवार, सोनिगरा, देवड़ा, खीची, धाधल, गोगादे देवराजीत, मंडला खेतसीयोत, प्रविहार, पातावत, मदावत, रूपावत, वैसे ही पुरोहित, मंडला खेतसीयोत, प्रविहार, पातावत, मदावत, रूपावत, वैसे ही पुरोहित, व्यास, मंत्री और बारहट, चेला, सिंघी, अरव। राठोड़ों की जोर शोर की चढ़ाई सुनकर मुदण्कर खाँ भाग कर आँबेर में जा घुसा। खुद मुदण्कर खाँ तो वहाँ से दिल्ली को चला गया। सेना को छोड़ गया। तब जैसिंहजी तो वहाँ से दिल्ली को चला गया। सेना को छोड़ गया। तब जैसिंहजी मबराए। महाराजकुमार की विजय हुई सुनकर महाराजा हिर्षत हुए। महाराजकुमार आँबेर से आगे बढ़ शाहजहाँपुर गए। उसे लूट वहाँ से महाराजकुमार आँबेर से आगे बढ़ शाहजहाँपुर गए। उसे लूट वहाँ से नारनौल गए। उसे लूटकर महाराजकुमार त्रिवेणी स्नान करने गए।

# इति चतुर्स्निश प्रकाश

वादशाह इस श्राक्रमण को सुनकर घवराया। महाराजकुमार के प्रताप को सुनकर पाटण के स्वामी तुंवर वगसीराम ने श्रपनी कन्या महाराजकुमार को व्याहने की इच्छा की। परंतु महाराजकुमार ने प्रथम खादू व्याह किया, पश्चात् पाटण का विवाह हुआ। विवाह करके राजकुमार सौभर श्राया। मुसलमानों को मार भगाया। तदनंतर लदाणे के स्वामी नरूका के सरीसिंह की कन्या के साथ विवाह हुआ।

#### इति पंचित्रंश प्रकाश

सॉभर राठोड़ों ने ले लिया है यह सुनकर बादशाह ने चेला नाहरखान को भेजा। महाराजा भी सेना लेकर महाराजकुमार से मिलने के लिये साँभर श्राए। महाराजा ने राजकुमार को घर जाने की श्राज्ञा दी। वे श्रजमेर श्राए। माता चौहानजी से मिले। पुत्रवधुश्रों ने सासू के चरण स्पर्श किए। वहाँ से राजकुमार जोधपुर श्राए।

चेला नाहरखान महाराजा के पास सॉभर गया | उसने महाराजा के सामने साभिमान वचन कहे श्रीर डेरे पर चला गया | महाराजा ने उसे मारने के लिये फीज भेज दी | नाहरखान के साथ चार हजार सेना थी । वह मारी गई श्रीर नाहरखान भी मारा गया |

### इति षट्त्रिंश प्रकाश

साँभर के मुकाम पर हो चूड़ामिण का बेटा महाराजा के शरण श्राया। वादशाह ने उस समय श्रपने मंत्रियों से कहा कि साँभर गया, श्रजमेर गया, श्रोर नाहर खाँ मारा गया। श्रजीतिसंह को दंड देना चाहिए। यह विचार करके कावुली हैदरकुली खाँ श्रोर इरादतबंद खाँ को सेना देकर भेजा। जेपुर महाराजा जैसिंहजी नवाव के साथ हुए। जैसिंहजी श्रोर नवाव वादशाही सेना लेकर श्राए। महाराजा भी श्राठ कोस साँभर से सामने गए। उस समय सामंतों ने तो कहा कि कल प्रातःकाल होते ही युद्ध करेंगे, परंतु भंडारी खीमसी श्रोर पुरोहित राजसिंह ने श्रज की कि शत्रु की सेना वहुत श्रीषक है। इस समय युद्ध करना ठीक नही है। लूट-मार करना भला है। महाराणा प्रताप ने जन्म भर लूट-मार की। राव मालदेवजी ने भी यही काम किया। इस समय श्रापको ऐसा ही करना चाहिए। लूट-मार करने ने कोई श्रकी तें नहीं है, श्रीर हानि भी नहीं है। महाराजा जमवंतिसहजी ने भी श्रोरंगजेव के साथ क्या किया था, जिनसे कि श्रोरंगजेव घरगता था। जेसा मौका हो वैसा करना चाहिए। दैवगित खरी

बलवती है। महाराजा ने उनकी अर्ज मान कर सामंतों से कहा कि इस समय लूट-मार करना ही ठीक है। फिर लूट-मार शुरू कर दी और अजमेर आए। अजमेर के किले को हढ़ किया और उसमें अपने सामंतों को रख दिया और ऊदावत अमरसिंह को वहाँ का प्रधान नियत किया।

ऊदावत जगराम का पुत्र श्रमरसिंह, राजसिंह, मालमसिंह, जोधा बलदेव-सिंह, श्रखैसिंह नाहरसिंहोत, चापावत जगन्नाथ दानसिंहोत, कूंपावत हरभाण, मेड़ितया रामसिंह कल्याणसिंहोत। भीम रुघनाथसिंहोत, रामसिंह ईसर-दासोत, चाँदसिंह विजैसिहोत, ईसरदास विजैसिहोत। चहुवाण तेजसिंह चाँद-सिंहोत, भाटी उदयभाण जैतसिंहोत, भंडारी विजयराज, मूहणोत सौंगो, कायस्थ माधू।

संवत् १७८० के श्रावण में मुसलमान चढ़कर श्रजमेर पर श्राए, गढ़ को वेरा। तारागढ़ बारूद के धुऍ से छा गया। चार महीने हो गए परंतु गढ़ शत्रुश्रों के हाथ नहीं श्राया। जैसिंहजी शत्रुसेना के साथ थे। वे भी हार गए-। तब इन्होंने बादशाह को संधि के लिये लिखा। उसने महाराजा के नाम फरमान भंजा। हैदरकुली ने मध्यस्थ होकर सिंध की श्रीर राठौड़ों से कहा कि श्रव तुम श्रजमेर छोड़ दो, बादशाह से प्रीति मत तोड़ो। इस श्रवसर पर महाराजा ने श्रमरसिंह को बुला लिया।

#### इति सप्तत्रिंश प्रकाश

महाराजा ने बादशाह से मिलने का विचार किया, तब उमरावों ने कहा कि श्राप महाराजकुमार को बादशाह के पास भेजें। महाराजा ने उनका कथन स्वीकृत कर महाराजकुमार को दिल्ली बादशाह के पास भेजा:—

उनके साथ चाँपावत हरनाथिंसह तेजसीयोत, सकतिष्ट दानिंसहोत, जोरावरिंसह भाणोत, मालदेव विजयिंसहोत, किसनिंसह जसवंतोत, सूजा श्रीर सहसमल हरिंसहोत, रासौ साँमलोत, भैरविंसह नाहरिंसहोत, करणोत चैनकरण दुरगदासोत, सिविंसह खींवकरणोत, किसनकरण तेजकरणोत, जादव भाटी—सूजो साहिबिंसहोत, प्रतापिंसह इद्रभाणोत, सूरिंसह श्रीर हूंगरिंसह नाहरिंसहोत, नाथो अमरिंसहोत, भाँण रणछोड़दासोत, जीवणदास दुजनसलोत, हठीसिंह सूरावत, सामंतिसंह सूरावत, सुरतिष्ट जैसावत, साहिबिंसह भाणोत, कदावत—श्रमरिंह, जसवतिसंह प्रतापिंसहोत, भांखरिंसह रिदेरामोत, सवाई-सिंह मानिंसहोत, श्रीर इनके पुत्रं, जोधा—प्रतापिंह भीमोत, भीम, श्रणु निसंह, राजिंसह किसनिंसहोत, श्रमरिंसह दलावत, दुरजणसाल स्वलावत,

भेषराज, प्रतापसिंह किसनसिंहोत । मेड़ितया—पदमसिंह कल्याणीत, श्रजो विजावत, दलो ज्भावत, जैतो स्रसिंहोत, पृथ्वीसिंह श्रोर सुकनसिंह राम-सिंहोत । कृपावत कान्हिसिंह, भाण फतैसिंहोत, देवीसिंह सामंतोत, सबल-सिंह वाघोत, लूणो केसरीसिंहोत, चौहान—श्रजीतसिंह चतुरसिंहोत, प्रतापसिंह चतुरसिंहोत, हिरिसिंह लालसिंहोत, करमसोत—फतैसिंह, दलो, रायसिंह फलावत, सिवसिंह माधोसिंहोत, उदैसिंह हिरिसेहोत, जैतावत श्रजवसिंह, हिठीसिंह, उदयसिंह ये प्रतापसिंहोत, सावंतिसिंह माघोसिंहोत, सकतिसिंह वीठल-दासोत, श्रचलसिंह, फत्हें —उदयसिंह, रूपायसिंह, क्पिंहोत, महेचा—करनिंह, घवचा—श्रमरिंह, कहड़ —उदयसिंह, ईदा-सामसिंह-जैतिहोत, मांगलिया—साहिवसिंह सुंदरदासोत, खूमाणा—हिरिसेंह महेसोत, खीची—हरनाथसिंह, घाँघल-केहर उदयसिंहोत, पिंहहार—साँवलदास जोगीदासोत, लादुसिंह जाम-सिंहोत, उदयसिंह जुगराजोत, धावड़—गूजर ठाकुरसी, मयाराम का पुत्र रायाराँम, भंडारी रुघनाथ, सुहता गोपालदास कल्याणोत, सुहता गिरधरदास जीवराज का पुत्र, वारहठ—रुघनाथ, पुरोहित—सूरजमल श्रखावत, रावत जीवण दीपावत, सुरतो श्रणदावत।

मार्गशीर्ष सुदि ७ मंगलवार को महाराजकुमार रवाना हुए। दिल्ली गए, बादशाह से मिले, श्राँबेर राजा जयसिंहजी श्रीर कोटा रावजी से मिले।

## इति श्रष्टित्रंश प्रकाश

महाराजा अजींतसिंहजी देवलोक को सिघारे। संवत् १७८० आषाढ़ सुदि १३ मगलवार को इनका अंतकाल हुआ। चदन अगर इत्यादि के काठ की चिता रचाई गई। नाजर नथू ने रानियों से कहा कि राजा जाता है, तैयार होओ, सती होने को इतनी रानियाँ तैयार हुई: :—चौहान रानी राजमती, भटियाणी रानी लालाँ, ये दोनों पटरानियाँ थीं, राणी मिरघावती तुंवर, चावड़ी रानी, राणी भटियाणी देरावर, रानी सेखावत। पड़दायतें ५८ और नाजर नथू।

किव कहता है कि इन रानियों ने स्नान करके शृंगार किया फिर नारायण का नामोचारण कर चलने की तैयारी की। महाराजा की वैकुंठी चली तब ये पालिकयों में बैठकर चली। किव, पुरोहित, मंत्री, प्रधान, सब ने चौहान रानी से श्रर्ज किया कि श्रापके श्रमेसिंहजी जैसे पुत्र हैं, श्राप दान-पुएय करो श्रीर श्रपने शरीर की रक्षा करो। रानी ने कहा कि काल संहार करता है। यह शरीर रहना नहीं है, फिर थोड़े काल के लिये पित विना जीना

विकार है ऐसा कहकर उनको निरुत्तर किया। सितयों के आगे नकीब पुकारते हैं, बाजे वज रहे हैं, वड़ी धूमधाम से सवारी हुई। ब्राह्मण, गरीब, अनाथों को असंख्य द्रव्य लुटाया। हीरे, माणिक, मोती आदि लुटाए गए। चंदन, अगर आदि सुगंधित काष्ठ से चिता चुनी गई। चिता के मध्य में महाराजा बिटाए गए। छहो रानियों ने गंगाजल छिड़का, फिर परिक्रमा दे, खमा खमा करके वे चिता में वैठीं। ब्राह्मण राम ने आज्ञा दी तब चिता जलाई गई।

महाराजा श्रजीतिष्ट्रंजी का स्वर्गवास वर्ष ४५ तीन मास २० दिन से हुआ। महाराजा श्रमेसिहजी को ये कुसमाचार मिले, तब जमना मे जाकर स्नान किया श्रोर तिलांजिल दी। पिता के निमित्त श्रनेक दान दिए। लोकाचार में जैसिंहजी, कोटा रावजी श्रोर भदौद का राजा श्राए। जमना पर खानदौराँ श्रादि मीर मिलने श्राए। बादशाह ने सांत्वना की, सवाई जयसिंहजी ने श्रपनी कन्या का संबंध महाराजा श्रमेसिंहजी के साथ वहीं किया। मधुरा में सवत् १७८१ के भादों विद ८ को विवाह हुआ। विवाह करके मधुरा से खंदान गए। वहाँ बाई सूरजकुँवरजी को मिलने के लिये बुलाया, महाराजा जयसिंहजी को भी बुलाया, विवाह करके वापिस दिल्ली गए।

## इति एकोनचत्वारिंश प्रकाश

महाराजा बादशाह से मिल बिदा लेकर शिशिर ऋतु में जोधपुर श्राए। 'पाँचवें दिन दरबार किया। सबका सत्कार कर दयालदास सिकदार को श्रपनी दरी पर वैठने का कुरब दिया। गोरखदास वारहठ को गाँव श्रीर उठने का कुरब दिया। बारहठ रघुनाथ को सोने की कंठी, मोती-कड़ा, पाँच घोड़े श्रीर गाँव दिया। श्रीर इन दोनों को कविराज की पदवी दी। खिड़किया बखता, श्रीर दधवाडिया मुकन को शासन गाँव दिए। व्यास फतैराज श्रीर पुरोहित सुरजमल को उठने का कुरब दिया। प्रथम दरबार में उमराव, चारण, भाट, पुरोहित, सब को निवाजस हुई, उसका विवरण।

# इति चत्वारिंश प्रकाश

श्रजीतसिंहजी ने श्रजमेर पर श्रिधकार किया तब बादशाह कुंद्ध हुश्रा श्रीर श्रजमेर पर सेना देकर इरादतखाँ श्रीर बेगस के। भेजा। जैसिंह जी सहायता में मेजे गए। ये इंद्रसिंह के। लेकर नागोर श्राए। श्रजमेर छूटने के साथ नागोर भी दूसरों के हाथ में चला गया। हे।ली के परचात् महाराजा श्रमैसिंहजी ने नागोर पर चढ़ाई की। जे।धपुर से जैतारण डेरे हुए। बखतसिंहजी भी श्रापके साथ थे। जैतारण से मेड़ते डेरे हुए। इंद्रिसिह्जी के दिल्ली श्रौर कछुवाहों की मदद थी, जिससे उन्होंने कठेर उत्तर दिया। महाराजा ने वड़े जेर-शार से श्राक्रमण किया तब वह नागोर छीड़कर दिल्ली की तरफ चले गए। महाराजा नागोर पर श्रिष्ठकार करके मेड़ते श्राए। श्रव संवत् १७८२ के वर्ष का श्रारंभ हुश्रा। महाराजा ने छेउटे भाई वखतिहिं को खुलाया श्रौर उनका सवालख देश दिया श्रौर नागोर भेजा। महाराजा जैतारण श्राए। जाधपुर के थाने में चौहान प्रतापित्तंह का रखा। उसी श्रमें में बादशाह ने सेरिवलंद का गुजरात के स्वा पर मेजा। वह रवाना होकर मारवाड़ के मार्ग श्राया। महाराजा शरद् श्रुतु के श्रनंतर मगसर में जालोर गए। वहाँ के भोमिया प्राप्तियों का दवाया। वे पैरों श्रा पड़े। बाला, देवड़ा, सींधल, बोड़ा, बालीसा, देवल, राड़दडा, सीढा, चौहान, श्रादि ने सेवा करना स्वीकार किया। जालोर से महाराजा सिवाना श्राए। वहाँ से सं०१७८३ के श्रावण में जोधपुर श्राए।

### इति एक बत्वारिंश प्रकाश

शीतकाल में महाराजा दिल्ली का जाने के लिये रवाना हुए। जैतारण मुकाम हुआ। वहाँ से मेड़ते, मेड़ते से परवतसर। यहाँ महाराजा को शीतला का रेग हुआ। शीतला का रेग निवृत्त होने पर परवतसर से जेंपुर गए। वहाँ समुराल हाने से कुछ दिन ठहरे। वहाँ से वसंत के अत में दिल्ली गए। वादशाह से मिले। वादशाह ने वड़ा मान दिया। सवत् १७८४ के वर्ष का श्रारंभ हुआ। एक वर्ष के श्रनंतर महाराजा ने घर जाने की इजाजत माँगी। वादशाह ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि गुजरात में सेर्रावलंद जे।र पकड़ गया था। गुजरात उसने दवा लिया था। उसने काली, मंडलीक, भाला, चूडासमा, वाघेल, गोहिलवाड़ के गोहिल प्रादि के। विजय करके वराड़ का घाटा जा दवाया था। इसने मरहटों के। श्रपनी तलवार के वल मर्यादा में रखा था। सं० १७८५ में मुहम्मदशाह मन मे विचार करने लगा — उत्तर में जकरियाखान स्वतंत्र हो गया है, पूर्व में मादितन्वान, दिच्या में निजामुल्मुल्क ने श्रपनी श्राज्ञा प्रवृत्त की। गुजरात में सेर्रावलंदखा ने अपना कपट प्रकट किया। एक दिन बादशाह ने दरवार किया। सत्तरखान श्रीर वहत्तर उमरावों के। बुलाया। उस दरवार में कमरदीन्यों, खानदौरा, तुर्रावाज वक्स श्रादि वारह वारह हजारी मन्सवदार महे हैं। उनमें एक मारवाड़ के राजा भी हैं। वादशाह ने सबके सामने

कहा कि सेरविलंद पर जाने का वीड़ा लो। वहाँ ईरानी, त्रानी, जवन, दुरास, प्रलासी, मकरांगी, हरैबी, सिधी, श्ररबी, गक्खड़, खुरासागी, रहमान, श्रख्नी, सीदी, हवशी, राफसी, सुन्नी, मीरपाक, ऐराक, मकाई, तुरक, गुरजस, यासीताई, बलखी, सैयद, पढान, मुगल, खारी, बुखारी, काबली, खधारी, श्रादि सन उपस्थित थे। परंतु किसी ने बीड़ा नहीं लिया, दरबार खतम हुआ। बादशाह ने अंदर जाकर कमरदीखाँ के। बुलाया श्रीर उससे कहा कि के इ बीड़ा नही लेता है क्या किया जाय ? तब कमरदीर्खी ने कहा कि इस समय ते। हमें श्रजीतसिंह का पुत्र श्रभयसिंह दीखता है। उसके बिना सेर-विलंद पर कौन जा सकता है ? यह सुन बादशाह ने प्रातःकाल होते ही महाराजा श्रभयसिंहजी केा बुलाया श्रौर कहा कि सेरविलंद हुक्म नहीं मानता है उस पर जाने के लिए मैं बीड़ा देता हूं। तुम जात्रो, वाकी दीवान कहेगा। यह कहकर वीड़ा दिया श्रीर उसके साथ गुजरात के सूबा का पद्टा दिया, श्रीर खिलश्रत, हाथी, घे।ड़े, नकद, तारा, सात वस्त्र, मोतियों की माला, सिरपेच देकर महाराजा के। श्राषाढ़ में बिदा किया। महाराजा मारवाड़ की तरफ चले । प्रथम जैपुर श्राए, श्रावर्ण में वही ठहरे । वहाँ से मेड़ते भाद्रपद में श्राए। मार्गशीर्ष में महाराजा मेड़ते से जाधपुर श्राए। मार्गशीर्ष श्रौर फाल्गुन मास के मध्य चार विवाह हुए। जेसलमेर के ईसरदास की बेटी, भाटी नाहरखांन की बेटी, रावल माघोसिह की बेटी श्रौर जारावरसिह की बेटी। जनाना की निगरानी पर नाजर दै। लतराम रखा गया। दिल्ली बादशाह के पास खीमसी के पुत्र श्रमरसिंह मंडारी के। रखा, दूसरा मुहता जीवग्रदास, तीसरा पुरेाहित वरधमान।

जोधपुर शहर भाटी साहिबखान के पुत्र सूजा की अधीनता में दिया गया। जोधपुर के किले में फतैसिंह माघोसिंहोत और दूसरा कू पावत करन के। रखा। तीसरा ऊहड़ हरिसिंह। धांधल विहारीदास गोयंदासोत, सिकदार दयालदास का पुत्र अमीदास, मुहता गिरधारीदास जीवणदास का पुत्र। फिर सेना सजकर महाराजा हाथी पर सवार हुए।

सवत् १७८६ चेत्र सुदि १० को प्रातःकाल महाराजा जोधपुर से चड़ें। भाद्राजरा में मुकाम हुन्ना। वहाँ चापावत नाथूसिंह के पुत्र श्रचलसिंह को बुलाया श्रीर उसके पुत्र बखतसिंह को बुलाकर दोनों को मालगढ़ बसाकर मालगढ़ में रखा।

इति द्वाचत्वारिंश प्रकाश

वहाँ से महाराजा जालोर गए। सिवाना में भंडारी वछराज श्रौर चौहान चतुरसिंह के पुत्र लालिंग्ह को रखा। बाला उदयसिंह को मौंकलसर में रखा, जालोर में श्रीकम ऋतु व्यतीत की, उद्दंडों को दंड देकर सीधा किया। रहवाड़ा का स्वामी लाखा पादानत नहीं हुश्रा तब उस पर सेना मेजी। उसने पहाड़ को घेर लिया। पहली श्रणी में चाँपावत सूरजमल था। वह लड़ाई में मारा गया, परंतु देवड़ा भी पहाड़ छोड़कर भाग गए। महाराजा ने वहाँ श्रपना थाना रख दिया, जालोर में भड़ारी मनरूप को रखा, महाराजा की सेना ने गाँव पोसालिया लूटा तब सीरोही के राव ने संघि के लिये दूत भेजा। महाराजा के पास चावड़ा मायाराम था। उसने वार्तालाप करके स्वि की तजबीज की, जिसमें यह तय हुश्रा कि मानसिंह की बेटी महाराजा को व्याही जाय। श्राठ घोड़े श्रौर चार हाथी महाराजा को दिए जायं। यह विवाह भादों विद द को हुश्रा। देवड़ा नारायणुदास महाराजा के पास हाजिर हुश्रा। भादों विद १० को महाराजकुमार राम-सिंहजी का जन्म हुश्रा।

## इति त्रयश्चत्वारिंश प्रकाश

सीरोही राव ने महाराजा के साथ कुछ अपनी सेना मेजी। महाराजा सीरोही से चलकर आगे बढ़े तब सेरिवलंद को खबर लगी कि मारवाड़ का राजा आता है। उसने घमंड के मारे कहा कि मेरे सामने कौन ठहर सकता है ! ईरानी असतखाँन जैसे तो मुक्तसे काँपते हैं। महाराजा ने यह सुनकर मृछ पर हाथ रखा। अब वे आहमदाबाद पहुँचे।

नवाव सेरविलंद खाँ ने कहा कि मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़े तो मैं अहमदावाद छोहूं। महाराजा के कान पर यह बात आई। महाराजा ने अपने भाई वखतिसंहजी को और उमरावों को खलाया। चापा, कूंपा, करणोत, जनावत, जादव, जोघा, ईंदा, ऊदावत, करमसोत, चौहान, बाला, जैतमाल, महवेचा, कहड़. पातावत, रूपावत, सोनगरा, देवड़ा, ईंदा, खीची, रिण्मलोत, मंडला, भदावत, सोढा, पड़िहार, सींधल, मायल, खूमाणा, सोभावत, गोड़, हाडा, कछवाहा, सीसोदिया, धाँधू, गहलोत, धाँधल इत्यादि सबको महाराजा ने उत्माहित किया।

भंडारी गिरधर, रतन, विजैराज, कायस्य लाल श्रौर वालकिसन ये भी शामिन ये। महाराजा ने कहा कि मुगलों के सामने तो मैं रहूँगा, बाएँ हाथ भाई बन्ततिहर, श्रीर दाहिने हाथ भंडारी विजैराज रहेगा। मेड़ितया जालिमसिह किसोरसिंहोत, सुरत्तसिंह, गजसिंह, राजसिंह, सालिम-सिंह, जसवंतसिंह, सुभकरण्सिह, शिवसिंह, गुलाबसिंह, साँवतसिंह, दलसिंह, नाहरसिंह, मोहण्सिंह, छतरसाल, ये सब रघुनाथसिंहोत भंडारी विजैराज के साथ थे। गिरवर का पुत्र सिवसांह, श्रमरसिंह का पुत्र धीरसिंह ये दाहिनी श्रणी में।

सामने की अर्थी में जोधा, जिनमें मुख्य महाराजा खुद थे। इस अर्थी में चौपावत सकतिसंह दानिसहोत, माधोसिंह भोपतोत, कुसलिसह नाथृसिंह का पुत्र, प्रेमिसंह पाली का ठाकुर, दलौ मुकनावत, किसन च्यावत, अनो पतावत, किसन जसावत, श्रमर धनावत, जैतो भाँगोत, पदम अनावत, रूपिसह तेजसीयोत, मुहकम और रण्छोड़ जगरामोत, केसरीिसंह जसावत, सहसमल बलुश्रोत, सुरतिसह और गजिसह हरिसिहोत, रामो करणिसहोत, रूपावत सुरतिसंह, जू भारिसह वीरोत, श्रग्यत फतावत, हठीिसंह रण्छोड़दासोत, बखतिसंह माधविसहोत, हिंदुसिह तेजसीयोत। गजिसह हरिसिहोत, किशोरिसंह गुमानिसहोत, जोरो भागोत, तेजिसह श्रचलिसहोत, फतैसिंह श्रमरिसहोत, उमेदिसह भाविसहोत, मालो विजावत, श्रमर लखावत, विसन दूदावत, चाँपो सकतावत, भैरव खानोत, हठीिंह माडग्योत, श्रगर गोविददासोत, गजो विजावत, श्रजबो श्रोर पतो वेणावत। चौंपा शामिल रिग्यमलोत—नाहर नरहरोत, सुरतो श्रनाड़िसहोत, खुधिसंह किरतावत (इति चाँपावत)।

करणोत—श्रमैकरण दुर्गादासोत, कुॅवर सिंघो, जैतो मेहकावत, चैनो, देवो जसावत, सिवो खेममुत, पतो महकाणी, किसनो तेजावत, सागो जगावत, मुकनो कचरावत, चुतरो फतावत, जगतो वखतावत, भीम, तेजसी, नाथ भोज-राजात, साहिबसिंह भीमोत।

कूंपावत—कान्ह रामोत, किरतो सूजावत, उदयभाण, सदो, पीथल ये ३ फतावत, रामिंह सबलोत, हरिभाण भोपतोत, खेम फतावत, कान्ह, रुघनाथ- सिंह, छुतरसिंह, सबलिंह वाघात, देवो सामंतात, जवानिसह इसका भाई। जसो चुतरात, जारो पदमिसहोत, चेलो श्रीर वखतो भाविसहोत, वखतो ईदावत, भीम हठीसिंहोत, नाथ श्रीर सांमल भोपतोत, हठीसिंह सुरताणोत, चुतर करमचंदोत, रतन भीमोत, सागो सूजावत, माधो जसावत, सुरताण सामंतोत, दुजणसाल पदमिसंहोत। बगसीराम बहादरोत, ईसरदास माधोदासोत।

जैतावत—रघनाथसिंह रूपसिहोत, फतो गिरवरदासोत। कलो रूप-सिहोत, भाग श्यामसिहोत, शिवदान ईदावत, गोपीनाथ पतावत। केसरीसिह सावलोत, उमेदसी श्रनावत, वखतो सानसिहोत, नाहर जोरावरसिंहोत, छतो गोरघनोत, ऊदो भगवानोत, जैतावलों के शामिल भदावत।

जादव (भाटी)—रावल श्रमरावत, वखतो पीथलोत, विसनो पदमसिंहोत, मालो सुंदरावत, उमेदसी विजयपालोत, जैसा—सुरताण पदमावत, सागो साहिबोत, बीदल वैरसीयोत, पतो ईदावत, गोविंद जैसिंहोत, सूरो खानोत, नाथो श्रमरावत, वाघो तेजावत, हूंगर खानोत, हरिराम सगतावत, रामसिंह खानोत, केसरीसिंह मानसिंहोत, वीरम सबलोत, जगो श्रजबाणी, रघो जगावत, जीवण जेसावत, वखतो उगरावत, भाखर गिरवरोत।

हरदासेात—उदियाभाण, सूरजमल जगाणी कॅवर, पदमोजगाणी, जीवण-दास दुर्जणसालोत, सिवो खेतसीयोत, दलो राजसिंहोत, सुहकमसिंह जगत्-सिहोत, प्रेमसिंह और सवलसिंह अमराणी, विजा माधोसिंहोत, स्जो नरावत, भाउ का पुत्र। अर्जु नोत—हठीसिंह सूरसिहोत, सावत सूरसिहोत, देवसिंह, सोभो य ४ स्रावत, लाखो हरिसिंहोत, नाहर और वरसिह लखधीरोत, मुकनसिंह वीरोत, माधोसिह गोपालदासोत, सिवसिंह कँवर, हरनाथ चतुरसिहोत, अना और पृथ्वीसिंह सुजाणसिंहोत, गजसिंह अना का पुत्र, नाथो गोरधनोत, हदो गिरवरोत, जीवण हरनाथोत, हाथीराम भाई, वखतो जैता का पुत्र, जसे। सिवदानोत। ये वरसिहोतमाटी। वीकमपुर के:—अजबो जगमालोत, दलो माधोसिंहोत, सिरदारो कुसलावत।

जोधा—राजसिंह किसनसिंहोत, फतो ज्ंभारोत, नाहर करणोत, वाध-विहारीदासोत, जोगो करणोत, मोहण भाणोत, पतो उसका पुत्र । जोगावत— लालो जोगावत, देवीदान भाणोत, श्रासकरण चद्रभाणोत, दलो पिथावत, दुनणसाल सवलावत, सुजा श्रोर श्रभो दुजणसाल के पुत्र । श्रभो नाथोत, दुर्शमिंह जोगांणी, गुमान हठीसिंह का पुत्र, साहिव जाधावत, भाण जैसिंहोत, जागे फतमालोत. माधोसिंह किशोरसिंहोत, फतो सिवदानोत सकतो नाथोत, दर्शिंह फतावत, वाध भाणोत, हू गरमिंह श्रमरसिंहोत, श्रानो दीपसिंहोत, नेजो दीपावन, श्राउदान जसावत. पदम दलावत, किसोरसिंह फतेसिंहोत, न्याउदात, व्याचीनहोत, श्रमेमिंह गुमानसिंहोत, माधविह करणिसहोत, नाहर देवीसिंहोत, व्यातो जगत्सिंहोत । जोधों के श्रागे भाटी सकतिसंह भगवानोत । जदावत—रिदेराम राजिसंहोत, जसवंत प्रतापिसंहोत, बखतो श्रीर मान सुभ-करणोत, मानिसंह का पुत्र, मुकन सांमलोत, चंद गोविदोत, श्रजबो रूपिसंहोत, बखतो दीपावत, पहाड़िसह कुसलिसंहोत, जसवंत हरनाथोत, नाथो दीपावत, जोरो जगरामोत, जगत्सिंह रूपिसहोत, हरिकिसन श्रखेसिंहोत, मयाराम श्रमेमिंहोत, सिवदान सवलावत, करण प्रतापिसंहोत, जोधो श्रजबावत, श्रनो हरनाथोत, सिंघ कान्हिसंहोत, नवलिसंह रुघनाथिसहोत, गोवर्धन हदावत, पेमो जोगावत, अखौ बछराजोत, ईदो सबलावत, किसनो स्जावत।

त्ंवर—सिंघ, सुरतांण कुंवर, जैत किरतावत, जारावरिषंह, पीथल, ईसरो ये कूंपावतों के शामिल।

जदावतों के साथ—माधोसिंह श्रखावत, जोरावर सकतावत, गजसिंह तेजसिंहोत।

मेड़तिया — सेरसिह सिरदारात, सूरजमल-भाई, भोमसिंह कुसलसिहोत, सामौ जैतावत, जूं भारसिंह श्रचलसिंहोत, कुंवर वनेसिंह, सुरतांण कुसलावत, चंद जसकरणोत, श्रमी श्रीर श्रखी भोजराजोत, पदमसिंह, रामसिंह कलावत, सहसमल श्रीर जगतसिंह (ये माघोदासोत मेडतिया)। जैता स्रसिंहोत, बखतो सूरसिंहोत, माधवसिंह मानसिंहात, भगवतसिंह मुहकमसिहोत, थानसिंह रासा-वत, हिम्मतसिंह जगमालोत, नवलसिंह माधवसिंहोत, जीवण हठीसिंहोत, गजसिंह मद्नावत, वेगो गिरवरदासोत, रासो श्रनावत (ये विसनसिहोत)। मुकनसिंह दल-रामोत, वनेसिह दलावत, पतौ पीथलोत, फकीरदास जाधिसहोत (ये रायमलोत)। श्रभौ विजावत, नाथो श्रखावत, देवीसिह जाेधसिंहोत, हिदुसिह नवलसिहोत, सुखाे, लालो (ये चाँदावत)। रुवनाथसिंहोतों में गोयंदासीत—धीरसिंह त्रमरसिंहोत, सिवसिंह गिरघरोत ॥ चौहान—हरिसिह लालसिंहोत, मुहकम सिखरात, पीथल, कान्ह, श्रजबसिंह चुतरसिंहोत, नाथो श्रजबसिंहोत, सदेा दलावत, तेजसी चंदेात, पुत्र श्रभौ, माधोसिंह मुरारदासोत, गिरवर हरनाथोत, दुजरासाल सवलावत, इदे। लालसिहोत ॥ करमसोत —चूंडो मुकनसिंहोत, केसरीसिह भोपतोत, ऊदे। इरनाथोत, सिंभुसिंह, श्रजबो गोपीनाथोत, पदमो, खड्गसिंह, सिंघ जसावत, रासो कलावत, जैत लखावत, गोकल गिरधरोत, सिवो माघोदासोत, सॉवतसिंह माधोसिंहोत, सकतसिंह बीठलोत ॥ ऊहड़—सिवो प्रयागदासोत, गुमानसिंह हउमालोत, सबलसिंह रूपसिंहोत, सुजारा भगवानदासोत, श्रनौ रुघावत, खेम कलावत ॥ सोनिगरा—सिवसिंह हरिसिंहोत, बाँकीदास रिग्रमलोत, उदयराम सांमसिंहोत, जैता उदयारामोत, कलो, बलिकरण विजावत, फतो श्रीर छतो हरिसिहोत, हेमतसिंह दुजग्रासालोत, दीपो सत्रसालोत, लालसिंह,

भाग्गोत, श्रमरो छतरसिहोत॥ जैतमाल—विसनो सकतावत, भीम श्रमर-सिहोत, श्यामसिंह ईसरोत, हरिराम माघोसिंहोत, कमो सांमदासोत॥ धवेचा—( 🛪 ह्रंगरोत ) पातावत—रग्छोड़दास राजसिंहोत, मेघा किसन-सिंहोत, स्रसिंह, पीथलोत, इद्रभाण जाधिसंहात, रूपसिंह, जसवंतसिंह, वदरा दुरगाणी ॥ गोगादे—जगत्सिह रिदैरामोत, रूपसी सबल-सिंहोत ॥ चाहड़दे—हरजी बलुत्रोत ॥ खेतसीयात—त्रखो धनावत, भोजो देवाउत । ईदा—लखौ जैतसिंहोत, श्रनसाह भोजावत । जगत्सिंह जैत-सिंहोत। देवीदास करनात, कुसलौ रामोत। खूंमाणा—खान सुंदर-दासात, पुत्र देालसिंह, हरी सवलसिंहोत, हरिसिंह महेशदासोत ॥ खीची-ऊदे। गोकलदासोत, दयालदास गोपालदासोत, जाधो जागावत, हरनाथ जाधावत, वखतसिंह करनावत, श्रजवो हरिसिहात, जैराम श्रासावत, केहरिसिंह फतावत, श्रोपसिंह सकतावत, नाहर सामावत, किसनो उदयसिहात, भगवानो श्रोर नरहर भाई मुकनसिंहात, श्रखैसिंह केशवदासीत, पता फतावत, श्रण्दा वदरावत, जैतो किरतावत, विहारीदास खानात, जीवण सवलात, सिवसिंह रूपसिंदेात, दीपो दुरगावत, कुसलसिंह अर्णदावत, जगतो और छुतौ जैत-मीयात ॥ पड़िहार—सौमल जागावत, सोभो पुत्र, नाथो उदयसिहात लालसिंह का पुत्र, जगदेव भाणोत, लालसिंह रूपसिंहात, जसवंत राज-सिहोत, पटम फतावत, श्रखैसिह नाथोत ।

सोमावत—दलो रण्छोड़दासोत, तुलसीदास प्रयागदासोत, लखो प्रयाग-दासोत, चंद गोरघनोत, नरहर नारायणोत, तेजसी केसावत। वानर राठोड़— रिण्छोड़ रामोत।। धाँधू—सामत सुंदरदासोत।। माँगलिया—रण्छोड़दास श्रोर लखमण। श्रवदार चौहान-विहारीदास सिवसिंहोत, साँगो भाई, राम लखावत, लाडखां दलावत। गैहलोत—उदयराज श्रोर नथमल भाई, पुत्र विहारीदास, नाहरखांन दानसिंहोत, किसन कुंभावत। धावड़—ठाकुरसी, मयाराम। गूजर—केहर साँमदासोत, सुंदर श्रोर खेतल वाघोत। व्यास— फतो दीवचंदोत, भाई उदयचंद, गाहड़मल जसावत। पुरोहित सिवड़ सूंजो श्रोर वेहर श्रखंसिंहोत, रण्छोडदास पुत्र नंदलाल।। जैदेव द्रोणाचारज का पुत्र। नंडारी-गिरधर, रतन, दलो, धनरूप, विजैराज खेतसीयोत, साँमलदास लूगाइत. श्रमगो देवाउत, (दीपावत) लिखीमीचद, माईदास, देवीचंद। निर्श श्रचल, जोघमल, जीवण। मुहता-गोकल सुंदरदासोत। गोपालदास

की ने ध्येचा गटोर्जे का उल्लेख कर दिया है, परंतु नाम लिखना रह गया ।

कल्या ग्यासोत, देवी सिंह, मेघ सिंह, सदाराम रूपमलोत । मोदी पीथल, टीकम । पचोली-बाल किसन, लालो, हरिकिसनोत, दोलो, माघो, रूपो, चंद के पुत्र (बलुश्रोत )।

वखतिसहजी बाई श्रणी में सन्नद्ध होकर खड़े हैं। महाराजा मूळ पर हाथ रखकर युद्धार्थ तैयार हुए। चारण भाट गुणगान कर रहे हैं। रोहड़िया गोरखदान, दूसरा करणीदान केसरदान का पुत्र। रुधनाथ दधवाड़िया। मुकन। कविया करणीदान, खडिया वखता, दघवाड़िया द्वारकादास, साँदू खेतसी, रोहड़ सुभदान, श्रासल घीर। इस समय महाराजा के पास एक लाख सेना थी। महाराजा ने युद्धारंभार्थ नकारा बजाने की श्राजा की। उधर सेरविलंद हाथी पर सवार हुआ है। उसके साथ तीन हजारी मन्सबदार कायमखाँन, दूसरा तरीन खाँ, तीसरा श्रलीवार श्रीर चौथा सैयद श्रवदलश्रली भी हाथी पर सवार हुन्रा । हिं दुन्नों में मानसिंह न्नौर महासिंह उसके शामिल हैं। सेरविलंद खाँ के पास पचास हजार सेना है, युद्ध का आरंभ हुआ। प्रथम तोपों की लड़ाई हुई, फिर (चाँपावत) सकतसिंह, माघोसिंह श्रीर कुसलसिंह श्रागे बढ़े श्रीर करणीत श्रमैकरण शत्रु सेना पर चला। कूपावत जैतसिह, कान्ह, भाँग, प्रतापसिंह भीमोत, राजसिंह किसनावत, मेड़तिया सेरसिंह सदावत, स्रजमल, श्रमैसिंह विजावत, ऊदावत हदसाह (हिरदैराम) विलरामोत, बखत-सिंह सुभरामोत, जैतावत फतैसिंह नाथोत, करमसीत उदयसिंह श्रीर रूपसिंह। भाटी भौंगा, बखतसिंह श्रमरसिहोत, संग्रामसिंह, रुघनाथसिंह, नाहरखान के पुत्र, हठीसिंह स्रसिहोत, चौहान श्रजबसिंह चतुरसिहोत, लालसिंह का पुत्र हरिसिंह श्रौर लालसिंह का पुत्र मोहकमसिंह ये बढ़े। उनके साथ बखत-सिंहजी के उमराव बढ़े श्रौर महाराजा श्रागे बढ़े, शत्रुश्रों को घेर लिया। इधर से महाराजा ने बाग उठाई। उधर से सेरविलद आगे बढ़ा और युद्ध ने जोर पकड़ा।

महाराजा के श्रागे मेड़ितया रूपिसह हाथियों का संहार कर रहा है, उसी प्रकार ऊदावत बड़ा पराक्रम दिखा रहे हैं श्रोर करमसीत भी पीछे नहीं हैं। चौहान भालों से शत्रुश्रों को विद्ध करते हैं। जैतमाल मालिक के श्रागे तलवार बजा रहे हैं। ऊहड़, धाँधल, पिड़हार, सोभावत, व्यास, पुरोहित, मंत्री सब युद्ध कर रहे हैं। इतने में बाई श्रणी पर भाई बखतिसंहजी बढ़कर श्राए, जिधर यवनों की दाहिनी श्रनी थी। उस समय मेड़ितया जालमिसंह रुधनाथिसहोत व गोयंदासोत मेड़ितया सिविसंह श्रीर धीरिसंह मंडारी विजैराज में घोड़े उठाए। यह दाहिनी श्रनी में थे जिधर यवनों की बाई श्रनी थी।

वखतसिंहजी ने वाई श्रग्णी में रहकर यवनों का संहार कर डाला। सेर विलंद को देखकर महाराजा श्रमैसिंहजी सामने चले। विजयराज भडारी के साथ मेड़तिये सरदार थे। तर्रानर्खा युद्ध की विकटता देख हाथी से उतर घोड़े पर सवार हुन्ना श्रीर महाराजा के ऊपर साँग चलाई। महाराजा के दक्षिण चरण में लगी। महाराजा ने अतिशय कुद होकर तलवार का प्रहार किया, जिससे वह विदीर्ग होकर मर गया । उसके मरने पर तुकों ने हमला किया, परतु वे मार हटाए गए। ६० पठान मारे गए। तत्पश्चात् वर्जा कायम खाँ बढ़कर आया। इसके साथ ५००० सवार थे। इसके मुकावले में चाँपावत खड़े हुए जिनके साथ करनोत, भाटी, क्पावत, जैतावत, मेड़ितया, जोधा, करमसोत, चौहान, बाला, ऊहड़, जैतमाल, पातावत, रूपावत, खीची धींघल पड़िहार श्रौर सोभावत थे। उधर सेरविलद खाँ के भीर ऐसे हैं कि जो रख में पैर पीछा न दें। घमासान युद्ध मे श्रयदत्तश्रली मारा गया, वक्षी कायम खाँ, एवज खाँ, श्रहमदश्रली, उमाँ, जुमा श्रीर मुहम्मद ये सब मारे गए। श्रीर पिछला प्रहर दिन रहा, तव यवन सेना में खलवली मची। तब श्रलियार खाँ बढ़कर श्रागे श्राया। इसके श्राक्रमण से राठोड़ सेना कुछ पीछे पड़ी, तब बखत-सिंहजी ने उसके सामने चलाया। श्रलियार खाँ भाग गया। सेरविलद खाँ भी इसके भागने से हताश होकर पीछे लौटा। उसके लौट जाने पर समस्त सेना वापिस लौटने लगी। महाराजा के विजय के बाजे बजे, पश्चात् रण-चेत्र देखा गया तो उसमें ये सरदार रणभूमि मे पड़े पाए।

पहली श्रनी में चापावत करण्सिंह पाली का स्वामी, किसन जसावत, कल्याण्सिंह गोरधनोत । कृपावत रामसिंह सबलावत, सुरताण सामंतिस्योत, दुरजो पदमावत । जोधा हटमल, उसका पुत्र गुमानसिंह, नाहर खाँ । मेड़ितया भोमिनिह कुसलिसहोत, गुलावसिंह हटमालोत, वैरीसाल मैस्ट्रंदासोत । करणोत-चतुरिंह फतावत । चौहान दुजण्साल, श्रखेसिंह । भाटी केसरी-निंह मानसिंहोत । सोनिगरा दला हरिसिंहोत । खीची केसरीसिंह फतै-िंहि मानसिंहोत । सोनिगरा दला हरिसिंहोत । खीची केसरीसिंह फतै-िंहित, भगवानटास श्रीर नरहरदास मुकनदासोत । गूजर मयाराम साम-िंग्होत । पुरोहित केसरीसिंह श्रखेसिहोत । रण्छोड़ जैदेवोत । राठोड़ १००० घायल हुए । मुसलमानों के ६००० मरे । वखतिसहजी के साथ विजय करके महाराजा डिरे पर श्राए । सेरिवलंद वारह हजारी मन्सवदार या। यह विजय सवत् १७८७ श्राश्वन सुदि १० विजयादशमी को हुई थी।

इति चतुश्चत्वारिंश प्रकाश

नवाव हारकर श्रपने डेरे पर गया। युद्ध में सेरविलंदखाँ के ३ बड़े श्राफिसर मारे गए—१ श्रलियारखाँ, २ तरीनखाँ, ३ श्रवदल सैयद।

## इति पंचवत्वारिंश प्रकाश

सरिवलदर्खां ने फिर ५००० सेना लेकर युद्ध किया; परंतु महाराजा के सामने भागना पड़ा। वखतिसंहजी की इच्छा फिर युद्ध करने की थी; उसी श्रवसर में श्रमरिवंह ऊदावत श्रहमदाबाद पहुँचा श्रीर महाराजा के चरणों मे उपस्थित हुआ। उसके साथ उसके दो भाई थे:— जगरामीत उदयिसंह श्रीर श्रनाड़िसंह। रतनिसंह जगरामीत, रामिसह सुभावत (सुभरामीत), तेजिसंह सुरतावत। पदमिसह श्रीर सावतिसंह श्रखावत। सामिसंह वखतावत, कान्ह जैमलीत, लखधीर पुहकरीत, जीवण दौलावत, देवो बाल-किसन का पुत्र। हिंदूसिंह, पेमिसंह। श्रखैसिंह-जोधावत, विसन श्रनावत, किरतो माधविसहोत, जैतो बीकावत। सिवो भाविसहोत। सुभो कूंपावत। हिमतो सामावत। जालमिसह भवानीदासीत। सामंतिसह जगतिसंहोत। दुरगो दोलावत, हिंदुसिंह भाणोत। चंद श्रमरिवहोत। सागा गोपाल-दासोत। मुकनिसह श्रीर मदनिसंह खानोत। श्रमरिसंह के साथ इतने ऊदावत थे।

इनको देखते ही महाराज्ञा श्रत्यत प्रसन्न हुए। यह खबर सर्विलंद खाँ के पास पहुँची। श्रमरिंह के साथ भाटी भी थे। हरदासोत भाटी मानसिंह श्रीर खींवकरण देवाउत, बखतिंह चतुरसुजोत, पाँणो (पातो) किसनावत, हिंदुसिंह गिरवरदासेता। करणोत चैनो दुर्गदासेत, देवीसिंह जसावत, हिंदुसिंह गिरवरदासेता। करणोत चैनो दुर्गदासेत, देवीसिंह जसावत, साँगो जगावत। चाँपावत जोरावरिसंह माँणोत। देवीसिंह भीमोत, पहाड़िसंह वदरावत, मेड़ितया हेमतिसंह सिंघोत। कुसलिंह कुशलावत के शामिल। चाँदावत सबलिंह प्रतापिसहोत। जोधा इंद्रिसिंह जैतसीयोत। नरूका माधविसंह नाहरिसंहोत, सूजो मोहकमितहोत। सोढ़ा जगा रघुनायोत। श्रमरिंह के साथ दो हजार सुभट थे। वह युद्ध के लिये त्वरा करने लगा। उस समय सिंघ के लिए सरिवलद खाँ को मंत्रियों ने बाध्य किया तब उसको महाराजा के साथ सिंघ कर वहाँ से निकलना पड़ा। सरिवलंद खाँ ने सिंघ के लिये श्रमरिसंह के पास श्रपना दूत मेजा। सिंघ का प्रस्ताव मिलने पर श्रमरिसंह के पास श्रपना दूत मेजा। सिंघ का प्रस्ताव मिलने पर श्रमरिसंह के पास श्रपना दूत मेजा। सिंघ का प्रस्ताव मिलने पर श्रमरिसंह के पास श्रपना दूत मेजा। उसने कहा कि श्रापकी विजय हो गई है। श्रापने यश उपार्जन कर लिया है श्रीर उधर मुगल श्राप से सिंघ

करना चाहता है श्रीर गुजरात का देश श्रर्पण करता है। मेरी राय में सिंध करना मला है: क्योंकि युद्ध में हार जीत देव के हाथ है, जीता हुआ हार जाता है श्रीर हारा हुआ जीत जाता है। श्रमरिसह ने यथार्थ बात कही। महाराजा ने श्रपने हित की बात समम्कर उसकी प्रार्थना को स्वीकृत किया श्रीर कहा कि तुम्हीं जाकर सिंध की बात करो जिससे मुगल मदहीन होकर चला जाय श्रीर गुजरात श्रपने हाथ श्रा जाय।

इति पट्चत्वारिंश प्रकाश

पंडित रामकर्ण आसीपा।

## झा धीपेन्नाससागरसूरि ज्ञानमन्दिए जारा एप्रेम घेट ला. प्रान्नास्थ

# राजरूपक

## 1386°

अथ ग्रंथ राजरूपक महाराजाजी श्री १०८ श्री श्री श्री अभयसिंघजी करमध्वजश्र-कुलदिवाकर राज-राजेश्वर के शुभिवतक रतनू वीर-भांगा कृत लिख्यते

## दुहा

कमल-नयन मंगळकरन, श्री राधा घनस्यांम। कवि-भ्रम-समर म सोच कर, सिमरि नांम श्रभिरांम॥१॥

<sup>?—</sup>कवि-भ्रम-भगर = हे कवि के भ्रम-रूप भ्रमर! चिंता मत कर, सुंदर नाम का स्मरण कर।

<sup>\*</sup> करमध्वज = (कर्मध्वज) अपने कर्म से पहचाना जानेवाला। 'कर्मध्वज' के स्थान में हर्वत्र 'कमधज' लिखा मिलता है। कविराजा मुरारि दान ने 'जसवंतजके। मृषण्' ग्रंथ में 'कमधज' के। 'कवंधज' शब्द का अपभंश माना है। उन्होंने लिखा है कि कन्नौज के सुप्रसिद्ध महाराज जयचंद्र राठौड़ ने सिर कट जाने पर कवध (सिर कटा घड़) की दशा में युद्ध किया था, इससे उनकी 'कवंध' संज्ञा हुई। उनके वंगज 'कवंधज' कहलाए।

### छंद छप्पय

मेर सुकट वनमाल, माल तुलसी नव मंजर।
रुचि कुंडल कल रतन, तिलक मंजुल पीतांबर॥
मिर्णि कंकण श्रंगद, श्रम्ल्य पद ृहाटक नृपर।
नवला सी नवरंग, संग भुज वंसी सुंदर॥
वप रूप श्रोप नव घन वरण, हरण पोप-त्रय-ताप-हरि।
गुण मांन दांन चाहै सु ग्रहि, किव सुग्यान श्री ध्यान करि॥२॥

सुंदर भाल विसाल, श्रलक सम माल श्रने। हित प्रकास मृदु हास, श्ररुण वारिज मुख श्रोपम ॥ कपा-धाम नव कंज, नयण श्रमिराम सनेही। रिच कपोल श्रीवा त्रिरेख, छवि वेस श्रेष्ठेही॥ निरखंत संत सनमुख निजर, करण पुनीत सु प्रीत कर। गुण मान दान चाहै सु श्रहि, किव सुग्यांन श्रौ ध्यान कर ॥३॥

र—मोर मुकट = मयूर-पिच्छ का मुकुट | वनमाल = वन के पुष्पों और पहावों की गुँथी हुई कंठ से चरण पर्येत लंबायमान माला | रुचि = कांतिवाले | कल = मने हर । मजुल = मुंदर । मणि कंकण = मिण-जिटत हाथ के आभूषण । अंगट = मुजवंध । हाटक = सुवर्ण के । नवला सी नव = नव वयवाली स्त्री के नमान नो (६) रगों वाली मुंदर वंशी भुज में हैं । वप रूप = शरीर का रूप नवीन नेच के तमान जीमा देता है । पाप-त्रय-ताप = तीन प्रकार के पाप कार्यिक, वाचिक और मानि मिक । तीन प्रकार के ताप-आध्यात्मिक, आधि-मीतिक स्त्रीर आधिदेविक । अहि = प्रहण करके ।

३—प्रत्यक = श्रालकावली माला के ममान श्रानुषम है। मृदु हार = मंद रिमत। श्रदण वारित = मुख लाल कमल के सदृश है। नव कंज = नवीन श्रमल के से नेज है। ननेही = स्नेद्युक्त। श्रद्धेही = श्रमीम।

श्रीहरि नाम सँभारि, काम श्रिभराम कियारथ। श्ररथ धरम श्रपवण, दियण जग च्यार पदारथ॥ लियां नाम मुख लाभ, व्याधि दुख श्राधि न व्यापै। कुळ सज्जण थिर करें, श्ररी बडपण अथापे॥ नरनाथ जांण राखें निजर, बाण बखांणां विस्तरे। वजराज लाज मोरी वरण, काज सिद्ध मोटा करें॥ थ॥

## छंद बेश्रक्खरी

प्रथम सुमर इरा विध परमेस्वर। पूररा ब्रह्म प्रताप श्रपंपर॥

४—कियारथ = (कृतार्थ) सुंदर कार्य करके कृतकृत्य होता है। अथवा मनाहर भोग भोग करके कृतार्थ होता है। आगे घर्म, अर्थ, मोच इन तीन पुरुषार्थों की गणना है जिससे, यहाँ काम शब्द से काम पुरुपार्थ जाना जाता है, क्योंकि आगे कंठरव से चार पदार्थ ऐसा कहता है। अपवरग = (अप-वर्ग) मोच । व्याधि = शरीर-संबंधी रोग। आधि = मन-संबंधी दु:ख, चिंता आदि। कुळ सज्जण = कुल में सज्जनता स्थिर करता है। अरी॰ = शत्रु के महत्त्व के। उठा देता है। नरनाथ जाण = राजा लोग भी भगवद्भक्त जानकर उसकी और दृष्टि रखते हैं। बाण = वाणी को प्रशंसा करने के लिये विस्तृत करता है। अजराज लाज॰ = हे बज के स्वामी! (कृष्ण!) मेरे वर्ण (वर्णन) की बड़ी लज्जा आपके। है।

प् अपंपर = अपार । संभिर = स्मरण करके। अमेसुर = देवों में अमिणा । महादेव के वरदान से गणपित की पूजा सब देवों से पूर्व होती है । यहाँ यह शंका होती है कि जब गणपित की पूजा सबसे प्रथम होती है तो कि व कि कि कि कि पूजा सबसे प्रथम होती है तो कि के कि कि कि कि स्तुति प्रथम क्यों की श समाधान—कृष्ण साचात्

तिग पाछे अप्रेसुर। संभारि क्रपा कर श्री छंबोद्र ॥५॥ दया त्रविकार श्रसीमा। श्रविनासी सुभ गुण दियण त्रनुत्रह सीमा।। प्रमेसर। ब्रस पुरास श्रग्रेस्वर ॥६॥ सधार वार सुकचि जिए गुरू साखि प्रमा (भा) कवि जांसै। त्रह्मवै**व**र्त पुरांगे ॥ प्रसह प्रांण निसचै कर लीजै। जिस थी परै न की जांसीजै॥७॥ सिव संभव सिव रूप सुरेसुर। सिव गुण दियण प्रणंम कथे सुर॥

सिचदानद परव्रहा है। उनकी देवों में गणना नहीं है, इसिलिये उनकी स्तुति प्रयम की गई है। कुण्ण सिचदानंद हैं, इस विषय में गोपालतापिनी उपनिषद् में गह श्रुति है—

"कृषिर्भूवाचक: शब्दो ग्रश्च निर्वृतिवाचक:। तथेरिक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इस्यभिधीयते॥"

६—श्रतीमा = सीना-रहित, अनत। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति पंच देवों में मानी है—विष्णु, महादेव, शक्ति, गणेश और सूर्थ। गणेश भी किसी कल्प में सृष्टि के कर्ता हुए हैं इसिलये उनका वर्णन परत्रहारूप से किया गया है। 'श्रिवनासी अविकार असीना''। नुकवि सघार = सुकवियों का आधार। वार = (पारावार) अथाह अथवा तमय पर। अग्रेस्वर = (अग्रेश्वर) ईश्वरों में अग्रणी। अन्तिण गुगा॰ = जिस (गल्पित) के गुगों की सार्ज्ञ किव की प्रतिभा है।

त्रित ग्रमव = ग्रिवर्जी का पुत्र । सिव रूप = कल्याण रूप । सुरेसुर = । भ्रेश्वर ) देवों का देश्वर । प्रगंम० = देवता प्रणाम करके जिसका वर्णन

श्रित लघु तिको सरण तक श्रावै। पात्र गुणे सुज वडपण पावै॥ ॥ ॥ श्रंगज गवर गिरा गुण उज्जल। गम कविता दायक पग संजुल॥ समरो प्रथम गुणेस सगत्ती। पाछै गुण गावां अत्रपत्ती॥ ॥ दुहा

सारद सिस सारद बदन, सारद कविता सुद्ध। अदसारद पारद उकति, करण विसारद बुद्ध॥१०॥ छुप्पै छंद

गुण सागर दुस्तर श्रगाध, श्रति बाब श्रपारण। वेळ निजर विद्दुसां, श्रसह कवि समर श्रकारण॥

करते हैं। श्रित लघु० = जो बहुत तुच्छ है वह भी लच्य करके शरण श्राता है, वह गुणो का पात्र होकर महत्ता पाता है।

६—गवर = (गौरी) पार्वती का पुत्र (गरोश) श्रौर गिरा = सरस्वती। गम॰ = किवता में बुद्धि देनेवाले हैं। मंजुल = छंदर। सगत्ती = (शक्ति) सरस्वती देवी। छत्रपत्ती = (छत्रपति) राजा।

१०— सरस्वती का वर्णन है। सारद० = शरद् ऋतु के चद्रमा के समान -शारदा (सरस्वती) का मुख है। सारद कविता० = जो निदू पण कविता का सार देनेवाला है। श्रदसारद = दुर्दशा के रद (नाश) करनेवाला है। पारद उकति = उक्ति में पार देनेवाला। करण = बुद्धि को निपुण करनेवाला।

११—गुण-सागर = गुण रूप समुद्र दुस्तर और अगाध है। अति वाध = इसमें वाधाएँ बहुत हैं। अपारण = इसका पार नहीं है। वेळ॰ = विद्वानों की दृष्टि वेला (तरंग) है; जैसे तरंगों से पार होना कठिन है वैसे विद्वानों की दृष्टि से बचना कठिन है। असह कवि॰ = नहीं सहनेवाले कवि निष्कारण भॅवर हैं (जल चक्कर खाता है उसे भॅवर कहते हैं)। कला तिमंगल॰ =

कळा तिसंगळ किता चरण गुण देास विचारक।
पवे सिखर इम गुपत किता गुण श्रीगुण कारक।।
उर भरम छेह लेणो श्रगम श्रसकत उद्यम उक्तती।
कर भाव पार गुण सर करण साची नांम सरस्वती॥११॥
इति मंगळाचरण॥

स्रथ प्रार्थना इंद चै।पाई

गणपति गिरा निवासी सुरगण,
मंगळ करण श्रमंगळ मेटण।
करो द्या मां सीस दयाकर
श्रापी सार चार गुण श्रर कर ॥१२॥
गढ जोधांण श्रमा गजपत्ती
गुण गाऊँ दूजा मढ़पत्ती।
लंबोदर सारद हित लीजे
दास जांण मोहि वाणी दीजे॥१३॥

क्ला (मात्रा) श्रीर वर्ण का गुण-देाप विचारनेवाले कितने ही तिमिंगिल (वड़ा मत्स्य) हैं। पवे सिखर = गुण के श्रवगुण बतलानेवाले कितने ही नर्वत के गुप्त शिखर हैं (जिनकी टक्कर से नौका टूट जाने से समुद्र पार नहीं ए मकता)। उर भरम = मेरे मन में भ्रम है कि इस समुद्र का पार पाना दुर्गम है. श्रीर में डिक इप उद्यम से श्रशक हूँ। कर भाव पार = में भावना करता ह कि गुण रूप सर (समुद्र) से पार करने के लिये सरस्वती सच्ची है।

१२—गिरा = सरस्वर्ता, निवासी = श्रौर उनके समीप निवास करनेवाले देवगरा । श्रापी = देश्रो । चार गुरा = घर्म, श्रर्थ, काम, माज् । श्रर = शीव्रता कर्रे ।

१३—गढ० = जाधपुर गट् । श्रमी० = श्रभयसिंह गढ़ का स्वामी । गज-पर्न' - गलसिंह ।

## अथ वंशात्पत्ति

## छप्पै

श्रादि श्रगम श्रविकार, एक ईस्वर श्रविणासी।
पछै प्रक्रित तत पंच, विविध सुर ईखजवासी॥
ईडी कनक श्रछेह, देह धरि हरि तिण द्वारे।
रचे नाभ नीरजा, रजा श्रज प्रज गुण सारे॥
मन तेण थिया मारीच सुनि, उणथी कासिए ऊपनी।
धर नृर प्रकासी प्रीत धर सूर तेण घर संपनी॥१४॥

## छंद बेश्रक्षरी

सूरज तेज पुंज सरवेस्वर
जोति सरूप नेत्र जगदीस्वर।
जग रखवाळ जगत चै। जांमी
सुर नर इष्ट सृष्ट चै। सांमी ॥१५॥

१४—प्रथम एक ईश्वर, पश्चात् प्रकृति, तत्पश्चात् पंचतत्त्व, श्रौर इंद्रियों के श्रिषष्ठाता सूर्यादि देवता। ईडो॰ = हिरएयगर्म (ब्रह्मांड)। उसके द्वारा नारायण ने देह धारण की। उसकी नाभि में नीरज (नीरज) कमल उत्पन्न हुश्रा। फिर रजोगुण से ब्रह्मा ने प्रजा श्रौर समस्त गुण उत्पन्न किए। उस (ब्रह्मा) के मन से मरीचि मुनि हुए। उससे कश्यप उत्पन्न हुश्रा। उसके घर सूर्य उत्पन्न हुश्रा, जो पृथ्वी के रूप के। प्रकाशित करता है और सबकी प्रीति के। धारण करता है।

१५ — नेत्र जगदीस्वर = जो (सूर्य) परमेश्वर का नेत्ररूप है। चौ = का। जांमी = स्वामी।

च्याकं श्रांकर जंतु चराचर

एक श्रमेक सहायक ईस्वर।

केंक्र कमळ साचां दुख कप्पण

द्या धाम श्रमिराम दरस्तण।।१६॥

जिए रिव सं रत्ता जग जांगे

पेरस श्रंस वंस प्रगटांगे।

जग में वंस उप्र गुण जोई

कत रिव वंस समा नह केंाई॥१७॥

धर सिहाय ध्रम न्याय धुरंधर

किव दुज गा प्रज तपी द्या कर।

दियण डंड नव खंड दुसीळां

च्याकं चरण वहावण चीळां॥१८॥

जो महि श्रसह मेळ कुळ जागै

भिव भिव जिए कुळ सं भय भागै।

१६—च्याकं श्राकर = चार खान (स्वेदज, ग्रंडज, उद्भिज श्रौर जरायुज)।
काक = चकवा। सूर्योदय होने से चकवा पत्ती का वियाग निवृत्त हाकर सयोग
होता है, कमल प्रफुल्लित होता है श्रौर सच्चे मनुष्यों का दु:ख कट जाता है।
रात्रि में चोरों का भय रहता है। दरस्सण् = दर्शन मने।हर है।

१७—पोरस० = जिसके पुरुषार्थ के अंश से अनेक वश प्रकट हुए हैं, श्रीर जगत् में उत्र गुणवाला वही वंश (सूर्य वश ही) है, कार्य करने में सूर्यवंश के ममान कोई दश नहीं है।

१८—पृथ्वं की सहायता करने, धर्म के। धारण करने, श्रीर न्याय करने में धुरधर (सुन्त्य) है। कवि॰ = ज्ञानी, दुस॰ = (द्विज) ब्राह्मण, गौ, प्रजा श्रीर तपस्तियों पर दया करनेवाला; दुष्ट स्वभाववालों के। नवस्त्रंड में दंड देनेवाला, श्रीर वारी वर्णों के। मार्ग में चलानेवाला सूर्य वंश है।

१६—यदि पृथ्वीपर श्रसाय म्लेच्छ वंश जारत हा ते। जनम जनम में जिस ( मर्ट ) वश ने भय नए हाता है, जो धर्म की लजा ( सर्यादा ) रखने में ततपर धरम सरम प्रज तारण
सुरां सिहायक श्रसुर सँघारण॥१६॥
प्रथी करण थिर वेद पुरांणां
करम जिकां बळ हीण कुरांणां।
यों जग में रिव वंस उजागर
प्रगटे भूप रूप परमेस्वर॥२०॥
श्रंस कळा गुण के त्रय श्रावे
के पूरण श्रवतार कहावे।
इण कुळ में श्रीराम उजागर
सरवेस्वर पूरण परमेस्वर॥२१॥
धर किव केट जनम श्रम धावे
इण कुळ गुण पर पार न पावे।
धर हिर श्रंस हुवे धरपती
सस्त्रवंध सामर्थ सकत्तो॥२२॥

परायण है, प्रजा के तिरानेवाला, देवों का सहायक और श्रमुरों का संहार करनेवाला है।

२० — वेद श्रीर पुराणों के। पृथ्वी में स्थिर करनेवाला है, जिनका कर्म श्रीर चल कुरान ने हीन कर दिया है। इस प्रकार सूर्यवंश जगत् में प्रसिद्ध है जिसमें परमेश्वर राजा रूप से प्रकट हुए।

२१—या तो अवतार अंश से अर्थात् अंशावतार होते हैं, या कला अवतार या गुणावतार होते हैं या पूर्ण अवतार होता है। श्रीमद्भागवत में अंश कलावतार कहकर पूर्णावतार के विषय में कहा है:—

<sup>&</sup>quot;एते चाशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्।" इस वंश में श्री रामावतार प्रसिद्ध है, जो सबका ईश पूर्ण परमेश्वर है। २२—किव केाटि जन्म धारण करके परिश्रम के साथ धावन करै तब भी इस कुल के गुणों का पार नहीं पा सकता। (इस वंश में) विष्णु

दुहा

कुळ सिहमा वरणे कवण, बुध बळ पीढी वंध। सारां स्रजनिसयां, कुळ रखवाळ कमंध॥२३॥ कत पूरण विधयो कळू, रीत द्वापुर राज। वंस हंस अवतंस विध, अभैसाह महाराज॥२४॥ साहां ऊथप थप्पणां, पह नरनाहां पत्त। राह दुहूँ हद रवखणां, अभैसाह छत्रपत्त॥२४॥

> छंद गाथा सप्त पुरीं स्मिरताजं, क्रत अपवर्ग हूँत समकारण। उत्तम धाम अजोध्या श्रोपै नाम ग्राम पुर ऊपर॥२६॥

ग्रंश घरकर राजा हुए. जा शस्त्र धारण करनेवाले श्रौर शक्तिवाले श्रीर समर्थ थे।

२३—समस्त सूर्यवंशियों के कुल की महिमा का वशकम से बुद्धि-बल के हारा कीन वर्णन कर सकता है, जिन सूर्यवंशियों में कुल के रल्क राठौर हैं।

२४—किलयुग का पूर्ण कृत्य वढ़ गया तथापि सूर्यवंश के भूपण महाराज श्रभेसिट के राज्य में द्वापर युग की मी रीति रही।

२५—छत्रपति श्रभैसिंह बादशाहों के। थापने श्रीर उथापनेवाला है; यह प्रभु राजाश्रों का पति है; दोनों मागों ( इस लोक श्रीर परलोक ) की मर्यादा के। रन्यनेवाला है।

२६—श्रयोध्यापुरी सतपुरियों की मुकुट है; क्योंकि सतपुरियों में इसका नान प्रथम गिना गया है:—

''श्रयोष्या मथुरा माया काशां काश्ची ह्यवन्तिका। पुरा द्वारावती जेया. मर्जता मोच्दायकाः॥'' थिर ते राजसथांनं
मिह इक छत्र भीम सामथे।
एके श्रांण श्रखंडं
खंडण मांण प्राण नव खंडं॥२०॥
छंद वेश्रक्तरी

श्रादू ऊतन धाम श्रजे ध्या जगचल वंस श्रंस हरि जेथा। पेखे। त्यां महि धरपत्ती पूरण श्रंस हुनी छत्रपत्ती।।२८॥ विविध धाम पुर श्राम वसा है मांली राजस पूरव माहै। सेतराम सकवंध नरेसर इळ (ण) लग राजस पूरव श्रंतर।।२६॥

जिसका कृत्य मोच्न की तुलना करता है, वह उत्तम धाम है, जिसका नाम ग्राम श्रीर नगरों के ऊपर शोभा देता है।

२७—वह सूर्यविशयों का स्थिर राजस्थान है जो पृथ्वी में एक छत्रवाला, चक्रवर्ती की सामर्थ्यवाला, अखंड एक आजा प्रवृत्त करनेवाला और नवों खंडों के मान और बल का खंडन करनेवाला है।

२८—सूर्यवंशियो का स्रादिम स्थान श्रयोध्या है, जहाँ जगत् के चतु (सूर्य) वंश में हरि के अंश कई योधा हुए हैं। देखें। उनमें श्रीरामचद्र पूर्ण अंशवाले राजा हुए हैं।

२६—इस ग्रंथकर्ता ने कन्नौज के राजा जयचंद श्रादि का इतिहास न जिखकर मारवाड़ में श्रानेवाले सीहाजी के पिता सेतराम से वर्णन किया है। सीहाजी मारवाड़ में श्राए थे, श्रीर उनके पूर्वज सेतराम पर्यत पूर्व मे थे। इसिलेथे किव सीहाजी के पिता सेतराम का पूर्व में निवास करना कहता हुआ वर्णन करता है कि जहाँ नाना प्रकार के घरोंवाले नगर श्रीर ग्राम सेतराम घर प्रगटे सीहैं।

ग्रिर डंडण नव खंड श्रवीहै।।

धर पिच्छम निरखण मन धारे

परसण हरि द्वारका पधारे।।३०।।

रिधृ गेत कनवज्ञ रहाये।

श्राप चमृ सँग दरसण श्राये।।

प्रसन करे जिए सारँग पांणी

एकण छत्र धरा घर श्रांणी॥३१॥

पिच्छम धर सीहै वर पांमे

नर वस किया श्रनमियां नांमे।

पढ़ै सुकवि जे। वंस प्रवाड़ा

हुश्रे वतीत श्राव दीहाड़ा॥३२॥

धरपत सीहै छयी मुरद्धर

श्रासथांन तिल पाट उजागर।

ध्यावाद हैं उस पूर्व में सकवंधी सेतराम राजा ने राज्य के भीग भोगे। यहाँ तक इनका पूर्व की पृथ्वी में राज्य रहा।

३०—सेतराम के घर में सीहा प्रकट हुआ, जा नव ही खंडो में शत्रुओं के। दह टेनेवाला श्रीर भय-रहित था। उसने पश्चिम दिशा के। देखने का मन किया श्रीर हिर का चरण-स्पर्श करने के। द्वारका गया।

३१—ऋदिवाले इसके गोत्र के कन्नीज में रहे श्रीर श्राप सेना के साथ दर्शन के श्राया। जिसने विष्णु के प्रसन्न किया श्रीर जो पृथ्वी के एक छत्र के नोचे ले श्राया।

३२-पिश्चम की भूमि में सीहा ने वरदान पाया, लोकों के। वश में किया श्रीर श्रमम के। नमाया। किया यदि इनके वंश का चरित्र पढे ता श्रायु में नम दिन व्यतीत हो जावें।

३३—राजा सीहा ने मन की धरा (मारवाड़) खी, उसके पट्ट पर

नरपत श्रासथांन श्रनड़ां नड़ धुर तिए पाट प्रकासे धृहड़ ॥३३॥ धृहड़ तए तखत छत्रधारी रायपाळ प्रतपे रोसारी। जल्हराय तिए रे सुत जाया कमँध वंस श्रवतंस कहाया।॥३४॥ जिए ग्रह कन्हराव त्रप जैसा। तेरेहि साख उजागर तैसा। छत्रपत जेए तए घर छाड़ा श्रटक जिका सुरतांगां श्राडा।॥३४॥ छाडा घर तीड़ा छितनायक सवळां घायक प्रजा सहायक।

प्रसिद्ध त्रासथान हुत्रा। राजा श्रासथान त्रनम्नों के। नमानेवाला था। उसके मुख्य पट्ट पर धूहड़ प्रकाशमान हुत्रा।

३४—धूहड़ के सिहासन पर रास करनेवाला रायपाल तपने लगा। उसके पुत्र जाल्हणसी जन्मा, जो राठाड़ वंश का भूषण कहलाया।

३५-उस घर में कान्हड़ जैसा राजा हुत्रा, जा राठाड़ो की तेरहों शाखात्रों में प्रसिद्ध हुत्रा।

राठै। इं की तेरह शाखाएँ ये हैं—१ पुगावीर, २ करहा, ३ कपालिया, ४ देल, ५ बुगलागा, ६ जलखेड़िया, ७ जैवंत, ८ स्रमें।, ९ स्र, १० वायहस, ११ अभेपुरा, १२ कमधज, १३ वैरिया। आधी शाख दहिया चेत्रज।

कन्हराय के पुत्र छाड़ा हुआ, जी वादशाहों की श्रटक पर रोक करनेवाला था।

३६ — राव छाड़ा के घर मे राव तीड़ा हुआ। वायक = (घातक) मारने-

तीहै पाट सलख कुल तारग

सिह मरजाद खित्र भ्रम मारग ॥३६॥

वीरम सलख तेणा वरदायी

पिड़ जीपण भर लियण परायी।

चृंहो वीरम घर चक्रवत्ती

धार सार मुँह लयी भरत्ती॥३०॥

गह भरती रिणमल जिए गादी

विग्रहिया खागे समवादी।

रिड़मल पाट जोध रिववंसी

इळ रखवाळ थया प्रम श्रंसी॥३८॥

राव सुजा तिण पाट नरेहण

प्रजा सहायक रिण गुण पूरण।

सुजे घर वाधा सकवंधी

वांधे पाय किया ऊवंधी॥३६॥

वाला। पाट = (पट्ट) सिंहासन पर राव सलखा हुआ। तार्ग = (तारक) तिरानेवाला। खत्रिश्रम = ज्तिय धर्म का मार्ग दिखानेवाला।

३७—राव सलखा के पुत्र वीरम हुआ। पिड़ जीपण = युद्ध में जीतने-याला। धर = (धरा) पृथ्वी, राव वीरम के घर में चक्रवर्ती चूँडा जन्मा, जिमने तलवार की धारा से भृमि ली।

३८—उत्त (चूँड़ा) की गद्दी बैठकर रणमल ने भृमि ली। विग्रहिया॰ = वगवर्श करनेवालों के। खड़ से युद्ध करके इटाया। इळ = (इला) पृथ्वी। प्रमञ्जमी = परमेश्वर का अशावतार।

३९—नरेहण = (नरेश) उस राजा (जोधाजी) का पद्यधिकारी राव मना दुया। रिगा = (रगा) युढ। राव स्जा के घर में वाघा हुया। नज्यधी = साका प्रथीत् युद्ध करनेवाला। जवंधी = (उद्वंधी) मर्यादा निजनेवाली के। साधकर पेरी तले किया।

विवने वाघ धरे प्रूंछां बळ वैठा गादी गंग महाबळ। माळ गंग गादी राव मारू सवला किया श्रापरे सारू॥४०॥ जिए घर उदेसिंघ छत जेही। श्रवर न का जोड़े घर एहा। गढ़पत स्रसाह तिए। गादी एका छत्र घरा श्राराधी॥४१॥ वैठा स्र तखत गजवंधी सीम जिते सांमंद्रां संधी। सार कियावर उरे सकायी कत सम विकम भाज न कायी॥४२॥

४०—कंवर बाघा मूंछाबल धारण करते ही अर्थात् युवा अवस्था मे ही विवन = (विपन्न:) मर गया। वाघा पिता की विद्यमानता में मर गया था इसलिये वह गद्दी नहीं बैठा, उसका पुत्र राव गांगा गद्दी बैठा। राव गांगा के मालदेव गद्दी पर बैठे, और मारवाड़ के राव कहलाए। सारू = वशवर्ती।

४१—छत = (छत्र) छत्र के जैसा। अवर = (अपर) दूसरा। एहै। = एताहरा। राजा उदयसिंह की गद्दी राजा स्रसिंह वैठा। एके।छत्र = एक-छत्र। आराधी = वश की।

४२—राजा सूरिसह जी के सिहासन पर गजिस वेठा, जिसने समुद्रों पर्यत अपने राज्य की सीमा जाड़ दी। सार० = उसकी तलवार के उत्तम कृत्य ऐसे थे कि सब के ई उससे उरली श्रोर रहते थे। उसके कृत्यों के वरावन के ई नहीं था। न तो विक्रम था श्रीर न भोज।

गुण गजवंध तणा कव गावै

दुरस परायण त्री दरसावै।

त्रासधरे विद्याधर त्राया

कवि सुज हसतीवंध कहाया॥४३॥

जिण गजिसंघ पाट सिव जांमळ

वैठी जसवँतिसंघ महावळ।

वारं त्रपत जिवै वरतायी

सुरां धरम तहां छगै सवायी॥ ४४॥

### दुहा

साहां उर श्रमुहावतौ, राजावां रखवाळ। जां जसराज प्रतिष्पयौ, तां सुर पूज जकाळ॥ ४४॥

८३—किव लोग महाराजा गजिसह के गुण गात हैं, उनका शत्रुश्रों की कियां दुक्स्त करके दिखलाती हैं। तात्पर्य यह है कि शत्रु-स्त्रियां अपने पिनयों के। शिक्ता करती हैं कि किव ले। गजिसहजी का गुणगान करते हैं, वह यथार्थ है इसलिये तुम उनसे वैरभाव मत रखो। विद्या धारण करनेवाले जा श्राशा करके श्राते हैं वे किव हिस्तवंध कहलाते हैं। हस्ती-दथ = जिसके पर हस्ती वंधा है। वह हस्तीवंध कहलाता है।

४४—जिस गजसिंह की गदी महावली जसवतिसह वैदा। सिव ज्यान = कल्याचकारी जिसका जन्म है। जब तक इस राजा का समय रहा तद तक देवों का धर्म सवाया रहा।

८५—मार्गः = यादशाही है। अमुहावैना = अप्रिय। जो = जय तक। य = नय नका। नुर० = देवी की पृत्रा तीनी काल (प्रातः, मध्याह और या) में रोनी रही।

प्राग त्रजोध्या मधुपुरी, त्रोखामंडळ त्राद।
देखे सुख रहिया दुचित, विचित्र न पूगा वाद॥ ४६॥
मेळां राह निभाह कज, दिल्ली क्रोरँग साह।
ज्यूं सामंद्र म्रजाद सुं, यूं रहियो खम दाह॥ ४०॥
मेक सपत संमत्त में, पैंतीसै जसराज।
गौ हिर धाम जिहान तज, हिंदुसथांन जिहाज॥ ४८॥

## छंद द्वेश्रक्खरी

सतरे सँमत पोस पेंत्रीसै।
दसमी वार ब्रहस्पत दीसै॥
सुर धर छत्र जसी महाराजा।
सुर पुर गयौ तियां ब्रद साजा॥४६॥
जळवा काज नरूकी जादम।
धुर ऊठी पतिवरत तसै ध्रम॥

४६—प्रयाग, श्रयोध्या, मथुरा, द्वारका श्रादि में मुख देखकर मुसलमान मन में उदास रहे। (महाराज जसवंतसिंह के) वाद का पहुँच नहीं सके। ४७—मुसलमानों के मार्ग का निवाहने के लिये दिल्ली में बादशाह श्रीरंगजेव मन में दाह का सहन करके इस प्रकार रहा कि जैसे समुद्र मर्यादा से रहता है।

४८—संवत् १७३५ में महाराजा जसवंतसिंह संसार के। त्यागकर विष्णु-लोक के। गया, जे। हिदुस्तान के। तिरानेवाला नौकारूप था।

४९-- ब्रद साजा = श्रच्छा विरुद लिए।

५०-रानी नरूकी श्रौर जादम पातिवृत्य धर्म के। लिए जलने के लिये प्रथम उठीं। नरूका कछवाहों की एक शाखा है। श्रलवर के राजा रट हिर मुख पित ध्यान रहायो ।

संजण कर सिणगार मँगायो ॥४०॥

श्रावी द्वार तजे श्रह श्रंगण ।

जद सोचे राठौड़ जणजण ॥

जांग सगर्भ श्रवर दुख जांगे ।

श्रटकण सकत न कूँ मन श्रांगे ॥५१॥

तरिस पधार हुश्रा तथ्यारी ।

धीर तणा श्रायो व्रतधारी ॥

धीर तणा श्रायो व्रतधारी ॥

रांगी जळती ऊदै राखी ।

सख नव केट किया जग साखी ॥५२॥

सवत जळी सळहळ व्रप संगे ।

श्रप्ट निकट गायण उछुरंगे ॥

श्रसह खवर जोधांगे श्रायो ।
सती महावत लियां सुणायी ॥५३॥

नरूका रट = मुख से हरि का नाम उचारण करके । मंजण = ( मज्जन ) स्नान । सिर्णगार = ( शृंगार ) मृष्ण वसन श्रादि ।

५१—घर के श्रांगन केा छोड़कर द्वार पर श्राई, तब हरेक राठौड़ मन में तेाचने लगा। उनकेा गर्भसहित जानकर दूसरा दुःख जाना; परंतु सती के भय से उनकेा रोकने की शक्ति कोई मन में न ला सका।

प्र—तरिस = (तरिसा ) शीव त्राकर जलने के। तैयार हुई, उस समय धीरिसिह का पुत्र उदयसिंह त्राया, त्रीर उसने रानियों के। जलने से रोका, त्रीर नौकाट (मारवाड़ ) के। मुखी किया। माखी = (साची )।

प्र—राजा के साथ उत्साह-पूर्वक श्राट गायनें नियमसहित जाज्वल्यमान फ्रांग्न में महम हुई। सहन न दोनेवाली खबर जाधपुर में श्राई। वह नहांग्रनवासी मितयों के मुनाई गई।

रीभी सुण चंद्रावत रांणी।
सांम साथ कज श्रवण सुहांणी।।
गायण वीस परम जस गावै।
दूरों हित ऊठी दरसावै।।१४॥
ठीक मॅडोवर परम ठिकांणे।
जळी महारांणी जग जांणे॥

#### दुहा

राणां राजां रावळां, उर पड़ सोच श्रथाह। जग वाको जसराज रौ, सुणियौ श्रौरँगसाह॥४४॥

#### छपय

हिर चाहै सुज हुश्रे, लेख साहै मुर लोयो।
भूमंडळ भागवे, करम प्राचीन सकेायी॥
श्रदक हीए श्रसपती, पाप छित श्रीसर पायो।
रद करवा रिजयां, दुरद जेही मद श्रायो॥
सांकिया राज रांणा सकळ, श्रकळ पांण छिलियो श्रसुर।
लहरीस जांण वारी लहै, गरज निवारी सीम गुर॥५६॥

५४—चंद्रावत रानी उस खबर के। सुनकर रीकी। उसे स्वामी के साथ जाने के कारण कानों को श्रच्छी लगी। मंडोवर स्थान में जाकर महाराणी जली। इस बात के। जगत् जानता है।

प्प — अथाह = जिसका थाह नहीं, अपार । वाकै। = वार्ता।

प्र — मुर = तीन, तीनों लेक दैव-लिपि के अधीन हैं। सकेयी = सव।

अटक = बादशाह की रोक मिट गई। पाप के पृथ्वी पर अवसर मिल
गया। राजाओं के। रह करने के लिये बादशाह ऐसा मत्त हो गया कि
जैसा हाथी मद में आ जाता है।

जसवँत विना जिहांन, पान चळ जांगे पवने।
कना केतु साकंप, थया मन हिंद सथांने।
घटे किया वांभणां, मिटे भाळर परसादां।
ईत प्रजा ऊपजे, निरख दुर रीत निसादां॥
इक राह चाह लागो श्रसुर, निर सहाय प्राकार नव।
श्रवरंग प्रथी पर उल्टियो, दंग प्रगट्टचो जांण दव॥४॥ राम धाम जसराज, गयो हिंदू ध्रम श्रागळ।
मास सपत श्रजमाळ, मात ग्रभ वास महाबळ॥

सांकिया = शंकित हुए। श्रकल पांग् = श्रिचत्य वलवाला असुर (वाटशाह) मर्यादा त्यागकर उभलने लगा। माना समुद्र समय (प्रलय-समय) पाकर गर्जना करके वड़ी मर्यादा का छे। इंदेता है।

प्७—जसवंतसिंह के विना जगत् ऐसा चंचल हो गया है मानों पवन से पत्र। किवा व्वजा कॉपती है, वैसे हिंदुस्तान का मन चंचल हुआ। वाभणा = ब्राह्मणो की। परसादा = (प्रासादों) मंदिरों में भालर वजनी वंद हो गई। प्रजा में ईति उत्पन्न हुई। ईति सात हैं—

''श्रितिवृष्टिरनावृष्टिमृ घकाः शताः शुकाः। स्वचकं परचकं च सप्तेता ईतयः स्मृताः॥"

भा॰—श्रतिवृष्टि, वृष्टि न होना, चूहे, टिड्डी, सुगा, श्रपनी सेना श्रीर शत्रु की सेना ये सात ईति हैं।

निसादा = मं लों, यहाँ मुसलमानों से तात्पर्य है। श्रमुर (वादशाह)
सव एक धर्म करना चाहने लगा; क्योंकि नवकाट (मारवाड़) श्रमहाय ही
गया था। श्रीरग पृश्वी पर क्या उलटा ! मानों दवानल के श्राग्निकण
प्रकट हुए।

५=—िहिंदू भर्म की अर्गला-रूप जसवंतिसह हिर के घर (वैक्क'ठ) के। गया। उस समय अर्जातिसिंह माता के गर्भ में सात महीने का था। दश पूरण दस प्रामियां, जनम होसी जोधाहर।
वधे वंस विसवास, श्रास ते ज्यास मुरद्धर॥
तो पण प्रताप मेछां तणा, श्रतस दाप वाधे श्रकस।
राव रांग कांग लेखे न रज, एक पांग धंमे श्ररस॥४५॥
इति श्री महाराजाजी श्री श्रमेसिंघजी जस राजक्रपक में विक्रमी संवत् १७३४ में पातसाहजी श्रजमेर श्राया प्रथम प्रकास॥१॥

<sup>(</sup>१०) महीने पूर्ण होने पर जोधा के वंशज का जन्म होगा, श्रीर वंशबृद्धि होगी, इस विश्वास से मारवाड़ के श्राशा है श्रीर धेर्य है। श्रातस = श्राति-श्रायित, श्रात्यंत। दाप = (दर्प) घमंड। श्राकस = ईर्ष्या, श्राट। राव श्रीर राणा का लिहाज रज के बराबर भी नहीं गिनता है। एक हाथ से श्राकाश के। थाम रखा है।

इति श्री राजरूपकटीकायां प्रथमः प्रकाशः ॥ १ ॥

#### छपय

हुए हिंदु वळ हीण, घरा पण खीण सुरां ध्रम ।

सिटे वेद सरजाद, भेद गुण आद पड़े भ्रम ॥

ठाम ठाम पुर ग्राम, काम हिर धाम आकाजां ।

पंडित मंदा पड़े, करे जिंदा आवाजां ॥

जग लोक वांण सीखे जवन, पढे ब्रह्म मुख पारसी ।

हित देव सेव श्राघा हुआ, काई लग्गां आर सी ॥ १॥

श्राद छत्र श्रांबेर, दास कर जेर सदावां।

राजावां उमराव, किया राजा उमरावां॥

१—हिंदू निर्वल हुए, पृथ्वी पर देवतात्रां का धर्म (पूजा) चीचा हो गया। वेद की मर्यादा लुस हो गई। मेद (मतमतातर) होने से गुण प्रादि में भ्रम पड़ गया। नगर श्रीर ग्रामों में ठौर ठौर हिर के मिदरों के कार्य में श्रम पड़ गया। नगर श्रीर ग्रामों में ठौर ठौर हिर के मिदरों के कार्य में श्रम पड़ गया। जिदा = मुल्ला। जगत् में सव लोग मुसन्मानी भाषा सीखने लगे। ब्राह्मण स्वयं मुख से पारसी भाषा पढ़ने लगे श्रीर हितकारी देवसेवा से श्रमा हो गए। श्रीर काई देवसेवा लगी हुई है तो वह उनका श्रार के जैसी लगती है। वैलो के। हॉकने की छोटी ककड़ी में एक श्रीर सुई की तरह तीखा कीला लगा रहता है, उसे श्रार करते हैं। वैल नहीं चलता है तब वह श्रार वैल के चुभाई जाती है। वह उमके। दुःव देती है, वैसे ब्राह्मणों के। देवसेवा दुःखद दीखने लगी।

२—श्रादि में श्रावेर के छुत्र श्रर्थात् राजा के। दाव के साथ दास वनाकर केर किया। राजा के। उमराव श्रीर उमराव के। राजा वना दिया। यवन

जवन जोस वरजोर, हेक सम तोर हजारां। हीए। तवे हिंदवां, एक लेखवे अपारां॥ अजमेर क्च कर आवियो, आंए फेर धर ऊपरा। अवरंग श्रंग छिबते उरस, हटे मगा हिँदवांएरा॥२॥

कुळ हाडां क्रूरमां, किया विशा श्राडा कारण।
ज्यां श्रागे मृगराज, धरे गजराज न धारण॥
मुरक्त थांन मेवाड़, रांग राजांन सरीका।
महण देख ऊबंध, करे कुण बंध परीखा।।
तद वार श्रंस पुरसां तणी, श्राय वणी जग ऊपरा।
महाराज तणे छळ सारवां, धारी लाज मुरद्धरा॥३॥

जोश के मारे जबर्दस्ती करते हैं, मुसलमान एक है, परंतु उसका तौर हजारों के बराबर है। हिंदुओं के। हीन (काफिर) कहता है, और हिंदुओं की संख्या असंख्य होने पर भी वह उनने। एक के बराबर सममता है। औरंगजेब कूच करके अजमेर आया, पृथ्वी पर अपनी आशा प्रवृत्त की। उस समय औरंगजेब का शरीर मानों आकाश के। जा लगा था; और हिंदुओं के धर्म के मार्ग सब इक गए थे।

३—हाड़ों (चहुवाणों की एक शाखा है; जो बूँदी और केाटे के राजा हैं)
श्रीर कछवाहों के। साधारण और निकम्मा कर दिया; जैसे सिंह के श्रागे
हाथी धैर्य धारण नहीं कर सकता। मेवाड़ का स्थान मुरभा गया। राणा
श्रीर राजा समान हो गए। मर्यादा-रहित समुद्र के। देखकर उसके। वांचने
का विचार कौन कर सकता है ? उस समय अंश श्र्यात् वलवाले पुरुषों
की जगत् के ऊपर श्रा बनी, श्रयात् वलशाली पुरुषों से जगत् दु:खित हो
गया। परंतु मारवाड़ के वीरो नेम हाराज (श्रजीतसिह जी) के वास्ते
युद्ध करके मारवाड़ की लजा रखी।

सुण वाको पतसाह, श्रास मंडी उर श्रंतर।

मृनदीन फिर मीर, पीर परसिया श्रजैपुर॥

जद रांणें राजान, पूत जैसिंघ पठाये।

कुँवर श्रनें चहुवांण, पांण सळ लग्गा पाये॥

दिस कमँघां पैसीर, ज्यास मौकले दिलासा।

श्रावों मुक्त हजूर, सूर साखेत सज्यासा॥

जोधपुर विभो जोवाड़ियों, मेल वहादर खान नूं।

हिर लखें श्रचंमा साह रा, दे थांभा श्रसमांन नूं॥थ॥

छंद वेश्रक्खरी वह दग्गै सुं खांन वहादर। श्रायौ गढ़ जोधांगौ ऊपर।

४—इधर का वृत्तांत सुनकर बादशाह ने अपने मन में आशा की और उसी से अजमेर आकर पीर मूनदीन की फिर यात्रा की। (अजमेर में जिस पर खाजा जी की मसजिद बनी है उसका नाम मय्यूदीन था।) उस ममय वादशाह के पास राणा और राजाओं ने अपने कवरों का मेजा। जैसिंघ = जयपुर के राजा का नाम है। और चौहानों के कंवर हाथों से पकड़कर बादशाह के पैरो लगे। वादशाह ने पिशावर की तरफ के राठौड़ों का दिलामा मेजकर धैर्य वॅधवाया, और कहलाया कि जो खाँपधारी है वे विश्वास रखकर मेरे टरवार में आवे। फिर बहादुरखान का मेजकर जोधपुर के वैभव का पता लगाया। विष्णु अगवान बादशाह के आश्चर्यन्यारी इत्यों के देखते हैं तो ऐसा समभते हैं कि वादशाह आकाश के खंमे लगा रहा है।

५.—दर्गे सं = वेग्ला विचारकर । पंजी = वादशाही फरमान में मुहरें लगांड जाती थीं, परंतु खास फरमान में मुहरों के साथ पंजा भी हुआ करता भा। यहादुरपान ने फरमान के खेलकर पंजा दिखलाया और उसमें खोले पंजी कोल दिखायो।

सव नह मिटै तुमारी भायो॥५॥

हाथी तुरँग सबै ले हाली।

साह हिजूर सताबी चाली॥

यूँ कह कूच कियो जद आसुर।

साथ लिया राजा रा सिंधुर॥६॥

भादी रुवपत साथ भयंकर।

सँग कायथ केहर मत सद्धर॥

पातसाह अजमेर परस्से।

कूच कियो तड़भड़ भड़ कस्से॥७॥

इंद्रसिंघ दक्खण थी आयौ।

साथ लियो कर तोल सवायौ॥

रांण सुतण विरदे समराथे।

संग थयौ पहुँचावण साथे॥=॥

जो इकरार लिखा हुआ था, वह भी दिखलाया। बहादुरखान ने राठौड़ों से कहा कि तुम जो चाहते हो कभी नहीं मिटेगा, अवश्य होगा।

६—सताबी = जल्दी । आसुर = वहादुरखान । सिंधुर = हाथी । ७—भाटी रघुनाथसिंह श्रीर कायस्थ केसरीसिंह साथ थे । मत सद्धर = हट बुद्धिवाला । परस्से = स्पर्श करके, यात्रा करके । तड़भड़ = बहुत जल्दी । भड़ कस्से = भटों के तैयार करके ।

द—इंद्रसिंह = राव मालदेव के पैति रायसिंह का पुत्र। कर तील सवाया = श्रपने से सवाया समभकर। रागा का पुत्र, जिसका समर्थ ऐसा विरुद्ध है। उस समय महारागा राजसिंह थे; श्रीर उनके पुत्र जयसिंह थे। कंत्रर जयसिंह का बादशाह के साथ पहुँचाने को जाना पाया जाता है।

दिल्ली गयौ कृच मन दोधौ।
किए ही ठौड़ मुकांम न कीधौ॥
राव इंद्रसिँघ घए छळ राखे।
दिल्लीपत चाहै त्यां दाखै॥ध॥

## दुहा

पहला दळ पेशोर थी, खड़ श्राया लाहीर।
जनम हुवी श्रगजीत री, सुप्रसन संकर गीर॥१०॥
पेंत्रीसे रा चैत बद, चडथ श्रने बुधवार।
पुत्र हुवी जसराज रे, भांजण दुख संसार॥११॥
मुरधर थया वधावणा, हरखे तेरह साख।
ज्युं वनपाळे पीड़ियां, सिर श्रायो वैसाख॥१२॥

९—वादशाह सीघा दिल्ली गया. कही मुकाम नहीं किया। बादशाह ने इंद्रसिंह के। वड़े छल के लिये रखा, और बादशाह इंद्रसिंह ज्यो चाहता है त्यों कहता है।

१०—नादशाह का वृत्तात कहकर श्रव पिशावरवाले राठोड़ों का वृत्तात कहते हैं। श्रगजीत = श्रजीतसिंह। संकर गौर = महादेव श्रौर पार्वती के प्रसन्न होने से श्रजीतसिंह का जन्म हुश्रा।

११—भाजग्ए॰ = संसार का दु:ख दूर करने के लिये सवत् १७३५ चैत्र वदि चतुर्थी बुधवार के दिन जसवंतिसंह के पुत्र हुआ।

१२—मध्यरा मे वधाई वटी, तेरह शाला के राठीड़ हिर्षित हुए। ज्यूं वनपाळें = जैते पीडित योगवान के। वैशाख मास का सिर अर्थात् चैत्र मास आने से हर्प होता है। शीतकाल में वन-पालक के। पीड़ा होती है; क्यों कि हिम के कारण उद्यान कुम्हला जाता है; श्रीर चैत्र मास में उसके अफुल्टित होने में हर्प होता है। श्रथवा पाळें = हिम से पीड़ित वन के हिस पर वैशाल मास श्राया। नैशाख में हिम नष्ट हो जाता है।

साह दिलासा मोकलें, श्रव क्यूं राखों दूर।
नरपत्ती जसराज रों, लावों पुत्र हजूर॥१३॥
सुण श्रायों लाहोर थीं, राजा लीधां साथ।
मिलिया सारा साथ सं, केहर ने रुघनाथ॥१४॥
कर डेरा पण धारियां, जमण तणें उपकंठ।
उवर तणीं इँद्रसिंघ सं, साह प्रकासी गंठ॥१५॥
त्ं सुत रायांसिंघ रा, रासा मेरों प्रांण।
जो हूं चाहूं सो करें, तो श्रापूं जोधांण॥१६॥
श्रीरँग श्रेसे श्रक्खियों, दूजे दिन राठौड़।
गया दरगह साह रें, मारूधर कुळ मोड़॥१०॥
बहुत दिलासा दाखतें, साह दिया सिरपाव।
सिर पर हुकुम चढ़ायलों, कीधों प्रथम कहाव॥१८॥
दिन दूजें मिळ मारवां, हाथीं रिद्ध तुरंग।
दरसाया दीवांण नूं, फिर जोया श्रवरंग॥१६॥

१३--माकळ = मेजता है।

१ १४--सुण = बादशाह का हुक्म सुनकर।

१५ - पण धारियाँ = प्रतिज्ञा के। धारण करते हुए । जमण = यमुना। तर्णे = के । उपकंठ = समीप । उवर = हृदय की । गंठ = (गंथि) कुटिल अभिलाषा।

<sup>ः</sup> १६—रायासिघ रा = रायसिह का (यह चद्रसेण का पुत्र रायसिह है)। रासा = रायसिंह। श्रापूं = देऊँ।

१७-- श्रक्लियौ = कहा।

१८-दाखते = कहते।

१९- मारवा = मारवाड़ के सरदारों ने। रिद्ध = (ऋदि) संपदा।
तुरंग = घोड़े। जाया = दर्शन किया।

छंद वेश्रक्खरी

साहजहाँ रिध दोठी सारी
वची वहुत यूं चीत विचारी।
दाखे साह सवै धन देखा
लार रहे का कोड न लेखा॥२०॥
कायथ त्याग विचारे काया
केसरिसिंघ राम का जाया।
इण विध अरज दई लिख आगे
भाखव हूँ तिण थी भ्रम भागे॥२१॥
हित पत धरम केंद्र वस ह्वा
दिया साह पूछण का द्वा।
रिध नृप ग्रह चा भरम रहाया
पिया जहर कर प्राण पराया॥२२॥

२०—रिघ=(ऋदि) सपदा। वची=शेप रही। दाखै=कहता है। लार=पीछे। लेखा=हिसाव।

२१—कायय = (कायस्य ) केसरीसिंह ने । काया = शरीर । राम का लाया = मरवाड़ का सांकेतिक शब्द है । परमेश्वर का वेटा, परमेश्वर का लाडला । यह साकेतिक शब्द सच्चे स्वामिमक के विषय में प्रयुक्त किया जाता है । इस विष० = केसरीसिंह ने इस प्रकार की लिखकर प्रजी दी कि महाराज के पास कितनी वचत रही इसका उत्तर में दूँगा, जिनमे आपका भ्रम दूर हो जाय ।

२२—हित पत० = स्वामिभक्ति के धर्म के हेतु केसरीसिंह कैद हुआ।
ट्रिया = हुकम, श्राजा। राजा के घर की संपदा का मेद छिपा लिया।
उसके लिये यह उपाय किया कि श्रामे प्राणों के पर-प्राण समम्भकर विष
पीतर मर गया।

केहर सांम धरम पण कीधी दिया जीव पण भेद न दीधी। बेले बेल वधंती वाजी राव हुवा उर इंदर राजी॥ २३॥

### दुहा

यां राठाँड़ां श्रक्तिखया, सुण ले श्रारंग साह। उतन दियां श्रगजीत नूं, सुख धर छहा सलाह॥ २४॥

## छंद हरगूफाल

पूछियो मुख धर प्यार, इंद्रसिंघ नै उण वार।
सुण श्ररज श्रवरॅग साह, उर पसर केाप श्रथाह ॥ २४॥
कर हुकम मूभ कवूल, इळ भुगत निज श्रणभूळ।
सुण वयण पति इँद्र साह, लिख दीध हुकम सलाह ॥ २६॥
सुख रीभियो सुरतांण, जद दियो गढ़ जोधांण।
वद जेठ बारस वार, सुज सोम ते जन सार॥ २०॥

२३—केसरीसिंह ने स्वामिभक्ति धर्म के। घारण किया। पण = परंतु। भेद = रहस्य की बात नहीं कही। बेाले बोल० = बोल ही बाल में बाजी बढ़ गई, जिससे इद्रसिंह मन में राजी हुआ।

२४—या = इस भॉति। श्रक्तिया = कहा। उतन = (वतन) जन्मभूमि। श्रगजीत नूं = श्रजीतसिंह के। लहै। = पाश्रोगे।

२५ — उग वार = उस समय । सुग = राठाड़ों की श्रजीं सुनकर । उर = हृदय में । पसर = वृद्धिगत हुआ, फैला । श्रथाह = श्रपार ।

२६—वादशाह ने इद्रसिंह के। कहा कि मेरी श्राज्ञा के। स्वीकृत कर।
इळ = पृथ्वी । इंद्रसिंह ने वादशाह के वचन सुने कि सलाह करके हुक्म
लिख दिया है।

२७-- सुरतां च = बादशाह ने । जाधां च = जाधपुर।

पँथ लगे। मुरधर पाय, तज दिली छळ तें ताय।

सुण वात कमँध सुग्यांन, वळ मूँछ धर वळवान॥ २०॥

धर काज मिसलत धार, चक्रवतिय जतन विचार।

दिस मरुख्यल पति देस, वत श्रलख चख पँडवेस॥ २६॥

पधरावियौ सुभ प्रात, छळ हूंत मुरधर छात।

दळ कमँध साह दवार, श्रन रहे सांम उवार॥ ३०॥

### दुहा

रांणी श्री जसराज री, कमँघ निवाहण कजा। श्रत सोचे श्रालाजतां, वारे मात वरजा॥ ३१॥ यां महारांणी उचरे, सुहड़ां तजाे सर्चात। परवाहाे खग धारदे, जमणा धार प्रवीत॥ ३२॥

२८—मुरधर = ( मरुधर ) मारवाड़ का राज्य पाकर इद्रसिंह रवाना हुआ । छळ तें = कपट से । ताय = तव । सुज्ञानी राठाड़ इस बात का मुनकर ( कि इद्रसिंह मारवाड़ का राज्य पाकर दिल्ली से मारवाड़ गया है ) । यळ मूँ छ धर = मूँ छो के वट देकर ।

२६—मिसलत धार = विचार करके । चक्रवतिय = चक्रवर्ती वादशाह का । दिस मरुम्यल० = मारवाड़ देश के पति ( श्रजीतसिंह जी ) के। मार-वाड की तर्फ । पंडवेस = वादशाह की श्रॉख से वचाकर ।

३०—पधरावियों = मरुधरा के छत्र (राजा अजीतसिंह) के। छल से शुभ दिन में मारवाड़ में भेज दिया। दल० = दूसरी राठौड़ों की सेना स्वामी के। वचाकर बादशाह के द्वार पर उपस्थित रही।

३१—राग्गी० = जसवतसिंह जी की रानी और राठोड़ों ने कार्यसिद्धि के लिये श्रत्यत चिंता की। फिर विचार करके माता (रानी) ने उनके। चिना करने से मना किया।

१२-या = महारानी ने इस तरह कहा कि हे सुभटो ! चिंता त्याग देा;

धन्य कह्यों सब ऊमरां, साहँस देख प्रचंड। ह्वा सुरंगा बांग सुग, भुज लागा ब्रहमंड ॥ ३३॥ दैाळी चैाकी साह री, विच दळ श्रकळ सभाग। सोहै किर सामुद्र मैं, ज्वाळवती बड़वाग॥ ३४॥ पिड़ जुड़वा भड़ पांच सौ, रहिया श्रिडिंग श्ररेस। कमँध सजूका कांस छळ, दुजा श्राया देस॥ ३५॥ एती एक न श्रादरी, जेती श्रक्खी साह। कमधर्जां नव केट रां, श्रीट लिया वत चाह॥ ३६॥ लापै नियती ची भ्रजा, कोपे अवरँग साह। पडी तुरंगे पक्खरां, श्रंगे जड़ी सनाह॥ ३७॥

छंद अर्घभुजंगी

सनाहे अससी, हिले फाज हसा। लड़ीं अलेखें, दिली ख्याल देखें ॥ ३८ ॥

३३--- जमरां = उमरावों ने । सुरंगा = श्रच्छे रंगवाले, उत्साहसुक । बाण = वाणी।

३४-देाळी० = चारों त्रोर तो वादशाह की चौकी है श्रौर समागे निष्क-व्लंक श्रथवा दुरूह याधा सेना के बीच में हैं। किर = मानो। वड़वाग = बाड्वानल ।

३५ -- पिड़ ० = युद्ध में जुटने के लिये पाँच सौ भट वहाँ रहे, जो डिगने अगर दबनेवाले नहीं थे। काम छळ = युद्ध करने की कामनावाले।

३६ — एती = इतनी । श्रक्ली = कहा । श्रोट = श्राश्रय या श्राड़ लिया। ३७--नियती ची = नीति की। म्रजा = मर्यादा। पक्खरा = पाखर। सनाह = बख्तर।

३८-सनाहे = जा असल ( श्रर्थात् कमसल नहीं ) थे उन्होंने वख्तर धारण किए, हिलाले चढ़कर सेना चली। सेना की पंक्ति अनिगनती है, उस तमाशे का दिल्ली देखती है।

चढ़ें लोक चल्ले, मसीतां महल्ले।

भरोखों सभायों, उठी साह श्रायों ॥ ३६॥
चली फीज चावे, हुवों लोक हावे।
श्रठी श्रें श्रञ्जाया, उठी खेंप श्राया॥ ४०॥
नगारा निहस्से, सनूरा तरस्से।
दुसेन्या दरस्सी, कड़े कंठली सी॥ ४१॥

### दुहा

धिन श्राजुणी दीहड़ों, यां किहयी रघुनाथ। धरम निमाहां साँम छळ, साहां सुंभाराथ॥४२॥ फेरे वग्ग तुरंग री, तेलि खग्ग करगा। रिण पण ऊसंगे लगे. रैणायर गयणंग॥४३॥

३९—चड़े० = लोक चलकर मेहिल्लों की मसजिदों पर चढ़ गए हैं।
४०—चार्य = उत्साह के साथ। हार्य = भयभीत हा गया, हाहाकार
करने लगा। श्रष्ठाया = कटु वचन सहन न करनेवाले। खेंप श्राया =
ग्वांपा वाहर श्रा गए। तलवार का म्यान देा खों पा से बनता है; तलवार का
म्यान से बाहर निकालना खापें से बाहर श्राना कहा जाता है।

<sup>(</sup>१—निहस्सै = वजे । सन्रा = न्र सहित, तेजस्वी पुरुप युद्ध की तृष्णा करने लगे । दुमेन्या = दोनो तरफ की सेना कड़ा श्रीर काठले के समान दीन्वने लगी ।

४२-- प्राज्यों = प्राज का। टोहड़ी = दिन। या = इस तरह। साम इक = खामी के निमित्त युद्ध में। भाराथ = युद्ध।

४३—करमा (कराय ) = हाथ । रिग् पगा = युद्ध की प्रतिज्ञा में। तमंगे = उत्ताद-युक्त होकर । रिगायर = राजा लोग । गयग्ग = श्राकाश ने लगे, पर्मात् श्रासंत श्राममान-युक्त हुए ।

महारांणी जसराज री, यां बोली तिण वार।

प्रथम श्रमां परवाहिये, खग धारा जळ धार ॥४४॥

खगां सीस निवेड़िया, साहँस परख श्रथाह।
जोधहरां मिळ जमण में, कीधी मात प्रवाह॥४४॥
भाज गई चिंता भड़ां, घड़ां कठहे जंग।
नांमा रक्खण देख खळ, सांम्हा किया तुरंग॥४६॥
पत्र सुधारे जोगणी, माळ सुधारे रंभ।
थंभ चलेवो सोम रिव, पेखे व्योम श्रचंभ॥४॥

## छंद त्रोटक

घण माळ ज्युँही ऋसुगंण घड़ा । खित ऋावृत मेन किसेन खड़ा ॥ रिण तूर न फेरिय भेर रुड़े । गहरे स्वर तांम दमांम गुड़े ॥४८॥

४४—श्रमां = हमके। । परवाहिये = बहा देना चाहिए। खग॰ = खड़ की धारा से काटकर जल की धारा में।

४५ - खग्गा = तलवारों से। निवेडिया = निवटा दिया, समाप्त कर दिया। परख = परीचा करके। श्रथाह = बहुत। जेाधहरा = जाधाजी के वशजो ने। मिळ = एकमत होकर। मात प्रवाह = रानियों के। जल में बहा दिया।

४६—घड़ा = सेना युद्ध के लिये रवाना हुई । नामा॰ = नाम रखनेवाले राटाइो का देखकर । खळ = मुसलमानों ने ।

४७—पत्र = पात्र । माळ = माला । रंभ = रंभा, अप्सरा । यभ॰ = चद्रमा और सूर्य चलना रेाककर आकाश से आश्चर्य-पूर्वक देखते हैं ।

४८—वर्ष माळ = मेघमाला के जैसी मुसलमानों को सेना है। पृथ्वीं के। घेरे हुए मनुष्य किसानों की तरह खड़े है। रिण = (रण) युद्ध में। त्र० = त्र, नफीरों श्रोर मेरी वाद्य विशेष हैं। कड़े = वजते हैं। ताम = वहाँ। दमाम = नक्कारे। गुड़े = वजते हैं।

मिळ श्रावत लोढ कि वोढ मही।
जमना दळ वेळ समुद्र जही।।
उर माळ भर्णभर्ण ऊभरियं।
पवँगां तुरियं रव पाखरियं।।४६॥
भळकंत वगत्तर टोप भिरखे।
रस चाह निसा प्रतिन्यंव रखे॥
वण छेह सु जेह कवांण वणी।
फव ईस धके किर सेस फणी॥४०॥
धड़के उर कातर सोर धुखे।
मच हक किलक श्रनेक मुखे॥
श्रतरे कमँधां दळ वाग उठी।
छित काल कि श्राळक ज्वाळ छुटी॥४१॥

४९—मिळ॰ = इकट्ठा होकर आता हुआ समूह ऐसा मालूम होता है कि क्या यह पृथ्वी के। उठा लेगा। परंतु उस दल (सेना) के। रोकने के लिये यमुना ऐसी आ गई कि जैसे समुद्र की वेला।

उर = वन्न:स्थल में माला भनभनाहर करती उछ्जती है श्रीर घोड़ों के पाखरों का शब्द त्वरा करता है (युद्ध के लिये)।

५०—िंभलें = टेाप टिमटिमाता है। वह ऐसा मालूम होता है कि मानों वीरत्स के। चाहकर रात्रि का प्रतिबिंव पड़ता है। वर्णः = धनुप का श्रग्न ऐसा बना है कि मानों महादेव के श्रागे शेपनाग शाभा दे रहा है।

प्र—घड़कें = कायरों के हृदय कॉपते हैं, बारूद भभक रही है। बीर-हौंक श्रीर किलकारियां श्रनेक मुखों से होने लगीं। अतरे = इतने में राटाड़ी के घोड़ों की बाग उठी। वह ऐसी मालूम होती थी कि क्या यह पृथ्वी पर काले नाग को छेटने से ज्वाला प्रकट हुई है।

मच फाग छुटी रव खाग महा।
कल सोर न प्रांण कबांण कहा॥
विधि वेल धमाधम सेल वहै।
गुणि खीज कि वीज सिळाव वहै॥४२॥
खिंवि पार पखे मड़ धार खगै।
ललकार उचार अपार लगे॥
भड़ सुंड करी अस तुंड भड़ै।
पिड़ इंड गुड़ै इत मुंड पड़ै॥४३॥
जुध वेल खगे रिणछोड़ जठै।
तन पाथ जिसी रुधनाथ तठै॥

प्र—मच = तलवारों का जो महान् शब्द होता है वह ऐसा दीख पड़ता है कि मानों फाग में डंडिये जुड़े हैं। (मारवाड़ में फालगुन मास में डंडियों की गहर होती है। उसमें खिलाड़ी एक साथ डडिये जोड़ते हैं। उनका महान् शब्द होता है। वैसे ही तलवारों का शब्द होता है।) कल = उस महान् कलकल शब्द में प्राणों का पता नहीं है वहाँ कवान क्या चीज है ? मर्यादा से आगे बढ़कर धमाधम भालों का प्रहार होता है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानों गुणी पुरुषों का क्रोध अथवा विजली की रेखा चमकती है। तात्पर्य च्रण भर चमकने से है।

प्र—खिनि॰ = तलनार की धार खिनती (चमकती) है जिससे श्रसंख्य सैनिक ऋड़ते हैं। ऋड़॰ = हाथियो की सूँडे श्रीर घोड़ों के तुंड (मुख) गिरते हैं। पिड़॰ = युद्ध में घड़ गुड़ते हैं श्रीर इधर मुंड पड़ते हैं।

५४—जुध० = युद्ध के समय तलवार हाथ में लिए जहाँ रग्रछोड़ ( जोधा ) है, श्रौर पार्थ ( श्रजुंन ) के समान शरीरवाला रघुनाथ भाटी है, पँडवेस पड़ें जुड़ पार पर्खे।

लख वाँह मड़ें पतसाह लखें। पिशा वित हर श्रपच्छर वीद खटें।

किरमाल वहें वरमाल कटें।।

निरखें सुख नारत वीर नचें।

सिव चाल पंगे सिर माल सचें। पिशा भव-नार फिरे रत पत्र भरें।

जुड़ वाक गिरे काइ छाक जरें।।

घट घाव बजें तठ श्राठ घड़ी।

पर श्रारण ज्यां घण रीठ पड़ी। प्रदा धिर चूर हुवा कर सूर थकें।

छल पेख बुँदारक व्योम छके।।

वहाँ युद्ध में जुटकर मुसलमान श्रसंख्य गिरते हैं, लाखो हाथ कटते हैं जिन्हें वादशाह देखते हैं।

५५—खित॰ = पृथ्वों में हूरें मुसलमान वरों को, और अप्सराएँ हिंदू वरों को तलाश करती हैं। उनकी वरमालाएँ तलवार के चलने से कट जाती हैं। सिव॰ - शिवजी पेरों से चलकर सिरों की माला का सम्रह करते हैं।

प्र—मव-नार = पावेती फिर-फिरकर रुधिर का पात्र भरती है, याज = मुख । मुख छुटकर गिरे हैं कि कोई मिक्खियों का छाता भड़ा है। वट० = रारीरों पर यहा आठ घटिका पर्यंत प्रहारों का शब्द होता रहा। अर्थात यह युद्ध एक प्रहर प्यत हुआ। प्रहार केंसे पड़ते हैं कि मानों ऐरन पर धन की चोट पड़ी।

भिरं = ( स्थिरा ) प्रथ्वी । बुदारक = देवता । छुके = तृप्त हो गए।

### छंद छप्पय

रिण जोघो रिणछोड़, पड़े खग दाख पराक्रम।
पीथल वीठलदास, घार चंहमांण सांम भ्रम॥
दीपौ कुंभकरन्न, पड़े माहव जगपत्ती।
रांमौ नांमौ राख. पांत वसियौ सुरपत्तो॥
जसराज मरण जोघाहरा, रूक सम्रोधा राजवल।
छित लाज दिली महाराज छल, इल पड़िया राखे अवल॥४९॥

रुघपत्ती सेंाढ रो, त्रिढे विद्यो व्रतधारी। हीचिवया हरदास, जगो सगतो गिरधारी॥ ऊदो केहर तणो पड़े धारां मांनावत। रूकहथो धनराज, बाज पड़ियो वीकावत॥ केसव सकाज रतनेस को, छळ जसराज श्रजीत छळ। श्रड़ सार दिली श्रवरंग सूं, साटी पड़ियो भारभळ॥४८॥

५७—जोधा खाप के राठौड़ इस युद्ध में काम श्राए । उनकी गणना करते हैं। दाख = दिखा कर। १ जोधा रणछोड़, २ पीथल = पृथ्वी-राज, ३ वीठलदास, ४ चद्रभाण, ५ दीपसिंह, ६ कुं भकरण, ७ माधोसिंह, द जगत्सिंह, ९ रामसिंह। पात = पिक में। जोधाहरा = जोधा के बशज। कक सन्त्रीधा = तलवार सहित। छळ = युद्ध में।

पूर-माटी सरदार काम श्राए उनके नाम कहते हैं। सोढ का पुत्र १ रघुनाथिसह । विढे = युद्ध करके कटा। हीचिवया = युद्ध करके मरण के। प्राप्त हुए। २ हरदास, ३ जगित्सह, ४ सगतिसह, ५ गिरधारी। केसरीसिह का पुत्र, ६ उदैसिह, ७ मानसिंह का पुत्र। नाम नहीं लिखा है। रूकहथी = तत्तवार हाथ में लिए ८ वीका का पुत्र घनराज। बाज = युद्ध करके। रतनिसंह का पुत्र ९ केशव। छळ = वास्ते; छळ = युद्ध में। सार = तत्तवार। भारभळ = भार के। धारण करके।

महासिंघ मधकरों, पड़े मोहण पणधारी।
हिंदू ने ज्ञंभार, इता क्रंपा ग्रहंकारी।।
रिण पड़िया भ्रम राख. श्रमँग श्रिखयात उवारे।
कुंमकरण उजवाळ, श्राद मार्ग श्रवधारे॥
मेड़ते रूप भीमों किसन, चांपे नाहरखांन चछ।
केहरी पड़े पातावतां, राख नांम लग चंद रव।।४६।।

उदा जुध श्राधिया, वाध विढिया वरदाई।
ग्रांभी भारमलोत, सार गोयंद सवाई॥
श्रासकरन द्रह मन्न, जसू गोवर्धन जोड़े।
स्कहथी रुघनाथ, श्रमँग दूसासण श्रोड़े॥
विचन्नांण कोट जमणां विचै, गज भिड़जां कीधा गरा।
रजवह साभ चिडया रथे, हिच पिड़या उदाहरा॥६०॥

५९—कृ पावत काम श्राए उनकी गणना करते हैं—१ महासिह, २ माघोतिह, २ मोहनसिंह, ४ हिंदुसिंह, ५ जूं भारसिंह। श्रहंकारी = श्रिमानवाले। श्रिखयात उवारे = श्राश्चर्यजनक वात को रखकर। १० कुं भकरण। श्राद० = चित्रयो के श्रादिमार्ग का निश्चय करके। नेट्रियो की गणना करते हैं—१ रूपसिंह, २ मीमसिंह, ३ किसनसिंह। १ चांपावत नाहरखान। १ पातावत केसरीसिंह।

६०—कदावत काम आए उनकी गणना करते हैं:—कदा = कदावत।

याघ = यड़कर । विद्या = युद्ध किया । मांभी = मुखिया । भारमल

का पुर १ गाविदिमह. २ सवाईसिंह, ३ आसकरण, ४ जसवंतिसिंह, ५ गोवर्धन. ६ ग्धनाथिसिंह । प्रोड़े = सहश । विचत्रांण = मुसलमानों के ।

भिद्रा = योद्रों का। गरा = कीचड़ कर दिया। हिच पिंडया = युद्ध

नगर रणांगण में गिरे। कदाहरा = कदा के वंशाल।

#### दुहा

रिणमलौत रिण विज्ञयो, सुंदर हरी सुजाव।
सहसां ले पिड़ियों समर, घट सो लगां घाव॥६१॥
भोजे सुंदरदास पड़, मॅडले लखमीदास।
चहुवांणे श्रखवी पड़े, पोखे चंद्रप्रहास॥६२॥
जैतमाल त्रण वाजिया, ऊदै जिसा श्रबीह।
पिड़िया जुड़ पतसाह सं, भैरव ट्रंगरसीह॥६३॥
हेचे दल सोभाहरो, जूटो जोगीदास।
कुसलावत उजवाल कुल, विसयों सुरपुर वास॥६४॥
ट्रंगरीत मांनो पड़े, रिण कायथ हरिराय।
विसनों मुहतौ वाजियों, दुयणां हाथ दिखाय॥६५॥

६१—रिण्मलोतो की गण्ना करते हैं। विज्ञयौ = लड़कर मरा। हिरदास का पुत्र १ सुंदरदास शरीर में सौ १०० प्रहार लगने पर भी हजारों को लेकर युद्ध में गिरा।

६२-१ भोजावत राठौड सुंदरदास गिरा । १ मंडला राठौड़ लदमीदास । १ चौहान श्रखैराज । चद्रप्रहास = खड़ को तृप्त करके गिरा ।

६३ जैतमाल राठौड़ तीन गिरे। १ उदैसिंह। श्रबीह = निर्भय। २ मैरू-सिंह। ३ डूंगरसी।

६४—हेचै = तलवारों से युद्ध करके। सोभाहरो = सोभा का वंशज, सोभावत राठौड़। जुटौ = जुटा। कुसलसिंह का पुत्र १ जोगीदास।

६५ — हूं गरसी का पुत्र मानसिंह गिरा। १ कायस्थ हरिराय। १ सुहता विसनदास युद्ध करके मरा। दुयगा = शत्रुत्रों को।

निहसे खळां नवल रौ, अगो दळां दुसाछ।

हिच पड़ियो रज रज हुवे, सांदू स्रजमाछ।।६६॥

सीसण पड़िया मांमले, सांमो अने रतन्न।

दिर्छी खेत न छांडियो, धारण चारण धिन्न।।६९॥
सो पड़िया दूजा सुहड़, अन ऊपड़िया खेत।

श्रंग नत्रीठा वाजिया, श्राद दुरग्ग सचेत।।६८॥

सेना श्रवर्ग साह री, ज्यां में पड़े हजार।

पूरे छोहे तीन सौ, ऊपड़िया श्रसवार।।६६॥

वरस छतीसे छागते, सांवण श्रादू तीज।

कीध छड़ाई कमधजां, साह निवाही खोज।।७०॥

इति श्री महाराजाजी श्री श्रभैसिंघजी जस राजरूपक में

दिर्ली जुद्ध विगत दुतिय प्रकास।।२॥

६६—िनिहसे = हटाकर । नवलदान का पुत्र मादूजाति का चारण स्रजमल शत्रुओं को हटाकर दुकड़े दुकड़े हो युद्ध करके गिरा । दुभाल = श्रमस्स, श्रथवा दोनों हाथों से शस्त्र धारण करनेवाला ।

६७—मीषण = चारणों में एक शाखा है। मामल = युद्ध में। सामी = श्यामदान श्रीर गतनदान।

६८—मुहड़ = सुभट । घन = श्रन्य । ऊपड़िया = रगागगा में गिरकर उठे। नत्रीटा = नि:शक। वाजिया = युद्ध किया। श्राद० = दुर्गाटास श्रादि रगागगा में गिर गए थे परंतु पीछे सचेत हो गए।

६९—श्रीरंगजेव की सेना के एक हजार मरे श्रीर तीन सी सवार यावीं मे पूर्य हो पीछे उठ नवड़े हुए ।

७०-स्वत् १७३६ के श्रावण विट ३ के दिन राठौड़ों ने युद्ध किया या। स्वीत = कोष।

#### दुहा

जुभ दिल्ली रहिया जुड़े, रैगायर रुघपत्त।
सिर रांगे दळ सिन्सिया, श्रीरंगसा श्रसपत्त॥१॥
सेना सितरहजार खं, विचित्र श्रिमेत्र बळवांन।
कियो विदा रिव चै उदे, सुदे तहत्वर खांन॥२॥
कोपे हिंदुसथांन पर, श्री श्रायो श्रजमेर।
पाछे श्रवरँग हिल्लयो, कड़ वांधे समसेर॥३॥
श्रोपे श्राय श्रनंत वळ, स्तत चियाक साथ।
किर सिव उपर श्रावियो, जालंधर साराध॥४॥
राठौड़ां पण मिल्लयो, त्रप श्रगजीत निमत्त।
सुण तहवर उर छीजियो, श्रत खीजियो दुरत्त॥४॥
मेड़तिया महाराज दळ, किया मुदे करतार।
दुंद श्रमंदी सल्लके, ज्याँ हंदी तरवार॥६॥

१—राजा रघुनाथिह (भाटी) दिल्ली के युद्ध में जुट रहे थे उस समय श्रीरगजेव बादशाह ने महाराणा के ऊपर सेना सजी।

२—विचित्र = मुसलमान । रिव चै उदै = सूर्योदय के समय । मुदै = मुख्य।

३ -- कड़ == ( किट ) कमर में तलवार बाँधकर।

४—श्रोपै = शोभा देता है । चियालँ = चारों । किर = मानों। जालधर = जलंधर दैत्य। भाराथ = युद्ध में।

५—मिक्तियौ = धारण किया। त्रगजीत = अजीतसिंह के। छीजियौ = चीण हुत्रा। खीजियौ = कुपित हुन्ना। दुरच = दु:सह।

६—महाराजा श्रजीतसिहजी की सेना में मेड़ितये राठौड़ मुख्य कार्य-कर्ता किए गए। दुंद = (दंद्र) युद्ध। श्रमंदी = मद नहीं श्रर्थात् तीव। सल्लकै = चलती है। ज्यॉ हदी = जिनकी।

### वार्ता

मेड़ितया मधकर हर मेड़ते सहायक।
सांहस के सादूळ वंस के नायक॥
जाकी रीत की प्रमांग द्वापुर द्रसावै।
कहने में विसमैसी देखे वन आवै॥
तहवर की फौजां अजमेर जव आई।
माधव के सिव श्रंस सुनके ठहराई॥
वोले यां राजांन जो श्राजांनबाह पूरा।
ऐसे परहंस वंस खमै सी श्रधूरा॥
कपिसंघ गोकळ सुगत मोंह ताई।
पातळ के महावाह राजड़ के भाई॥

### दुहा

राजड़ कहें प्रताप री, भड़ क्यों सहै श्रमगा। मृछ उभारे हत्थ स्ं, जो कर धारे खगा॥ ७॥

वार्ता—मंबकर हर = माधोसिंह के वंश ज; माधोदासीत मेड़ितया ।

मेड़ेत = मेड़ता नगर के । विसमैसी = श्राश्चर्य जनक । सिव अंस =

महादेव के गण ही जैसे माधोदासीतों ने उस सेना को रोक दियां। या =

इन तरह । श्राजानवाह = जिसके हाथ घुटनों तक लवे हों उसे श्राजानुवाहु कहते हैं। परहंस = पराजय । श्रथवा ऐसे परहंस वंस = इंस वंश

मूर्य वंशों होकर ऐसे समय पर जो सहन करै वह । श्रधूरा = श्रपूर्ण है। उस

ममय न्यतिह श्रीर गोकुलदास ने, जो प्रतापितह के पुत्र श्रीर राजिसिंह

के माई ये, मुनते ही भीह चढ़ाई।

७—अनग - ट्मार्ग को । मूळ० = हाथ से मूँ छ तानते हैं।

छत्रपती छांनी विखे, श्रनपत्ती हित जोड़। दिये धरत्ती श्राप री, ते खत्री कुळ खोड़॥ द॥ बोलें बंधव रूपसी, बोलें मोकमदास। तज श्रवसांण विळास पद, को मांने ध्रम जास॥ ६॥ वेटी गोकळदास री, यां बोल्यों हटमल्ल। जो श्रवसांणे नां मरे. से जमरांण निकल्ल॥१०॥ केहरियों श्रचळेस री, देस म्रजाद कमंध। प्रीत नरंदां देह पण, रीत समंदां बंध॥११॥ यां खग तोले वेलियों, श्रचळ तणों कुळ थंम। जुटै खेटां मोख पद, माळ पळेटां रंभ॥१२॥

प्रचित्त कहता है कि इस समय छत्रपती = राजा श्रजीतसिंह विखे = विपत्ति के कारण गुप्त है । जो इस समय दूसरे स्वामी के हित में येग देकर श्रपनी पृथ्वी दे वह चत्रिय-कुल में खोटा (कपूत) है ।

६—उस पर भाई रूपसिंह श्रौर मोहकमदास ने कहा कि श्रवसाण = श्रवसर के। त्यागकर जो धर्म मानता है वह भोग-विलास के पद के। कौन माने।

१०—यां = इस तरह। गोकलदास का पुत्र हटीमल बोला कि जो श्रवसर पर नहीं मरता है उसे यमराज के यहाँ निकालो।

११—श्रचलदास का पुत्र केसरीसिंह, देश श्रीर राठौड़ों की मर्यादा रखनेवाला, राजाओं को प्यारा श्रीर शरीर के पन से समुद्रों के तट तक रीति रखनेवाला है।

१२—खेटा = युद्ध में जुड़ने से मोत्तपद मिलता है श्रौर रंभा श्रप्यरा वरमाला पहनावी है।

केहर अचल कमंध्र तगा, उर पण लोधो एम।

वरण त्रिविद्धी साह घड़, मरण तगो इंढ़ नेम।।१३॥

चुतर कहै रामंग रो, प्रहूँ भुजा वल आभ।

मरण न पायो धार मुँह, तिको गमायो लाम।।१४॥

#### गाथा

यां त्रक्षे जगपत्ती. छत्रो उद्घार धार तीरत्थे। सो लड़ी त्रवसांगी, सद्घो धोर वीर चतुरेस ॥१४॥

### दुहा

यां वंधव आलोचियो, जगपत्ती चतुरेस। वंस मद्रकर ऊधरा, दुजड़ उजागर देस॥१६॥

## वार्ता

चतुरेस जगतेस उच्छव उर थाए। रामवांण पण कीधौ रांमचंद जाए॥

१३—श्रचलसिंह राठौड़ के पुत्र केसरीसिंह ने मन मे इस प्रकार का प्रण वारण किया—वादणाह की त्रिविध (हाथी, घोड़े श्रीर पैदल रूप तीन प्रकार की) सेना के वरने श्रीर मरने के लिये हड़ नियम लिया।

१४-रामचंद्र का पुत्र चतुरसिंह कहता है। श्राभ = श्रभ्र ।

१५. - श्रक्तें = कहता है। जगपत्ती = जगित्तह। छत्री = धारा-तीर्य मे श्रयांत् तत्तवार से कटने से जित्रिय का उद्घार होता है। सो० = यह श्रवमन मिल गया है। हे चतुर धीर वीर प्रषो ! उसे साधो !

्ध—या = इम तरह । श्रालीचियी = विचार किया । वंस० = माधीदाम के वंश के। अथरा = कँचा। दुजड़ = तलवारों से देश का नाएन परने राते।

हरि का सुद्रसण, मांन का कुरुनाथ।
प्रतंग्या के भीसम से नेखम भाराथ।
श्रसिवर के तेज पुंज मधकर के पोतै।
प्रांण तें सरस पायौ श्रवसांण जोते॥

### दुहा

श्राया पौहकर नेम ले, मधकर हर कुळ मौड़।
देवळ श्री वाराह रै, मुगत सरौवर ठौड़॥१०॥
उण दिसिया श्रजमेर स्रं, श्रायौ तहवरखांन।
इण दिसि वग्गा सिंधुवा, भुज लग्गा श्रसमांन॥१८॥
सादूळौ वाकारियै, त्यां वाजिया नत्रीठ।
लग्गो सूर परक्खणे, वग्गौ धारा रीठ॥१६॥
एक महूरत सार भड़, माता ताता बांण।
लग्गा हत्थी सग्गणे, यां वग्गा श्रारांण॥२०॥

वार्ता—रामचंद्र के पुत्र चतुरसिंह श्रीर जगत्सिंह ने रामवाण = श्रचूक प्रण किया। प्रतंग्या = ( प्रतिश्वा ) प्रण के भीष्म के सहशा नेखम = हड । भाराथ = युद्ध से।

१७—पौहकर = पुष्कर तीर्थ पर । मधकर हर = माधोदासोत मेड़ितया। मौड़ = मुकुट । देवळ = देवालय, मंदिर को। मुगद = वचाने के लिये। १८— उगा दिसिया = उधर । इगा दिसि = इधर वगा सिंधुवा = युद्ध के बाजे बजे।

१९—मानो सिंह के। ललकारे उस प्रकार नि:शंक वाजे वजे। र्यं परीचा करने लगा। तलवार की धारा महा प्रवल चली।

२० — दा घड़ी तलवार की भड़ी तेज वागी के साथ बहुत तीव लगी। हाथी भागने लगे। इस तरह युद्ध में वीर लड़े।

जिए सिर वाहै खगा वह, देव सराहै जीय।
सिलह अटका मोम सम, हुवै बटका दोय।।२१॥
हाथी तहवरखांन रो, गौ सौ धानख भज्ज।
धका न साहै मीरजां, वाहे सार गरज्ज।।२२॥
वाहां वाधे राठवड़, विगर सनाहां श्रंग।
वागा केसर भारिया, हुयगा श्रोए सुरंग॥२३॥
श्रागे ग्रह वाराह रे, पुहकर सांम गरज्ज।
लिख्या पतसाही दलां, भड़ पड़िया कमधज्ज॥२४॥
रिए श्रागे राजांन रे, खग वाहतौ विकद्द।
कविकसनौलड़ केवियां, भड़ पड़ियौ खग भट्ट॥२४॥

२१—वाहै = चलाता है । देव॰ = देवता उसे देखकर प्रशंसा करते हैं। सिलह॰ = वख्तर में। जैसे तलवार मोम में नहीं रुकती वैसे सिलह में नहीं रुकती है।

२२—धानख = धनुष, साढ़े नीन हाथ का एक धनुष होता है। धकों = हमला। राठोड़ गर्जना करके तलवार चलाते हैं। उस हमले का मीरजा सहन नहीं कर सकता है।

२३—वाहा० = नाठीड़ तत्तवार चलाने में बढ़ते हैं। शरीर पर कवच धारण किए विना। यागा = वस्त्र। केसर से रॅगे हुए वस्त्र शोणित से रॅगकर लाल हो गए हैं।

२४ - श्रागे० = वाराहजो के मंदिर के श्रागे पुष्करजी में स्वामी के लिये गर्जना करके वादशाही सेना से राठीड लड़े श्रीर कटकर पड़े।

र्भ-रण में राजाओं के आगे कवि (चारण) किमना शत्रुओं से लड़कर नलवार के प्रहार में कट पड़ा।

छत्रीसै सुद भादवे, एकादसी वरत।
राजोधर एतां लियां, गौ हिर धांम मुगत्त ॥२६॥
यां मधकर हर विजया, ब्राद विखे ब्रण रेह।
ज्यां उलटे मेघा रवी, सिद्ध पलटे देह॥२०॥
इति श्री राजरूपके पुसकर री लड़ाई संमत छतीसे ३६ रा
भाद्रवा सुदि ११ भाटी रांमी कुंभावत कांम
ब्रायो तृतीय प्रकास ॥ ३॥

२६—संवत् १७३६ भाद्रपद सुदि ग्यारस का व्रत धारण किए राजाधर = भाटी रामा, जिसका इतिश्री में उल्लेख है, इतने सुभटों के। लेकर हिर के धाम मोच्च में गया।

२७—श्राद विखे = (विषम समय) विखे के श्रादि में। रेह = दवाव। ज्या० = जैसे सूर्य मघा नज्ञ पर श्राने से पलट जाता है वैसे नुभटों ने सिद्धों की देह पलट ली।

### दुहा

जोड़े दुंद अनेक यां. दोड़े तहवरखांन।

मुरधर प्रजा भॅगेळियां, किया गिरंदे थांन॥१॥

हपी कुंभकरच रों, कुंडाद्रह कमधजा।

रहें गुढो कर सद्धरों, ऊदाहरों सकजा॥२॥

फौज तहव्वर खांन रीं, अवी अगे सूर।

वखत वणी रिण सद्धरों, नरां खरां मुख नूर॥३॥

### छंद सारसी

त्रावी त्रलेखं फीज ईखे रीत लेखे रूपसी। ऊठियों त्रामी त्राभ लग्गे त्रकस जंगे ऊपसी॥ हुय रीट हक्कं त्रेह लक्कं जै किलकं जोगणी। वंका गरजो खड़ग वज्जो सक्ति रज्जो सक्कणी॥४॥

१—जोड़े॰ = इस तरह अनेक युद्ध युक्त किए गए। जब तहवरखान ने दौरा किया ते। नागनेवाली मारवाड़ की प्रजा ने पहाड़े। मे अपनी स्थिति की।

२-कुंडाव्रह = एक ग्राम का नाम । उन्न ग्राम का राठौड़ कुंभकर्ण का ग्रुत्र न्पिंह । गुढो = रचास्थल में समूह बनाकर । सद्धरी = दृढ़ । ऊदाहरी = उवा का वजन अर्थात् अदावत राठौड़ । सकज्ज = काम करनेवाला ।

३— सदरा = वीर पुरुषों की नमय वनी श्रीर पक्के मनुष्यों के मुखपर कर्ति वर्छ।

— रप्रसा श्रमंख्य सेना के। श्राई देखकर श्रपनी रीति के। मानकर स्माग उठ खड़ा हुस्म। श्राभ = (श्रम् ) श्राकाश। श्रकस = श्रकस्मात्, श्रम्भा प्रियों ने युव में। कपसी = शोभा देने लगा। रौद्र = भयंकर हाम निर्दा है। ग्रेट लक्क = प्रतना श्रादि श्रहों की ललकार। किलक्क = निर्मान किरामां का बन्ती है। यके बीर गर्जना करते हैं, तलवार वजर्ता रे. गर्नि श्रीर नामिना पर्जा देती है। वीतां श्रधूरां वार पूरां वेध स्रां वचए।
सेले प्रहारं धार सारं मार मारं मचर॥
वग्गा खड़गो दुहूँ वग्गे काळरगे वीरयं।
श्रह्मरां उमंगे दूर श्रंगे चाव रंगे चीरयं॥॥॥
उर कीप श्रांगे श्रपमांगे सिद्ध जांगे सहयं।
श्रोपे श्रखाड़े गे उडाड़े रूक भाड़े रहयं॥
हिर गयण रत्थं ताण हत्थं वाधि कत्थं वेणियं।
वाजे सचाळी कुंभवाळी रक्खवाळी रेण्यं॥ ६॥

#### दुहा

घड़ उन्मे घड़ियाल ज्यूं, घट घट वग्गा घाव। रज रज हुयगो रूपसी, सुजड़ां कुंभ सुजाव॥७॥

प्—वीता॰ = श्रधूरों के मरने पर, वेध = युद्ध में पूरे शूरवीरों के वार होते हैं। सेले = भाला। सारं = तलवार। दुहूँ वगों = दोनों तरफ। काळ॰ = वीररस में रॅंगे हुए वीर काल के से दिखाई देते हैं। श्रह्णरां = श्रप्सरा। चाव = उत्साह।

६—सिद्ध = जैसे सिद्ध का शब्द वृथा नहीं जाता वैसे उनका के। वृथा नहीं जाता। श्रोपै = शोभा देते हैं। श्रखाड़ें = युद्ध में। गै = हाथियों के। भगाते हैं। रूक = तज्ञार। रह्यं = दॉतों पर भाड़ते हैं। हिर् = सूर्य श्राकाश में रथ के। खींचकर हाथ बढ़ाकर बचन से कहता है कि कुं भकरणवाला (रूपसी) युद्ध में जो लड़ रहा है, राजा का रखवाला है।

७—घट० = दोनें। शरीर घड़ियाल के जैसे हैं; श्रंग अंग पर प्रहार हो रहा है। अंत में कुंभकर्ण का पुत्र रूपसी तलवारों में करण कृश हो गया।

श्राद विखे उदाहरी, दळ श्रायां पतसाह।
रिण लड़ पिड़ियों रूपसी, सुणियों श्रवरँग साह।। ।।
छुत्री सो श्रासोज सुद, सतरे सँमत वखांण।
कृंडाद्रह लड़िया कमँध, श्रसपत्तो सूँ श्रांण।। ६॥
श्रसुर पड़े रिण श्रांगणे, श्राठ श्रने श्रठत्रीस।
धने नरे केहर जिसा, पिड़िया श्रठी पचीस।। १०॥
इति श्री राजकपक में रूपसी कुंभकरणीत कांम श्रायों
संमत १७ से ३६ छुतीस चतुर्थ प्रकास।। ४॥

प्राद० = पहले विखे में ऊदावत रूपसी वादशाही सेना आने पर रण में लडकर गिरा।

६—सवत् १७३६ श्रांश्विन मुदी में राठौड़ क् डाद्रह शाम में श्राकर बाद्याह से संदू

१०—श्रमुग० = मुसलमान रगागण में ४६ गिरे। इधर धना श्रीर नरा श्रीर फेंद्र जैसे पर्चास सैनिक गिरे।

# छंद चौसर

इण पर तहवर खांन श्रङ्घायो विचित्र हुवो छड़तां रस वायो। सिर हिँदवांण तणे रीसायो श्रीरंग पीठ छगेहिज श्रायो॥ १॥

#### दुहा

इंद्र धरा वज ऊपरै, ज्यां पेले जळ जाळ। धर हिंदू सुर पीड़वा, श्राया चामर श्राळ॥२॥

## छंद बेश्रक्री

श्रौरँग साह छत्री से श्रायो डर राव रांग लगो श्रसहायो। संख्या विग लीधां दळ साथे मारग पड़े पहाड़ां साथे॥३॥

१—इगा पर = इस प्रकार । श्रद्धायौ = कटुवचन न सहनेवाला । विचित्र = मुसलमान । रस वायौ = वीररस मे,बावला हो,गया । तणै = के। रीसायौ = कुद्ध हुश्रा।

१२—इंद्र॰ = इंद्र ने व्रजभूमि पर जैसे जल-समूह पेल दिया था, वैने पृथ्वी में हिंदू और देवों का पीड़ित करने के लिये। चामर श्राळ = मुसलमान श्राए।

३--छत्री से = संवत् १७३६। श्रसहायो = बुरा। दळ = सेना।

रथ गज पायक श्रवर तुरंगां श्रचळ सिखर थळ छोजे श्रंगां। गज श्रस गहण नदी गुडळावै जळ सर प्रबळ श्रोछ पळ(ग्र) जावै ॥ ४॥ मुहम प्रकोप उदैपुर माथै सातेइ सहण थया किर साथै। वेसांमी लीजे **ज**ळ लार्घा छीजै जंतु प्रजा पुर छीजै।।४॥ भुर घण घटा जिही मग छायौ श्रोरंग वळे श्रजेगढ श्रायौ। चाढे देग नेग चढढाया मीरां ख्वाजा पूज मनाया ॥६॥ मन भ्रमिया सुरा कीप महाने थयौ सीच सब हिंद्सथाने॥

४—श्रचळ = पहाड़े। के शिखर टूटकर स्थल बन जाता है। छीजै = हीण होने हैं। श्रस = (श्रश्व) घेड़े। गहण = (गहन) कॅडी निदयों गुदला जाती हैं। सर = बड़े तालाबों का। श्रोछ = श्रोछापन, श्रहपता चली जाती हैं।

५— मुहम = सेना की चढ़ाई। सातैइ॰ = मानों सातो समुद्र साथ हुए। लाधा = मिलने पर। वेसामी = विश्राम।

६—धुर॰= उत्तर दिशा की मेघ की घटा के समान। मग=मार्ग में । वळे=फिर। अजैगढ=अजमेर। नेग=सदा के रीत्यनुसार पदार्थ देना।

मन॰ = वादयाह के महान् केाप का सुनकर सबका मन भ्रम-युक्त हो गया।

## दुहा

श्रस्पत्ती श्रजमेर गढ, रहियो पांच दिवहस।
त्रो मग चीतोड़ रें, छूटी जांण श्ररस्त ॥ ७॥
वग्गा भड़ मेवाड़ रा, सीसीद्या श्रह सार।
श्राहं दिस कळ सज्जली, चळाचळी संसार॥ ६॥
सीसोद्या सुरतांण सं, दुजड़ श्रकासे हंद।
धर कारंजां छोडियां, किम खूटे सामंद॥ ६॥
उण वेळा चळ श्रग्गळा, दळ राठोड़ दुवाह।
मेघ थमा सीसोदियां, लगी लाख श्रण थाह॥ १०॥

### छंद छपय

श्रगसत विण श्रांग में, कवण सामंद्र पयाले श्रण संका विण हर्ण, कवण संका पर जाले। कवण श्रखैवड़ विगर, प्रते सागर सिर सोभे कवण विनां सुखदेव, देव माया नह लोभे।

७—श्रसपत्ती = ( श्रश्वपति ) बादशाह । तूटौ = चला । जांग = मानों । श्ररहत = श्राकाश ।

द—वगा = लड़े । सार = तलवार लेकर । कळ = (कलह) युद्ध । सञ्जळी = शुरू हुआ ।

६—दुजड़ = तलवार । इंद = हद, निरविध । कारंजा = जलयंत्र । १०—उगा वेळा० = उस समय बल में श्रय्रणी समर्थ राठौड़ों की सेना

सीसादियों के जा श्रपार दावानल लगी थी उसके लिये मेघरूप हुई।

११-श्रासत = श्रास्त्य मुनि। श्राग मैं = अधिकार कर सके, दवा सके। पयाळें = पाताल में पहुँचे हुए, श्रित गंभीर। श्रण संका = निःशंक। हण् = हनु-सान् के बिना। पर जाळें = दग्ध करै। श्रखेनड़ = श्रच्य वट के। विगर = विना।

सिसमार चक्र घ्रुव विण सु तो, भजै न कुण रिसि गण भ्रमण। श्रंगमें साह श्रवरंग सं, कमँधां विण चाळौ कवण॥११॥ जवन पेख सिर जोर. दियौ छुत्रपती छिपाए भसम जांण भारियौ, श्रगन कण जतन उपाए। सस्त्र वांध हरि सुमर, देह धर प्रीत श्रदावै समै तेण साहंस, जेण मापियौ न जावै। श्रादर विरोध श्रवरंग सं, थिरस वोध सुर थिणयौ जधरां भडां श्रजमाल रां, श्रसुरां डर ऊथिणयौ अधरां भडां श्रजमाल रां, श्रसुरां डर ऊथिणयौ।१२॥ चित्त साह चितवै. भौग इक राह निभ्रमां खुरासांण धमसांण, रांण घेरियौ मुहम्मां। दल गहवर ऊलटा, खांन तहवर सारीखा महा सोच मेवाड़. ईख, मेछाड़ श्रणीखा।

सिसमार चक = शिशुमार चक (खगोल) में ध्रुव के विना सप्तर्षिगण किसके चारों श्रोर भ्रमण करें। अगमै = स्वीकार करें। चार्ळों = युद्ध।

१२—छत्रपती = राजा (अजीतसिंह) को। भसम = (भसम) राख, मानों राख में दवी हुई श्रीम के करण का यल किया। देह० = पृथ्वी की प्रीति से देह का दावा छोड़ दिया। समै० = उस समय का, जिन (राठोड़ों) के साहस का माप नहीं किया जा सकता था। आदर० = औरंगजेब में आदर का विरोध और इष्टदेव में हढ़ ज्ञान लगा दिया। अधरां = जैवे। स्थिपयी = उठा दिया।

१६—चित्तं = वादशाह पृथ्वी पर भ्रमरहित एक धर्म करने के लिये नन में विचार करते हैं। खुरासांण = वादशाह से। तमकं ए = पोर युद्ध। महम्मां = युद्ध-यात्राश्रों से। गहवर = नाम है। एनि तहतर = तहवर जान नाम है। इनका करक मेवाड पर उलट पड़ा। मेना = किन्हों थे। श्रकीखा = जिनके मामने देखा न जाय।

पतसाह रहे गह पूरियो, सुर निराहपण संधियो खित गई ठौड़ ठौडां खबर, बळ राठौड़ां बंधियो।।१३॥ साह खबर सांभळी, रीस ऊछ्छी वारूते सादूळे सुख ढांण, जांण बतलायो स्ते। सोर श्राग सपरस्स, किना वड़वाग श्रकारी माग हूँत सामंद्र, ध्याग वरतण उर धारी। इम कोप लोप श्रवरंग रो, विण सोनंग दुरंग विण इळ करें कवण मंडे श्रड़ी, जग धड़धड़ी प्यांण जिला॥१४॥

#### दुहा

विकट विहारी, वंकडो, जाळंघर गढराज। सो राठौड़ां घेरियो, जोड़े सेन सकाज॥१५॥

गह पूरिया = गर्व से भरा हुआ। निराहपण = निराशपन। संधिया = साँध लिया, घारण कर लिया। खित = ( ज्ञिति ) पृथ्वी में।

१४—सांभळी = सुनी। रीस = क्रोध। ऊछुळी = वृद्धिगत हुई। वारूते = उस समय। सादूळे॰ = मानों अपने ढांण = स्थान में सुख से साए हुए सिंह के। ललकारा, मानों वारूद के। अभि का स्पर्श हुआ। मानों अकारी = तीक्ष्ण बड़वानल उठी। मानों समुद्र ने मार्ग से आगे बढ़ने का मन में विचार किया। इम॰ = औरंगजेव के के।प के। लोप कर (चांपावत) सानंग और (करणोत) दुर्गादास के विना पृथ्वी में कौन है कि जो बादशाह से अड़ी करें = जुटे, कि जिसके प्रयागा में जगत् घड़घड़ी = कंपायमान हे। जाता है।

ं १५—उस समय जालंघर = जालारगढ़ का राजा विकट श्रोर वंका विहारी पठान था, (विहारी मुसलमानों की एक जाति है। विहार की तरफ से श्राए थे, इसिलये विहारी कहलाते हैं। श्रभी राघनपुर में हैं।) राठौड़ों ने श्रपनी श्रच्छी सेना के। जोड़कर उसे घेरा।

# छंद वेश्रक्षरी

पातसाह ग्रह राह तणी पर
प्रगटे हिंदु सुधाकर ऊपर।
श्रारभे श्रित फीज श्रकारी
दिल्लीपत पूर्गी दहवारी॥१६॥
कूंपी उगर तठे मृत कोड़े
उदियासिंघ जेही पिण श्रोडे।
रोदां कटक श्रटकिया राहे
सांवळ सुत जुटी पतसाहे॥१७॥
कमॅध घड़ा पूरे किळवांणी
पड़ियो चाढ मुरद्धर पांणी।
इण पर साह उदेपुर श्रायी
श्राजमसा चीतीड़ रहायी॥१८॥

१६—ग्रह राह = वादशाह राहु ग्रह के समान है। हिंदु सुधाकर = जो हिंदू रूप चंद्रमा पर प्रकट हुआ है। अकारी = तीच्ए। दहबारी = मेवाड़ में उदयपुर के समीप दहवारी नामक स्थान है, वादशाह वहाँ पहुँचा।

१७ - क्ंपी॰ = क्ंपावत उग्रसिंह वहाँ मृत्यु के उत्साह से बादशाह से जुटा श्रार मीवळदाम का पुत्र उदयसिंह भी उसी के सहश है। इनके। मुसनमानों की सेना ने मार्ग में रोका।

१८—कमेंघ घड़ा = राठौड़ा की सेना ने। पूरे = पूर्ण किया अर्थात् नृप्त किया। किलवांगा = मुसलमानों की सेना के। पड़ियो = गिरा, मरा। पांणी = क्रांति। इरा० = बादशाह उदयपुर आया और आजमशाह ये। चीतीह रहा।

श्राई खबर जरां श्रणचीती
विहारियां में करड़ी बीती।
श्रे राठोड़ प्रकाप श्रद्धाया
उपर गढ जालंधर श्राया॥१६॥
दिल्लीनाथ मदत इत दीजे
लड़तां चार फतेखां लोजे।
क्रच कियों सुण, छोड कमायों
श्रीरंग फेर श्रजेगढ श्रायो॥२०॥
करवा एक राइ मन कोधों
लेख प्रमांण घेख वत लीधो॥।

### दुहा

श्राप श्रजैगढ श्राविया, माप जके श्रसमांन। वेग सिहाय विहारियां, मेले मुकरव खांन॥२१॥ डंड विहारी राठवड़, श्राया सोजत सीस। थिर जोधांणा घेरिया, किर त्रकुटाचळ कीस॥२२॥

१९—जरां = जब । करड़ी बीती = किंठनता पड़ी । श्रद्धाया = आच्छादित, भरे हुए।

२०—लड़ता० = लड़ते समय। फतैर्खां निहारी के। संभाजना चाहिए। कमायौ = प्राप्त किए हुए ( उदयपुर ) के। छे।ड़कर। श्रजैगढ = श्रजमेर।

एक राह == सबका एक मुसलमान धर्म में करने का मन किया। खैख = फरमान के मुताबिक। धेख = द्वेष का नत धारण किया।

२१—माप = जो आकाश के। माप सकता है। सिहाय = सहायता करने के लिये। येले = भेजा।

२२—डंड = राठौड़ विहारियों केा दंडित कर। सीस = जपर। किर = मानों। त्रकुटाचल = लका का पहाड़। कीस = बंदरों ने।

सीवायत इँद्र साह री, राव दिसी तिए वार।
गीयंदास पमार सँग, पृगी वेग पुकार।।२३॥
प्राखी गोदै इंद्र सं, विध सारी वधणीर।
तुरत विवारी कूच री, सोच न धारी श्रौर।।२४॥
श्रीज तणे दिन हिस्सिया, दसमी श्राया थेट।
वरस छत्रीसे सुकळ पख, जेठ महीने जेट।।२४॥
सुणे दमंगळ देस री, कूच कियो वस रात।
मंडोवर डेरा किया, एकादसी प्रभात॥२६॥
सुणो भड़ां श्रजमाल रां, श्राया राव चलाय।
भड़ां सकाजां मारकां, वणी गरज्ञां श्राय॥२०॥
वोले भांण मुकन्न तण, जोधो भड़ां समेत।
सांमधरम्यी ज्रंक में. कमी न राखी खेत॥२०॥

२२—सौवायत = राव इद्रसिंह के स्वेदार ने राव की तरफ पॅवार गोयंददास का भेजा।

२४—श्राखी = कहा । गोदै = गोयंददास ने । विध = हकीकत । सारी = सव । वधगौर = उस समय राव इंद्रसिंह वधनार (मेवाड़) में था, वहाँ जाकर । धारी = विचार किया ।

२५—घेट = खास जाघपुर। जेट = ज्येष्ठ मास। जेट = ज्येष्ठ, बड़ा (राव इंटसिंह)।

२६—मुगो = नुनकर । दमगळ = वखेड़ा, उपद्रव । वस रात = गति में टहरकर।

२७—श्रजमाल रा = श्रजीतसिंह के । सकाजा = काम के. श्रव्छे । गरङा = गर्ज, चाह । श्रव्छे मार के सुभटों की चाह हुई।

रूप-मांग्० = मुक्त का वेटा. भांगा। जीधौ = जोघा शाखा का गटीर । जूंक में = जुक्त में प्रयात् युद्ध करने में। खेत = रणचीत्र में।

वोले वंका राठवड़, सोनँग श्राद दुरंग।
खळ श्रायो पूर्गे दिवस, सूरज ऊर्गे जंग॥२६॥
खेतासर रिव ऊगतां, छायो व्योम गरह।
वांना देठाळे भया, थया नगारे सह॥३०॥
करण निवेधी बेघडा, सेधी सांम छळांह।
श्रस तौरे सांम्हा किया, फीरे सेळ फळांह॥३१॥

### छंद नाराच

तुरंग वग्ग फौर तौर श्रीर वात रहसए।
श्रेड़े धड़े दुहूँ घड़े चड़े कड़े श्ररस्स ए॥
उचार मार मार वार वार सूर उचरे।
हुई किलक वीर हक पै उचक हैं मरे॥३२॥

२६ — खळ = शत्रु । पूगे दिवस = जिसके दिन पूरे हो गए हैं अर्थात् मृत्यु आ गई है ।

३०—स्वेतासर = एक ग्राम का नाम है, जो जोधपुर से वायव्य के। १४ के।स है। व्योम = श्राकाश। वाना = वीर भटों के चिह्न। देठाळ = परस्पर दोनों सेनाश्रों की दृष्टि मिली। सद = शब्द।

३१—ितवेघी = नैवेद्य करने श्रर्थात् खा जाने यानी मारने के लिये। सेघी = श्रीर स्वामी का युद्ध सिद्ध करने के लिये। श्रस = घोड़े। तौरे = चलाकर। फौरे = फिराया भालों के श्रय के।।

३२—तुरंग० = घोड़ों की बागे फेर उनका चलाया। श्रीर वात रस्सए = दूसरी बात श्रर्थात् युद्ध के रसिक। श्रड़े धड़े = थोक बाँधकर भिड़े। दुहूँ घड़े = देानों सेना के। चड़े कड़े = लगे हुए। श्ररस्स ए = श्राकाश मे। वार वार = बारंबार। किलक = किलकारी। पै = पैर। हैहय = घोड़े।

सिले नित्रीठ वेग रीठ खाग रीठ मचए।
निरिक्ख धीर खेत वीर प्रेत वीर नचए।।
वर्जंत घाव जूसणे निहाव उट्टवेशियं।
सँग्राम पंड केरवै कि खंड बांण सेशियं॥३३॥
प्रहार सेल पिजरे उसेल खंग पेलणी।
सिलाव वेग जांण मेघ दामणी सकेलणी॥
प्रजीत प्रीत काज वांण जीत जीत उचरे।
विया उठी प्रणीक हाव जैत राव बजरे॥३४॥
जुड़े पड़े लड़े मुड़े थुड़े प्रनेक जंग में।
प्रनेक उकटे मिटे कटे तुटे सु ग्रंग में॥

३३—िनत्रीठ =िन:शंक । वेग रीठ = वेग से शस्त्र चले । खागं रीठ = तलवारों का घोर युद्ध हुआ । खेन = युद्ध चेत्र में । वीर = धीर वीरों के देखकर । यीर = प्रंत और वीर नाचते हैं । वजंत घाव = डंके पड़ने से नक्कारे वजते हैं । जूसणे = युद्ध में । निहाव = युद्ध में । उट्ठ-वेणियं = वाणी होती है । एंड कैरवै कि = क्या पांडव-कौरवों का संग्राम है ! किंवा परशुराम और वाणासुर का युद्ध है ! (खंडपरशु परशुराम का नाम है उसके एक देश का कथन है )

इ४—सेल = भाला । विंजर = शरीर में । उभेल = जोर से बढ़ाकर । सिंग = चे हैं के । सिळाव वेग = विद्युत् की रेखा के समान वेगवाली । जाग = मानों । दामणी = विद्युत्, विजलों । सकेलणी = तलवार । (नकेला जाति के लोहे से वनी हुई तलवार उत्तम होती है )। बांण = चागी । विया = दूसरे । श्रणीक = सेना के। ढाव = ठहराकर । जैत राव = राव इंद्रमिह को जय । वज्जरे = वोलते हैं ।

३५-युउँ = भिट्ते हैं। अकटै = उकटते हैं श्रर्थात् श्रागे बढ़ते हैं।

खड़ाखड़ी चरम्म ते भड़ाभड़ी खड़गा रा। गळे बळाबळी दळे करे बळी गरजा रा॥३५॥

### दुहा

खेतासर रिण खेत में, चांपो चाड श्रजीत।
साहव मथुरादास तण, पड़ियो दाख प्रतीत ॥३६॥
वागी खग्गां बे घड़ी, ज्यां वज्जे घड़ियाल।
पाव न मंडे राव पिड़, गौ छंडे रिण ताल॥३०॥
जीता भीच श्रजीत रा, ईदै पाई हार।
त्रास परक्ले देस री, श्रास तजी तिण वार॥३८॥
वरस छत्रांसे जेठ छुद, तेरस सोम प्रभात।
खेतासर तज हिस्स्यो, राव सुरद्धर तात॥३६॥

हित श्रीराजराजेश्वर महाराजा श्री श्रभयिधजी रौ जस राजरूपक मै राव पतजे (ने) पातसाह मनारथ भंग पंचम प्रकास ॥ ५॥

मिटै = मरते हैं। चरम्म तैं = ढालों से। गळे = गिल जाते हैं। बळा-बळी = चारों श्रोर। दळे करे = चूर्ण करके।

३६ = चापो = चापावत । चाड = सहायता मे । साइब = साहब सिह मथुरादास का पुत्र । पड़ियौ = मरा । दाख = दिखलाकर ।

३७—वागी = तलवार बजी। बे = दे।। ज्या = जिस तरह। मडे = रोपे। राव = इद्रसिंह। पिड़ = युद्ध में। ताल = समय में।

३८—भीच = भट। ईंदै = इद्रसिंह ने। परक्ले = देखकर। वार = समय। ३९—संवत् १७३६ ज्येष्ठ सुदि १३ से। मवार के। प्रभात-समय में खेतासर के। छोड़कर मारवाड़ का राव तात = जल्दी चला गया।

# छंद वेश्रक्खरी

खेतासर फिर राव खिसांगौ खड़िया देखवा सिवांगौ। चळ इस पर कमेंघ सिवांसे श्रावै साह दिस फेर हलावै॥१॥ जवनां पत सारी सुर्गा खबर वळ घेरे जाळोर विहारी। चाव कमधजां लागौ लडवा भूप सवाळख चौड़े भागौ ॥२॥ दिन दिन जोर वधै बळ दाखै श्रांग श्रजीत तगी मुख श्रासै। वादै सो हारै समवादी सोवै सोवै वधे फिसादी॥३॥

१—खिसाणौ = लिजित हुआ । वळ = फिर । खिड़िया = घेड़ि चलाए । सिवाणौ = ग्राम श्रौर प्रांत का नाम है । यहाँ का किला अत्यंत विषम है । इसम = मेना । साह॰ = वादशाह की तरफ फिर चलाते हैं ।

<sup>्—</sup>घेरे० = राठौड़ों ने जालोर के विद्यारियों का घेरा । चाव = उत्साह ।
कमयजा = राठौड़ों का । भूप सवाळख = सवाळख नागोर प्रांत का
कहने हैं। मंस्कृत शब्द सपादलच्च है। सवाळख का राजा इंद्रसिष्ट।

३—दाखें = दिखाते हैं। श्रांण = श्राजा। श्राखें = कहते हैं। वादें = जो याद (युद्ध) करता है यह बरावर का हार जाता है। सोबै॰ = सूबे मुचे में फमाद बट गया है।

त्रीरँग सुण दाखी मुख ऐसी

जो श्रव करूँ सु देखी जैसी।

श्रीरँग सुण श्रत कोप उचारे

इंद्रसिघ सं निजर उतारे॥॥॥

सित्तर खांन बहौतर मीरां

श्राइस दाखे सास श्रधीरां।

द्रह पण करख बाज छख दावे

देखी छावी श्रांख दिखावे॥॥॥

गह फौड़ेवा चणी गरब्वे

कुंजर कूं कीड़ी पग दब्वे।

ए विण खून हमारे श्रागे

जंगम तें सुर के ध्रम जागे॥६॥

मीरेखांन चडी रण मंडी

खळ पकडी मारी बळ खंडी।

४—दाखी = कहा । निजर उतारे = दृष्टि फेर ली; कुपादृष्टि थी, वह जाती रही।

५—सित्तर० = सत्तर खान और बहत्तर श्रमीर बादशाह के मातहत हैं, उनका उतावला श्वास लेते हुए बादशाह यह श्राइस = श्राज्ञा दाखै = फरमाते हैं कि देखा, लवा (एक प्रकार की चिड़िया) हड़ता घरकर बाज का देखकर जोश की श्रॉख दिखाता है।

६—गढ = गढ़ के। तोड़ने के लिये चना गर्व करता है श्रीर चींटी हाथी के। पैर से दबाती हो, वैसे ये विना श्रपराघ हमारे श्रागे खड़े हुए हैं। जंगम = एक प्रकार के साधु जो देवों के। नहीं मानते हैं। जंगमों से देवों का धर्म जागरित होता है।

७-हे अमीरो और खान लागा ! युद्ध-यात्रा की तैयारी, करा, . श्रीर

बोल पठायो खांन तहव्वर उठे पौरसी पूत श्रकव्बर॥॥

वोले साह सुणंते वेटे

खाटी बीच गंण चै खेटे॥=॥

प्रथम करो यां रै सुज पहें।
भारती बाज चिड़ी जिस्र भारती।
यांने पकड़ निजर मी श्रांणी
रिण गुण पछै सँभाळूं रांणी॥६॥
हुई सुरद्धर ऊपर हहां
महा श्रम्बळ जोर मुगहां।
पेख खड़ा सभ लक्खां खूरां
भीड़ बगत्तर श्रंगां भूरां॥१०॥

युद्ध का आरंभ करे। खळ = शत्रु के। बोल = ऐसे कहकर। पौरसी =

प्रसाटी = विजय प्राप्त की । राण चै = राणा के । खेटै = युद्ध में ।

६—या र सुज पल्लै = इन्हीं की तरफ । मल्ली॰ = इन (राठीड़ों)
के ऐसे पकड़ी कि जैसे बाज चिड़िया के पकड़ता है । निजर = दृष्टि में ।
मी = मेरी । रिण॰ = पहले इस युद्ध की गिना । सँभाळू = राना की स्वयर लूँगा।

१० - इल्लां = सेना का प्रयाण । श्रप्रबल = श्रत्यंत बलवान् । । । व्यान् । मृरा = मन्लमान । भांइ = पहनकर । भूरा = गौर वर्णवाले वीरों ने ।

साजे सार छत्रोस सिपाई
त्यार हुया रण मंडण ताई।
पाखर तुरां गयंदां पाखर
भूम परां सम जांणे भाखर॥११॥
साहजादे निज श्रंग सनाहे
मांगे खाग दरग्गह माहे।
वोल खवास तास कट वंथे
कर डाढी धर सीस कमंथे॥१२॥
तैसी भिलै भिलम मुख तहे
पूरण ससि कर श्रहण प्रगहे॥
कट धर तूण कवांण करीसै
दुसह महा श्रंतक तक दीसै॥१३॥

११—सार = तलवार । छत्रीस = छत्तीम, च्रिय वंश । रण मंडण = युद्ध के भूषण । ताई = आतताय। अर्थात् शस्त्र हाथों में लिए हुए । तुरा = वोड़ों के । गयंदा = गजेंद्रों पर पाखर डाले हुए हैं । भृम० = वे ऐसे मालूम होते हैं मानों पच्च-सहित पर्वत है ।

१२—सनाहे = बख्तर टोप धारण किया। दरगह = बादशाह के दरबार मे। बोल खवास० = खवास के बुलाया, उक्ते उसकी कमर बँधाई। सीस कमषे = राठौड़ों के ऊपर।

१३— भिलम = एक प्रकार का टोप जिससे शाहजादे का मुख ऐसा दीखता है कि मानो पूर्ण किरणवाले चद्रमा के ग्रहण लगा है। कट = (किट) कमर । तूण = भाथा । कसीसै = खींचता है। अतक तक = काल के समान।

धांम सलांम पिता सुंधारे श्रायौ वाहर गयग् श्रधारे। वस धर फील कियौ फिलवांगी ब्रारोह्यौ सीढी पग **ब्रां**गै॥१४॥ साथ निहाव थयौ नीसांगे जग सामंद्र मथांगे जांगे। मुग्गल तुंग चढे ससमाथां सेन हडव्वड़ एकण साथां॥१५॥ वाधे फौज श्रकच्चर वाळो नीरश्र जांग पलट्टे नाळी । प्रवळ रजी ऊठी चहुँ पासा ऊडी भौम कि मिलग श्रकासां॥१६॥ दिस मारू खुरसांग तगा दळ वाधे जांग प्रले चा वहळ। त्रण तर थळां सिखर खुर तूर्ट फीजां घसां परव्वत फूटे॥१७॥

१४—गयण श्रधारे = श्राकाश के। धारण करता हुआ। फील = हाथी। फिलवाण = महावत। श्रारोह्यों = चढ़ाया।

१५—निहाव = शब्द । नीसार्ग = नकारे का । जग० = मानों जगत् रूप समुद्र के। मंथन करना शुरू किया है। ससमाथां = सामर्थ्यवाले ।

१६—वाषे = वढ़ी । नीरध॰ = मानों समुद्र की । नाळी = नहर चली । रलो = रल, धृलि । भीम = पृथ्वी । कि = क्या, मानो ।

१७—दिन मारु = भारवाड़ की तरफ । खुरसांग् = मुसलमानी का । प्रलेचा = प्रलय के । तर = (तरु) बृज् । थळा = स्थलों में । घसा = प्रविच्छित्र चलने ने ।

त्राडे फट वट पड़े त्रपारां त्रागे पाछे पार न ग्रारा। म्रग मुभे सांभर सस माहे सिंघ न जाय सके बळ साहे॥१८॥ कंक ककी मु(भू)त चीळ कुळंगां ग्रंबरचर सर छेदे ग्रंगां।

प्रथी गगनचर जांग न पावे खित लख जांतु श्रमख मख खावे॥१६॥ श्रमबर पंथ सुगो ऊताळा बळिया कटक तहव्वरवाळा। धर तज रांग तगी सुग धाया ऊपर मेछ सुरद्धर श्राया॥२०॥ चम् श्रकब्बर लोक सचेळो। भिळियो खांन तहव्वर भेळो।

१८—श्राड फट = श्राड़े मार्ग फटकर। वट = मार्ग। पड़ = हो जाते हैं। पार न श्रारा = वारापार नहीं है। म्रग० = (मृग) हरिया, सॉभर श्रीर सस = खरगोश, ये सेना के अंदर फॅस जाने से श्रमूभते हैं। सिघ• = सिह बल को धारण करके जा नहीं सकता है।

१९—कंक = काँक | ककी = कौआ | भृत = (परभृत ) केायल | कुलंगां = (कुलिंग) एक प्रकार की चिड़िया | अंबरचर = श्राकाश में फिरनेवाले पित्वयों के अंग बागों से कट रहे हैं |

२०—विळया = पीछे फिरे। राग तगा = महारागा की। २१—चमू = सेना में। सचेळौ = बलवान्। भिळियौ = शामिल

श्रोपे जांग प्रते श्रहनांगे एकठ महरा थया दोय श्रांगे ॥२१॥

### दुहा

द्व लगां वन श्रंतरे, हुटे पवन श्रहेह।
धूम दिसा तिम धुंधले, व्योम विरंगे खेह।।२२॥
प्रज कंपै तारे छिपै, रन जंपै दिन रात।
श्रंगां श्रागस केत ज्यों. भड़ लग्गों वरसात॥२३॥

### इंद हराफाल

जग श्रासवास श्रज्यास, दिस विदिस प्राण उदास । नर नार प्रेम श्रनेम, जळहीण जळचर जेम ॥२४॥ उर त्रास पार न वार, चित डरत करत विचार। जग धिनी पंखी जात, सुख पंख जेण सु गात॥२४॥

हुआ। श्रोपं = शोभा देता है। जाग = मानों। श्रहनांगाँ = चिह्न-वाला। एकट = (एकत्र) इक्हें। महग्ग = समुद्र। श्रागाँ = श्राकर।

२२—दव॰=वन में दावानल लग जाय । श्रहेह = प्रबल । विह = रज से।

ग्न-जर्ष = कहतं हैं। अगा = शगरो पर। श्रागस॰ = (श्राग्न) यालों की चाटों से वरतर श्रादि में जो श्राग्न उत्पन्न होती है वह केतु के जैसी हैं श्रीर यास्रों की भड़ी लगी हैं वह बृष्टि की भड़ी सी है।

२४—श्रासवास = रहना । श्रज्यास = विश्वासरहित हो गया है। नग्र = स्त्री-पुरुष की प्रीति नियमरहित हो गई है।

२५—नास=भय। धिनी=धन्य। पंखी जात=परिंद। जेगा= विनक्ति। गात=(गात्र) शरीर पर।

इक कहै चीटी पह, छित लखी सुख अण्छेह।

वस रही सँग परवार, धर विवर घर निरधार ॥१६॥

इक कहत मेद अथाह, गिण मच्छ कच्छप प्राह।

जल गहर सागर जोर, तिण बीच थाह न तोर ॥२९॥

इक कहत गिरवर पह, दरसंत सब लघु देह।

अव वरण बांण सरीर. इम कहत दुरत अधीर ॥२८॥

उरदेव समरथ एक, उतपात पेख अनेक।

असहाय थांन अपार. विधि भरम कम विसतार ॥२६॥

उल सरव वल वे कांम, रखवाल सीताराम।

### दुहा

मेंछ उल्रहा मेदनी, फहा जांग समंद। बल् छुटा भड कायरां, देख प्रगटा दुंद्॥३०॥

२६—एह = यह। छित = ( तिति ) पृथ्वी में । श्रगछेह = श्रपार। परवार = ( परिवार ) कुटुंब। घर विवर = पृथ्वी के बित्त में । निर-घार = निश्चय करके।

र७—अथाह = अपार। गहर = गंभीर। थाह न तेर = पता नहीं।
र= गिरवर एह० = ये पर्वत सब छोटे शगीर के दिखाई देते हैं।
तात्पर्य यह है कि सेना के पैरों से ट्रटकर पर्वत छोटे हो गए हैं। अव० =
सबके अच्चर, वाणी और शरीर ऐसे कहते असह्य और धैर्यरहित हो गए हैं।

२९—उरदेव = हृदय में रहनेवाला एक अंतर्यामी ममर्थ रहा है जो अनेक उत्पातों के। देख रहा है। थांन = मंदिर सहायतारहित हो गए हैं। विधि॰ = ऐसे भ्रांति का विधान क्रम से विस्तार पा गया है। कुल और जल सब निकम्मे हो गए हैं।

३०-भड़ कायरां = कायर या हात्रों का । दुंद = ( इंह ) युद्ध।

तिण वेळा तारण तरण, गिरधारी गोपाळ।

सिळियो उर भ्रम मेटवा, हिंदू भ्रम रुखवाळ ॥३१॥

प्रह वंश्रे सोनँग दुरॅग, तेरह साख कमंध।

या में साहस श्रिपियो, ज्यां तट कुंभज सिद्ध ॥३२॥

साह विरत्तो माग्वां, ग्राह जही गज वार।

जठे सुद्रसण चक्र ज्यां, रिणम्लां पण धार॥३३॥

ज्यां रण लाखा सीहरे, सिर विण वीर सरीर।

त्यां वग्गा सुरतांण सं, धारे भ्रांण सधीर॥३४॥

तुरक घड़ा नव तेरही, तेरह साख कमंध।

इळ धूँकळ कळि ऊपजे, ज्यां किप दळ दसकंध॥३४॥

३१—तिण वेळा = उस समय। गिरधारी गोपाळ = परमेश्वर है। उर भ्रम मेटवा = यन की भ्राति मिटाने के लिये।

३२—तेरह० = राठौड़ों की १३ शाखाएँ हैं, उनमें से से।नंग श्रीर दुर्गदास मजनूत वेंचे। श्रिष्पयौ = दिया। कु अज = जैसे सिद्ध श्रगस्त्य ने समुद्र के तट के। बल प्रदान किया था।

३२—विरत्तो = (विरक्त ) श्रप्रसन्न । मारवा = मारवाड़ी लोगों पर । रिण्मल्ला = राठोड़ों का । पण = प्रण, प्रतिज्ञा ।

२४-- ज्यां० = जैसे लाखा फूलांगी श्रीर सीहाजी का युद्ध हुन्ना था। त्या = उसी तरह। वगा = लड़े।

३५—घड़ा = सेना । नव तेरही = नौ और तेरह, बाईस २२ । बाद-राह की सेना 'वाईसी' नाम से पुकारी जाती थी । और तेरह शाखा के राठीड हैं। इळ = पृथ्वी में । धूँकळ = उपद्रव । कळि = (कलह) यद । दसर्मध = रावगा। मिल जोधा ऊदा कर्मध, मेड़ितया ससाथ। करनौतां चांपां कनें, मल कूंपा भाराथ।।३६॥ जैतमाल माला जठें, बाला साहस बंध। पण जेता जुध मांधिया, भार धरा धर कंध॥३०॥ देवराज गोगा दया, पातां रूपां पांण। जुंस तणा भर सहिया, उर सुरां ध्रम आंण॥३८॥ धारे उहड़ धांधलां, सांम तणे छल सार। तेरह सालां सँभ मिले, लालां गंजणहार॥३६॥

३६—जेाधा, ऊदा श्रौर मेड़तिया राठौड़ों की शाखाएँ हैं। करणोत, चांपा श्रौर कूंपा ये भी राठौड़ों की शाखाएँ हैं।

३७—जैतमाल, माला श्रीर बाला ये राठौड़ों की शाखाएँ हैं। जेता ( जेतावत ) राठौड़ों की शाखा है। जेतावत शाखा के राठौड़ों ने पृथ्वी का भार कंघे पर धारण करके युद्ध का प्रण किया।

रू—देवराज श्रीर गोगादे राठौड़ों की शाखाएँ हैं। दया = 'दिहया' राजपूतों के ३६ वंशों में से एक वंश है। ये 'दघीचि' मुनि के वंशज हैं। दिहयों का शिलालेख संवत् १०५६ का परवतसर परगना में, किश्यसरिया माता के मंदिर में मिला है। उसमें इनका पूर्वज दघीचि मुनि के लिखकर लिखा है 'कुलं दिहयकं जातम्।' इनको राठौड़ों की श्राघी शाखा भी कहते हैं। पातां = पातावत । रूपां = रूपावत। ये राठौड़ों की शाखाएँ हैं। पांगा = बल। जूंभ तगा। = लड़ने का।

३९—ऊहड़ और घांघल राठौड़ों की शाखाएँ हैं। सांम तर्णे = स्वामी के। छळ = युद्ध के लिये। सार = बल तलवार। संभ = (शमु) सजकर। गंजगहार = नाश करनेवाला।

रिण राठोड़ां श्राधिश्रा, भाटी श्रंग श्रमंग।

इळ छळ सल्ले ऊठिया, घल्ले वाथ निहंग।।४०॥

मच्छर श्रोर न संग्रहे, श्रा मछरी कां श्राद।

श्रदे कमंधां श्रग्गळी, विचन्नां हूँता बाद।।४१॥

ईदा श्राहव श्रागळां, पड़िहारां पण सहा।

हरवल्लां श्रागे हुवा, चढे श्रळलां भल्ल॥४२॥

ख्मांणां सोनिगरां, कर ऊधरा सरीस।

श्राद प्रमांरां साम छळ, श्राया नंस छन्नीस।।४३॥

## छंद पद्धरी

क्लिमांग हले सुरतांग कोप उलटे समंद सम दुंद श्रोप। कमधजां श्रंग ऊतंग कस्स रिग लग्गा जग्गा वीर रम्स॥४४॥

४०--- श्राधिश्रा = युद्ध में श्रर्द्धभाग लेनेवाले । अंग = शारीर । इळ = पृथ्वी में । भल्ले = धारण करके । वाथ = देानों भुजा । निहंग = श्राकाश के।

४१—मन्छर = जिन मत्सरता के। दूमरा धारण नहीं कर सकता है।
मछरी को = चौहानों की श्रादि से प्रकृति है। श्रड़ैं ॰ = राठौड़ों के श्रागे
भिडते हैं। विचत्रों हूँता = मुमलमानों से। वाद = भगड़ा।

४२ — इंदा = पिंडहारों की एक शाखा। आहव = युद्ध में । पण = नियम। हरवल्ला = हरोल में (सेना के आगे) होकर। अळला = घोड़ों पर।

४३—ख्मागा = सीसेदिया । सेानिगरा = चौहानों की शाखा । कचग = कचा ।

४४—ित लमाग् = मुमलमान । हले = चले । दुंद = (द्वंद्व) युद्ध में । घोष = घोषायमान । उत्तग = (उत्तंग) ऊँचे । कस्स = कसकर । जगा = जागन्ति हुआ ।

मच थांम धूम सर सेल मार पड़ त्रास आस आहूँ पुकार। दिन लाख घटे हैं वर द्रक जवनान पड़े निस दिवस जक्क ॥४४॥ घाड़े पुकार पड़ लाखि धाड़ रिव उदय ग्रस्त लग पंच राइ। सालुळे विद्ळ कंदळ ससत्र रँग सेल खगे न मिटै रगत्र॥४६॥ राठाड जुड़ंतां पेख रांग पेरिया भीम श्रंगज प्रमांग। विंध्याचल श्रोले महावीर सभ फौज आंग लग्गे। मधीर ॥४७॥ जवनां राठाडां धुबे जंग उग दिसा भीम श्राया श्रभग। सीसौद कमँघ मिळिया सगाह सादूळ जांग पहरी सनाह॥४८॥

४५—मार = प्रहार । श्रास = श्राठें दिशाश्रो में । है वर = (हयवर) खत्तम धोड़े । दरक = जँट । जक = चैन ।

४६—धाड़ = लुटेरों का समूह । राड = युद्ध । सालुळे = हमला किया। विदळ = शत्रुसेना ने । कंदळ = युद्ध में । ससत्र = (शस्त्र) आयुध । रॅग = भालों श्रीर तलवारों का रगत्र (रक्त) रुधिर का रंग सिटता नहीं है।

४७—जुड़ तां = लड़ते हुए । पेख = देखकर । राग = महारागा ने । पेरियौ = भेजा । श्रोळै = सदृश, श्राड़ में ।

४८ — धुबे = प्रवल वेग से युद्ध हो रहा था। सगाह = संबंधी. हढ़ता के साथ। सनाह = बख्तर।

भड़ भिड़े कमें घ श्ररजन्न भाय
इस दिसी भीम सीसोद श्राय।
प्रतिदिवस श्रकस कंदळ श्रपार
संसार सुणे मेळां संघार॥४६॥
तन ग्रीध महासद मन त्रपत्त
पूरिया रहै नित सगत पत्र।
जवनां समेळ दळ तुरंग जुंग
तिण वार मिळे नह टळे तुंग॥४०॥
भड़िया सनाह तन तुरंग जीण
हुय गया मुगळ दुख दहळ होण।
पड़ भाट थाट छळ राट पाट
दिस्रीस जळे दळ वळे दाट॥४१॥

### दुहा

माच कर्मधां मुग्गलां, यां जुद्धां खग श्राळ। श्रजक श्रपीधां श्रमल ज्यूं, विगा कीधां रगा ताळ॥५२॥

४९—श्ररजन्न भाय = श्रर्जु न के समान। श्रकम = ईब्यों से। कंदळ = युद्ध। ५० — तन॰ = एप्र पित्त्यों के मन महासद = वहुत ताज़े शरीरों के मिलने से तृत है। मगत = शिक्त का। पत्र = पात्र। जुंग = कँट। तुंग = सेना का छोटा समूह।

प्र-भिड़िया = कर गए। सनाह = बख्तर। दहल = भय से। हिंग = जीग हो गए हैं। भाट = शस्त्रों का प्रहार। थाट = समूह। हळ = युद्ध में। राट पाट = नष्ट भ्रष्ट हो गया। जळे = क्रुद्ध हुए। दळ वळे दाट = दादशाही मेनाएँ दट गई।

प्र—माच = घमामान युद्र हुमा। या = इस तरह। म्राळ = छेड़-छाड़ में। श्रवक = चैन नहीं पडता। म्रपीधां = विना पिए। रण ताळ = रण में मैदान किए विना। इंद्रभांण मुकनेस री, ग्रह केवांण तरस्स।

श्रासमांन छिव श्राखियो, भाई भांण सरस्स॥४३॥
तें जोधां छळ भिक्षयो, धणी श्रजी सिर धार।
कळ ळगो जांण कवण, विण वगी तरवार॥४४॥
दिल्ली काल्हे साह सूँ, जोधारां कर भोड़।
श्राडे खंडै विजयी, रिण ग्रंड रिणछोड़॥४४॥
जीधा देखे सांम छळ, श्रा जोधां कुळवट ।
खगा न वगी पाधरी, तां ळगो ऊवट ॥४६॥
हेक धको चौड़े हुवां, श्रसमर करां श्रदोस।
हेरां डेरां वत्तड़ी. डेरां डेरां जोस॥४९॥

प्र—केवाण = तलवार ले। तरस्स = युद्ध की तृष्णा से। त्रासमांन छिव = त्राकाश के। लगता हुआ। आखियौ = कहा। भांण = भांण इंद्रभाण का भाई था। उससे इंद्रभाण ने कहा। सरस्स = प्रीति सहित।

५४—योद्धात्रों में तूने श्रजीतसिंह के। शिर पर स्वामी मानकर युद्ध करना ठाना है; तलवार के बिना बजे युद्ध में लगा कौन जान सकता है ?

५५ — जोधा र एछोड़ का स्मरण कराकर इद्र भाण भाण से कहता है कि कल दिल्ली में वादशाह के योद्धाश्रों से विवाद करके श्राड़ी तलवार युद्ध करता हुश्रा श्रर्थात् वेरोक-टेक तलवार चलाकर र एछेड़ लड़कर मरा है।

प्र—सांम छळ = स्वामी का कार्य। कुळवह = कुल का मार्ग है। पाधरी = सीधी तलवार नहीं चले। तां लग्गे = तब तक। ऊवह = उलटा मार्ग है, ऊजड़।

५७-धकौ = टक्कर, युद्ध । चौड़ै = प्रकट में । श्रसमर = तलवार को । वचड़ी = वार्ता । मूर ध्रपाए सुज्जडां, तौ उर पावै तोस।
तोलै आभ भुजां वळी, बोलै सूर सरोस ॥५८॥
सार तरस्सै सूरमां, सारा साहसवंत।
सुजड़े लाधे सांम छळ, बाधे तेज अनंत॥४६॥

## छंद वेश्रवखरी

यूं कँमधज्ञ धरे धू श्रंवर
ज्यूं गंगा मेळे जोगेसर।
श्राद्र जोध विरोध श्रसंका
वंद रतन्ने ज्यां सुर वंका॥६०॥
राजड़ रांण तणे हळकारै
श्रंय कसंधां वात उचारै।
श्रे दीवांण तणा पत्र ईखो
समहर राखो मेळ सरीखो॥६१॥

प्ट—धपाए = तृप्त किए। सुजडा = कटारियों से। तोस = संतोष। याम = (श्रम्) श्राकाश।

५९—सार = तलवार । तरस्सै = तरमती है । सारा = सब । सुजड़े = कटारियों से स्वामी संवधी युद्ध मिलने से श्रनंत तेज बढ़ता है ।

६०--यूँ = इस तरह। धू = मस्तक पर। अंबर = श्राकाश को। जैसे जोगेमर = महादेव गगा को मस्तक पर धारण करते हैं। विरोध = युद्ध को योदा लोगों ने इस तरह नि:शंक होकर श्रादरपूर्वक बाँट लिया है कि जैसे देशों ने चीटह ग्लों को बॉट लिया था।

६१-गतः = गतमिह। ईसी = देखी। ममहर = युद्ध में।

खत्रवट सरम सदा थां खोळे त्रो हिंदवांग वचावी श्रोलै। समहर मौ दल लियों समेला भीम सहत खूमांगा भेळा ॥६२॥ एकठ बोल हुवै श्रापांगौ जुध मेवाड् जुदौ मत जांखी। सोनँग श्राद कर्मधां सारां ं वात सुरों मांनी सुविचारां॥६३॥ कहियौ भीम हुंत कमधज्जे सुर उदे आवी दळ सजी। दोनूं तरफ लाज कुळ दाखी ककां जोर सरीखौ राखौ॥६४॥ श्रसर न लेखीं जोस श्रफारै हार जीत वस सिरजणहारै। साच वाच द्रढ वंध सवाई लेखब चौडें प्रात लड़ाई ॥६४॥

६२—खत्रवट = च्चित्रयपन की । खोळै = गोदी मे है । श्रोलै = श्राड़ में । समहर = (समर) युद्ध । समेळा = शामिल होकर । खूमाणा = सीसोदिया ।

६३-- त्रापाणी = त्रपना। सारा = सर्वो ने।

६४—भीम = महारागा राजिं ह के पुत्र से। दाखौ = दिखाओ। रूकां = तलवारों का। सरीखौ = समान।

६५—लेखी = गिनो मत, मत मानो । अफरै = जोश से भरे हुए। सिरजग्रहारै = सृष्टकर्ता (विधाता) के। साच वाच॰ = सच्चे वचनो को सवाया हुढ़ करके। लेखब = देखो, गिनो, मानो।

उच्छव करां नूर श्रभीता श्राहि वधे किर भूखा चीता। सूर सधीर वीर तरसंते श्रागम प्रात हुवौ निस श्रंते॥६६॥ कठे वे दळ जोध श्रकारा साम सरीर तणा भ्रम सारा। कहि गंगा तन मंजन कीथा दांन वितांन मांन करि दोथा॥६९॥

### दुहा

व्रह्म कवच पंजर विसन्तु, रत्ता राम वचाय। ईस तरों वळ ऊठिया, श्रंवर सीस लगाय॥६८॥ राठौड़ां उर्ण वार रां, जोस पराक्रम जोर। की वड़वाग वज्राग की सिंघन श्रागन सोर॥६९॥

६६ - नूर = तेज, मुखकाति। चाहि = उत्साह। किर = मानौ। तरसंते = नृष्णा करते हैं।

६७—वे दळ = देानों सेनाश्रों के । श्रकारा = तीन्न, तेज । साभ्त० = शरीर के सन धर्मों के। साधकर । किह गगा = 'हरे गंगा, हरे गंगा' ऐसा फहकर । मजन = स्नान किया। दान वितान = दान का विस्तार। मान = श्रादर करके।

६८-पजर विसनु = विष्णुपंजर, रामरला का पाठ करके। ईस तर्गं = परमेश्वर के। अवर = आकाश में।

६९—उगा वार रा = उस समय के राठौड़ों के पराक्रम और बल का जारा ऐसा है कि क्या यह समुद्र का वड़वानल है, किंवा वज्र की अग्नि है, अग्या अग्नि श्रीर वालद का संयोग हुआ है।

श्रित खूंमाणां श्रारुहे, बेळच हिंदुसथांन। बीर सुरंगा ऊमगा, सिर लग्गा श्रसमांन॥७०॥ दळ मारू मेवाड़ दळ, ज्वाळा सेस सवाय। खबर तहन्वर खांन नूं, दी हलकारै जाय॥७१॥

## छंद त्रोटक

सुण मेछ खत्री जुध काज सजे
रस रहस हासक वीर रजे।
उर श्रीर श्रकब्बर पूठ इसी,
जग मेघ प्रले दघ वेळ जिसी॥७२॥
श्रत कोप मुखां चख रोस श्रड़े
क्रळ श्राग लगी किर दूंग कड़े।
जपते रसणा रुख वांग जुई
हित चादळ बोज सरोस हुई॥७३॥

<sup>्</sup> ७० — खूमाणां = सीसादिया । श्रारुहे = चढ़े । वेळच = सहायता के लिये । जमगा = उत्साहित हुए ।

७१--ज्वाळा० = शेषनाग से भी ज्वाला श्रिधिक है।

७२—६द्रस = रैाद्ररस श्रीर हास्यरस में वीर रॅग गए। पूठ० = तहव्वरखान की पीठ पर शाहजादा श्रकबर ऐसा दीखता है जैसा प्रलय का मेघ, श्रीर समुद्र की वेला।

७३ = श्रड़ = युद्ध के सम्मुख उपस्थित हुए। भळ = ज्वाला। दूंग = स्फुलिंग, चिनगारियाँ। जपते = कहते हैं। रसणा = जीम से। रख = रूखी। वाण = वाणी। जुई = जुदी, श्रलग। वादल में विजली - कड़कती है वैसे वह वाणी प्रतीत होती है।

हुइ साद नकीं सितां हलां इम होदाय जीए वरें अललां। मिळ ग्रंग वगत्तर पक्खर में सज सार खड़ा लख इक समें ॥७४॥ उएा बार तहत्वर जांर इसी जुध रांम दलां सिर कुंभ जिसो। श्रण मांण वधंतांय भीड़ धणी तनत्राण सहायक प्रांण तणी॥७४॥ वण टोप सिरै पग सार वटं घट मेंघ कि मेघ उचार घटं। कड़ियां खग खंजर त्रण कसें तद पांण कवांण लई तरसे॥७६॥ चच मेछ मुखामुख जोस चढें। पडवेस सभा निज मंत्र पढें।

अ—साद = शब्द । सिताव = जल्दी, शीघ । हला = चलने के लिये। श्रललां = घाड़ों पर । वगत्तर० = सवारों श्रीर घोड़ों के अंग बन्तर श्रीर पाखरों में मिले हुए हैं। सार = तलवार के।

७५ — कुं म = कुं भकर्ण । घड़ = सेना । माण वधंताय = मान जिमका वड़ाया जाता है । तनत्राण = कवच ।

७६ — वर्ण टोप॰ = सिर पर टोप पहना हुआ है और पैरों में लोहे की साकल है। वे ऐसे दीखते हैं कि क्या यह मेघ की घटा है, किंवा मेघ की घटा गर्जना करती है। कड़िया = कमर मे। पांगा = हाथ में। तरने = त्वरा से।

ए० चन = कहते हैं। मुखामुख = एक दूसरे के सामने। पॅडवेस = वादशाह नभा में अपना मत्र पढ़ता है। आहहवा = चढ़ने

इण तेज तुरंगम श्रारुहवा
चिवयौ हुकमां तुर रोस चवा॥७०॥
कर डौर उतंग हजूर कियौ
दुरवेसिय पाव रकाब दियौ।
तुरही सुर भेर भणंकत ही (ई)
जद सह सनद दमांम जई॥७५॥
श्रित सेन तहव्वर श्रारुहते
मिळ लाख चले घुव एकमतै।
तरणातप टोप बगत्तर यं
प्रतबंब चमंकत पक्खरियं॥७६॥
रज भूधर व्योम श्राङ्घाद रहै
वहते किर फूट समुद्र वहै।
चर श्रातर प्रांण पगेस चले
दिख श्राया हिंदुसथांन द्ळे॥६०॥

के लिये । चिवया = कहा । तुर = शीष्र । रोस चवा = कोष्य चूता हुआ ।

७८—कर डीर = हाथ में लगाम ले | दुरवेसिय = मुसलमान (तहव्वर खान ) ने । रकाव = पागड़ा । तुरही = वाद्यविशेष । मेर = वाद्यविशेष । भेरा = वाद्यविशेष । भेरा = वाद्यविशेष । भेरा = वाद्यविशेष । भगंकत ही = उक्त वाद्य के शब्द का अनुकरण है । सह = शब्द । सनह = नाद के साथ । दमाम = नक्कारा । जई = विजय करनेवाला ।

७९—धुब = क्रोध से जलते हुए। तरगातप = सूर्य की धूप ते। प्रतबंब = प्रतिबिबित होकर।

प्रोस = पैरों के स्वामी अर्थात् जल्दी चलनेवाले ।

#### दुहा

दूतां श्राखी वत्तड़ी, श्रायौ तहवरखांन।

तर हें वर लंख्या किसी, कोइ गैं वरां न ग्यांन।।प्रशास्त्रणी कमंत्रां ऊधरां, उत मेत्राड़ां वत्त।

साथे साहस किसी, घाते हात परत्त।।प्रशासार तरस्से किसी, श्राम परस्से बाह।

जीण तुरंगां वंकड़ां, भड़ां सनाह सनाह।।प्रशासार तरवारियां, खेल्ह वँदृकां सत्थ।

श्रागे श्र्प उखेविया, पाछे काली हत्थ।।प्रशासार जोधां रिणमलां भले सन्नीधां भार।

जांण हत्यू धावण मते, द्रोण उठावण वार।।प्रशासार लांण हत्यू धावण मते, द्रोण उठावण वार।।प्रशासार लांण हत्यू धावण मते, द्रोण साखां त्रयदस्स।

खोड़ खलां दल श्रप्पवा, कोड़ जिसी सांहस्स।प्रधा

८१—आर्त्य = कही । है वर = (हयवर ) उत्तम घोड़े । गै वरां = (गजवरों) हाथियों का । ग्यान = (ज्ञान ) गिनती है ।

पर-जिधरा = ऊँचे। भिल्लियौ = धारण किया। धाते हात परत्त = प्रतिज्ञा लेकर।

८३ – तरस्से = तृष्णातुर होकर । श्राम = (श्रभ्र) श्राकाश के । वाह = (वाहु) भुजा । सनाह = स्वामी सहित । सनाह = कवच ।

८४—जमइट्टा = कटारियाँ। उखेविया = धूप से धूपित किया। पाछे• = पीछे शस्त्र हाथों में लिए।

८५—रिग्णमलां = राव रग्णमलजी के वंशज । सश्रीधा = श्रपने श्रपने श्रीहदों का भार लिया । जांग्ण = मानों । हग्गू = हनुमान् । द्रोग्ण = द्रोगाचल पर्वत । वार = ममय ।

<sup>=</sup>६— मालां त्रयदस्म = तेरह शाखा के राठौड । खोड़ = शतुष्ठों की मेना देत । नेतड़ = देाप देने के लिये जिनका साहस करोड़ जैसा है।

श्रंग सनाहां संप्रहे, साम दुवाहां सार।
गज कूंगां रिण गंजवा, चढ ऊमा तिण वार॥५०॥
विचन्नां रज धू धर विचे, ऊठां कीध प्रमांण।
वहरंगो चीधां ठखी, श्रवरंगी नीसांण॥६८॥
सद नगारां विज्ञयां, मुख सार्गं हठकार।
किया करारां सांमुहा, जूंभारां तोखार॥६६॥
पैलां वागां सिल्लियां, छठां देख तुरंग।
वठा वांण दुहूँ दळां, छूटा सूठ खतंग॥६०॥

## इंद अर्धनाराच

उभे दळे उचारयं, मचे सु मार मारयं। विसक्ख पारवारये, भड़ां सनाह भारये॥६१॥

८७ - अंग० = शारीर पर कवच धारण करके। दुबाहा = घोड़ों को। सार = तलवारों के। गंजवा = गंजन करने के लिये।

८८—विचत्राः = मुसलमानों ने ध्रुव श्रौर पृथ्वी के मध्य में रज ही रज कर दिया। उसी के समान इस श्रोर की सेनावालों ने किया। वहरंगी = चहुत रंगोंवाली ध्वजा, भडा। चीधाँ = राजपूतों ने।

८९—सह = शब्द । सारा = सबके । इलकार = ललकारना । करारा = सामर्थ्यवाले । ज्भारा = युद्ध करनेवाला ने । तोखार = घाड़े ।

९०—पैलां॰ = उधर के लोगों को घोड़ों की बागें पकड़े देखकर इघर के लोगों ने घोड़ों की बाग उठाई। वूठा = बरसे। खतंग = अग में चृत करनेवाली तलवार मूठ से छूटी।

९१—मचे = मार मार ऐसा शब्द मच गया, चारों श्रोर फैल गया। विसक्ख = (विशिख) बाण। पारवारये = पार निकलते हैं।

थई सु श्रोप थेवए, मिले समुद्र मेवए।

उमे दिसा श्रग्रहुरं, तुरंग कीध श्रातुरं।।६२॥

पमंग वेग उप्पड़े, विण सनूर वंकड़े।

खुले श्रपार खग्गयं, श्रणी सकत्ति श्रग्रयं।।६३॥

गुणी परक्खवा गमा, उचार बांग श्रोपमा।

प्रले क ज्वाल परसरे, श्रनंत जीभ श्रातरे।।६४॥

हुवे कि हाक हक्कयं, तवे कतंत तिक्कयं।

थड़े श्रनंत धारयं, सजोर घाव सारियं।।६५॥

वणे कवी विचारणे, स श्रोपमा उचारणे।

गिणे गिरंद गातयं, प्रहार वज्रपातयं।।६६॥

श्रनेक हिंदु श्रासुरे, प्रकोप सेल पिंजरे।

वहे सहेत वारयं, मुणंत मार मारयं।।६९॥

६२—श्रोप = शोभा। येघ = जेट, ऊपर ऊपर चुना हुआ हेर। कवचीं पर वाणों का थाक लग गया है। वह ऐसी शोभा देता है मानों समुद्र से जाकर बादल मिले हैं। श्रण्डुरं = निर्भय। श्रातुरं = तेज।

९३-पमग = घोड़े। श्रगी = श्रम। सकत्ति = तलवार का।

९४—गुर्गा० = गुर्गी लोग परीचा करना जानकर। बागा = वागा। श्रोपमा = उपमा। प्रले० = क्या प्रलय की ज्याला फैलती है। किंवा शेपनाग जीभ निकालता है।

९५—तयं = कहते हैं। ऋततः (कृतात) काल। तिक्रयं = ताकता है। धड़े = शरीर पर। धारयं = तलवारों की धारें। सारियं = तलवार के।

९६ = गिरो ० = मानो पर्तह के शरीर पर वज्रपात होता है।

९ः—ग्रानुरे = मुसलमान । सेल = भाला, कुंत । पिंजरे = शरीर बर । वर्षे = वार्सीहत शस्त्र चलाते हैं । मुखंत = कहते हैं । खणंकि खाग खगाए, श्रकाळणी उमंगए। सीसोद जीवणी दिसा, भिमेण सेन भीमसा॥१८॥ कमंघ स्यांम कांमयं, जुटे श्ररद्ध जामयं। मुड़े घड़ा मळेछणी. विचार धार भज्जणी॥१६॥

#### छप्पय

प्रथम जई पँडवेस, सुतन मुक्तनेस सँपेखे वाजराज ऊधरे, लेख गज वाज श्रलेखे। श्रत सतेज श्रोरियो, मधी श्रण जेज मुगल्लां सेव्ह भोक सायक्क, तेग सावळ कर तॅडळां। चिथया कराग खग वाहते, रूक जाग चतुरंगिणी विचत्राण जुवांणां विजयो, इंद्रमांण पहले श्रणी॥१००॥

९८—खगए = ख ( श्राकाश ) मे गमन करनेवाली श्रर्थात् ऊँचे उठाई चुई तलवार । खगंक शब्द करती ऐसी प्रतीत होती है कि मानों काली सिपंणी उत्साह-युक्त हो रही है। भीमेण = सीसादिया भीम की सेना भीमसेन के समान दिल्ला की श्रोर है।

९९ — कमंध॰ = राठौड़ स्वामी के कार्य के लिये श्रर्द्ध रात्रि में जुटे।
मुड़े॰ = मुसलमानों की सेना ने भागना विचारकर पीछे मुँह फेर लिया।

१००—पॅडवेस = बादशाह ने । मुकनदास के पुत्र इंद्रभाण के । सँपेखे = देखा । जिसने अपने वाजराज = घोड़ों के राजा को । ऊधरे = उठाया । अलेखे = असंख्य हाथिया और घोड़ों को । लेख = देखकर । ओरियो = सेना के मध्य में डाला । अण जेज = बिना देरी के । सेल्ह = भालों के । भोक = भुकाया । सायक = (सायक ) वाण । तेग = तलवार । सावळ = बरछी । तंडला = तोड़कर । कराग = (कराग ) हाथ । रूक = तलवार से चतुरंगिणी सेना के जागरित करके । विचत्राण = मुसलमान सिपाहियों से सेना की अनी पर सबसे प्रथम लड़ा ।

वार वार वावरे, सार अपरे सनाहां वीज जांग वादले, मिळे अछुळे मजाहां । उरड़ सेन श्रसपती, पड़े सड़ सार श्रपारां घड़ धारां अधड़े, सेल हा वार प्रहारां। जवनांग दले वीज्रुसले, देख भले कुळ देस री इंद्रभांग खने वह अजले, मिळे जीत मुकनेस री ।।१०१॥ स्रजमाल दुसाल, नेज गज ढाल निहारे फळ सावळ फोरियो, विडंग श्रीरियो वधारे। भींव सुतग भाराथ, भिड़े दूसासग भत्ती श्रगी धार श्रीसड़ां, सार वावार सगत्ती। श्रिर साड़ खने श्रगजीत छळ. पड़े कीत खाटे पटें धर श्राध जकी अदां धरा, श्राहव श्राध न श्री हटें।।१०२॥

१०१—वार० = वारंवार काम में लाते हैं। सार = तलवार के। वीज = विद्युत्। मजाहां = मध्य में (वादल के)। उरड़० = आगो बढ़कर। वड़ = तलवारों की धारों से शरीर खुल रहे हैं। सेल० = भालों के वार और प्रहार हो रहे हैं। दळे = नाश करके। वीज्युक्तळे = तलवार से यवनों का। वढ = कटकर।

१०२— क्रांल = दानी और र्रंर नेज = भाला । गज ढाल = वर्डा ढाल के देखकर। फल सावल = भाले का अग्र भाग। विड़ंग = वेड़े के । ऑरियो = सेना के बीच में चलाया। वधारे = बढ़कर। भीव नतण = भीम का पुत्र (स्रजमल)। भाराथ = युद्ध में। दूसासण भची = दु:शासन की नाई। अणी = भाले की नेक। धार = तलवार की घार के । ओफड़ा = भटकों से। सगत्ती = बर्खा का काम में लाकर। अरि० = सनुर्कों के। तलवार से गिराकर। पड़े० = गिरकर। क्रीत की गांदे पर्ट = पट्टे में लिखा लिया। घर० = कदावतो की प्रश्री रा आधिया बुद्ध में भी श्राध में नहीं हटा।

#### दुहा

श्रजविसंघ ऊदाहरी, जोड़े सूरजमाल।
पिड़ियो घोड़े मीरजां, श्रा मोड़े गजढाल॥१०३॥
जैतहथा जैताहरा, सांम्हा जैत सजोड़।
पूगा हाथी खांन रे, देता झुंत धमोड़॥१०४॥
वेळा तिण दळ विजयो, कूंपो कान्ह तरस्स।
श्रंगां डोळे कुंजरां, लग्गां सीस श्ररस्स॥१०४॥

#### छप्पय

रोहड़ भड़ वंकड़े, सेल्ह एद्धर कर तोले श्रस चीणौ श्रौरियो, रुद्ध जाडां धमरोळे। वध मोहरे वाजियो, कान्ह जजमान सकजां सांम काज कुळ लाज, राज लख श्राज गरजां।

१०३ — ऊदाहरी = ऊदा का वशज। जे। ड़े = सूरजमल के सदृश।
पिडियो॰ = गिरा. मरा। मीरजा के घोड़े श्रीर उसकी बड़ी ढाल के।
नष्ट करके।

१०४ — जैतहथा = जय जिनके हाथ मे है। जैताहरा = जैता के वंशज, जैतावत। सजाड़ = जैता के सदृश। देता० = भाते का प्रहार करते हुए। तहवरखान के हाथी तक पहुँचे।

१०५ — वेळा तिरा = उस समय। कूंपी = कूंपावत कान्हा। तरस्स = युद्ध की तृष्णा-युक्त होकर। अंगा० = हाथियों का भगाता हुग्रा।

१०६—रोहड़ = रोहड़िया बारहठ चारण। श्रस चीगौ = चीगो रग का घोड़ा। श्रीरियौ = सेना के मध्य में डाला। रुद्र = मुसलमानों के।। जाडां = खूब। धमरोळे = नष्ट करता हुश्रा। वघ मोहरै = सबसे श्रागे बढ़कर। वाजियौ = लड़कर मरा। सकज्जा = यजमान का कार्य करने-

खळ प्रवळ पाड़ पड़ियौ खळे, जस प्रकास राखे जरू तज छोत मरण उपजण तणी, भिळे जोत भी मंगरू॥१०६॥

## दुहा

खळ इतरा पड़िया खगे, रिण नाडूल तरस्स। सैंतीसे सतरे सँमत, श्रास् सुद चवदस्स॥१००॥ इंद वेश्रक्खरी

सारां मार परक्खे संची
खांन तहव्वर वागां खंची।
हेकण दिस था सार हिलोली
श्राहाडां कीधी दल श्रोली॥१०८॥
कल रोद्रां बल दाख कमंधां
कीधा खगा सुरंगा कंधां।
ऊभा पाय फते श्रसमांनी
सारे चूर घड़ा खुरसांणी॥१०६॥

वाला । खळ = शत्रुओं के। पाड़ = गिराकर । खळे = रग्राभूमि में। जरू = हड़ । तज = जन्म-मरण् की छूत का त्यागकर ज्याति में मिल गया। भीमंगरू = भीम का पुत्र (कान्हसिंह)।

१०७—खळ = रणभूमि में । इतरा = इतने । खगे = तलवार से।
रिगा नादूल = नादूल के युद्ध में। तरस्स = युद्ध की तृष्णा से। संवत्
१७३७ श्राश्विन सुदि १४ चतुर्दशी के।

रं∘ म्सारां॰ = तलवारों 'की सच्ची मार देखकर। हेकण दिस भा = एक दिशा से। सार हिलोळी = तलवार का चलाना। आहाड़ा = नीसे। दियों ने। दळ श्रोळी = फीज के चारों तरफ।

१०६ — कळ = युद्ध में। दाख = दिलाकर। सुरंगां = रुधिर से रंगे पृष् । प्रममानी = श्रकस्मात्। सारे० = तलवारों से मुसलमानों की सेना के चूर्ण करके।

श्राखे भींव भडां श्राहाड़ां।
मोटी सेघ खटी मेवाड़ां।
स जुध बंध कमंधां साथे
भिड़िया जोड़ भला भाराथे॥११०॥
भई घात रण वात श्रभूती
रांण वडी गिणसी रजपूती।
पैलां दळां भीम जस पायौ
इण दिस जैत कमंधां श्रायौ॥१११॥
सं दळ हिंदू तुरकां सारा
श्रादर पाटा बंध श्रपारा।
वेखे हाथ कमंधां वाळा
चिंतव खांन तहत्वर चाळा॥११२॥
श्राखी जंग तणी कथ पती
सारी विवर श्रकव्वर सेती।

११०—श्राखे = कहता है । श्राहाड़ा = सीसोदियों को । सेघ = सिद्धि। खटी = उपार्जन की। मेवाड़ा = मेवाड़ के वीरों ने। स् जुघ० = राठौड़ों के साथ तुमने युद्ध का बंध श्रच्छा बॉधा।

१११—ग्रभूती = जो प्रथम नहीं हुई थी। पैला दळां = दूसरी सेना में।
जैत = जय।

११२—सारा = हिंदू श्रौर तुर्क सबने (घायिलयों के) श्रसंख्य पट्टे बॉघने का श्रादर किया। वेखे = देखकर। चितव = चिंता करने लगा। चाळा = उपद्रव के विषय में।

११३--- त्राखी = कही। एती = इतनी। सारी = सव। विवर =

श्रे राठौड़ हुवै ज्यां श्रामें भिड़तां ऊला पैला भागे॥११३॥ सूर महा दीठा बळ साहे मो नाडूल लड़ाई माहे॥

#### दुहा

श्रकवर सं मिलतां समी, किहयी तहवर खांन। श्राज न को जग श्रारंभे, सीनँग दुरँग समांन ॥११४॥ इति श्रीमहाराज राजराजेश्वर श्री श्रभयसिंघजी रो परम जस रूपक में रावले साथ नाडूल लड़ाई कीवी सी विगत षष्ट प्रकास ॥ ६॥

विवरण करके, व्यीरेवार । सेती = से । ऊला = इधरवाले । पैला = उधरवाले । वळ साहे = बल के। धारण किए । मो = मैंने । ११४—मिलता नमी = मिलने ही । श्रार्भे = युद्ध कर सकता है ।

## छंद बेअक्खरी

बोले इए एर खांन तहन्वर घांए मथांए हुवए दिल्ली घर। एख हिंदू भ्रम थया प्रमेसर श्रादरयो घर वेध श्रकन्बर॥१॥ बोल नवाब सरस द्रह बंधे स्तुत पितु हूँत महा छळ संधे। यूं रिम सुरत सूत प्रबंधे नेम लियो विधि जेम निमंधे॥२॥

#### गाथा

श्राप विचार उपाप, होवणहार वात पर हत्थे। श्रासा वार न पारं, विधि तिण ज्यास थयौ पर वस्से॥३॥ जो रचना जगपत्ती, लोते श्राळ भ्रमे त्रयलोकं। सोई सत्यं सद्रहं, रेखा सार श्रंक रजपत्ती॥४॥

१—इगा पर = इस तरह। घागा मथांगा = उथल-पुथल होनेवाला है। पख = पन्न में। वेध = विरोध।

२—बोल नवाब = तहव्वर खान का बुलाकर। सरस० = हढ़ प्रीति बाँधी। विधि = विधाता ने। जेम = जिस तरह। निमंधे = रचा है।

३—विधि तिग् = (श्राशा का अंत नहीं है) उस विधान से । ज्यास = विश्वास ।

४—जगपत्ती = (जगत्पति) परमेश्वर की जो रचना है, उसके। लोतै आळ = भ्रमण करते हुए जंजाळ (चक्र) में त्रिलोकी भ्रमण करती है। गीता में कहा है, 'श्रामयन सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया'। से हैं = वही सत्य और सद्र हं = ह द, श्रविचल है। रेखा = राज्य की प्राप्ति मे। रेखा = कर्म-रेखा ही सारभृत है। कहा है 'ललाटपट्टे लिखितं विधात्रा'।

### दुहा

श्रकवर तहवर खांन इम, उर निज गुंज उपाय।
दळ सोनगा दुरगा रे, दीना दूत पठाय॥४॥
पत्र लिखाव प्रीत सं, श्राप धरम ची श्रांण।
उर संसे यूं छेदियो, कर कर वीच कुरांण।६॥
श्रकवर तहवर वूभनें, मेले ताजतखांन।
संत्रीसे रा माह वद, निम रस थयो निदांन॥७॥
श्रावी खवर श्रचीतियां, विसमे जैसी वत्त।
तद राठौड़े वृभियो, दुरगे श्रासावत्त॥८॥
छण्य

पक कहें अवरंग, एह आलोच अकब्बर पक कहें किम एक, एह हिल्ली ठग आसुर।

५—गुंज = सलाह की। (यहाँ सलाह लिखी नहीं है, परंतु अन्य इतिहास-पुस्तकों में लिखा है कि अकबर और तहबरखान ने यह सलाह की कि शाहजादा अकबर बादशाह हो जावे और वजीर तहब्बरखान रहै। इस विचार से) सेानग और दुर्गदास की सेना में अपने दूत मेजे।

६—धरम ची = धर्म की । त्रांगा = श्रापथ । उर० = मन का । संसे = संशय, इस तरह मिटाया ।

७—प्रकवर॰ = अकवर ने तहव्वरखान का । ज्रुमर्ने = पूछकर । ताजतखान का राठौड़ों के पास भेजा। संवत् १७३७ साघ बदी ९ का। रम = प्रीति। निदान = प्रथम।

द—श्रचींतियां = श्रकस्मात् । विसमे = श्राश्चर्य जैसी बात है । श्रासा-वत्त = श्रासकरण के पुत्र दुर्गदास से ।

९—एक॰ = कितने ही राठौड़ कहते हैं कि औरगजेव और अकबर ने यह विचार शामिल होकर किया है। केई कहता है कि दोनों एक कैसे टो नकते हैं! क्योंकि दिल्ली का म्लेच्छ टग है। केई कहता है कि अपने

पक कहै त्राप रे, कियो मत स्वारथ कज्जे पक कहै त्रणगंम, रीत त्रण प्रीत सुरज्जे। राठौड़ विचारे ता परम, त्राप त्राप मत उचरे सोनंग दुरग त्रणसंक सो, संक न काई संभरे॥॥

एम दुरग आखियो, सुणौ कमधां समरत्थां
हांण लाभ जै हार, हुई करतार सु हत्थां।
ग्राध कोस श्रंतरे, कटक आपणौ चलावां
न को रहां आण सोज, न कूं आलोज उपावां।
सुत साह माल आपै सुतो, मिळ लीजे छळ मंत्रणे
कुण वाद छळे राठौड़ कुळ, आद परप्पण अप्पणे॥१०॥

स्मा संग्रहे भरम छंडे कमधजां

सूर सरम संग्रहे, भरम छुंडे कमधजां मेळ कियो मेछ सं, सूर सामंत सकजां।

स्वार्थ के लिये एकमत हो गये हैं। कोई कहता है कि यह रीति श्रणगंम = समभ में नहीं श्राती; क्योंकि इनमे परस्पर प्रीति नहीं है, राजी कैसे हो सकते हैं? ता = उस बात के। सभरे = किसी शंका के। समरण नहीं करते हैं।

१०—एम = इस तरह | श्राखियो = कहा | जै = जय | करतार = कर्ता, ईश्वर के | सोज = चिंता | निश्चित भी न रहना चाहिए, श्रीर मन में के कोई विचार भी न लाना चाहिए | सुत० = बादशाह का पुत्र (शाहजादा श्राक्ष्यर ) माल = धन देता है वह तो मिलकर ले लेना चाहिए | छळ० = कपट की सलाह से | वाद = युद्ध में | छळे = कुटिल नीति से जीत सकता है | परण्या = सामर्थ्य |

११—सूर = शूरवीरता की शर्म केा धारण किया श्रौर श्रम केा त्याग दिया। कमधजां = राठौड़ों ने। सकजा = कार्य करनेवाले। तिए

मिळे दुग्ग सोनंग, हुवौ तिगा कोळ तहव्वर विखमपणी वारियी, छत्र धारियी श्रकब्बर। विसतरी वात सारी विसव, श्रणकारी उतपात सी श्रजमेर काँन श्रवरंग नैं, सुण लग्गी मृत घात सी ॥११॥

दुहा

श्रीरंग साह महावळी, विसव तरो वडवाग। रीस तर्स्सी पूत सिर, सोर परस्सी श्राग ॥१२॥ छंद बेग्रक्खरी

> इम पतसाह सुरो श्रकुळायौ श्रहि जांगे जूवळ तळ श्रायो। भिविया जांग सुरा विख भेळा सोर अगन किर थया समेळा॥१३॥ वात्र अचित किण्हि वतलायौ पलै समी किर श्रंतक पायौ। सिव चै नयग कि श्राग सिळगी ज्वाळा सेस फरों किर जग्गी॥१४॥

काल = उस नियम पर पका हुआ। छत्र० = अकबर बादशाह वन वैठा। विसतरी = फैल गई। विसव = (विश्व) जगत् में। अर्णकारी = न की जावे जैसी, श्रनहोनी। मृत घात सी = मृत्यु की चोट हो जैसी।

१२—विसव तरो = (विश्व का ) जगत् का । बडवाग = वाड़वानल। रीं = कोघ। तरस्ती = वढी।

१३—जागै = मानों। ज्वळ तळ = पैर के नीचे। जांग = मानों। समेळा = शामिल ।

१४—समी = समय। ग्रांतक = काल, मृत्यु। सिव चै = महादेव के। कि = क्या. मानो। सिळगी = प्रव्वलित हुई।

स् मध जेठ कळाधर सारी

प्रायो रिव ज्यों किरण श्रकारी।

पंड कोपियों किनां धार पण

वीरभद्र दिख ज्याग विधृंसण ॥१४॥
बोले साह सगाह महाबळ
सेना तोछ तपस्या सब्बळ।
सुणे चळायों पृत सप्रांणों
श्रकवर गंजिस को श्रापांणों ॥१६॥
साख श्रनंत ळाख भड़ साथे

मग मेळांण दियों सुण माथे।
छत्र दिली मन संभ्रम छायों

उपर चाळ श्रकबर श्रोहहा

वाटां दूत थया नट-वहा।

१५—सघ जेउ = ज्येष्ठ मास के मध्य में। कळाघर सारी = सब (सहस्र) कलात्रों के। धारण करके। श्रकारी = श्रतितीक्ष्ण। पंड = (पाडव) श्रज्ञांन। किना = मानों। दिख ज्याग = दन्त प्रजापित का यज्ञ विध्वस्त करने के लिये।

१६—सगाह = गर्वसहित । तोछ = तुच्छ । सन्बळ = (सवल)
प्रवल । सुगो = बादशाह ने सुना कि सप्रागो = बलवान पुत्र ने चढ़ाई की
है। गंजिस = दड देवेगा। श्रापागो = श्रपना श्रथवा वलवान्।

१७—साख श्रनंत = श्रसंख्य शाखाश्रो के । मेलाण = मुकाम। छत्र दिली = दिल्ली के छत्रधर श्रीरगजेब के ।

१८—श्रागो॰—बादशाह के दूत खबर लाकर । श्रोहहा = पीछे लौटे। वाटां = रास्तों में। थया = हुए। नटवट्टा = नट के वट्टों के समान।

त्रित सेचि पतसाह श्रञ्जांने खिए सच्या खिए तारतखांने ॥१८॥। इड रहियो मन लाग श्रलंगे गुड्डी जांए भ्रमे गयएंगे। उसा दास खिजमती श्रगी ताव विताव लखे टगटग्गी॥१६॥। वाचा साच न दक्खे वांणी ये वोसार मँगावे पांणी। घट सोचे डाढी कर घाले सोनंग दुरँग तएंगे छल साले॥२०॥

### दुहा

श्रकवर लक्खां ऊँवरां, कीधां साथ कमंध। साह सहंसां श्राठ सं, नीम श्रथाह निमंध॥२१॥

श्रद्धाने = प्रकट। खिण = ( च् ण ) च् ण भर में शय्या पर श्रीर च् ण भर में तहारत में जाता है।

१९—उड़० = वादशाह का मन उड़ रहा है, अलंगे = बहुत दूर जा तगा है। गुड़ी = पतंग। गयगगे = (गगन) आकाश में। अग्गी = आगे। ताव० = गर्म और ठढे मिजाज के। लखनेवाले। टगटग्गी = टकटकी लगाए।

२०—वाचा० = वाणी में वचन साच न दिखलाता है। पै = (पयस्) हुछ। वीसार = विस्मृत होकर। पांणी = (पानीय) जल। घट = मन में साच करता है धौर दाड़ी में हाथ डालता है। (यह स्रतिशय काम की मूचक चेष्टा है)। छुळ = कपट, काम। साली = हृदय में शल्या ना लगता है।

२१ — कॅबरा = उमराव । नीम० = ऊडी नीव वींघी।

सत्थ न के। बळ हत्थ के, नां जीपै छळ मत्त। जै पांमै रिप संग्रहै, तप हूँता छत्रपत्त॥२२॥

## वार्ता

श्रीरंगसा पातसा श्रासुर श्रवतार, तपस्या के तेजपुंज एक से विसतार। माप का विहाई सा प्रताप का निदांन, मारतंड श्रागे जिसी जोतसी जिहांन। जाप का पेगंवर श्राप का दियाव, ताप का सेस ज्वाळ दाप का कुरराव। सकसे का जैतवार श्रकसे का वाई, श्रारदळ समुद्र श्राए कुंभज के भाई। रहणी मैं जोगेस्वर वहणी मैं जगदीस, श्रहणी मैं सिवनेत्र सहणी मैं श्रहीस।

२२—सत्थ॰ = काई साथ नहीं है। बळ = हाथों के बल। नां जीपै = जय नहीं पाते हैं। छळ = युद्ध में। किंतु जै = जय पाते हैं। रिप = (रिप) शत्रुश्रों के। पकड़ते हैं। तप हूँता = तपस्या के प्रभाव से। छत्र-पत्त = (छत्रपति) राजा की।

वार्ता—श्रामुर = दैत्य का श्रवतार | पुंज = समूह | माप का॰ = प्रमाण का | विहाई सा = श्राकाश के समान | निदांन = (निधान ) भंडार | मारतंड = (मार्तंड ) सूर्य | श्राप = पानी, वीरता का | सेस = शेषनाग | दाप = (दर्प) धमंड का | कुरराव = (कुरुराज ) दुर्योधन | सकसे का॰ = शख्सों (वीर पुरुषों) का जीतनेवाला | श्रकसे का = श्राकाश का वायु | कुंभज = श्रगस्य | रहणी मैं = रहने में |

जाके जप तप ग्रागे ईस्वर ग्राधीन, ताकूं छल वांह वल कुण करे हीन। दुहा

श्रीरँग साह महावर्की, ग्राह तरौ श्रवतार । श्रकवर जूथ गयंद ज्यूं, श्रायौ फंद दुवार ॥२३॥

#### गाथा

श्रकवर लेख प्रमांगे, तहवर सहत राज लोभांगे। श्रावी चिंत श्रचीती, विग्रसण गा(का)ळ बुद्धि विपरीती ॥२४॥

### दुहा

श्रौ दिल्ली घर ऊपनौ, दइवी श्रग्या दुंद । हिंदू धरम उबेळवा, ग्रही सरम गोविंद ॥२४॥

#### छप्य

दुरग साह सोनंग, श्रंग श्रग्भंग श्रगंडर ग्रहै श्राभ ऊँडळां, रहे भीड़ियां वगत्तर।

वहणी में = धारण करने में। ग्रहणी में = ग्रहण करने में त्रार्थात् भस्म करने में। सहणी में = श्रसहाता में। श्रहीस = शेषनाग। छळ = युद्ध में।

२३—ग्राह तर्ण = ग्राह का । ज्य = (यूथ) सेना। गयंद = गर्जेंद्र । ज्यूं = जैसा। यहाँ गज श्रीर ग्राह का रूपक है श्रीर रूपकोद्धावित उपमा श्रालकार है।

२४—लेख प्रमाणे = विधि अक के अनुसार। श्रवीती = अचित्य। विण्यसण काळ = विनाशकाल में।

र्प-कपनी = उत्पन्न हुआ । दहवी श्रग्या = दैव की श्राज्ञा से। दुंद = (इंद्र) यद, विम्न हुआ। उवैळवा = रक्ता करने के लिये।

२६ — दुः । साह = दुर्गदास । अंग = शारीर से श्रखंडत । श्रगंडर = निर्मय । श्रहं = श्राकाश के। गोदों में लेनेवाले । भीड़ियां = पहने हुए ।

श्रवर वंस खट तीस, साख तेरै राठौड़ां श्रगी हूँत श्रागळा, खाग कर पक्खर घोड़ां। चिगतां उखेळ पखरे चरित, रक्खें मेळ श्रमेळ रुख। चध वेध बळे खळ वांस ज्यूं, दाह जळे उर साह दुख॥२६॥

### दुहा

श्रकवर श्रगम श्रगाध गह, ते रहिया श्रजतन्न। वाचे त्युँही विचारियौ, कमधे साचे मन्न॥२०॥ महा डहोळो मेदनी, विसतरियौ तिण वार। साह तपस्या श्रग्गळो, श्रकबर सेन श्रपार॥२८॥

#### छप्पय

सौ कैरव बिल्लष्ट, जिसा दव श्रारे त्रण जग्गे पांच पुत्र पांडु रा, श्रमे पिण थोड़ा श्रंगे।

श्रवर = (श्रपर) दूसरे । श्रगी हूँत = श्रिम से । चिगतां = मुसलमानों के । उखेल = उखाड़नेवाले । पखरे = (प्रखर) श्रित गाढ़े । रक्न्खे॰ = प्रीति के रख बिना प्रीति रखनेवाले । वध वेध = बखेड़ा बढ़ा । बळे॰ = शत्रु ऐसे भस्म हुए जैसे बॉस से बॉस रगड़ खाकर जल जाते हैं।

२७— श्रकबर० = श्रकबर के। श्रगम श्रौर श्रथाह गर्व है; क्योंिक ते = राठौड़ उसके पत्त में श्रजतन्न = विना यत किए रह गए। उन्होंने सच्चे मन से उसी तरह विचार किया जिस तरह श्रकबर ने कहा।

रू—डहेाळौ = आदेालन, उपद्रव, भय। तिण् वार = उस समय। आगाळौ = अधिक, अग्रणी।

२६ — सौ॰ = एक सौ १०० कौरव बड़े बलवान् थे, परंतु शत्रुश्रों के आगे दावानल में तृगा भस्म हों वैसे भस्म हो गए। पांडु के पुत्र पॉच

रांवण गुणे सुरार, हार सारखो बभीखण श्रमी बंट श्रासुरां, जोर श्रत कमी सुरज्जण। श्रकवर समुद्र पर श्रावियों, साह सहंसां श्राठ सिर जीपणो पांण जगपत्तरें, श्रोर मांण सोई श्रथिर॥२६॥

### दुहा

उर होनूं पख आंणिया, सांई एकण सत्थ।
श्रवरँग नूं ऊवेलणी, हिँदवांणी ग्रह हत्थ।।३०।।
यां दोली श्रजमेर रै, श्रकबर चम् श्रपार।
श्रीरँगसाह सनाह कर, थयी श्रवाह प्रहार ।।३१।।
उयांरी रिच्छत्रा देवता, सेवा पीर प्रधांन।
त्यां श्रणचीती संपजे, मुसकल में श्रासांन।।३२॥

ये, अंगों से अल्प ये परंतु अभय रहे। रावण के। देवताओं का शात्रु कहते ये, और हारे जैसा विभीषण था। अमृत के वँटवारे के लिये अमुरों का जीर पा, और देवताओं में जार की अत्यंत न्यूनता थी। वादशाह के आठ हजार कटक पर अकवर समुद्र के समान आया, परतु जय होना ईश्वर के हाथ में है। दूसरा प्रमाण सब अस्थिर है।

३०—उर० = साई = (स्वामी) ईश्वर ने एक साथ दोनों पत्तों की मन में लिया। जिनमें से श्रीरगजेव की कवेलड़ी = वचाना हिंदुश्रों के हाथ पकड़े जाने से।

३१—यां = इस तरह। दाळी = श्रनमेर के चारों श्रोर। श्रवाह = जिम पर प्रहार नहीं हो सके।

३२— ज्यांरी = जिनकी । सेवा = इष्टदेव । त्या = उनके । श्राणचीती = भिन्ति, श्रवस्मात् । संपर्जे = सपन्न होती है ।

पहियौ तहव्वर खांन रै, व्यापी यौं विपरीत। दाह श्रकव्वर भोगयौ, नौरँग साह नचीत॥३३॥

## वार्ता

श्रीरंगसा पातसाह श्रालम कूं चितारे, श्रकवर के त्रास की चिंता नां विचारे। साह श्रवरंग के पास या समें श्रावे, सो तो मनसब रीक्ष इनांम मनवंछ्या पावे। श्रकवरसाह गाफल गुमांन संभारयों, तहवरखांन हाथ सब राज बोक्ष धारयों। निवाव निदान पाप सुध वुध बिसराई, श्रीर सं श्रीर विचार बावले की नांई। कमँधज भगाऊं फेर साह पास जाऊँ, तो श्रकबर कूं केंद्र किये मैं इनाम पाऊँ॥

#### दुहा

वस प्राणी सब कर मरे, करम सु प्रेरणहार। नाच नचावै त्यां नचै, ज्यां पुतळी खेळार॥३४॥

३३—हियै = (हृदये ) तहन्वरखान के मन में इस तरह विपरीत विचार उत्पन्न हुआ कि श्रक्रवर तो टाह = दुःख भोगे श्रौर वादशाह श्रौरंगजेव निश्चित रहे।

वार्ता—चितारे = स्मरण किया । त्रास = उद्देग, दुःख । या समै = इस लमय । निदान = उक्त कारण के समभकर । विसराई = विस्मृत कर दी । कमॅघन = राठौड़ों के मगा दूं।

२४—वस = श्रधीन । त्या = उसी तरह। ज्यां = जैसे। खेलार = जिलाड़ी के।

छांनी नौरँगजेब सं, मिलण विचार-विचार।
पोहर निसा प्रगटी समें, तहचर हुवो तयार ॥३४॥
मेंछे वहते मेलिया, दूत कमंधां पास।
साहरे रिहेया श्राज लग, थे म्हारे वेसास ॥३६॥
पूत पिता एके थया, थे चढ जावो देस।
बोलां केलां बेलिया, वीता वयण विसेस ॥३८॥
यां मुख सूठी श्राखनें, पूगो साह द्वार।
श्ररज हुवंतां श्रसपती, कीधी रत्ती रार॥३८॥
श्रवरंग तहचर ऊपरे, किर केणे जगदीस।
पवे भुरज्जां वज्र पर, पड़ी गुरज्जां सीस॥३६॥
सेन श्रकञ्चर तापड़े, श्राप गयौ खहमग्ग।
ज्यों कस भंजे तन गले, वण गोलक तन लग्ग ॥४०॥

३६—वहतै = चलते समय । साहरै = आश्रय । वेसास = विश्वास । ३७—एकै = एकमत हुए । बेालां केालां = जो शपथ की थी वह वचन विशेष बीत गया ।

३८-यां = इस तरह । आखर्ने = कहकर । दवार = द्वार । ध्रमपती = ( श्रश्वपति ) बादशाह । रत्ती = लाल । रार = श्रॉख।

३९-पवे = पर्वत की बुर्जों पर। वज्र पर = वज्र की नाई।

४०—तापड़े = श्रकबर की सेना के संताप देकर | खहमगा = धाकाशमार्ग (परलोक) के। क्रस = (कृषि) खेती का नाश करके। तन = (तन्) शरीर श्रपना गल जाता है। घर्ण गोळक = मेघ के गोले अर्थात, भोले कृपि का नाश करते हैं, श्राप स्वयं नष्ट होते हैं।

## छंद त्रोटक

दुरवेस गयौ पतसाह दिसी

उड मूठिय भूठिय वात इसी।

सुणतां कमधां दळ मान सही

रस बाध थयौ निस ग्राध रही॥४१॥

हय जीण हड़व्वड़ हूँत हुवा
जवनां पण लीधा पंथ जुवा।
खग बांध चढे ग्रस त्ंग खड़ा
घण थाट कमंध ग्रवीह घड़ा॥४२॥

इत सेन ग्रकव्वर साथ इता
जय हीण थया सुण लीण जिता।
किलबांइण चंचल पाय कला
वध सोच खड़व्भड़ ग्राठ वळा॥४३॥

४१—दुरवेस = मुसलमान (तहव्वरखान)। उड मूठिय = जैसे मुट्ठी खुलने से वस्तु उड़ती है वैसे भूठी बात उड़ी कि श्रकवर श्रीरंगजेव से मिला हुश्रा है, उसका राठौड़ों ने सत्य मान लिया, श्रीर परस्पर की प्रीति में श्रधीरात्रि के समय बाधा हुई।

४२—घोड़ों पर अत्यत त्वरा के साथ जीन हुए। मुसलमानों ने भी जुवा = जुदा मार्ग लिया। श्रस = (श्रश्व) घोड़ों का। त्ंग = समूह। घण थाट = बड़े समूह के साथ राठौड़ों की निर्भय। घड़ा = सेना।

४३—इता = इतने । सुगा॰ = जितनों ने सुन लिया था। किलवां-इगा = मुसलमान इस कळा = गुप्त भेद से चंचल हो गए, श्रीर सेाच की वृद्धि हुई। श्राठों तरफ खलबली मच गई।

वहलायण आतुर मेघ वले

जिम चाटिंड्याल समुद्र चले।

जवनां भड़ पुंज पलाल जही

मिलिया किर मास्त चक्र मही।।४४॥

तड़ लाग गया सँग माग तणे

सुध हीण अकव्वर राग सुणे।

खड़ खेंग विकास कमंध खड़ा

तिण ताल भई दुघड़ा त्रिघड़ा।।४४॥

पुर जेम मही थिर सेन पड़े

जिण वात तहव्वर लाय जुड़े।

अवरंग तणा तप तेज अगे

मिल सेन अकव्वर आठ मगे॥४६॥

४४—वहलायण • = जैसे उत्तर की तेज पवन चलने से मेघ पीछे घर जाते हैं, जैसे चोटीवाले तारों से समुद्र चलायमान होता है, वैसे यवनों के भटों का समूह चलायमान हो गया। उसकी ऐसी दशा हुई मानों पवन के चक्र में घास के पूले उड़ने लगे।

४५—तड़॰ = सेना सव मार्ग के संग लग गई। इस राग = स्वर की सुनकर श्रकवर की सुधि जाती रही श्रीर राठौड़ घोड़ों के। चलाकर विकेशम = दे। के। पर जाकर खड़े हुए। उस ताल = समय दे। की तीन सेनाऍ हो गई। एक राठौड़ों की, एक तहब्बरखान के पच्चपातियों की श्रीर एक गाहलादा श्रकवर की।

४६—पुर॰ = जैसे नगर में सेना पड़ी रहती है, वैसे पृथ्वी पर तहन्वरखान के पक् की सेना स्थिर पड़ी है। श्रीर श्रीरंगजेव के तप श्रीर तेज के आगे श्रक्तवर की सेना श्राट मार्ग श्रर्थात् तितर-वितर हो गई।

# दुहा

श्रकबर रत्ता राग सं, रंग त्रिया रस लद्ध।
जो उतपात प्रगहियों, सो सुणियों निस श्रद्ध ॥४०॥
वीर महाबळ धीर उर, स्रम स्रत धार।
श्रावी श्राद्र ऊठियों, भावी सीस विचार॥४०॥
यां मुख हूँता ऊचरी, क्या गीदी श्रवरंग।
मेरे राज निवाह कूं, सोनँग साह दुरंग॥४६॥

## वार्ता

यां विचार वैण बोले,
तेज सं समसेर तेले।
मूछ के रोम व्योम कूं उहे,
रांन के श्राए जम रांन से रुहे।
एक हजार मुगठ सूर तें सूरे,
सहजादे की सनाह निरवाह के पूरे।

४७ — अकबर प्रीति से रॅगा हुआ स्त्री के रंग से शृंगाररस मे लुव्ध है इसलिये जो उत्पात प्रकट हुआ उसे अर्धरात्रि के समय सुना।

४८—उर = हृदय में धैर्य केा धारण करनेवाला; सूरम = शूर-वीर है। सूरत धार = सुरत केा धारण करके। भावी = हेानहार केा सिर पर विचारकर श्रादर में श्राकर उठा।

४६ — या = इस तरह। जचरी = उचारण किया। क्या गीदी = राजसिंहासन पर श्रीरगजेब १ मेरा राज्य निवाहने के लिये सेानंग श्रीर दुर्गदास हैं।

वार्ता—वैण = वचन । समसेर = तलवार । रोम = वाल । रांन = रावण के श्राने से यमराज के समान रुष्ट हुश्रा । सूर तें सूरे = श्रत्यंत श्रार्वीर । सनाह = कवच का निबाहने के लिये पूर्ण समर्थ । खुटा के॰ =

खुदा के घरम राते नेम ज्ञत लिये, मेर के सिखर जैसे दृढ रूप हिये। दाढी कर घात मीर श्रेसें कछ बोले, प्रांण के गुमान भर श्रासमान तेले। साहजादा पाथ जैसे देख हाथ मेरे, लाखूं बीच पातसाह पकड़ें ता तेरे। याही समें हलकारूं कही श्रांन श्रेसी, तहवरखां साह मारा जैसी की तैसी।

मीर श्रकव्यर साह सं, वेले ग्यांन सज्जत।
काफर साहां श्रवगुणी, गै। श्राणी करतुत्त ॥४०॥
श्रपणी रिद्ध सँभाळ सव, करे दरक्कां पीठ।
श्रावध वंधे अठिया, श्राकारीठ गरीठ॥४९॥
हरम कवीला रिद्ध तर, साथे मीर प्रचंड।
इस वांसे कर चिल्लयी, श्रासा खंड विखंड॥४२॥

परमेश्वर के परम श्रनुरागी। मेर के सिखर॰ = सुमेर पर्वत के शिखर के समान हदय में हट। मीर = श्रमीर। साहजादा = हे शाहजादा ! पाय = (पायं) श्रञ्जीन के जैसे। जैसी की तैसी = यह गाली है।

५०-कामर = नास्तिक (तहब्वरखान)। साहा = वादशाह का गुर्ण न माननेवाला। करतृत्त = (करतृत) करनी।

पर-निद्र = (मृद्धि) मंपदा। दरका = केंट्री की पीट पर लाद-पर। धानर = (प्रायुष) राज विकर। श्राकारीठ = श्रत्यंत तीक्ष्य सर-निष्यं, स्पर्यन्त। गरीठ = (गरिष्ट) बहे गीरववाले।

पश्चाप्तः (१४म) बादशाह की सिया । क्यीला = अन्य सियाँ । विद्या - बहुद कडा पुष्टा । इस कामें = इनका पछि लेकर चला ।

माग मुरद्धर देस री, लियौ उरद्धर ज्यास। घाट श्रनेकन संचरे, एक प्रभू री श्रास॥४३॥

# छंद बेञ्रक्खरी

श्रारोही श्रत रोस श्रक बर श्रंगे सिलह तुरंगे पक्खर। एक हजार मुगल मुख श्रागे भिड़ते काळ निहाळ न भागे॥४४॥ श्राप सिंध न डोले श्रंगा खग रख दो दो धनुख निखंगा। हेक बाण गज प्राण प्रहारे मूठ श्रपूठी केहर मारे॥४४॥ सांम धरम रत्ता पण सांचे वयण दूठ मुख भूठ न वाचे।

५३—माग० = मारवाड़ का मार्ग लिया। हृदय में विश्वास घारण करके। मन में श्रनेक घाट = विचार श्राते हैं। एक प्रभु की श्राशा है।

५४—अंगे॰ = शारीर पर फौजी वेष है। घोड़े पर पाखर है। भिड़ते काळ = जो काल (मृत्यु) से भिड़ते हैं; श्रीर काल के। निहाळ = देखकर नहीं भागते हैं।

५५—श्राए० = सिंह के श्राने पर भी जिनका श्रंग चलायमान नहीं होता है। जो दो देा तलवारें, धनुष श्रीर भाथे रखते हैं। जो एक तीर के प्रहार से हाथी के प्राण का संहार करते हैं। जो तलवार की उलटी मूठ से सिंह के। मार देते हैं।

५६—रत्ता = (रक्त ) अनुरागवाले । पण = प्रण, प्रतिज्ञा के सच्चे ।

पड़ती गयण प्रहै निज पांणी
विसमें समें एक रस वांणी।।प्रदे॥
सहस इसा भड़ लीधा साथे
मेळ करार भार त्यां माथे।
पुत्रि पूत चढ़ हुरम तुरंगे
श्राचृति वसन मुझना श्रंगे॥प्र७॥
भूम वहंतो को जण भाळे
वाडवाग निक्स समॅद विचाळे।
कमँध खडा श्रागे दस कोसां
दाखे कथ निरदोसां दोसां॥प्रदा।

### दुहा

इतरे श्रस खड़ श्राविया, सथ वावसू सताव। श्रकवर कहियों श्रावते, वहियों साह निवाव॥४६॥ दोढ़ पोहर चढ़ियों दिवस, रजी परक्ली ब्योम। श्रकवर संगी श्रावतां, वातां छग्गी श्रोम॥६०॥

वयण दूट = यचन के हड़ । गयण = ( गगन ) श्राकाश के। विसमै समैं = विपम नमय नें। एकरस = एक सी ।

५.३—रनार = नाकत. नामर्थ्। श्रावृति वसन = वस्त्र से ढकी हुई। र्षना परंग = रागेर पर मुकना ( र्येत वस्त्र का 'खेाल' ) पड़ा हुआ है।

प=-पर्ती = चलते हुए थे। नाले = देख सकता है। वाड़वाग = पर्माना। वामे > = निर्दाप श्राप्तवर के देख की वार्ते कहते हैं।

पर—धन गर च्योड़ी की चलाकर। सथ वावस् = जास्सी का मारा । समाव । जायमें ने राठीड़ी से कहा कि श्रकवर श्राता है। क्षेत्र कि एक चलाव वावसार के पान चला गया है।

६ = - प्रमाने = देरते । अध्यय नमीय में श्राते याती की धूम लगी।

तेरैई साख कमंध मिल, मुख सोनंग दुरंग।

मीर कमंधां धीर मिल, थया सधीर सुरंग।।६१॥

दाढ गरद्दां भारिया, श्रंग जरद्दां दूण।

रूप मरद्दां मीर सब, लंक करद्दां तूंण।।६२॥

तिजर परक्खे राठवड़, श्रक्वर तेज दिणंद।

जांणे व्योम विमान सम, भोम प्रगङ्ख्यो इंद ।।६३॥

श्रत मिलतां श्रादर श्रदव, करे कमँध विण पार।

सेव खड़ा गिण देव सम, गुरजदार पड़दार।।६४॥

हुरमां राखे श्रंतरे, उड़दांवेंगण दुंद।

हाजर खिजमत कारणे, मुख नाजर हुसमंद ॥६४॥

सांम्हा दोड़े वावस्, घोड़ो डाक प्रमांग।

साह श्रकब्बर वयण सं, खबर लियण सुरतांण।।६६॥

६१--मुख = प्रभृति, वगैरह। सुरंग = श्रच्छे रग वाले।

६२ — दाढ़ियाँ रज से भरी हैं, शरीर कवचों से दुगुने हा रहे हैं। सब अमीरों का रूप मर्दपन का है। लंक = कमर में तलवारें और भाषे कसे हुए हैं।

६३—दिगंद = (दिनेद्र) सूर्य के समान तेज। जागे = मानें। श्राकाश से विमान के साथ इंद = (इंद्र) पृथ्वी पर प्रकट हुश्रा।

६४—विग पार = परावधि । सेव = सेवा में । देव सम = इष्टदेव के समान । पड़दार = सुनहरी छुडीवाले ।

६५—अतरे = दूर । उड़दाबैंगण = मर्दानी पोशाकवाली शस्त्रबंद स्त्रियाँ। दुंद = (द्वंद्व) दो दो । खिजमत = सेवा के लिये। श्रीर मुख = श्रागे नाजर हैं। हुसमद = हेशिवाले।

६६—वावसू = दूत । घोड़ों ० = घोड़ों की डाक द्वारा। श्रकवरशाह के वचन से बादशाह श्रौरंगजेब की खबर लाने के लिये।

श्वर चौड़ें सरवर विषन, विधाचळ दिस एक। च्यार महूरत उत्तरे, धारस मंत्र विवेक॥६७॥

# वार्ता

पते पर डाकदार वावस् श्राया,
पातमाह की ठीक कर तहकीकत लाया।
हाजर बुलाए साह सुण दूत वांणी,
देखत ही फुरमाया कहा सो विहांणी।।
सेन के प्रमाण कीन कहा साह वाले,
नेनापन कीन मीर देखन महोले।
पते पर दृत वाले साहव सुन लीजे,
पातस्याही नेन्या की प्रमाण कीण कीजे।।
श्रालम के श्रागम ते तहवरखांन भागा,
नाह के द्वार गए श्रंत राहि लागा।
वावन हजार लिए श्रालम साह श्राए,
नरिता समुद्र श्रोर जैसे श्रावे धाए।।
श्रालम मी वगलगीरी मिल श्राद्र कीया,
श्रमपत्ती मनाह खेल डर उसास लीया।

नार्ग-ागार नायम = एक नाले दूत । तहकां कत = तहकी कात भी लगार । एर = प्रकार ने प्राने स्थल युनाकर दूतों की वाणी सुनी ।

पार्श देखते ही गदा कि रिहाणीं = जो हुणा दे वह कहो । साह = प्रककर ने मारा प्रवाह ने ना का प्रमाण क्या है । महोले = मेना का मोहला

कर ने मारा प्रवाह के विवे की दार मामान क्या है । प्रालम के = प्रीरंगविवे क क्यों के । अन्याह स्थान च्या मेनायंत है । प्रालम के = प्रीरंगविवे क क्यों के । अन्याह स्थान च्या मारा स्थान स्थान मारा गया ।

पार्व क्यों के । अन्याह स्थान च्या मारा स्थान स्थान मारा स्थान । अपनी कवांन आलमसा हाथ दीनी, डाढी नेास हाथ दीनौ रार रोस भीनी॥

#### दुहा

वात श्रकव्वर श्रागली, श्रक्ली हाथ मिलाय।
दूत विदा करके लियो, मारू दुरग बुलाय ॥६८॥
एम श्रकव्वर श्रक्लियो, सुण राठाँड़ दुरंग।
श्रालम मारे या मरे, कही विचारे जंग॥६६॥
दाखी श्ररज दुरग यां, सब खळ करां सँघार।
साहव मन खुसियाळ सं, जीवे साल हजार ॥७०॥
मेळ उखेळे मंडळी, श्रस गज ऊरवड़ांह।
खूंद लखे भाराथ कर, पारख हाथ भड़ांह॥७१॥

श्रीरंगजेब ने श्रपनी कमान हाथ में ली, जोश के मारे डाढ़ी पर हाथ दिया 'श्रीर रार = श्रौंखों में क्रोध भर गया।

६८ = आगळी = अकबर के आगे। अक्ली = कही। मारू = मार--बाड़ के सुभट दुर्गदास केा बुलाया।

६९—एम = इस प्रकार। श्रक्लियौ = कहा।

७०—दाखी = कही। या = इस तरह। सँघार = (संहार) नाश। व्खिसियाल सूं = खुशी के साथ।

७१—उखेळे = युद्ध के लिये। मंडळी = सेना एकत्र करके। ऊरवड़ांह युद्ध में ठेल देंगे। खूंद = स्वामी, मालिक। भाराथ कर = युद्ध करके। लखे = देखें। पारख = परीक्षा सुभटों के हाथ की। श्रें राठाड़ महावळी, करा दिलासा तेड़। भेळण जंगां भारत्रह, वध्ये तुरंगां खेड़॥७२॥। तांम बुलाए साह तिण, श्राष्ट्रं मिसल श्रभंग। जोध रिणामल जोरवर, सोवँग श्राद दुरंग॥७३॥।

## वार्ता

सव कूं बुळाय वेंगा अकवर साह बोले,
मेरी निसां खातरी है तुमारे महोले।
तुम पातसाहां के संवादी सर तें सूर,
तुमारी सिहाय आवें मेरे मुख नूर।
पास आप की लाज कुळ काज विचारी,
मेरा रण मरणा के जीवणा सुधारी।
पातसाह नौरंगजेंव खुदाय का अवतार,
अपनी सथ ख्वारी करी तहवरखां गँवार।
श्रालम की अवाज सुन तहवरखां जास पाई,
मेरे दरांगी गयी आपकी कमाई।।

७२—दिलासा = तसल्ली । तेड़ = बुलाकर । मेळण = युद्ध में शामिल होने के लिये । भारप्रह = युद्ध के भार के। धारण करनेवाले । तुरंगा खेड़ = घोड़े। के। चलाकर ।

७३—ताम = तव । श्राट्ट् ० = श्राठों मिसल के सरदारों के जबद्स्त जीवा श्रीर रिण्मलोतों के।

वार्ता—वैंग = वचन । निसा खातरी = विश्वास, दिललमई । महोले = ममुदाय पर । संवादी = वरावर के । नूर = तेल । ख्वारी = खराबी । प्रान = नय । दरोगी = समीप रहनेवाला ।

#### दुहा

यां साहिजादे श्राखियो, सहित विनै हित संघ। मेरे काज निवाह की, लाज कमंधां कंघ॥७४॥

#### छपय

कहे तांम कमधजा, सुर्गे साहिब छुत्रपत्ती विध विचार धारियो, सको तिए आर सुमत्ती। पिग श्रे वचन प्रमांग, पांग खग तोल धरां पण आलम दळ आगळे, करां रण खळे कणकण। जुध राज तणा धारे जतन, सारे वज्जां साह सं केवियां छेड़ संघर करां, श्रो निवेड़ निरवाह सं।।७४॥

#### दुहा

साहजादे पाराथियां, सको कमंघां साथ। सूर तरस्से बोळिया, मूछ परस्से हाथ॥७६॥

७५—तांम = तब । विघ = विघाता ने । सको = सब । तिगा श्रार = उसके श्राधार पर है । सुमत्ती = सुबुद्धि रहनी । पण = प्रतिज्ञा । श्रागळे = श्रागो । खळे = शत्रुश्रों के। राज तगा = श्रापका । सारे = तलवार से । वज्जां = बादशाह से लड़ें। के वियां = शत्रुश्रों के। छेड़ = ललकार कर । संघर = (सगर) युद्ध । निवेड़ = तय करके निवाहेंगे।

७६—पाराथिया = प्रार्थना करने पर । सके। = सब। कमंघां साथ = राठौड़ों का संघ। तरस्से = युद्ध की तृष्णा से, त्वांरत। परस्से = छूकर, मूँछों पर हाथ धरकर।

वार्ता

सोनागिर चांपावत हाथ खग तोले,
विसमें में द्रढ देण कोप वैण वोले।
समें पाए स्र्र सोई वीरता विचारे,
समें के निदान श्राए श्रासमांन धारे॥
श्रक्वर के जतन कूं तेग वँधे ऐसे,
साह कोप धूप नावे कूप छाँह जैसे।
श्रजवेस सामंत भगवांन वोले त्यांही,
सेस ज्वाला की सी पर सोनागिर ज्यांही॥
श्रवसांण श्राए छत्री पोरस सरसावे,
यह लोक जीप परलोक मोख पावे।
हरनाथ कांन्ह गिरधारी के जाया,
कोप कीन्हों दाह से निजर साह श्राया॥
साहजादे वृक्षी वंस कोन ए कहावे,
चांपावन मेरे भाई सोनंग यूँ बतावे॥

वार्ता—सोनागिर = सोनंग । विसमें मैं = विकट समय में । द्रढ देंग = द्रढता देनेवाला । समें पाए = समय पाकर जो श्रावीर है वही वीरता विचारता है । समें = समय का सवव श्राने पर । तेग = तलवार । साह के। प = वादशाह के। प स्प धूप = श्रातप न श्रावे । जैसे कृष्ट की छाया में धूप नहीं श्राती । श्रजवेस = श्रजसिंह, सामंतसिंह, भगवानदास । त्यांही = उसी तरह । सेस ज्वाला की सी पर = शेषनाग के मुख की ज्वाला के समान । सोनागिर = सोनंग । ज्यांही = जैसे । श्रवसाण श्राए = मौका श्राने पर क्तियों का पौरूप वढ़ता है । जीप = जीतकर । मोख = मोक्त । प्रथम जो तीन मुभटों के नाम कहे गए हैं, वे क्रम से हरनाथसिंह, कान्हसिंह श्रीर निरुधारों के पुत्र हैं । दाह से = श्रान्त की ज्वाला के समान । व्रक्ती = गृहा । यूँ = इन तरह वतलाता है ।

## दुहा

श्रकवर साह निरिक्खिया, जेता चांपावत्त। मीढ सहस्सां मत्थणे, लक्ख गिणे त्रिण मत्त ॥७०॥ दीठौ जोड़ दुरगा री, बंधव खेम श्ररोड़। भारथ मांहे भीमसी, जांणे पारथ जोड़॥७८॥

## वार्ता

साहजादे देखे हिम्मत निवाह, दुरंग का भाई पेसवाई दुरंग साह। हुरम कबीले के जतन साहिजादे जांनी, खेम साह देखत ही सब चिंता भांनी॥ साहिजादे देख दुरंग साह कूं फुरमाया, भाई का भरोसा मेरी खातर जमा बीच आया॥

#### दुहा

श्रब चतुरेस द्याल रा, यां बाले मछ्रीक। जग ज्यां री वातां रहे, जे सामँतां सरीक॥७६॥

७७—निरिक्खया = देखे । जेता = जितने । मीढ सहस्सा = हजारों की बराबरी करनेवाले । मत्थणे = मथन करने में । लक्ख० = लाखों के तृण-मात्र गिननेवाले ।

७८—दीठौ = देखा । जोड़ दुरगा री = दुर्गदास की जोड़ो का । खेम = भाई खेमकरण । श्ररोड़ = नहीं रुकनेवाला। भारथ मां हे भीमसी० = जैसे महाभारत के युद्ध में श्रजु न के साथ भीम था वैसे दुर्गदास के साथ खेमकरण था।

वार्ता—दुरंग का भाई = खेमकरण । पेसवाई = मेरे श्रागे दुर्गदास ही है। भानी = तोड़ दी।

७९-चतुरेस = दयालदास का पुत्र चतुरसिंह। मछ्रीक = चौहान।

## वार्ता

छत्री की धरम धार की मारग, कवेसरां की साख निरवाह सं पारग। सूरवीर की रीत सूरवीर जांगे. एता अत्रसांग आयां हिम्मत प्रमाणे॥ गोरीसाह का खूनी हुसेन नागेर आया, मेरे दादे प्रथीराज प्रांग ज्यां रहाया। सरगाई की सिहाय सुरतांग् सं वेर किया, सात वार सीस आए खेत बांध छिया॥ माक महाराजा के सरगो पातसाह साहजादा आया कमी क्यूँ विचारे जो है रजपूत का जाया॥

## दुहौ पाचीन

चहुवांगां कुळ चल्लगी, वियो न चल्लै काय। चाड न घट्टै खूँद की, सीस पल्टहें ताय।। द०।।

वार्ता—धार के। = तलवार का मार्ग। कवेसरां की० = कवीश्वरों की साली। गोरीसाह का० = शहाबुदीन का अपराधी हुसेन नागोर में आया। चौहान चतुरसिह कहता है कि मेरे दादे पृथ्वीराज ने उसके। अपने प्राणों की तरह रखा। सरणाई = शरणागत की सहायता के लिये वादशाह में वैर किया। खेत = युडकेत्र में। बाध लिया = पकड़ लिया शहाबुदीन गोरी के। मारु० = मारवाड़ के महाराजा अजीतसिह जी के शरणा वादशाह का छाहजादा (अकवर) आया है।

ह्न चित्र की । पल्डे = पड़ जाय । तोय = ती भी।

# वार्ता

चांपावत भगवानदास जुजठल का अवतार, भूठ सं परामुख साच सं प्यार। जिनके काका सोनागिर आसमांन का थंभ, रण के आरंभ दिख ज्याग का सा सिंभ॥ तासं भगवान कहै भार तुम कंधे, पें आलम सं जंग काज तेग हम वंधे। विले के तुम नायक और सबके मुद्दायत, सो जंग की ढील में वरस जैसी सायत॥ वात सुन मन रीक्ष सोनग साह बोले, सिंघ का बालक सो तो सिंघ के ही तोले। राजसिंह भाटी रावल सबल सींह का बेटा, मृत नेम लिया किया पाघ का लपेटा॥ श्रीसं धीर वीर बोले जिए सं सूरवीर रीके, कातर क्रपण प्राण आतुर हो छीजे॥

वार्ता—जुजठल = युधिष्ठिर का । परामुल = (पराङ्मुल) विमुल। से। से। से। सिन = से। बी। दिल ज्याग का सा = दच्च के यज्ञ में जैसे। सिन = (शंभु) वीरमद्र। विखे = विगत् के समय के। मुदायत = प्रधान, मुलिया। ढील = देरी में। सायत = च्या। तोले = जुल्य। मृत = मरने का। किया पाघ का लपेटा = पगड़ी के बदले पोतिया (साका) बांध लिया। कातर॰ = कायर श्रीर कृपण = जो युद्ध में प्राणों के। प्रिय समक्तने हैं। प्राणों के ले। से दुली होकर क्षीण हुए।

## दुहा

तिण वेळा रिण श्रम्मळा, जेता सूर समत्थ। ताके नांम प्रमांण पण, किव वर्णे गुण कत्थ॥ ५१॥

## वार्ता

या समें श्राजानवाह जेतं सरदार, किव जेते जांने से। वखांने विगतवार। पहले से। नग साह विखे के सहायक, जेड़े दुरग साह हंस वंस का जो नायक।। प्रले के समुद्र जैसे श्रोरंग साह श्रायों, श्रगस्त सी जोस जिए जगत कूँ दिखायों। से। नग के भाईवंध भतीजे दळ श्रागळ, स्रां तें स्रा महापूरां से श्रदछ।। दुरग के पुत्र भतीजे श्रीर भाई, दावाश्रगन साह छागे मेघ तें सवाई। जीवणी मिसळ भड़ जंगूं के श्रधाए, खांडे वागे खंडीवन पावक तें सवाए।।

दश—तिण वेळा = उस समय। श्रगळा = श्रग्रणी। जेता = जितने। ताके॰ = उनके नामों के श्रनुसार। कत्थ = कथा।

वार्ती—श्राजानवाह = जिनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। जेते = जितने। विगतवार = क्योरेवार। हंसे वंस का = एर्यवंश का मुखिया। प्रले = प्रलय का। श्रगस्त सौ = श्रगस्य मुनि के समान। महापूरां से श्रदल = जो महापूर्ण हें उनसे भी मुख्य। दावाश्रगन० = बादशाह रूप दावानल के लिये राठीड़ मेघ से सवाए हुए। जीवणी मिसल = जोधपुर महाराजा का दरवार होता है तब सरदार लोग महाराजा के श्रागे दोनों पार्श्व में पंक्ति लगाकर बैठते हैं। दाहिनी श्रोर की पंक्ति जीवणी मिसल,

रिणमलां के जोड़े जंगी महाबाह भाटी, जाके वंस पढ़ें रूकचाळे ही की पाटी। श्रागे रुघनाथ दिल्ली खेत कांम श्राया, ऐसा श्रवसांण कोई पावे न पाया॥ पाछे ये ही नाहरूं का नाहर दरसावे, भीमाजळ हाथूं रुघनाथ सा कहावे। जादम किसोर महेसदास का जाया, महेस के कंकण सा विरद जिण पाया॥ हरदास का पाता रामिसंघ सिंघ जैसा, साम्हला न सूर न सामंत कोई ऐसा। साह की बातें सुणें त्यों त्यों उमंग प्रकासे, घरत का कुंभ सींचे होम ज्यां उजासे॥

श्रीर बायें हाथ की पिक डावी मिसल कहलाती है। जीवणी मिसल में जोधाजी के भाइयों के वंशज चापावत, कृंपावत, जैतावत श्रादि बैठते हैं; श्रीर डावी मिसल में जोधाजी के पुत्रों के वशज जोधा, मेड़ितया, ऊदा श्रादि बैठते हैं। जंगूं के श्रधाए = युद्धों से तृप्त नहीं होनेवाले। खाडे वागे = तलवार वजने पर खांडव वन की श्राम से सवाए। रिण्मलां के जोड़ें = राठौड़ों के साथ। जंगी = जंग करनेवाले, जबर्दस्त। रूक० = तलवार के वर्तव की। पाटी = रोति, पट्टी। कांम श्राया = स्वामी के वास्ते मरा। भीमाजळ = भीमसिह। हाथूं = हाथ चलाने में। जादम = यदुवंशी, यादव, भाटी। जाया = पुत्र। महेस के कंकण सा = महादेव ने भरमासुर को जो कड़ा दिया था, उसको महेश-ककण कहते हैं। श्रीमद्भाग-वत में लिखा है कि महादेव ने प्रसन्न हेकर वृकासुर के। कंकण देकर कहा था कि तृ जिसके सिर पर यह कड़ा फेरेगा वह भरम हो जायगा; उसी प्रकार था कि तृ जिसके सिर पर यह कड़ा फेरेगा वह भरम हो जायगा; उसी प्रकार शत्रुशों के। भरम करनेवाला। विरद = (विरुद) यश। साम्हला = सामने शत्रुशों के। भरम करनेवाला। विरद = (विरुद) यश। साम्हला = सामने का। उमंग = उत्साह प्रकट करते हैं। उजासे = प्रकाशित होता है।

दुरजणसाल नाम ही ज्यां दुरजन कू सल्ले, भाटी वीर श्राखाड़े में मुराड़े से भल्ले। हरीसिंघ हरीरथ के जोर सी बड़ाई, खळ नाग देखे खाग चंच तें सवाई॥ स्रजमल जगनाथ के पाथ के से श्राडे, सिंघ तें सवाई कांम रामिसंघ जोड़े। सबलिंघ प्राग का सो मेर ब्रत धारी, श्रासकरन भाई जंग काच की सी कारी॥ तेज में नाहरखां नाहर से हाथूं, श्रीर श्रमरेस गहें श्रासमांन बाथूं। प्राग के जे न्याती रोके नाग की सी नांई, सेल साहेटवालेत वीटा देत बांई॥ उरजनेत उरजन से श्रीर दल के श्राप, स्रसिंघ महास्र सिंघ ते सवाए।

दुरजण = शत्रु के । सल्लै = सालता है । श्राखाड़े मै = युद्धांगण में । सराड़े से = श्रिम की ज्वाला जैसे । भल्लै = श्रच्छे । हरीरथ = गरुड़ के । खळ नाग = शत्रुरूप सर्प की देखकर खड़्ग रूप चौंच उसकी सबाई हो जाती है । सरजमल = जगन्नाथ का पुत्र सरजमल । पाथ = (पार्थ) श्रर्जु न के । श्रोडे = सहश । प्राग का = प्रयागदास का पुत्र सक्किसिंह । मेर न्नत धारी = मेर पर्वत के समान हिथर रहने का न्नत धारण करनेवाला । काच की सी भारी = श्रपने शरीर की काच की शीशों के समान तोड़नेवाला । हाथूं = हाथों में । श्रमरेस = श्रमरसिंह । गहै = पकड़े । वाथूं = वाथ में । प्राग के जे न्याती = प्रयागदास की जातिवाले शत्रुश्रों की नाग = हाथी श्रथवा सर्प के समान रोकते हैं । सेल० = भाले के। लिए इस तरह चक्कर देते हैं कि जैसे सर्प वॉधी (सर्प का विल) के इर्द-गिर्द चक्कर देता है । उरजनोत = श्रर्जु न भाटी के वश्ज । उरजन से = श्रर्जु न के सहश । लाखा = लाखा

लाखा एक लाख सा जो लाख मेळ देखे, लाख जोड़ लीन्हें याते केड़ कूंन लेखे।। जादवुं की रीत के उजागर से भाई, श्रैसा ही महेसदास रण में सवाई।

#### दुहा

श्रे भाटी दळ श्रागळा, खळ गंजरा दळ ढाळ। मिसळ सबोभा मेळ सं, यां हृंता रिश्माळ॥ पर।।

## वार्ता

क्रंपावत राज लाज सिंधु जैसे धारे कि के सजल खल आग की संघारे। रामसिंघ जैत का सो जैत ही निवाहें क्रंपावत जंग में मतंग सेल ढाहे। फतेसाह साह आए बांह गैए। धारे विजावत विजय कक पराजय निवारे।

नाम का भाटी। एक लाख सा = एक लच्च सुभट हों जैसा। लाख जोड़ लीन्हे = उसने लाख मनुष्यों केा इकट्ठा कर लिया, जिससे वह करोड़ केा भी कुछ नहीं गिनता है। उजागर = प्रसिद्ध, प्रकाशमान। से = इसका।

वार्ता—कृ'पावत = कृ'पा का वंशज। राज = राजिसह। रूक = तल-वार के। सजळ = पानी से। खळ॰ = शत्रु-रूप श्रिय का संहार करता है। जैत का = जैतिसिंह का पुत्र। जैत = जय। मतंग = हाथियों के। भालों से गिराते हैं। फतेसाह = फतैसिंह वादशाह के श्राने पर गैण = श्राकाश के। बाहु से धारण करता है। विजावत = विजैसिंह का पुत्र (फतेसिंह) तलवार

मधकर दयाल का सो साह भे न धारे
श्रंथकार जात जैसे भांण के उजारे।।
केसरीसिंघ रांमसिंघ सवलसिंघ के जाए
रांम वांण से अचूक रोद्र छोभ पाए।
भावसिंघ सवल का मांडण सवाई
श्रोछाह सी लागे जाक साह की लड़ाई।
महावीर महासूर तेज सरसावे
मंडण ज्यां जोस वंस मंडण कहावे।
रूपसिंघ केहर का केहर के कांटे
लड़ाई के पाए धन वधाई वांटे।
उगरावत श्रासखांन श्रासमांन साहै
उदैसिंघ चित्रकाट कियो सौ निवाहे॥
श्रमरावत श्रजविध्य श्रमर वोल कांजे
जुद्ध श्राए जुधिष्ठिर बंधव सा राजे।

से विजय करता है श्रीर पराजय के। हटाता है। मधकर = दयालदास का पुत्र माधविसह। भाण = (भानु) सूर्य के। केसरीसिह श्रीर रामिस्ट स्वलिसह के पुत्र। श्रचूक = नहीं चूकनेवाले। रोद्र छोभ पाए = मुसल-मान चलायमान हुए। माडण सवाई = माडण से सवाया। श्रीछाह = उत्साह के जैसी। सरसावै = श्रिधक शोभा देते हैं। मंडण ज्यां = मांडण के जैसे। वंस मडण = कुल के भूषण। केहर के काटै = केसरीसिंह के सहश। उगरावत = उगरिसह का पुत्र। साहै = धारण करता है। उदै- लिंप० = चित्तीड़ में उदयिसह ने किया था वैसे श्रपनी वात के। निवाहनेवाला। उद्यसिंह ने वादशाह श्रकवर की श्राज्ञा के। शिरोधार्य नहीं किया था)। श्रमरावत = श्रमरिसह का पुत्र। जुधिष्टर वंधव सा = श्रजु न के समान ।

# गे।यंद का सुंदर विके।दर सा बाहां समर की मरजाद धरम के राहां॥

## दुहा

त्रण संकण जुध श्रारॅभे, कूंपा कांकण हत्थ। बेर बणे बांकी जठै, मेर उतावे बत्थ।।प्रशा जैता सांम संग्राम की, जोवे वाट कमंध। ज्यां दिध दक्षे वेळ बळ, हीण परक्खे बंध।।प्रशा गोवरधन श्राजान भुज, सांम सुजाव सगाह। रिणमालां छळ रक्खणा, जोधां करण निवाह।।प्रशा जैतहथा जैताहरा, जैत खंभ जुध वार। तैसीइ मंडण वीक तण, खळ खंडण खग धार।।प्रही।

राजै = शोभा देता है । विकादर = (वृकादर) भीमसेन के सदश । बाहां = बाहुबल में ।

८३—त्रया संकण = नि:शंक । कृंपा = कृंपावत शाखा के राठौड़ । कंकण हत्य = हाथ में युद्ध का कंकण पहनकर । बेर = वेळा, समय ।

प्य-श्राजान = (श्राजानु) घुटनों तक लवे। साम मुजाव = श्याम सिह का पुत्र। सगाह = गर्व सिहत । छळ = युद्ध। जोधा = जोधा शाखा के राठौड़ों का निर्वाह करनेवाला।

द६ — जैतहथा = जय जिनके हाथ में है। जैताहरा = जैतावत राठोड़। जैतखंभ = जय के स्तंभ। जुध वार = युद्ध के समय। वीक तण = वीका का पुत्र मांडल।

श्रखर्द बालां श्राभरण, रिणमालां रिण ढस ।
कीधा मेर प्रमांण चित, लीधां व्रत श्रजमस ॥ ८०॥
श्रखर्द थंभ श्रकास कूं, माधवदास सुतन्न ॥ ८०॥
कोड़ जवन्नां भंजणी, बंधव जोड़ विसन्न ॥ ८०॥
पवा समत्थां श्रागळा, हत्थां चंद सुजाव ।
भालां जैत निभाहणा, बालांहंदा राव ॥ ८६॥
बालो भालो किसियां, रिण कालो रावत्त ।
जुध वालो बेली जिहां, तेजा सुजावत्त ॥ ६०॥
श्रखौ परग्गह श्रागली, जरद नमावे जोम ।
वाद तरस्सै साह सुं, बांह परस्सै ब्योम ॥ ६१॥
विजा मनोहरदास का, महेवैचा समरत्थ ।
वांहां पांण निभाहणा, साहां सुं भारत्थ ॥ ६२॥

८७ = श्रखई = श्रखेसिंह । बाला = बाला राठाँ ड़ो का । रिश्वामालां० = राठौड़ों के रण की ढाल । लीधा व्रत० = श्रपने स्वामी श्रजीतसिंह के लिये नियम धारण किया।

८८—अखई० = जैसे अखैसिंह माधवदास का पुत्र श्राकाश का स्तंभ है वैसे उसका भाई विसनसिंह उसकी जाड़ का है।

८६-पत्रा = पर्वतसिंह। चद सुजाव = चंद्रसिंह का पुत्र। जैत = जय। वालाहदा = बालों का।

६० — वालो = बाला राठे। हिंगा कालौ = रण बाउला प्रथीत् निहर। जुष वालौ = युद्धप्रिय। वेली = सहायता करनेवाला। तेजा स्जावत्त = स्जाका पुत्र तेजसिंह।

६१—श्रखी = श्रखैसिंह। जरद = बख्तर। जोम = जाश। वाद = युद के लिये। तरस्तै = तृष्णा रखता है।

६२-महेवंचा = राठीड़ी की एक शाखा है। ये रावल मिल्लनाथ जी के वंशन है। पाण = (प्राण) वन्न। भारत्थ = युद्ध में।

श्राहव सूरां श्रागळा, सुरतांगों हटमल्ल।
महियव रीत उजाळणा, श्रमर तणा पीथल्ल॥६३॥
धीर परप्पण धारियां; सूजा वीर सुजाव।
श्राहव जीत उजाळणा, रीत धवेचां राव॥६४॥
रिणवत्तां रत्ता रहें, सकता वीर सुतन्न।
जोड़े साम्हा ईस तण्, रिण जगदीस प्रसन्न॥६४॥
सँग जैतावत साहिबों, दूजों जैत दुक्तल्ल।
जैत कमंधां वेळ जे, भांजण् देत मुगल्ल।१६॥
उहड़ वंका श्राद सं, श्रणसंका श्राजांन।
हरका नेत्र प्रमाण रिण, सुंदर का भगवांन॥६९॥

६३—श्राहव = युद्ध में । सुरतांगों = सुरतागिसंह श्रीर हटीसिंह।
मिह्यव = महेचों की रीति के। उज्ज्वल करनेवाला। श्रमर = श्रमरिंह
का पुत्र पृथ्वीसिंह।

६४—परप्पण = सामर्थ्य । स्जा॰ = वीरमदेव का पुत्र स्जा। घवेचां = धवेचा राठौड़ों की शाखा है। ये रावल मिल्लनाथजी के वंशज हैं।

ह्य-रिग्वता = युद्ध की वार्ताश्रों में। रत्ता = (रक्त) श्रनुराग-युक्त । सवता॰ = वीरमदेव का पुत्र सवतिसह। जोड़े = साथ। साग्हा॰ = ईश्वरीसिह का पुत्र सामसिह।

६६ — जैतावत = जैतसिंह का पुत्र साहिबसिंह। दूसरा जैतसिंह। दुभल्ल = खाग त्याग दोनों के। धारण करनेवाला अर्थात् वीर और दानी। जैत = जय। वेळ = मदद देनेवाले। जे = जो।

१७— अहड़ = राठोड़ों की एक शाखा है। प्रणसका = नि.शंक।
प्राजान = प्राजानुवाहु। सुंदर = सुंदरदास का पुत्र भगवानदास।

भोज भुजां वळ थंभणा, मुड़तां गयण समाथ।
सांम जगवत सीम वळ, जोड़े भीम कि पाथ।।६८॥
खग रूपी भड़ दाहिणे, घणे पराक्रम जांण।
भुज श्रोहण भूपाळ रे, वांमे तिके वखांण।।६६॥
वंस वखांणे भल्लणो, चहुवांणे चुतरेस।
रत्तो साहां जंग कज, जांण विरत्तो सेस।।१००॥
फतमाला पीथल्ल का, पीथक पारथ श्रंग।
तत्ता ताप लोह सम, सदा श्रधाया जंग।।१०१॥
चोज न चूके रीत की, भोज तणा हरनाथ।
जुध चिंता भुज श्रोडवण, करण निचिंता साथ।।१०२॥

६८—भोज = भोजराज । मुड़तां॰ = भुजवल से गिरते हुए श्राकाश के वामने के लिये समर्थ। साम॰ = जगतसिंह का पुत्र सामसिंह। जाड़े = सहश।

६६—खग० = शत्रुश्रों का नाश करने के लिये खड्गरूप । खड्ग दाहिने हाथ रहता है इसलिये जीवणी मिसलवाले खड्ग रूप हैं । श्रोढण = ढाल रूप । ढाल बाये हाथ में रहती है इसलिये बाई मिसलवाले ढाल रूप हैं ।

१००-वस=वंश की प्रशसा केा धारण करनेवाला। चुतरेस= चतुरसिंह। विरत्तो=(विरक्त) कृद्ध।

१०१—फतमाला० =पीयल्ल = पृथ्वीराज का पुत्र फतैसिंह। पीयक = (पृथक्) जुदा। तत्ता = गर्म। ताए = तपाए हुए। श्रधाया = श्रवृप्त।

१०२—मोजतणा = मोजराज का पुत्र हरनाथ। जुध० = युद्ध की चिंता के। भुजा पर धारण करनेवाला।

रण केहर पण श्रग्गळा, केहर का सबळेस।
चक्खां कोड़ पळाळ सम, की ळक्खां पँडवेस॥१०३॥
तेजो नेजां ऊपरा, श्रोरे तेज तुरंग।
कहर वणीयण चंद की, मुहर श्रणी रण जंग॥१०४॥
सकत त्रभागे तेळियां, सकतीपुरा मुरार।
चीज भड़ंदी सारखा, के सिवहंदी रार॥१०४॥
मछरीकां रा पाटवी, चुतर श्रनै फतमाळ।
ढाळ तणी पर लेखवै, रिण जोधा रिणमाळ॥१०६॥
वार्ता

करमसीही खत्रो करम का उजागर काम काम अवसांग मांम का रतनागर। हरनाथ भीमंग रु भीम का अवतार जवन की सेन्या कुरु बंस ज्यां लिगार।

१०३—केहर का॰ = केसरीसिंह का सबलसिंह। चक्खा॰ = जो करोड़ों नेत्रों के। खोखले (तुष) के समान सममता है उसके आगे पंडवेस = बादशाह के लाखों मनुष्य नया वस्तु हैं ?

१०४—तेजो = तेजसिंह। नेजा॰ = भानों के ऊपर। श्रोरे = चलता है। कहर वणीयण = भय के। बनानेवाला। घंद के। = चद्रभाण का पुत्र (तेजसिंह)। मुहर = श्रागे। श्रणा = सेना की श्रनी के।

१०५—सकत० = बर्छी के तानों तरफ ते। बता हुआ। सकतीपुरा = चीहान। मुरार = मुरारदान। वीज० = विद्युत्, बिजवी। फड़ंदी = गिरती हुई के सहश। के = अथवा। शिवहदी = महादेव का। रार = नेत्र।

१०६—मळुरीका रा=चौहानों का। पाटवी=पट्टाधिकारी। ढाल-तणी पर=ढाल की तरह। लेखवै=मानते हैं, देखते हैं।

वार्ता—करमसी होत = करमसी के पुत्र, जाति के खत्री हरनाथ श्रीर भीमसिंह, जो कर्म करने में प्रख्यात, हरेक कार्य में मौका देनेवाले श्रीर युद्ध के समुद्र हैं। उनमें भीमसिंह भीमसेन का श्रवतार है। लिगार = योड़ी

महा जोध जोधवंसी महापांण पांण श्रांगमणी श्रंगद सा हुण सा श्रवसांण। जीमणी भुजा में जैसा सोनंग दुरंग वांमे जोर सीम सो(सा)ई भीम का श्रमंग। हीरा का जसकरन जस के उछाह साहां सं गुमांन ऊभी श्रसमांन साह। छस्मीदास पातल का उज्जल श्ररेह सांम धरम कांम केट मांम का सा देह। चाले में सवाई दूंण चौगणा सा खाग पवन के जोर वन घोर को ज्यां श्राग। गिरधारी श्राया चाव चलराव का पूत साहे वेध चाह साहाँ राज रजपूत। कमा जेता सांमी कांमी कून जांणे जम की सहाय वंके सभी पहचांणे।

सी, श्रल्प। महापाण = बड़े हाथोंवाले। पाण = (प्राण्) बल में। श्रागमणी = कार्य करने में प्रथम ही ऐसा निश्चय कि मै कर लूँगा; उत्साह घिकि। हिए सा = हनुमान के जैसा। श्रवसांण = मौके पर, श्रवसर पर। जीमणी = दिल्लिण वाहु को तरफ से निग श्रीर हुर्गदास जैसे श्रीर बांई तरफ वल की सीमा भीम का पुत्र सांईदास, हीरसिंह का पुत्र जसकरण। साह = श्राकाश के। घारण करके। पातल का = प्रतापिस का लहमीदास। श्रीह = नहीं दवनेवाला। वेट माम का सा देह = करोड़ों सैनिकों का सा जिसका शरीर है। चाळ में = युद्ध में उसकी तलवार सवाई दुगुनी श्रीर चीगुनी ऐसी चलती है कि जैसे पवन के वल से वन की भयंकर श्रीन। चाव = उत्साह से। साह वेध = वादशाह से विरोध करके। चाह० = राज्य श्रीर राजपूर्ता के। प्रांति के साथ सहारा दिया। कमा जेता = करमनेतात राठोड़ां के जितने स्वामी का काम करनेवाले कीन जान सकता है श्री वेपेसे वाकि है कि वमराज की भी सहायता करें।

#### दुहा

उदा श्ररती श्राधिया, श्राहव श्राध सिवाय।
चाळे वाधे सांम छळ, ज्यां ऊन्हाळे छाय॥१००॥
राजोधर बळरांम रौ, कांधो धर कमधजा।
थळ श्राये बळ श्रोढणौ, गढपत्ती छळ कजा॥१००॥
वळ दूंणो विजपाळ रौ, जोड़ धमळ जगपत्त।
बोभ निभाहण मारवां, गाहण मेछ दुरत्त॥१०६॥
जगपत्ती उण जोस मै, रत्ती श्राग समांण।
वनसपती खळ जाळ्या, कर तत्ती केवांण॥११०॥
सांमळ कुंभकरन्न का, जामळ कुंभज मन्न।
साह श्रथाह समुद्र ज्यूं, श्रायां दुंद प्रसन्न॥१११॥

१०७—आधिया = ऊदावत पृथ्वी में आधा भाग लेनेवाले हैं, प्रंतु युद्ध में आधे से भी अधिक भाग लेते हैं। स्वामी के वास्ते वे युद्ध में ऐसे बढ़ते हैं कि जैसे उष्णकाल में दावानल।

१०८—राजोधर = राजसिंह बलराम का पुत्र। थळ = स्थल, स्थान (मौका) आने पर बल धारण करनेवाला। गढपची० = (गढपति) राजा के युद्ध के लिये।

१०९— विजयाल रै। = विजयसिंह का पुत्र जगत्सिंह। जोड़ धमळ = श्वेत बैल के सदृश। श्वेत बैल बैलों में सर्वोत्तम समभा जाता है। गाह्य = नाश करनेवाला। दुरत्त = पापी म्लेच्छों का।

११०—जगपत्ती = जगत्सिंह। रत्ती = लाल श्राग्न के समान है।
तत्ती = तीच्या। केवाया = (कृपाया) तलवार।

१११—स्मिळ = सॉवलदास । जामल = जन्मा हुआ । कु मज मन = मन का अगस्त्य । दुद = (दंद ) युद्ध ।

सांमळ ग्रह वळ वार उण, डह गयणाग करगा।
वाघ क नाग क छेड़िया, श्राग वज्राग क खग्ग ॥११२॥
दीपो गोंडॅद देद गिण, कक हता रिण ढांण।
तैसा च्यारे कुंभ तण, जैसा पंडव जांण॥११३॥
श्रै च्याकं ऊदाहरा, विखो निवाहण कजा।
नेम धणी छळ सिल्लयो, ज्यां हरि प्रेम श्रनजा॥११४॥
तेजसिहोत महाबळी, ते जम तेज श्रपार।
त्टे ज्यां सं तेजरी, तेज इसी तरवार॥११४॥
कळ चाळी कळ श्रग्गळी, क्ष्पो रांमचँदोत।
श्रमी उवारण श्रापणां, मेळां कारण मोत॥११६॥

११२- वार उण = उस समय। डह = डसता हुआ, निगलता हुआ। करग = (कराप्र) हाथ। क = क्या श छेड़िया = छेड़ने से। वज्राग = वज्र की।

११२—दीपो॰ =दीपसिंह, गोविददास श्रीर दूदा। रूक हता = हाथ में तलवार लिए। रिग्ए टांग् = युद्ध में तेज चलनेवाले। च्यारे = चारों। तीन तो टीपो श्रादि श्रीर चीथा सामसिंह। कुंभ तग् = कुंभकर्ग के पुत्र।

११४ — थ्रें = ये। कदाहरा = उदावत। नेम = नियम। श्रनज = ( श्रनुज) लक्ष्मण् ने जैसे हरि = राम मे प्रेम किया था।

११५—तेजिसिहोत = तेजिसिंह का पुत्र। नाम नहीं लिखा है। ते = वह। जम तेज = यमराज के समान तीच्या। तेजरौ = तृतीयक ज्वर।

११६—कट चाळी=युद्धप्रिय। कट श्रगाळी=युद्ध में श्रग्रगी। श्रमी=(श्रमृत) श्रपने लोगों के वचाने के लिये श्रमृत-तुल्य। कारण मोत=मृत्यु का कारण।

नाहर गोवरधन्न रौ, नाहर भाहर सद।
धर वाहर भांजण खळां, जाहर दळां विरद्द ॥११०॥
भाऊ श्राणेंदरांम तण, उर श्राणेंद प्रचंड।
दळ श्राणेंद प्रकासणा, खळ श्राणेंद विखंड।।११८॥
वीको गाजीसाह तण, वाह श्रडोळ कग्नंघ।
फहा साह समंद नूं, दियण श्रघट्टा बंध॥११६॥
धरती हंदा वाहरू, छत्रपती व्रत रत्त।
वागां खागां सांम छळ, श्रागे उदावत्त॥१२०॥
छत्रपत जोधां छात रै, जोध महाभुज जांण।
करण सवोधां सांम कज, खग जोधां वाखांण॥१२१॥

#### गाथा

दिल्ली साह विरत्ते, रण त्रागाध जम्मण उपकंठे। रैणायर रण मंडे, गौ दीवांण रांम खळ खंडे॥१२२॥

११७—नाहर = नाहरसिंह। नाहर भाहर = नरिसह की काति हरने-वाला। सद = (शब्द) गर्जना से। घर वाहर = पृथ्वी के। पीछे लानेवाला। विरद्द = (विरुद्द) यश।

११८—भाक=भावसिंह ।

११६—गाजीसाह=गजसिंह का पुत्र। वाह=धन्य। अघटा वंध= नहीं घटे अर्थात् चीरा न हो ऐसा वधा देनेवाला।

१२०—धरती हदा = पृथ्वी को। वाहरू = पोछे लानेवाले। छत्र-पतीं० = राजा की सेवा में अनुरक्त। वागा खागा = घोड़े श्रौर तलवार उठाने में, तलवार चलने के समय।

१२१— जोघा छात रै=जोघा राठोड़ों के छत्र (श्रजीतसिंह) के। जोध=जोघा राठोड़।

१२२—दिल्ली = दिल्ली में बादशाह ने कीप किया था तव जम्मण = यमुना के तट पर । रैगायर = रड़छोड़दास जोधा युद्ध करके । दीवाण = दरबार में गया था । (काम आया था । ) राम = परमेश्वर के ।

''' दुहा ''

सांम घरम्मी सांम छळ, दळ गंजे सुरतांण।
गौ रैणायर जोत हर, कर दिल्ली वमसांण।।१२३॥
पूत उभै रिणछोड़ रा, जोड़ भड़ां सिरदार।
सिवी खँवां नभ धंभणी, भीमी भुजां उदार॥१२४॥
भीमाजळ बळ आगळी, भीम अरज्जण जेम।
करण न चिंता राठवड़, श्रोडी चिंता एम॥१२४॥

# . . . . . . . इंद वेश्रक्खरी.. .

सिवी भीम वळ नीम सिवाई
भीम श्ररजाण जैसी भाई।
मुकन सुजाव भांण कुळ मंडण
खळ निस रूप तिकां मळ खंडण ॥१२६॥
छांनी श्रजन जिते छत्रपत्ती।
धारै ऊभी छाज धरत्ती।

१२३—रेगायर=रग्छोड़दास जोघा । हर=महादेव की ज्याति में चला गया था। घमसाग्र०=भर्यंकर युद्ध दिल्ली में करके।

१२४—पूत=( पुत्र ) उंस रण्छोड़दास के । उमै = दानों पुत्र । एक तो िं स्वसिंह, कधों पर श्राकाश के। थामनेवाला, दूसरा भीम ।

१२५—भीमाजळ=भीमसिंह । अरज्ञ ए (अर्जु न ) के जैसा। श्रोडी=धारण की।

१२६ = वळ नीम = पराक्रम की सवाई नींव श्रर्थात् श्राधार । मुकन है नांव = मुकनसिंह का'पुत्र भागा। खळ निस० = शत्रु रूप रात्रि के मळ = अंघकार का नाश करनेवाला।

१२७ — छांनी = गुप्त । अजन = अजीतसिह '। जोड़े = सहश ।

जोड़े करन मुकन ची जायी

श्रो बळ करन करण कळ श्रायी॥१२०॥

ऊमे करन वणे दळ पहा

जेम करन सं कैरव जेहा।

चंद्रभांण पण उमे चळावे

जणां श्रमी दुरजणां जळावे॥१२०॥

हैबर्तासघ ळखण सुत हाथां

भ्रम ळखमण वाळी भाराथां।

गोर्येंद सुत सबळी गुर गाढां

बैठे खड़ग दुश्रंगळ बाढां॥१२६॥

श्ररजण बाण जिसौ श्राखाड़े

गज खग भाड़े गीत गवाड़े।

श्रखी रिदावत रावत पही

जोखम विरियां भीखम जेही॥१३०॥

करन = मुकनसिंह का पुत्र कर्णासिंह | श्रो=यह । वळ करण = वल में कर्ण के समान । कळ=(कलह) युद्ध ।

१२८—एहा = ऐसा। कैरव = कौरव। जेहा = जैसा। उमै = दोनों। जणां = स्वजनों के लिये। श्रमी = श्रमत।

१२९—गुर गाढां = बहादुरों का भी गुरु। वैठे खड़ग॰ = जिसके खड़ के दो अंगुल का बाढ़ (धार) है।

१३०—श्ररजग् = श्रज् न के बाग् के समान। श्राखाड़ें = युद्ध में। साड़ें = काटता है। श्रखों = श्रखेंसिंह रिधसिंह का पुत्र। भीखम = भीष्म।

श्रमर किसोर तगी श्रतुळी बळ श्रमन सोर पर जोर श्रमबळ। भाग तगी हरनाथ महाभड़ श्रायां परब उवारण श्रम्बड़ ॥१३१॥ सबळी माधवदास समोभ्रम श्राहव कर मक्त सो जम श्रातम। वैणावत सांमो वरदाई सांमळ वळ किलियांण सवाई॥१३२॥ जोधा जोध ळंकपत जेहा ए नवकोट तगा छळ पहा।

#### ,दुहा

जोध मयंकर जोधहर, श्रहर मुरद्धर श्राड। सरण छत्रधर सांपनै, वर्णे श्रकव्वर चाड॥१३३॥

१२१—श्रमर = श्रमरसिंह। श्रगन० = श्रिम श्रौर वारूद के समान। श्राया परव = समय श्राने पर। श्रचड़ = श्राश्चर्य हो जैसे।

१३२—समोभ्रम=पुत्र। श्राहव०=युद्ध करने में वह यम की देह है। वंणावत = वेणीदास का पुत्र सामदास । सामळ = सौवलदास । वळ = फिर। किलियाण = कल्याणदास। जोघा = जोघा राठौड़। लंकपत जेहा = रावण के जैसे। ए = ये। नवकाट तणा = मारवाड़ के। मारवाड़ में नव कोट हैं इसिलये मारवाड़ के। नवकाटी कहते हैं। छळ = युद्ध में। एहा = ऐसे।

१३२-जोबहर = राव जोघा जी के वशज। आड = मारवाड़ के। रोकने-वाले। सरग् = राजा अजीतसिंह के शरग् आने से अकवर की पुकार पर वे तैयार हुए।

भीम भुजां रेग्गंगरू, सीम सकजां छजा।
श्रगी धगी श्रगजीत दळ, वगी सिंवत गरजा।।१३४॥।
भांग करन्न प्रमांग बळ, मांग दजोग क पत्थ।
रण जूंभे पण जीपणे, कुग पुजे समरत्थ।।१३४॥।
मेड़ितया महाराज दळ, किया मुदे करतार।
दुंद श्रमंदी साळुळे, त्यां हंदी तरवार॥१३६॥।
हैमत हिम्मत ऊधरो, सगतावत उगा वेर।
विखे वरज्जे हीग्गता, ऊठ गरज्जे फेर।।१३०॥।
वळ श्रागाँद हरियंद रो, साहँस सिंघ प्रमांग।
श्रर वोलेवा ऊठियो, भुज तोले केवांग॥१३८॥।
इति माधोत॥

चंदहरा बिय चंद सम, दुंद वधारण कजा। वाधे दिन दिन सांम छळ, श्राराधे कुळ लजा॥१३६॥

१३४—भीम भुजा० = भुजवल में रण्छोड़दास के सदश भीमसिंह।
गरज = गर्जना करके।

१३५—भांगा॰ = भांगा बल में कर्णा के समान श्रीर मान में दुर्योधन श्रयवा श्रज् न के तुल्य। प्रा जीपगै = जीतने का जिसके प्रग है। पूजै = पहुँच सकता है।

१३६—मुदै = मुख्य, मुखिया। दुंद = (द्वंद्व) युद्ध। साळुळे = चलती है।

१३७—हैमत = हैमतसिंह । अधरौ = ॲचा । सगतावत = सगत-सिंह का पुत्र।

१२८—वळ = फिर । आगॉद = आनंदसिंह । हरियंद रौ = हरिसिंह का। बोलेवा = बकारने के लिये। केवांगा = तलवार।

१३९—चंदहरा = चांदावत मेड़ितया । बिय चंद सम = द्वितीया के चंद्र के समान ।

विमुह करण रण साह दळ, मुहकम का हरियंद। सोच निमेड़ण निय दळां, खळां उखेळण कंद ॥१४०॥ कांम धणी हरराम का, हांम घणी जूंकार। पाछै कहिया वीर वर, यांसं श्रागळियार॥१४१॥

## वार्ता

चंद्र के न्याती सूर के तेज, हांम में न ल्यावे रण काम की जेज। किसनसिंघ नाथावत पोकर की राड़, राजड़ सूं श्रागे वग्गा नग्गो खाग काड़। चंद के गरव राखे सूर चंद साखी, राजा छळ कांम श्राया साजा बोळ साखी॥

## दुहा

मारू रायांमाळ का श्रायां काम समस्थ। सीम भड़ां पांगे सदा, जांगे भीम क पत्था।१४२॥

१४०—विमुद = (विमुख, पराब्मुख। इरियंद = इरिसिंह। निय दळां = (निज) श्रपनी सेना का। उखेलण = उखाड़नेवाला। कंद = जड़, मूल १ १४१—हरराम का = हरिराम का पुत्र ज्भारसिंह।

वार्ता—चंद्र के न्याती = चादावतों की जाति के । हाम मैं = उत्साह । नायावत = नाय्सिंह का पुत्र। पोकर की राड़ = पुष्कर की लड़ाई में। रातड़ सूं = राजसिंह के श्रागे। वग्रा = लड़कर काम श्राए। चंद्र के • = चादाजी का गर्व रखनेवाले। साजा वोल = वचन के सब्चे।

१४२—रायामाल का = रायमलीत । श्राया = काम पड़ने पर । सीम भड़ा = वहादुरी की सीमा। पाणे = भुजवल में। जाणे = मानों भीम श्रथवा श्रर्जुन।

श्रजब वर्ण दळ मारवां, श्रजबावत द(ब)ळराम।
करें श्रांटा रक्खणां, मोटां कामां मांम।।१४३॥
करण विजै रिण किरमरां, चतुर विजावत चाह।
रत्ता काम श्रजीत रें, रेण विरत्ते साह॥१४४॥
जोध वळे राजान रों, भळे खवां कुळ भार।
श्राभ समाहे ऊंडलें, दीठे दळे करार॥१४४॥
देवीदास विसन्न तण, जांणे विसन भुजांन।
भांजेवा तेढां भड़ां, वेढां तणो विसन्न॥१४६॥
देवा श्राहव श्रांगमें, माहव का मैवार।
रायमलोतां नेम धर, केहर जेम करार॥१४९॥

१४३ — त्राजब = त्रानोखा । त्राजबावत = त्राजबसिंह का पुत्र दौलत सिंह (बलराम ) । रूके = तलवार से । श्रांटा = बदला लेना । मोटा॰ = बड़े कोटों से । माम = युद्ध करनेवाला ।

१४४—विजै = विजय । किरमरां = तलवारों से । चतुर $\circ$  = चतुरसिंह विजैसिंहोत । रैग = रगा में । विरत्ता = विरक्त ।

१४५ — जोध = जोधसिंह राजसिंहोत । वळे = फिर । भळे = उठानेवाला। खवां = कंघों पर। श्राम० = श्राकाश को गोदी में रखनेवाला। करार = सामर्थ्य, बल।

१४६—विसन्न तगा = विसनसिंह का पुत्र । विसन = विष्णु ।
भुजान = मुजबल में । तेढां = टेढ़े, वक्र । वेढां तगी = युद्धों का ।
विसन्न = व्यसन ।

१४७—देवा = देवीसिंह । श्रांगमे = अंगीकार करनेवाला । माहव का = माधवसिंह का पुत्र । मैवार = ( मै = श्रहंकार ) श्रहंकारवाला । करार = शक्ति, सामर्थ ।

मारू रायांमालहर, सारू खळां श्रगङ्घ।

मोटां चींत सँभावणा, जे नवकोटां चङ्घ॥१४८॥

श्रै रायमलोत

श्रागै विसनदासीत

### दुहा

विसनहरा दळ ऊधरा, जळ बाढण कुळ मगा।
मारू स्र प्रताप री, थांभे श्राभ करगा।१४६॥।
मानसिंघ दळपत्त री, बळ हणवंत वखांगा।
जो श्रारंभे सो करे, राजस थंभे पांगा।।१४०॥।

#### गाया

श्रक्षे सुर कमंघो, सचांणे सोई सुर सापुरसी। जो ठद्दे श्रवसाणं, भस्तै, खग्ग मग्ग रजवद्दं ॥१४१॥)

१४८—रायामालहर = रायमलोत । सारू खळां = शत्रुश्रों के वास्ते ॥ श्रगडु = रोक । सँमावणा = सँमालनेवाला, धारण करनेवाला । चडु = पुकार पर ।

१४६—विसनहरा = विसनदासीत । ऊघरा = ऊँचे । जळ = पानी, श्रान, कांति। स्र = स्रसिंह प्रतापसिंह का पुत्र। करगा = (कराग्र) हाय से।

१५०—राजस = राज्य को । पारा = हाथ से ।

१५१ — श्रक्ते = कहते हैं । कमंघो = राठौड़ । सचारो = सचा । नापुरसी = नुपुरुष । श्रवसार्गं = मौका मिलने पर । रजवहं = रजपूती के।

## दुहा

मान कहै दळपत्त री, लाभ निदान सुणाय।
धाम न मृंकै सांम का, तिण मुख सरम सवाय ॥१४२॥
श्रे मेड़तिया
श्रीगै पातावत

छंद बेश्रक्सरी

श्रे पाता ताता श्रवसांगे,
काज धणी वाजे केवांगे।
प्राभो भूपत तणो पिथली,
भूप श्रजीत तणो व्रत भली १४३॥
मुकन महाबळ श्रागळ मोटां,
कळहण राम तणो नव कोटां।
पातो जोध धणी छळ पायां,
भगवानोत मोहरी भायां॥१४४॥

१५२-मू के = छोड़ता है।

१५२—अ = ये। पाता = पातावत। ताता = तीच्ण। अव-साणे = मौके पर। वाजै = युद्ध करते हैं। केवांणे = तलवारों से। पाभौ = प्रज्वलित (तेजस्वी)। भृपत तणी = भूपतिसह का। पियल्ली = पृथ्वीसिह।

१५४—मुकन = मुकनसिंह। आगळ = अग्रयी। कळहया = युद्ध में। राम तगा = रामसिंह का पुत्र। पातो = पातावत। जोघ = जोघसिंह। मौहरी = अग्रया। रूपा कुळवट रूप रहावै,

हुरगी जगी सिंघ द्रसावै।

मॅडळे भावसिंघ कुळ मंडण,

खग श्रागळी सवळ खळ खंडण ॥१४४॥

मांगळियो सुंद्र मिणधारी,

धुर भगवान महावत-धारी।

राजड़ सहत सज़ंभा रावत,

जुध कमेंघां छुत्र एह जसावत॥१४६॥

ऊदौ खेतळ मधकर पहा,

पीथावत पत काम सप्रेहा।

खा गहथा माभी खूमांणा,

भेळा कमेंघ दळे मन भांणा॥१४०॥

१५५—रूपा = रूपावत । रूप रहावै = स्वरूप रखनेवाले । दुरगी जगो = दुर्गदास, जगत्सिंह । मॅडळे = मंडळा राठौड़ों की शाखा है। सवळ = सवळसिंह।

१५६—मागळियो = मांगळिया = गहलोतों की शाखा है। मिण्धारी = मुख्य। धुर = प्रथम। राजड़॰ = राजसिंह सहित। सज्भा = ज्भने- वाले, युद्ध करनेवाले। रावत = पदवी है। एह = ये। जसावत = जसवंतसिंह के पुत्र।

१५७ — कदौ० = उटयसिंह, खेतसिंह, माघवसिंह। एहा = ये। पीथावत = पृथ्वीसिंह के पुत्र। सप्रेहा = स्पृहा सहित। माभी = मुख्य, मुखिया, अप्रयो। जुमांगा = सीसोटियों में। मन भागा = मन को रुचिकर। ईदा श्राद लगे पण एही, सांम धरम नित रहे सनेही। भोज महाबळ श्रागळ भारथ, परब परब जांणे जुध पारथ॥१४८॥ बंधव जैत जोड़ बांहांळी, ईदां छज कुळवाट उजाळी। हरियँद तणा दळां हाताळां, कमँधां दळ श्रागळ कळचाळा॥१४६॥

#### अथ खीची

कुळ उजवाळो मुकन कलावत राठौड़े कहियौ मिळ रावत। मोटी प्रीत जतन पत मंडे खीची चरणां निजर न खंडे॥१६०॥

१५८—इंदा = पड़िहारों की शाखा है। आद = आदि से। भोज = भोजराज। परव परव = समय समय पर। पारथ = अर्जु न।

१५९—जैत = जैतिसंह । बाहाळी = लंबी भुजावाला । छज = छाजा, छात । कुळवाट = कुल के मार्ग । हिरियँद तथा = हिरदास के वश्रज । हाताळां = तलवार चलानेवाला । कळचाळा = युद्ध में छेड़छाड़ करनेवाला ।

१६० - खीची = चौहानों की एक शाखा है। कलावत = कले का पुत्र। मंडे = करता है।

राजकपक ं जोड़ सिवी बंधव जेत्राई भूप तसा जतनां वे भाई। राठौड़े सिव धाम रहाया: ' भूप तसा श्रत जत**न भळाया** ॥१६१॥ ~ त्रवर सकी खी**ची मुह** त्र**गी** ज्ञध कमॅधां श्रागळ छळ जग्गै। जोध सश्रौध वंस जोगावत राजी देख हुवै मन रावत ॥१६२॥ राजा <sup>छुळ</sup> खीची कुळ राहे सांमधरम ऊभा वत साहे। घांघल पालहरा पण घारी श्रे श्रगजीत सुछ्ळ श्रहँकारी ॥१६३॥ मनहर कौ गोयँद पूरै मत जोड़े कीरतसिंघ जसावत*।* मांन सुजाव उद्केन माहे खंदर खुतन मुकन ञत साहे ॥१६४॥ १६१—जोड़ = साथ में। सिवौ = शिवसिद्धः जेत्राई = जय करने-नाला। वे = दो। राठौड़ें = राठौड़ों के वास्ते। सिवधाम = सिरोही में रहे। मळाया = ख्रुपुर्द किया। १६२—अवर = (अपर) अन्य। सकी = सब। जोध = जोधसिंह। -संबोध = इःखीन । १६३ — साहे = घारण किए हुए। घाँघल = राठौड़ों की एक शास्ता है। पालहरा = पानुनी के वंशन । अगजीत = अजीतसिंहजी के। षुष्ठळ = युद्ध के निमित्त ।

१६४—जोड़े = साथ में। जसावत = जसवंतसिंह का पुत्र। किया पुत्र। जदेकन = उदयकरण। मुंत वरदास

श्रै धाधल रजवट उजवाळा प्रब श्रजमाल भिड्ग प्राचाळा ॥

# त्रागे पड़िहार

पड़ धारियों वडो पड़िहारां

श्रजन दळां छळ श्रागळयारां ॥१६४॥

सुजड़ा हथों भदावत सांमळ
भीमहरों छळ धणी भुजागळ।
सांमळ जोड़ जोध सादावत

रिण पड़िहार सर्जुसों रावत॥१६६॥

श्राणँद सुत माहेस श्ररेहों
सांमधरम इण नाम सनेहों।
विजपाळों चाळे वरदाई
जोगीदास तणों जैत्राई॥१६७॥

१६५ — अ = ये। रजवट उजवाळा = रजपूती को उज्ज्वल करने-वाले। प्रव = (पर्व) समय। प्राचाळा = बड़े पौंचेवाले। श्रागळि-यारा = श्रमणी।

१६६—सुजड़ा हथो = कटारी हाथ में लिए। भदावत = भदा का पुत्र। सामळ = श्यामलदास । भीमहरो = भीम का वशज। छळ = युद्ध में। धर्गी भुजागळ = स्वामी के लिये कपाट वंद करने की प्रगंला हा जैसा। जोड़ = सहरा। जोध = जोधिसंह। सादावत = सादूलिसंह का पुत्र।

१६७ — माहेस = महेशदास । श्ररेही = नहीं दवनेवाला । विजपाळी = विजयसिंह । चाळे = युद्ध में । जैत्राई = विजय करनेवाला ।

नरहर जोगीदास निभे नर त्राग्रँद्सुत कुळ रीत उजागर। वंधव त्रण त्रागळ वळवांणे त्रखईहरा वधे श्रवसांगे॥१६८॥ धरियां रतन तणा धुर धारण दानौ बलू खेतसी दारण। सोभावतां तणो पण साचौ कळ हुण खरा न को रण काचौ ॥१६६॥ कुसलावत बीठल रण कोडे ऊभौ गयण भुजाडँड श्रोडे। वैणावत द्याली वरदाई स्यांम धरम व्रत प्रीत सवाई॥१७०॥ जोगावत जीवण जुध जांमळ वदरीदास पिराग महाबळ। सोभावत कुळ गुणां सवागां दौढीदार सार् दरसायां ॥१७१॥

१६८—निभै = निर्भयसिंह । श्राग्रदसुत = श्रानदसिंह - के - पुत्र । श्राय्ददुत = श्रानदिंह - के - पुत्र । श्राय्ददुत = श्रावेसिंह के वशज ।

१६६ - द्वर घारण = द्वरी को घारण करनेवाले, अग्रगी। दारण =

१७०-केडि = उत्साह । गयम = (गगन) आकाश का । आडि = धारम किए। याची = दयाचदास।

१७१-- जुघ जामळ = युद्ध के। जन्म देनेवाला | सार = तलवार !

धांधू कुळ हरदास धुरंधर राम जोड़ै वीरंवर। चळे उरजावत दोनूं भड़ श्रागळ श्रधपत सुञ्जळ लियां व्रत उज्जळ ॥१७२॥ छुत्रीस मुरद्धरवाळा वंस राजा जतन उतन रखवाळा॥ साखां लाख छत्त्रि समरत्थां साहँस बाँधे बाँधे सत्थां।।१७३॥ वळ गहलोत वडा व्रतधारी कमँधां धणी तणा हितकारी। वीरमदे पत धरम सवायौ जोस भुजे दूर्णो जांगायौ ॥१७४॥ देवराज धनराज श्ररेही सांम काज कुळ छाज सनेही। चक्रवत चाड त्रिप चुतरावत रिए रावतां सिहायक रावत ॥१७४॥

१७२—घाधू = पॅवारों की एक शाखा है। वळे = फिर। राम = रामसिह। जोड़े = साथ। उरजावत = अर्जुन के पुत्र। आगळ = (अर्गला) कपाट के। बंद करने का डडा।

१७३ — उतन = वतन, जन्मभूमि, अपना देश। साखां लाख = लाखों अर्थात् अनेक शाखाओं के क्षत्रिय बड़े समर्थ हैं। सत्था = साथ के। लिए हुए।

१७४—वळ = फिर । गहलोत = सीसोदिया । तणा = का ।
१७५—श्ररेही = नहीं दबनेवाले । चक्रवत = (चक्रवर्ती) राजा की ।
चाड = सहायता के लिये । चुतरावत = चतुरसिंह के पुत्र । रावत = योदा ।

जोड़ दुहूँ वंधव जैतावत
कमेंध देले वल घरों कलावत।
मनहर वल् उजागर मारू
सिभयां सरम साँमध्रम सारू॥१७६॥
नारण केसव तरों निभे नर
वन्नर नील जिसो वल वानर॥१७९॥

#### दुहा

उण वेळा वळ श्रागला, दळ कमधजा दुवाह।

ऊकट्टां वळ ऊससै, सीस उळट्टां साह।।१७८॥
कायध कत्थ रहावणा, सांम कांम समराथ।
काया त्यागी केहरी, नह दी माया नाथ।।१७६॥
साह दरगाह वृक्षिये, भळे सकळ भर भार।
केहर ज्यूं पत छळ करै, समरै तिकां सँसार।।१८०॥

१७६—जोड़ = तुल्य। जैतावत = जैतिसंह का पुत्र मनोहरसिंह। कलावत = कला का पुत्र वलू। सारू = वास्ते।

१७७—िनमे = निर्मय । वन्नर = वंदर । वानर = राठौड़ों की एक शाखा है।

१७८—दुवाह = दोनों हाथों से प्रहार करनेवाले । ऊकट्टा = उकटने से, कोघ के समावेश से। ऊससै = बढ़ता है। उलट्टा = हमला करके चलना।

१७९ - कायय = कायस्य । काया = शरीर । केहरी = केसरीसिंह कायस्य, जो महाराजा जसवंतसिंहजी का दीवान था। माथा = धरा। नाथ = मालिक का।

१८० — वृक्षिये = पृछ्ते पर । भळे = घारण किया । केहर ज्यूं = केसरीसिंह कायस्य के जैसे । छळ = कार्य । समरै = स्मरण करता है ।

# वार्ता

केसरी सिंघ रामचंदीत सांम वत सूरा पातसाह के वूमें निरवाह किया पूरा। महाराजा के खजाने पहले जतन किया सुलतान के माँगत ही अपना प्राण दिया॥ सांस के धरम की सरम सिंघ साही श्रैसी कान करे जैसी कायथ निरभाई। ताका भाई हरकिसन चंद (चित्त) का उदार खूंद के विखें मैं वत मेर के प्रकार॥ त्राहु ई मिसल के कमँध महाबाह जाकी सुग्र मानी वानी विखै की सलाह। चालै मै अग्रकारी अनेक सा एक राम दळां मेळ जांगे नील कौ विवेक॥ भंडारी श्रखंड नेम श्रासकरन श्रागै राजा दळ राज काज साजा छळ जागै। वरधमान नंद इंद्र श्रगजीत का मंत्री सर्व सावधान जैसे थान थान जंत्री।

वार्ता—बूभे = पूछने पर । सिंघ = केंसरीसिंह । खूंद के = स्वामी के । विखे में = विपत्ति के समय में । मेर = सुमेरु पर्वत के समान । श्राट्र ई मिसल के = जोधपुर राज्य में श्राठ ठिकानों के सरदारों को सिरा इनायत है । वे श्रपनी पंक्ति में सबके प्रथम स्थान में बैठते हैं । इसलिये उनकों सिरायत कहते हैं । चाळे में = बखेड़ा करने में, युद्ध करने में । श्रयकारी = श्रयणी । नील = रामचद्र जी की सेना का सेनापित । साजा = पूण । श्रयणी । नील = रामचद्र जी की सेना का सेनापित । साजा = पूण । श्रव्य में । वरघमान नंद = वृद्धिचंद्र का पुत्र इंद्रचंद्र । जंती = यत्र मंत्र जाननेवाला । भूत श्रादि की निकालनेवाले मंत्रवादी को हर

रायांचंद दीपावत दीप सा उजाळा जाकी वुध श्रारे पतंग जाळचे कूं उचाळा। खींवसीह सीह सा सांवतिसंघ तें सवाई जाके मन साह फीजों गज समान श्राई। जगनाथ का हेमराज राज काज पूरा श्रजमाळ के व्रत काज सूरां तें सूरा। श्रजमाळ के व्रत काज सूरां तें सूरा। श्रजमाळ के व्रत काज सूरां तें सूरा। श्रजमाळ को व्रत को हित मापे कूंण दळपत का द्रोण गुर जैसे जोर दूंण। सांम काम तेग वंधी सीस वंधे मोड़ ळाख सम लेखें तेरै साख के राठोड़। विखमी मैं सादूळ ळिखमीचंद व्यास मुरार का वाळिकसन साहँस निवास। जहां जहां श्राप वणी वृक्षवे सरीखी कमधां के साथ वात व्यास पास सीखी।।

## दुहा

वारठ केसरिसिंघ सं, श्रक्खी सोनग साह। खित्र सपूताचार रो, थां हूंता निरवाह॥१८१॥

स्थान में सावधान रहना पड़ता है; नहीं तो भूत प्रतादि उसे मार डाले। रायांचद = रायचद दीपावत भड़ारी। अरि पतग = शत्रु रूप पतग को। खींवसीह = खींवसी भंडारी। सीह सा = सिह के तुल्य। अर्खराज प्रोहित = पुष्करणा त्राह्मण। द्रोण गुर = द्रोणाचारज दलपत का पुत्र पुष्करणा त्राह्मण। तेग = तलवार। मोड़ = सेहरा। लेखे = गिने जाते हैं। विखमी मैं = विश्रम समय में। वृक्तवे = पूछने के सहशा। साथ = समूह ने।

१८९-- श्रक्ली = कही । खित्र = क्षित्रयों के । सपूताचार रौ = सपुताचार गा हुता = तुमते।

बागा श्रने केवागा री, वेळ समण्यण काज। करण सनेहा सूर कुळ, तो जेहा कवराज॥१८२॥

#### गाथा

खत्री घार खड़ग्गो, ते खुरसांण बाण किव ईंदो। थप्पे गाढ सद्रड्ढो, अप्पे बोध बाढ विसतारं॥१८३॥

## दुहा

किव तद बोले केहरी, सकवी सूर सुभट्ट। बोध समप्पण धूहड़ां, कुळ रोहड़ां मुगट्ट॥१८४॥

# वार्ता

वारहट केसरी भीम का भीम
स्रांतें सिरकस कविराजां की सीम।
मूंछ पर हाथ दिया,
मन में उछाह किया।
स्रां के प्रमाण तोले,
सभा सुणत वचन बोले।
सुणो ठाकुरां सिरदारां,
ग्राय वणी महास्रां की वारां।

१८२-केवाण री = तलवार की। वेळ = (वेला) तरग देने के लिये। तोजेहा = तेरे जैसे।

१८३—खत्री = च्वित्रय तो खड्ग की धारा है, श्रोर क्योंद्र की वाणी खुरसाण = साण है। थप्पे = थापलना हड़ गाड है, श्रीर बोध देना वाड है। १८४—केहरी = केसरीसिंह (मूदियाड़ का रोहड़िया वारहड)। बोध = राठौड़ों के बोध देने के लिये।

वार्ता—भीम का भीम = भीमसिंह का पुत्र । सिरकस = श्रिधिक, प्रवल । वारा = समय । थळ = स्थान, समय । घमळ = धोरी, मुख्य । वोहळूं के =

त्रों स्त्रप्रवळ धळ पायौ, वंस के धमळ ताकी समय आयी। के प्राण छीजै, वोहळ तद्धमळ के कंध बोक्स दीजै। श्रैसी श्रनेक वात कही, श्रीर ही कवेंसर बोल वाह वाह कही। सौ बीस साख के कवेसर, के रूपगां रतनागर खत्री वंस के हितकारी, श्रौर वीर रस के श्राचारी। विद्या के ग्राचारज, जळ रूप चत्रियां के वारज। श्रापणी श्रापणी वाणी राजवंसी राजावां के रूपक सुणाए स्रवीर सामंत ताकृं श्रनंत सुहाए पते कवि वीरता के अग्रकारी, श्रीमहाराज के सुभिचंतक विद्या जस के व्यौपारी ॥ इग समै सूरवीरां की ढाल, प्रवाड़ा श्रमर करवे कां श्रम्रत से सवाल। वारहट भीम राजान का सूरां की सनाह श्रोमहाराज के काम चाहै प्रतंग्या के निवाह

वछरों के । यमळ = श्वेत वैल, घोरी । और ही = अन्य, कवीश्वरों ने । सो बीस साख के = एक सो बीस १२० शाखाओं के कवीश्वर । रूपगा के ० = काच्य-रूपकों के समुद्र । श्राचारी = श्राचार्य । वारज = कमल । श्रग्र-कारों = श्रग्रणी । प्रवाड़ा = चरित्र, युद्र । सवाळ = वचन । सनाह = कवच,

ताके पुत्र कवींद्र केहरी आईदान तीसरा नाडूल की लड़ाई काम आयां कान्ह नाथावत वाघ आसकन कविराय सांम के काम सादूल के चाय। चावंडदास का भैकंदास भैकं के रूप चावंडसी चंद्रमहास अरी आस की चूँप। सी वीसे साख का और ही चारण जाकां राव रांण करे प्राण तुल कारण॥

## दुहा

के डेरांधारी सुकव, सबळै तोळ सहास। समहर सारां श्रागळी, के सिरदारां पास॥१८४॥

#### छपय

तेज पुंज कमधज्ज, सभा जम सज्क भयंकर अमर वंस आपांग जांग लंका छळ वंदर।

बख्तर। कवींद्र-केहरी = कवींद्रों में सिंह के समान। आईदान = नाम है। नाथावत = नाथा का पुत्र वाधा। आसकन = कविराज आसकरण। सादूळ के चाय = सादूल का पुत्र।
मैक के का = मैरव के सहश। चावंडिं चामुडा देवी के जैसी।
चंद्रप्रहास = तलवार। अरी आस की चूँप = शत्रुओं के। निगल जाने की
सार्चर्य अभिलाषा। सौ बीसे साख का = एक सौ बीस १२० शाखाओं के।
कारण = सम्मान, आदर।

१८५ के = कितने ही । डेराघारी = स्वतंत्र डेरोंवाले । सवळे॰ = श्रिधक प्रतिष्ठावाले श्रीर साहसी हैं । समहर = युद्ध में सवके श्रागे रहने-वाले । के॰ = कितने ही उमरावों के समीप हैं ।

रद—सभा जम सज्भ=मानो यमराज की सभा सजी है। श्रमर वंस = देववशी। श्रापाण = पराक्रमवाले। छळ = युद्ध में। वृभ = पूछकर। वृक्ष व्यास प्रोहितां समर सूरां गुर सिन्ना सकत मंत्र सिव कवच विष्णुपंजर हरिरन्ना। ऊधरै जोस परसे श्ररस, कळा सूर दरसे कमळ धुर जोत ग्रहे सोभा धरे, ज्यां सारंग सनेह वळ॥१८६॥

#### दुहा

यों वीरारस श्रागळा, भड़ नवकोट दुवाह।
भेख श्ररज्ञण भींव भड़, देख श्रकव्वर साह।।१८९।।
पाछै काळी छेड़ियों, दिल्ली खूंद रवद।
दुवी श्रकव्वर श्रप्पियों, हुवी नगारे सद॥१८८॥।
याजत्रे सुर जैत रो, डावी चील किलक।
श्राभ पड़ंतां थंभ पर, थई सलाह मुलक ॥१८॥।
श्रीरंग कोप विलोप भू, गिणे श्रकव्वर साह।
साम्हा चित्या वावस्, खड़िश्रा पिच्छम राह॥१६०॥

श्राभ० = गिरते हुए श्राकाश को थामने के लिये जैसे ।

सकत मत्र=(शक्ति का मत्र) नवार्णव, शिवकवच, विष्णुपंजर, रामरचा इनका पाट कर। अधरै=ऊँचे। परसे=छूते हुए श्राकाश के। कळा०=सूर्य की कला (किरण) से जैसे कमल प्रफुल्लित दिखाई देता है। धुर=श्रादि में। सारंग=दीपक। सनेह०=(स्नेह) तेल के बल से।

१८७—भड़ नवकाट=नवकाटि मारवाड़ के बीर। दुबाह=घोड़े, खाग त्यागवाले।

१८८—काळी छेड़ियौ = छेड़ा हुआ कालिय नाग हो जैसा। खूंद = मालिक। रवद = मुसलमान। दुवौ = हुक्म, आजा। सद = शब्द। १८९—वाजने = देवों के जय का वाद्य। डावी॰ = वार्हे चील बोली।

१९० — श्रीरंग० = श्रकवर को पृथ्वी लोपनेवाला जानकर श्रीरंगजेब ने कोघ करके। वावस् = जास्स।

#### छपय

श्रारंभे श्रजमेर, सेन श्रसपत्त सचेळा खुरासांण खट खंड, मिले नव खंड समेळा। सितर खांन सकवंध, कटक श्रनमंध छिले कर श्रसपत हद सामंद, कीध ऊवंध प्रमेसर। उससे वेळ परसे श्ररस, ग्यान न छोक विगत्त री जग करण छोप श्रंतक जिसी, इसी कोप श्रसपत्त रो॥१६१॥

निस वीती त्रय जांम, गजर वजी घड़ियाळे कर आदर परजंक, जग्यो बींभर तिँह काळे। श्रसपत्ती श्रविराम, साह श्रालम्स बुलायो दियो हाथ धानंक, सेन श्रणसंख वतायो। वहरी श्रमंख हित पंख बळ, गहै कुलंक श्रसंक गत सोनंग दुरॅंग श्रकवर सहित, सभी एम घर नेम सत॥१६२॥

१९१—ग्रसपत्त = (अश्वपति ) बादशाह की । सचेळा = बड़ें चेलेवाली (भारी)। खुरासाण् = खुरासाण् के योद्धा छः ६ खंड के। नव खंड = नौ कोटों के। सकवंध = युद्ध करनेवाले। श्रनमंध = ग्रपार। छिले = श्रागे बढ़ें। ऊबंध = (उद्बंध) मर्यादारहित। श्ररस = श्राकाश। विगत्त रौ = सख्या का। अंतक = काल के समान।

१६२—जाम = (याम) प्रहर । गजर = प्रभात की नौवत । घड़ियालें = घड़ियाल बजी । परजंक = (पर्यक) पलंग । वीभर = विह्वल होकर । श्रसपत्ती॰ = बादशाह श्रीरंगजेंव ने दुखी होकर शाहजादे श्रालम के। बुलाया । धानंक = धनुष । बहरी = पित्तविशेष । श्रमंख = (श्रामिष) मांस के लिये । कुलंक = पित्त-विशेष के। पकड़ें। सभौ = तैयार हे। जाश्रो । धर॰ = सत्य नियम के। धारण करके ।

जो जाये खह समर, पंच घर पाछे जाश्रो वित पयाळ चिंतवे, खोद कड्ढो श्रह आश्रो। देसंतर ऊतरे, देसपत्ती सँग वंघो करे संघ जो कोय साह तिण प्रीत श्रसंघो। श्राकास रसातळ दिस श्रसट, पारावार समंद्र पथ जमजाळ दुसह जाये जहाँ, श्रांणी श्रह मेरे श्ररथ॥१६३॥ कर सिलाम त्रय वार, तांम श्रालम्म महातप श्रोप जोस श्रसमांण, वधे किर रोस महावप। श्ररस सीस श्रोडतो, रीस रत्तो रस वायो तजे दरगह वार, पम गहलायो श्रायो। श्रारंभ काज गज श्रारहे, श्रनमित सेन उल्लेहियो सुणियो प्रचड वाजंत्र सुर, किर ब्रह्मंड पलहियो ॥१६४॥ हिले संप हैथाट, चले वांना वहरंगी इल जलनिध उत्तरे, जांण वड्वानळ संगी।

१९३—वादशाह श्रालम से कहता है कि यदि श्रक्तवर खह = श्राकाश में जाने ते। पाँखें लगाकर पीछे जाश्रो। सध = जो केाई श्रक्तवर से संधि करे उससे सिध तोड डालो। जमजाळ = जैसे यमराज का जाल जहाँ जाता है वहाँ से पकड़ लाता है वैसे पकड़ लाश्रो।

१९४—ताम = तन । श्रोप = शोभा देता है। रोस = महान् शरीरधारी
क्रोध। श्ररस० = सिर के। श्राकाश में लगाता हुआ। रस वायी =
वीररस ने वावला। वार = (द्वार) दरवाले के। गहछायी = गर्व से श्राच्छादित। श्रारंभ = चढाई के लिये। श्रनमित = श्रसख्य। उलाहियी = वेगः
से चला। सुर = (स्वर) शब्द। प्रहमंड = (ब्रह्मांड) जगत्।

१९५-संप=(सर्प) शेषनाग। हथाट=(हय) घोड़ों के समूह से। याना वहरंगी=चित्र विचित्र वेपवाले, ख्रयवा वहुत रंगींवाले भड़े। इक = मानो पृथ्यो पर व्हवानल के साथ समुद्र उलटा। पहिंव=पर्वती

गिर छीजे खुरताळ, पहिंच थळ सिखर पळहें पड़े अपंथे पंथ, त्रणह तुहें सर खुहे। गूद्ळे व्योम ढंके गरद, रिव लुक्के धूँआं रवण आलम्म प्यांगों एग पर, कोप तेण सहों कवण॥१६४॥

इसे कोप श्रालम्म, श्रगम दळ हूँत उलहों विखम धूम वाधियों, जांण विध श्रंग पलहों। कना राम कहतें, रसा रांमण सिर छाई संभ सेन साळुळे, कना माथे महा माई। श्रस सीस रसोड़ा श्रार्भे, भल कजाक घोड़ां भड़ां श्रिर खांत श्रकब्बर ऊपरें, इसी भांत ऊरव्वड़ां ॥१६६॥

## दुहा

तीन अणी फौजां त्रिए, जोम घणै जवनेस। श्रति सालै श्रालम उवर, सोनंगिर दुरगेस॥१६०॥

के शिखर चूर्ण हे। कर पृथ्वी पर स्थल हो गया है। त्रग्रह = तृग्। सर = तालाव। लुक्के = सूर्य छिप गया है। धूँ आ रवग् = धुँ घली रेग्रु से। एग् पर = इस प्रकार। तेग् = उसका। भल्ले = धारग्र करे। कवग् = कौन।

१९६ — अगम = असंख्य सेना से। विध अग पलही = मानो विधाता के अग का पलटना अर्थात् प्रलय। कना = या तो राम के काटने से। रसा = पृथ्वी। रामण = रावण के मस्तकों से भर गई है। संभ = शुंभ की सेना पर। साळुळे = मुकी है। अस० = रसोई का सामान घोड़ों पर लिया। कजाक = मारनेवाले भटों के। खांत = विचार के। ऊरवड़ा = त्वरा के साथ चलाए।

१९७-जोम = जोश। उवर = हृदय में।

कृच विहांणे ऊगणे, सोच घणे गढ कोट।
उरे समंदां देस प्रस, जथा गिरंदां श्रोट।।१६८॥
कहे कमंधां श्रगाळी, यों जासूस विगत्त।
श्रायो श्रालम कुंभ जिम, किर छूटे किपपत्त॥१६६॥
सुणी कमंधां सूरमां, सुणे श्रकव्वर साह।
धीरज श्रणण सूरमां, बोले बीर दुवाह॥२००॥
श्रकवर रा जतनां रही, सोनग साह दुरंग।
मीर न दव्वे साह दळ, श्रोर सँभारो जंग॥२०१॥

#### छप्पय

श्रजव साह सिवदान, श्रखों भगवान श्रसंकत सांमॅतसी जूँ भार, मुकन तेजसी महाछत। जसे फते जेहड़ा, घड़ा थंभण पतसाही जोड़े गिरधार रा, हरी सम च्यारूं भाई। सोनंग हूँत श्राखें सकत, इण विध चांपे श्रक्षिख्यों ऊपडें वहें नह ऊगते, श्रालम रहें श्रद्यक्रियों॥२०२॥

१९८—विहाणे = प्रातःकाल (सूर्योदय होते ही )। उरै॰ = समुद्रों के उन तरफ के देश का स्पर्श करके।

१९९—कमधा श्रगाळी = राठौड़ों के श्रागे। कुंभ निम = कुंभ-कर्ण के समान। किप्पत्त = सुग्रीव।

२००--दुवाह = यादा ।

२०१-मीर = पृष्ठ, पीठ । श्रीर = दूसरे ।

२०२—अखी = अखैसिह । महाछत = बड़े क्तिय । जेहड़ा = जैसे। यड़ा = सेना को रोकनेवाले। जोड़ें = साथ। हरी सम = सिंह के नहरा। आखें = कहता है। सकत = सकतसिंह। चापे = सेानंग ने। अक्लियों = कहा। अपड़ें० = वह (आलम) सूर्य उदय होते ही रवाना होवेगा, रका नहीं रहेगा।

भीम भांण सारीख, करन सिवदान सरीसा
जोधा छळ जोधांण, बोळ दळ वेळ वरीसा।
करनहरी खेमकन, बांध गरु वात न बोलें
वळे जगी केहरी, त्युँहिज बोले खग तोले।
हरनाथ जसो करमैत कुळ, वयण ळखे वध बिक्रयो
ऊपड़ें वहें नह उगतें, श्राळम रहें श्रदिक्रयो॥२०३॥
जगपत्ती वलराम, रूप सांमळ रूपस्सी
उदां जुध ऊधरां, तेग ऊधरी तरस्सी।
मेड़तिया हरियंद, सर दळ राम विकस्से
मानसिंघ ज्रंभार, बेळ बोळिया विहस्से।
जुध सुर धीर हैमैंत जिसां, बोळ सही मत बिक्रयो
ऊपड़ें वहें नह उगतां, श्राळमसाह श्रदिक्रयो॥२०४॥
कूंणा रांम सकज, जैतधारी जैतावत
वाघ फता वेढकां, वीर वीराध विजावत।

२०३—जोधा = ये जोधा शाखा के राठौड़ हैं। छळ जोधाण = जोध-पुर के वास्ते। बोल = बुलाया। वेळ वरीसा = फौज में लहरे देनेवाले। करनहरी = करण का वंशज। बाध गर = गौरव को लेकर। वळे = फिर। करमैत कुळ = कुल में उत्कृष्ट कर्म करनेवाले। वयण ० = इनके वचन पर वध अर्थात् मारी मारी ऐसा बकना हरदम लखा जाता है।

२०४—जगपत्ती = जगत्सिंह । रूप सामळ = सावलदास के जैसा ।
ऊदा = ऊदावतों में । ऊधरा = ऊचे । तेग = तलवार । ऊधरी =
उडाई । तरस्ती = जल्दी । हरियंद = हरिसिंह । राम = रामसिंह ।
विकस्से = फूले, विकसित हुए । बेळ = समय पर । विहस्से = जोश मे
आकर । धीर = धीरसिंह । हैमँत = घोड़ा पानी में मुख रखकर नासिका
से शब्द करता है, वैसे नासिका से शब्द करके । (यह इसका स्वभाव था । )

२०५—सक्ज = उत्तम कार्य करनेवाला । जैतधारी = जय करनेवाले । वेढका = लड़ाकू । वोर वीराध = वीरो मे वीर उनके श्रिधपति । विजावत =

कमँध राम केहरी, रूप बोले रज रक्खण भावसिंघ दळसाह, श्रजन सुंदर श्रारे भक्खण। सुत द्याल मद्धकर सांम छळ, तोले खाग तरिक्कयो ऊपड़ै वहै नह ऊगतां, श्रालम साह श्रटिक्कयो॥२०४॥

## दुहा

जैत कळोधर जैतहथ, मंडण गोवरधन्न।
.....।२०६॥
वाला श्रव्हं बोलिया, परगह सहत प्रचंड।
दूभर विरियां सांम छळ, मुज थंभां ब्रह्मंड॥२०॥।
बोल धवेचा सजड़ा, महवेचा विजपाल।
कधे राखां साह दळ, चौड़े बंधे चाळ॥२०८॥
अहड भूप श्रगाध पण, सांमधरम समरत्थ।
भोज श्रने सांमै जिसा, वांमै भीम क पत्थ॥२०६॥

विजयिषद् के पुत्र । रज=(रजवट) रजपूती श्रथवा राज्य के। रखनेवाले । याल=दयालदास का पुत्र, माधोसिंह । साम छळ=स्वामी के वास्ते । तरिक्षयौ=तड़का श्रथीत् उच स्वर से बोला ।

२०६ — जैत कळोघर = जैता के वश का। जैतहथ = जय जिसके हाथ में है।

२०७—वाला = बाला शाखा का राठौड़। श्रखई = श्रखैसिंह। दूभर = दु ख भरे समय में।

२०८—धवेचा = धवेचा शाखा के राठीड़ । सूजड़ा = तत्तवार रखने-चाले । विजपाल = विजय की रक्षा करनेवाले । रूपे राखा = रोक रखें । चाळ = उपद्रव ।

२०९—जहड़ = राठीड़ों की शाखा है। अगाध पण = प्रतिशा के गहरे।

तन त्रौ तरवारियां, उहड़ बोले एम।
पिण पण त्रै सोहड़ां, त्यां कुळ छूरै नेम ॥२१०॥
पाता बोधस श्रम्मळा, बोले जोध मुकन्न।
स्यांम गरज्ञां श्रोछणा, तिके श्रकज्ञां तन्न॥२११॥
चुतरौ फतमल बोलिया, सकती पुरा सकज्ञ।
लज्ज न धारै सांम छळ, त्यां रजवह न लज्ज॥२१२॥

# छंद वेश्रक्खरी

भूप श्रजीत तर्गे छळ भाटी
पण पर वीर रीत ची पाटी।
बोल किसोर सुर श्रतुळी बळ
मौसर तणौ सांपनौ मंगळ॥२१३॥
ईदो इंद्र जिंही पण श्रादर
सुर सुर धरम रहावण संभर।

२१०—त्रौ तरवारियाँ = तलवारों से शरीर ट्रंट जाश्रो। सोहड़ां = उन सुभटों के कुल का प्रण ट्रंटता है जिनके कुल का नियम छूट जाता है। पाता = पातावत शाखा के राठौड़।

२११—बोधस श्रगाळा = समभ में श्रमणी । स्याम० = स्वामी के लिये जो श्रोछापन ( जुद्रता ) करते हैं उनका शरीर किसी काम का नहीं है।

२१२-सकतीपुरा = चौहान ।

२१३—छळ = कार्य के लिये। पर्या० = प्रग् श्रीर वीरों की रीति की परिपाटी में। पर = उत्कृष्ट हैं। मौसर तणौ = श्रवसर का। सापमौ = संपन्न हुश्रा।

२१४-ईंदो = पड़िहारों की शाखा है। सुर० = देवों के धर्म का रखने

सारो दळ भांजां पतसाही
नरां चखांण चाच निरवाही॥२१४॥
सबळ बोळियो प्राग समोभ्रम
श्रारियण विहर करां खग उत्तम।
तेजळ श्रमर खाग भुज तोले
बहसे खांन नरायण बोले॥२१४॥
समहर कर दाखवां सवाया
जगतौ प्राग तणे कुळ जाया।
मुकन तणो जोड़े श्रनमंधे
वोले राम मरण पण बंधे॥२१६॥
सजै दुरजणसाळ सरीखा
समहर विमुहा पणे श्रसीखा।
बोले हरी सहित बांहाळा
कळ हरदास जिसा कळ चाळा॥२१९॥

के लिये जैसे देवताओं में संभर = (शभु) महादेव हैं। नरा० == वाणी को निवाहना यही मनुष्यों की प्रशंसा है।

२१५—सवळ = सवळसिंह । प्राग समोभ्रम = प्रयागदास का पुत्र । प्रियण = शत्रुष्त्रों का । विहर = सहार करके । वहसे = उत्साह-युक्त होकर । खान नरायण = नारायण खान ।

२१६—समहर = युद्ध । दाखवा = कहलावें । जगती • = प्रयागदास का पुत्र जगत्सिंह । श्रनमधे = जिसका ने विद्या निर्धा सकता श्रर्थात् मनानता नहीं कर सकता । राम = रामसिंह, मुकनसिंह का पुत्र । समहर • = युद्ध में विमुख होना जिसने नहीं सीखा है ।

२१८- कळ = युद्ध मे । कळ चाला = युद्ध करनेवाले ।

धर्णा तरौ छळ श्रोपण धारां म्रत तिल मात गिणां श्रिर मारां।।२१८॥ उरजनहरा धर्णा छळ एहा जुजठळ काज नकुळ बळ जेहा ॥२१६॥ सूरां मुगट सूर पण साचै वीर सधीर वयग यूं वाचै। श्रगसत जेम नेम वळ श्रोडां छात दिली दळ जळ विग छोडां ॥२२०॥ लखी महेस कहै विध लाखां रवद त्रवंध वंध जिम राखां॥२२१॥

# दुहा

सोढहरा मिण सूरमां, प्रागहरा तिम प्रांग। हटै न खग हरदास रा, उरजन रा श्रारांण ॥२२२॥ धुर जादव च्यारूं धड़े, सारू सांम वरत्त। वध बोले कमॅथां विचै, पग रग घाल परत्त ॥२२३॥

२१८—धर्गो तर्गे॰=स्वामी के काम को तलवारों से शोभा देनेवाले । म्रतः = मृत्यु के। तिलमात्र ( तुच्छ ) गिने ।

२१९—उरजन हरा = श्रजु न के वशज। एहा = ऐसे। जुजठळ० = युधिष्ठिर के लिथे।

२२०—श्रगसत = श्रगस्त्य के जैसे । श्रोडा = धारण करें । छात० = दिल्ली के छत्र के सेना रूपी समुद्र के। जल बिना कर देगे।

२२१-- लखौ = लखसिह। महेस = महेशदास। रवद = मुसलमानो के। अबंघ॰ = जो बँधे हुए नहीं हैं उनके। बँधे हुए के समान रखे।

२२२-सोटहरा = सोट के वंशाज। श्राराण = युद्ध में।

२२३— धुर० = चारो पत्त के मुख्य यादव जो स्वामी के व्रत को सिद्ध करनेवाले हैं। पण्० = रग् के पग् में प्रतिज्ञा लेकर।

राजोधर सवलेस रौ, सू जादवां सकजा। वोले वांगी ऊधरी, म्रा म्रापांगो लजा।।२२४॥ यां राजोधर श्रक्षियौ, स् जादवां सप्रांग । सोठे नांणा जीवणौ, तो पूठे जेसांण॥२२४॥ बोले मोज महावली, वंधव जैत सत्रेख। ईदां ब्रादू राह रौ, करां निवाह विसेख॥२२६॥

छपय

चांपा कूंपा करन, बोल जैता पण बंधे ऊदां दूदां कमां, कीध जुध कोड़ कमंधे। जोधहरा जिल्वार, क्रोध पूरिया सकोपे खंडी वन जाळवा. श्रजन जेही तन श्रोपे। श्राखियौ जैतमालां सहित, मालां बालां ऊहड़ां श्रावियौ सवळ वांटे श्रणी, धणी तणै छळ धृहड़ां।।२२७।।

२२४—राजोधर = राजसिंह । अधरो = ऊँची । श्रा ≈ यह । श्रापाणी = श्रपनी ।

२२५ - या = इस तरह । श्रक्लियौ = बोला | सोठै = नष्ट हो जाय। नागा = द्रव्य । पूठे = पीठ पर । जेसागा = जेसलमेर है।

२२६—सत्रेख = तीक्ष्णता के साथ। ईदा = ईदा पड़िहारों की एक शाखा। राह रौ≈मार्ग का।

२२७—करन = करगोत राठौड़ । जैता = जैतावत राठोड़ । कमा = ' करमसात राठाँड़। काड़ = उत्साह से। खडी वन = खाडव वन को। श्रजन = श्रज् न। श्रोपे = शोमा देती है। श्राखियौ = कहा। जैतमालां = वैतमालोत राठोड़। माला = मल्लिनायनी के वंशज। सवळ = सवळसिंह। वाटे श्राणी = सेना के तुंगों के श्राप्त का विभक्त करके। धूहड़ां = धूहड़ के वंग्रज राठीड़ों के स्वामी के वास्ते।

हुरग साह सोनंग, बोल पतसाह न लट्टां जैतहथां सांभळी, सूर साखेत सुभट्टां। ग्राटमिसल दिस श्राट, धजां मुह कीजे धकें राह वाह रूधियें, साह ऊकसे न सकें। उग वात विमाले श्रक्खियां, चाळें कज हल चित्रया भूपाळ भले मोटां भुजां, नवकोटे छळ भिक्षिया।।२२८॥

साम्हा अस साह सं, चाह सिभया वर्ण चूकां सार श्रोप सावळां, धूप खेइयो बँदूकां। लाखी कां ऊपरा, चढे भड़ लक्ख सचेळे जांग जटी चिल्लया, कुंभ सुरतटी समेळे। रिणमाल जोध उर्ण वारगं, वळ श्रणमाप मुश्रव्वळां वाधियो प्राण ब्रहमंड नूं, जांग क बावन जूश्रळां॥२२६॥

२१ - न लट्टा = सिटेंगे नहीं । जैतहथां = जय जिनके हाथ में है ऐसे हे सुभटो ! सांभळी = सुना । धजा मुह = ध्वजाओं के मुख । धक = आगे करो अर्थात् बढ़ाओ । राह० = बाहिर के मार्ग रोक लो । ऊकसे न सक = कॅचा न हो सके । विमाळ = विचार कर । अक्खिया = कही । चाळ कज = युद्द के लिये । भूपाळ = पृथ्वीपति दुर्गदास आदि ने । भिल्लिया = धारण किया ।

२२६—श्रम = (श्रश्व) घोड़ों को । चाह = उत्साह से । वण चूकां = विना चूके । सार = तलवार । श्रोप = तैयार करके । सावळां = वरछी । खेइयौ = किया । लालों का = लाख लाख की कीमत के घोड़ों पर चढ़े हुए । सचेळे = गौरववाले । जाण् ० = मानों कुं म के मेले में गगा के तट पर तपस्वी चले । रिण्माल = राठौड़ । जूअळा = जुदा जुदा राठौड़ों ने श्राने प्राणों को ब्रह्माड तक बढ़ाया, मानों कि वामन बढ़ा ।

साह दलां सांमहा, राह तोरिया भिड़जां
दल रोहा सालुले, करे ढोहा कमधजां।
विना खग्ग भोरियां, वहें कुण मग्ग विचालें
जागी हकां जांण, लाय लागी ऊनाले।
सामंद्र डहोला श्रोद्रकां, जांण हिलोलां हिलयों
श्रालम्म भड़ां श्रजमस रां, घांण मथांणे घिस्तयों।।२३०॥
श्रागे जुध ऊगतां, कितांइ मध संभया कीजें
के वगलां वोट जें, कितांइ पाछें पाड़ीजें।
रसत वसत रोकजें, दरक भोकजें दिहाड़ी
साह ग्रहें मैल्हांण रहें निस फौजां चाड़ी।
विण त्रीठ रीठ उड्डे विखम, हमतम ऊधम हैमरां
सक फौज कीध संका सहित, जांण क लंका वन्नरां।।२३१॥
एक देस श्रोह्याड़, इसा श्रन्नेक श्रणंकल
श्रंस रूप श्रम्मरां, जोध रिण्माल महाबल।

२२०—भिडला = घोड़ों को चलाया। दळ रोहा = सेना को रोकने-वाले। साळुळे = भुके, युद्ध मे प्रवृत्त हुए। ढोहा = पराक्रम का कार्य। मेरिया = तलवार चलाए विना। हक्कां = केालाइल, वीरहाक। ऊनाळे = ग्रीप्म ऋतु में। डहाळा = चोभ। श्रोद्रका = बढ़कर। घाण मथाँगे = विलोवना हो जैसे होने लगा।

२३१—श्रागै० = कितने ही तो दिन उगते, कितने ही मध्याह में श्रौर कितने ही सध्या समय वारी से युद्ध करते हैं। वोट जै = दुकड़े करके डाले जाते हैं। दरक = ऊंटों के। चलाया। दिहाड़ी = प्रतिदिन। मैल्हाण = मुकाम पकड़ता है। त्रीट = दया। रीट = घोर प्रहार। हमतम० = बड़े जलूस के साथ घोड़ों के। उटाकर। सक = मुसलमानों की। जागा क = मानों।

२३२—एक ही चोद्धा देश का श्रीछाड़ = श्राच्छादक श्रथीत् रचक हो देते श्रनेक निष्कलक चोद्धा है। वहै = चलते हैं। विदेहा = जे। देह

श्रागे श्रकवर कियां, वहें घोरियां विदेहां
जुध जागर पूरियां, दुरग सोनंगर जेहा।
कमधज सकजां कारणां, कळा भुजा मापे कवण
विचित्रांण धणी इम विश्रहे, गहियों किर पड़तों गयण ॥२३२॥
ईंदा ऊदा नयर, मास पख त्रास विमाळे
गांम गांम मैल्हाण, वहें श्रापांण सँभाळे।
श्रसपत्ती ऊमरा, पीठ पूरे हळकारे
मेळे जांण समंद्र, नदी जळ श्रांण श्रफारे।
श्रालम्म तणा डेरां श्रमिट, यां घेरों पण श्रग्गळां
चीटियों रवद कमँधां वणे, जांण श्ररब्बद बहळां॥२३३॥
वीस कोस दिस वांम, वीस दाहणें तरकें
जाळंधर सामहौं, करे वेमुहों सरकें।

को कुछ नहीं समभते हैं। जुध० = युद्ध की जागर्ति को पूर्ण करनेवाले। सकजां = श्रच्छे कार्यों के करनेवाले। विचित्रांण = यवनों के स्वामी से इस प्रकार युद्ध करते हैं कि मानों गिरते हुए श्राकाश के। धारण किया।

२३३—ईदा ऊदा नयर = उदयपुर का (इंद्र) महाराणा (आलम के) जिनके त्रास के मारे मास और पत्त का विचार करता है कि यह पत्त ते। निकला, यह महीना ते। निकला। मैल्हाण = मुकाम। वहैं ० = अपने चल के। सम्हालकर चलते हैं। असपत्ती० = उन बादशाह के उमरावों की पीठ के। राठौड़ दबाए चले, वे ऐसे मालूम होते हैं कि मानों नदियों का उफनता हुआ जल समुद्र में आकर मिला। रवद = मुसल्मानों को घेर लिया। कमंघा = राठौड़ों ने। अरब्बद = आबू पहाड़ को।

२३४—तरक्के = गर्जना कर रहे हैं। जालंधर = जालोर के। सामने किया श्रर्थात् जालोर की तरफ गए; फिर उसको विमुख करके वहाँ से हट गए।

होळी खंडाहळां, रहै दोळी दीहाड़ी श्ररजण ळग्गो श्रांण, जांण खंडी वन वाड़ी। श्रावरण कमंधां ऊधरां, जुड़ण साह जग्गे वजर श्रणचित खाग रिण श्रासुरां, पड़े फाग खेळार पर ॥२३४॥

## दुहा

श्रालम रूघो मारवां, ठीक हुई सब ठौड़।
श्रालम श्रायो साह पें. छोड़ दियो चीतौड़ ॥२३४॥
रांगे दाखे राजसी, राठौड़ां उपकार।
यां कल सल्ली श्रावगी, पल्ली मूंभ श्रॅवार ॥२३६॥
हुंद विरूधां मंद्चल, रोहा लग्गा राह।
यां जालंघर श्रावियो, श्रासुर श्रालमसाह ॥२३०॥
हुंद मिटावण कारणे, यां लिखियो श्रवरंग।
जो मांगे सोई दियो, लागे हाथ दुरंग॥२३६॥

होळी खंडाहळां - नंगी तलवारे चारो श्रोर रहती हैं। दीहाड़ी = प्रतिदिन।' श्ररजण = अर्जु न। ऊधरां = ऊँचे। जुड़ण साह = श्रकबर से युद्ध करने के लिये। जगे वजर = मानों वज्र जागरित हुश्रा। श्रणचिंत = श्रचिंतित' युद्ध में मुसल्मानों पर तलवार ऐसे पड़ी कि जैसे फाग में खिलाड़ी खेलते हैं।'

२३५—रुषो॰ = मारवाड़ के राजपूतों ने श्रालम को रोक लिया है। ठीक = खतर। साह पें = श्रकबर पर।

२३६—दाखे = कहा । राजसी = राजसिंह ने । यां = इन्होंने । कळ = युद्ध । भाक्षी = घारण किया । श्रावगी = पूरा । पक्षी॰ = रिकृत हो गईं मेरी देरी ।

२३७—दुद० = मंदराचल के समान जालोर की श्रोर राठौड़ों के रक जाने पर। रोहा = रोहेले रस्ते लगे श्रर्थात् भाग गए। यां = इस तरह श्रालममाह जालोर श्राया।

२३८-दुंद० = उपद्रव । या = इस तरह।

तद श्रालम्म दुरंग सं, बांधे संध विचार।
धार दिलासा मोकली, मोहरां श्राठ हजार ॥२३६॥
श्रागे श्रकबर साह रें, मेले मारूराव।
श्रालम घातां ऊचरी, वातां दई वताय॥२४०॥
लेख हितू राजी थयो, देख श्रकब्बर साह।
दक्खी तांम दुरंग नूं, सोच तमांम सलाह॥२४१॥
जो देसंतर ऊतरे, बांधीजै दळ संग।
हर संकोचै मीर जां. तौ सोचै श्रवरंग॥२४२॥
श्रा सुणतां श्रालोचिया, सोनंगर दुरगेस।
श्रजन रहें सच्चै जतन, बच्चै मुरधर देस॥२४३॥
एम दुरगे श्रक्खियो, सुणतां कमँध सगाह।
धरती रा जतनां करूं, पर तीरां पतसाह॥२४४॥

२३९--सघ = ( संधि ) सुलह ।

२४०—मारुराव = दुर्गदास ने वे मोहरें श्रकबरशाह के श्रागे रखकर । जचरी = कही ।

२४१ — तेख = दुर्गदास के। श्रपना हितैषी समभकर। दक्खी = कही। ताम = तब।

२४२—जो देसंतर = जो हम देशातर मे चले चले। दळ = सेना संग में बाँच ली जावे। हर = श्रमिलाषा। मीरों की श्रमिलाषा सकुचित हो = श्रर्थात् उत्साह घटे तो।

२४३—श्रा = यह सुनकर सेानंग श्रीर दुर्गदास ने विचार किया। श्रजन = श्रजीतसिंह। वचे = रिच्चत रहे।

२४४—श्रिक्यो = बोला। सगाह = गर्वसहित। पर तीरां = बादशाह (अकबर) के। परले तीर श्रिर्थात् दूसरे देश को पहुँचा दूँ।

त्राखी सोनग साह स्ं, थां सारू घर छाज।

त्रक्वर मनभायो करण, त्रायो मोस्ं काज ।।२४४॥

जतन श्रजीत भळाय सव, उतन सचीत मिटाय।

एम दुरगह मारवां, किया सुरंगे चाय ॥२४६॥

श्रक्वर रे वेटा तणी, हुरमां सहित जतन्न।

भरम निवेहे श्रापिया, तेहे खींवकरन्न ॥२४९॥

तेजकरन महकरन सा, पुत्र श्रभे सारीख।

भेळप ची भायां भया, सारां श्राखी सीख॥२४८॥

जोध सवळ वळ श्रगळो, महचेचौ विजपाछ।

भेळप राखण श्रापणी, दाखी प्रीत विसाछ॥२४६॥

छखौ कमौ श्राचागळो, स्जौ जैतहरांह।

चींत भळावी दुरगसी, लेखिव प्रीत धरांह॥२४०॥

२४५—षाखी = कहा । थां सारू = श्रापके श्राश्रय पर है। मन-भायौ = मनोवांछित ।

२४६—श्रनीत = श्रनीतसिंह के यहन करने की सब भला मन दे। उतन = जन्मभूमि की चिंता मिटाकर दुर्गदास ने मारवाड़ के वीरों के। श्रच्छे उत्साह श्रीर चाह-युक्त किया।

२४७-वेटा तणौ = वेटे का । हुरमा = स्त्रियों सहित । भरम निवेड़े = भ्रम को मिटाकर । तेड़े॰ = खींवकरण ( दुर्गदास का भाई ) के ।

२४८-- श्रमे = भयरहित । ची = की । सारा = सवने । आखी = कही ।

२४९—सवळ = सवलसिंह। महवेची = राठौड़ों की एक शाखा का। दाखी = दिखलाई।

२५०-जितहराह = जैतावत राठौड़ों में। लेखिव = समभकर।

खघुवेसां देवौ दलौ, सुत जसकरण सकजा।
त्राप भळावण खेमने, नेम िळयौ घर कजा।।२४१॥
रीत रुष्ठे सुरतांण री, भाटी दुरजणसाळ।
विखे सजोड़व श्रावियौ, ज्यां खग जोड़े ढाळ।।२४२॥
पुत्र भतीजां भाइयां, दे द्रह सीख सुमत्त।
देद तणा बोळाविया, केहर ने जगपत्त।।२४३॥
दोनूं बोले देद रा, सुंदर वेस सकजा।
सारौ श्रायां दीससी. काज भळावण ळजा॥२४४॥
रथ कुळ ळजा धारियौ, थयौ पतसाह दुमत्त।
सुज दूभर धुर श्रौडियौ, श्रइयौ श्रासावत्त।।२४४॥

#### छप्पय

कर धूंकळ धर कजा, सकत दाखवे सवाई मध मांणयड राड़द्रहि, करे छेहली लड़ाई। श्रालम द्रव्य श्रापियो, सेध धर वेध गरजां कियो श्रकव्यर हुकम, दियो वांटे कमधजां

२५१—लघुवेसा = छोटी उम्र मे। सकज = काम का।
२५२ — विखे = विपत्ति में। खग = खड्ग, तलवार।
२५३ — देद तणा = दूदा वश के राठौड़ों को। मेड़तिया राठौड़ दूटा के वंशज हैं।

२५४—देद रा = मेड़ितया राठौड़ । सारौ = सव।

२५५—रथ० = कुल की लजारूप रथ को धारण किए। दुमत्त = दूसरे मतवाला, विरुद्ध। दूभर = दुर्भर। श्रीडियौ = धारण किया। श्रीसावत्त = श्रासकर्ण का पुत्र (दुर्गदास)।

२५६-धूंकळ=बखेड़ा। दाखवे=दिखलाकर। वेघ=विरोध की

निस प्रथम जांम ब्रालोभ नर, दारण सोनागिर दुरग कर वाच वाद श्रकवर कुसळ, वीदहरे सिभया विड्रंग । २४६॥ दुहा

दिस दिक्खण खड़िया दुरग, सूर धरा छळ सज्म।
छोड़े संका ज्यों हिण्, लंका सोमण कजा॥२४०॥
श्राप श्रकव्यर साथ ले, गिण दुरपंथ सहस्र।
साथ िं वळ श्रागळा, रूकहथा रिणमस्र॥२४०॥
मारू कांम श्रडोळ मन, सारू सांम धरमम।
इही खडगां धूंप कर, पवां गही सरमम॥२५६॥
फतमस्रो विजपाळ री, रांमी जैन सुजाव।
कृपो मोटां श्रारमां, छळ नवकोटां राव॥२६०॥
मारू मांन महावळी, मेड़ितयौ ससमाथ।
मीहकम नै रिण्छोड़सा, जदा भीम क पाथ॥२६१॥

गर्ज से। श्रालोक = सोचकर। सोनागिर = जालोर का किला। वाच = वचन देकर, प्रतिज्ञा करके। विडंग = घोडे।

२५७ — दुरग = दुर्गदास । छळ = युद्ध । हएर = हनुमान् । सोभाग = सोधने के लिये।

२५८—रूकहथा = हाथों में तलवार घारण किए हुए। रिण्मल =

२५६—मारु = मारवाड के लोग। सारु = वास्ते, लिये। डही = वारग को।

२६०—सुजाव = पुत्र। श्रारंभा = कार्यों के लिये। छळ = वास्ते, युद्ध में। नवकोटा राव = मारवाड़ के राजा के।

२६१-सनमाथ=समर्थ। भीम क पाथ = भीम श्रीर श्रजु न सहशा।

श्रमरे मदने सारसा, हरी जिसा हणवंत। साथ सकोधा सांम छळ, श्रै जोधा बळवंत ॥२६२॥ श्रासर्थांन माहव श्रग्ँद, रेगा चाड सुरत्त। भार सुरद्धर चा भळे, चळे न चांपावत्त ॥२६३॥ साथे भाटी सूरमा, सबळे जिसा सहास। सबळे जोड़ भतीज सक, तेजी नारणदास ॥२६४॥ देस मुरद्धर कांम लख, उगर सेन फतमाल। श्रे मञ्जरीक महाबळी, साथ हुन्ना त्रारि साल ॥२६४॥ रावळोत परतापसी, उरजनौत श्रजवेस। जादव जंगां जीपवा, संगां थया नरेस ॥२६६॥ डूंगरसी रवि देवड़ा, भीमोतां विजपाल। साधे सोनगरौ सकज, दळां सनाह दयाळ॥२६७॥ माहवलाल हमीरसी, साथ भदावत सूर। ज्यां दीठां सँग ऊधरां, नरां प्रकासे नूर ॥२६८॥ राजड़ नै कुंभै जिसा, मांगळिया सुसमाथ। रूकहथा जसराज रा, पोरस भीम क पाथ॥२६॥

२६२—सारसा = सहरा ।
२६३—चाड = उत्साह, उत्साह से अत्यत रॅगे हुए। भळे = धारण किए।
२६४—सक = ( शक्त ) समर्थ ।
२६५—मळुरीक = चहुवाण ।
२६६—जीपवा = जीतने के लिये ।
२६७—दळा सनाह = सेना का स्वामी ।
२६५— ज्यां दीठां = जिनको देखने पर । अधरा = उच्च कत्ता के ।
२६६—मागळिया = गहलोतों की एक शाखा है । सुसमाथ = समर्थ ।

खीचि राव खग वंधिये, श्रासावत जैराम।

करवा नवकोटी कुसळ, मोटी धारे माम॥२७०॥

हुरगे श्रासकरत्र रे, कुसळ मुरद्धर देस।

यां राखी दाखे जगत, ज्यां धर राखे सेस॥२७१॥

हुरग तथे साथे हुमळ, करनहरा कुळ थंम।

कचरावत विजपाळ सा, श्राद्रियो श्रारंम॥२७२॥

फतमल्ली रामेण रो, नाथी जोगावत्त।

द्यालो जोगीदास रो, उजवाळो कुळ मत्त॥२७३॥

श्रे करनोत श्रमंग चित, श्रारंभ ज्यों श्रोद्धाह।

जतन घणे साथे हुवा, हुरगा तथा सनाह॥२०४॥

कोटां मध्ये लाख गिण, लक्खां वीच हजार।

संग हुरगो चित्रया, एता जंग वधार॥

चारण कारण श्रग्गळा, सांदू जोगीदास।

मीसण सुरा भारमळ, श्रासळ धना सहास॥२०४॥

२७० — श्रासावत = श्रासकर्ण का पुत्र । नवकोटी = मारवाड़ देश । मारवाड़ के राज्य में नवकोट (किले) होने से मारवाड़ देश नवकोटी कहलाता है। जो नव ही कोट परमार राजा धरणी वराह ने दस भाइयों में वाँटे थे। उस विषय का एक छप्पय प्रसिद्ध है। माम = सेना।

२७१-दालै=कहता है।

२७२—दुभल=वीर। करनहरा=करण के पोते (करणीत राठींड)। श्रारंम = उपद्रव, युद्ध।

२७३ -- उजवाळो = प्रकाश ( कुल का दीपक )।

२७४—तगा = वे । सनाह = वख्तर घारण किए हुए।

२७५ — कारण श्रमाळा = युद्ध में श्रमणी। सादू, मीसण, श्रासल ये चारणों की शाखाएँ हैं।

वीठू कान्हें सारखा, नेम ग्रहांने संघ। साथ हुवा देता छुळां, एता साहस बंघ॥

#### छप्पय

दिस दिक्खण खेडिया, पीठ उतराध विचारे
सकत वांम सुरराय, सोम दाहिणे सँभारे।
रिव भैरव जीवणी, घणे श्राणंद चहक्की
संग वेळ सूरमा, वास श्रगरेळ महक्की।
जै जया सबद विद्ण भणे, वयणे राजा वामहा।
लाखीक खड़े श्रकवर ळियां, दुरगे दक्खण सामहा॥२७६॥

## गाहा चोसर

घणो सकोप रहें कर घेरा फौजां साह तणी चौफेरा। श्रागम निस दिस विदिस श्रॅंधेरा हालण सोध नकांम गहेरा॥२७॥

२७६—खेड़िया = चलाया । सकत = योगिनी । वाम = वाएँ हाथ को । सुरराय = इंद्र (पूर्व दिशा में है)। सोम० — चंद्रमा दाहिने हाथ के हैं। वास अगरेल० = अगर की सुगंधि महकने लगी। विंदण = स्तुतिपाठक । वयणे = वचन से । वामहा = बाई तरफ । लाखीक = लाख के मूल्य का घोड़ा । खड़े = चलाया।

२७७ - त्रागम निस = रात्रि त्राने पर । हालग् = चलने का । सोध० = पता लगाने मे निकम्मे हुए ।

साह तणा हेरा सगळाई, ऊपर रयण जरां मिळ श्राई। दिस दिक्खण दुरगौ वरदाई कमँध खड़ंतां सोध न काई॥२७८॥ दुरगदास श्रासकरणोत साहजादा नू लेने दिक्खण गया दुहा

हलकारां सारां मिळे, दाखी संज सलाह। रही कमंधां फौज धर, नहीं श्रकव्वर साह ॥२७६॥ निस वीती जीती फजर, वजी गजर परभात। श्रालम दूत प्रचारिया, भ्रात रहे कित रात ॥२⊏०॥

# छंद पद्धरी

सुण दूत वत्त त्रालम्मसाह डर थयौ तपत प्रजळत **श्रवाह**। भ्रम भूरि पूरि तन मन भ्रमंत श्रित मगन सोच चित रहत श्रंत ॥२८१॥ दौड़िया साह दिस डाकदार संभयां सु वरस श्राडो सवार। जिए जिए सथांन फौजां सजोस सुण खबर थया पण विख सरीस ॥२⊏२॥

२७८—हरा = हॅ्ढ़नेवाले लोगों का समूह। सगळाई = समस्त। रवण = रलनी, रात्रि । जरा = जव । वरदाई = वर जिसका प्राप्त है ( श्रेष्ठ )। कमॅथ = राठौड़ों के। खड़ंता = घाड़ों के। चलाते।

२७६—दाली = कही। संज = सध्या के समय।

२८०-प्रचारिया = बुलाए।

२८१—श्रवाह = मट्टी की तरह।

दिस श्रष्ट खबर कज खबरदार
प्रेरिया सिद्ध गुटका प्रकार।
श्रण मिळत नयण निह रयण श्रंत
वज्जे निसांण सुर क्ववंत।।२८३॥
सथ ऊठ नकीवां सरळ सह
रिव उद्य श्राद सिक्या रवह।
श्रायुद्ध बांध श्रालम्मसाह
नव कत किर पूनम सरतनाह।।२८४॥

## दुहा

श्राया हलकारा इतें, ठोक करे सब ठौड़ साह श्रकब्बर ले गयी दुरग साह राठौड़। खड़िया दिक्खण सांमुहा, चडिया सुहड़ हजार सातां कोसां ऊपरा, जातां घंस तयार।।२८४॥ श्रालम संमालम थई, विदिसां दिसां विगत्त। श्रसवारी कज श्राखियों, श्रांणों नाग उचित्त॥२८६॥ हुई हड़ब्बड़ सेन में, भेर भणंके सह। पड़ियों डाको श्रंबके, चडियों व्याल रवह॥२८९॥

२८३—गुटका प्रकार = गोली की तरह सीधे। श्रग्ण॰ = नेत्र नहीं मिलते हैं (निद्रा नहीं लेते हैं)। रयग्ण = रात्रि। सुर = देवता (राठौड़)।

२८४--रवद् = मुसलमान । सरतनाह = समुद्र ।

२८५-सुहड़ = सुभट ।

२८६-- त्राखियौ = कहा। श्रांगौ = लात्रो। नाग = हाथी।

२८७ — भेर = मेरी, वाद्यविशेष। भणके० = बजती है। डाको = डंका। त्रंबके = नक्कारों पर। ब्याल = हाथी। रवद = मुसलमान (बादशाह श्रीरगजेब)।

#### छंद नाराच

पड़े निहाब भेरि घाव उक्तटा पमंगयं ।

महा समुद्र लोप हह जांग लीध मग्गयं ।

श्रमेक जाति जाति भांत भांत मेल ग्रारुहे ॥२८८॥।

पुवे कि मेघमाल गोप सीस कोप धारुहे ॥२८८॥।

तुरां खुरां पुरांह भुम्मि सूर सोम तेजयं ।

लड़ंग लाख तुंग तुग संग जुंग हक्षये ।

चलें कि वेल श्राकुले समुद्र मेल चक्लये ॥२८६॥।

चलंत धाव वेग वाव धाव पाव चंचले ।

पसु म्रजाद भूचराद होव घात प्राग्णयं ।

श्रसंख जात पंखि वाण वेधजे उडाग्णयं ॥२६०॥।

श्रम्त रीस पूत साह जूत दाह श्रंग मै हले श्रमंग रूप माग धू लगै निहंगमै॥

२८८- घाव = चोटें । पमंगय = घोड़े । मेछ = (म्लेच्छ ) मुसलमान । श्रारुद्दे = चढे । धुवे = वरसने लगो। कि = मानों।

२=६—तुरां = घोड़ों के । पुरांह = पूरी भूमि में । लड़ ग = पंकि। जुंग = कंट, उष्ट्र। हल्लये = चले।

२६०— वाव = पवन । श्रही = शेष का मस्तक । नीठ = कठिनता से । काम = क्रम (शेप के नीचे का कच्छप)। भूचराद = पृथ्वी पर गहनेवाले पश्रु। पंखि = पद्मी। उडाग्यं = उड़ते हए।

२९१—ग्रभृत = जैसा पहले कभी नहीं हुन्ना था। रीस = क्रोध। पून = पुत्र ( श्रकत्वर पर )। ज्त = युक्त। धू = श्रुव। निहंगमें =

पड़े भगांग देस देस श्रग्रवांग पीड़गी सलाह पाछले पुरे मिटी तुरेस भीड़गी॥२६१॥ दुहा

सारी श्रौरँग साह सँ, दाखे दूत विगत।

दुरग श्रकव्वर जाम्य दिस, गा पॅखराव जुगत्त ॥२६२॥

पूठे श्रालम हिस्सयो, गढ जालंघर हूँत।

वात सुर्गाते एतली, दूजा श्राया दूत॥२६३॥

दुरग खड़े दिन्खण दिसा, श्रकवर संहित श्राख।

कर घर गुज्जर जीमणे, छप्पन वांमे राख॥२६४॥

श्रायी ऊपर ऊपरा, सुणी खबर सुरतांग।

दर श्रकुलाय पटिक्रयो, सीस खुदाय कुरांग।।२६४॥

गाथा

मंडी श्रास मळेछं, खदृण खंड द्वुग्ग चित्तंगो। कित्ती खंड विहंडं, जित्ती हार धार सुरतांणौ॥२६६॥

श्राकाश में। पाछले पुरे = पिछले पहर में। तुरेस॰ = घोड़ो का सजने की सलाह मिट गई।

२९२—दाखे = कही । जाम्य दिस = यमराज की दिशा, दिल्ए। पँखराव = उत्तम घोड़ों सहित।

२९४—खड़े = चले । श्राख = कहकर । गुजर = गुजरात के। दाहिनी तरफ श्रीर । छप्पन = छप्पन के पहाड़ों के। बाई श्रोर रखकर । ये छप्पन के पहाड़ मेवाड़ में हैं।

२९६—खट्टग्=उपार्जन करने के लिए, जीतने के लिए। द्रुग = ( दुर्ग ) किला। चित्तंगो=चित्तौड़ का। कित्ती॰ = कीर्ति नष्ट हो गई। जिली = जय की।

उर्विस्वास प्रमुक्के, भग्गी ज्यास चीत साम्रंमं। यौ चिता उद्वेगी, लग्गी श्रग्ग वंस घासाणं॥२६७॥

## दुहा

श्राखी श्राजमसाह सुं, साह विरत्ते वत्त।
प्रथम श्रकव्वर बंधियां, पाछे श्रे समसत्त ॥२६८॥
श्रीरंग बीड़ौ श्रिष्पयौ, श्राजम हुवौ तयार।
जांगक पंखां मंडके, सू लक्खां श्रसवार॥२६६॥
भरे नफेरी त्रंवकों, डंकां सोर श्रपार।
हुकम पिता वै हिल्लियौ, नीर क तीर विहार॥३००॥
श्रालम श्राथमणी दिसा, ऊगमणी श्राजमम।
वीच उदेपुर छोडने, हाले दल है जम्म॥३०१॥
ज्यों दव लग्गे जंगळे, रहै छंम कोइ घास।
यौं मेवाड़ उवेळियौ, मेट कमंधां त्रास॥३०२॥

२६७—प्रमुक्ते = छोड़े । ज्यास = श्राशा, विश्वास । श्रगा = श्राग्न । वंस घासाण = वॉस घिसने से ।

२६८—श्राखी = कहा । श्राजमसाह = श्रौरंगजेव का पुत्र श्राजमशाह । २९९—श्रिपयौ = दिया । जांग्यक = मानों । पंखां मंडकै = पाँखें लगाकर ।

३००—चै=के। क=श्रयवा। तीर विहार = तीर की तरह्। ३०१—श्रालम = श्रीरंगजेव। श्राथमणी = पश्चिम। ऊगमणी = पूर्व के। वीच = वीच में ही छोड़कर। उदैपुर = मेवाड़ की राजधानी। है० = (हय) घोड़ों की सेना। जम्म = यमराज के सहश।

३०२—दन = दानानल । छंम = ( च्लम ) नच जाती है । यों = उसी तरह । उनेळियो = मर्यादारहित कर दिया, घेर लिया । मेट० = राठौड़ों है शास को मिटाकर ।

त्रीरँग पाछे हिल्लियों, दिन दस श्रंतर पाय।
पर दिखणाध उलिट्टियों, धर सोबा ठहराय ॥३०३॥
सहर श्रजैपुर जोधपुर, सोबै राख जवन्न।
पूठ श्रक्रव्बर बाहरां, थयो विक्खधर मन्न ॥३०४॥
मंत्र सकत्ती मंत्र, सं, ज्यौं तीडी ले जाय।
श्रमँग दुबाह दुरंग यूं, लेगो साह धकाय ॥३०४॥

#### छप्य

पातसाह अण्थाह, कोप जळ थाह न काई रतन रूप सुर घरम, शिळण हटियो अन्याई। इंद्र जही आरंभ, कीध प्रारंभ सकजां सुर समाथ जिम हाथ, बाथ ओडो कमधजां।

३०३—श्रीरॅग० = श्रीरंगजेब राठौड़ों को छोड़कर श्रकवर के पीछे चला। उलिहियौ = दिशा की श्रोर चला। धर० = मारवाड़ की भूमि में सूबे रखकर।

३०४—श्रजैपुर = श्रजमेर । वाहरा = पीछा करने को । थयौ = हुथा। विक्खधर = (विषधर) सर्प। मन्न = मन में।

३०५—मंत्र सकत्ती = मंत्र के बल । श्रमॅग = नहीं भागनेवाला । दुबाह = वीर । यूँ = उसी तरह ।

३०६—इन दो छप्पयों में समुद्र-मंथन का रूपक है। पातसाह = बादशाह झगाघ समुद्र है। देवता धीर धर्म रलरूप हैं। उन्हें झन्याय झधर्म मिलने का हठ करता है। इंद्र के समान मारवाड़ का इंद्र (राजा) झजीत सिंह है। राठौड़ देवों के समान हैं। झकबर को नेरु बनाया गया है, जो मथनदंड है। जोस रूप शेष है, जो सथन करने का नेता अर्थात्

कर मेर अकव्वर साह नूं, सेस जोस नेते सक सुरतांण महण हीलें क्रियों, दुरगदास आसंगरू॥३०६॥ छन्नी रूप हारे भगति, धरम हिंदू धानंतर वेद चंद्र मिण किया, भूम रंमा वल कुंजर। धेन पूज सुर धेन, विमधु चरणाम्नत वंदां धनुख मांण नृप कलप, संख जस मह विरहां। विख वेध तुरी उद्यम तुमळ, महण मेल उर मंडिया दुरगेस मधे चित साह री, रतन चवहें कर्ड़ांडिया॥३०९॥

### दुहा

श्राखी सोनग साह सं, दुरग चढंते वात। तो ऊभै श्रगजीत सं, साह न मंडे घात॥३०८॥ स्यांम धरम्मी कांम द्रढ, खीची सिवो मुकन्न। सो रहिया साजा पर्णे, राजा तर्णे जतन्त्र॥३०६॥

रत्ती है। श्रा संगरू = समर्थ दुर्गदास ने सुरतान रूपी महण् = समुद्र के। हिलोले चढ़ा दिया अर्थात् मथा।

३०७ — हरिमक्ति लद्मीरूप है। हिंदू धर्म धन्वतरि अवतार है।
वंद चंद्रमा और कौरतुम मांग है। पृथ्वी रंभा अप्सरा है। वल ऐरावत
हाथी है। पृजा कामधेन है। चरगामृत अमृत है। मान रूप धनुष
है। नरपात कल्पवृद्ध है। जस शख है। विरुद्द मादिरा है। वेध =
उद्घ विप है। उद्यम उच्चे अवा घोड़ा है। म्लेच्छ = मुसलमान समुद्र
है। दुर्गदास ने वादशाह के चित्त को मथन करके चौदह रल निकाले।

३०८—श्राखी० = दुर्गदास ने चढ़ते समय सेानग (चापावत) से यह वार्ता कहीं। महै = कर सकता। घात = मारने का प्रयत्न।

२०९—सिवो = सिवराम । मुकल = मुकनदास । साजा पर्यो = खरे, भक्ते, सावित । त्यां = के ।

पवे श्ररवह देव प्रह, सिवाची सेव प्रतीत।
वादळ सा काने दळां, छाने रहे श्रजीत ॥३१०॥
के सोनागिर के दुरँग, के खीची मुकनेस।
श्रे जांगे छळ सांम रो, जिए थळ रहे नरेस ॥३११॥
नव ही कोट मुरद्धरा, यां जांगे सब कोय।
राजा छांने राखियो, प्रह दाखियो न कोय ॥३१२॥
गढ जैसांगे चीकपुर, के सीरोही पार।
जग में भूपत थांन रो, बुध श्रनुमान विचार ॥३१३॥
बेळ सको राठौड़ हर, श्राठै मिसळ उदार।
विखे तणा प्रहिया वधे, भुज कमधे भर भार ॥३१४॥
राव राय रांगे सहित, सको थया स्वाधीन।
यां छूटा जग जाळ ज्यों, जाळ विछुट्टा मीन ॥३१४॥
नव सहँसां दस साहँसां, मेछ गया तज भोम।
प्रहिये री श्रदसा गई, ज्यां उप्रहिये सोम॥३१६॥

३१०—पवै = पर्वत । श्ररबद्द = श्रबुद में। कानै = पास।
३११—कै॰ = या तो चांपावत सानग, या दुर्गदास, या खीची सुकन-दास, स्वामी के छळ = भेद को जानते हैं।

३१२—दाखियौ —दिखलाया।

३१३--जैसांखें = जेसलमेर।

३१४—वेल = सहायता। सके। = सब। हर = की। विखेत ए। = विपत्ति के।
३१५—यां = इस तरह से जगत् में जाल से छूटे कि जैसे मत्स्य जाल से छूटे।
३१६—नव सहंसां = राठौड़ों की। दस साहँसां = सीसोदियों की।
नौ ६ हज़ार गाँवों के श्रिषपित होने से राठोड़ नवसहँसा श्रीर सीनोदिया
दस हज़ार गाँवों के स्वामी होने से दससहँसा कहलाते हैं। इनकी
भूमि के। छोड़कर मुसलमान चले गए। श्रहिये री० = पकड़े हुए छूट गए।
उग्रहिये = उद्य होने पर। सोम = चंद्रमा के।

खान इनायत जोधपुर, वैटौ रावण खंड। प्रयुत पमंगे पाखरां, जंगे सेन प्रचंड॥३१७॥ छंद पद्धरी

सोनंग श्राद चांपा समाथ

वळ प्रवळ प्रहे किर मेर वाथ।

सिवदान श्रजन सामंतसीह

इळ भए भूप सरसा श्रवीह ।।३१८।।

ऊदळी श्रखी वाहर उतन्न

मुरधरा नाड तेजल मुकन्न।

जसराज फता नाहर सजोस

रिम दळां दळण श्ररजण कि रोस ।।३१६।।

यां श्राद विखे चांपा श्रनूप

मुज गयण धरे पण वयण भूप।

करनोत धरा छळ खीवकन्न

महाराज श्रजन छळ सुद्ध मन्न ।।३२०।।

३१७—रावण्वंड = जिसका ऊपर का होट कटा हुआ होता है उसे रावण-वंड कहते हैं। प्रयुत = दस लाख। पमंगे = घोड़ों पर। पाखरां = घोड़ों के बख्तर। (यह अतिशयोक्ति है।)

३१८—वाथ = भुजा से। इळ = (इला) पृथ्वी। सरसा = श्रेष्ठ। श्रवीह = विभय। चापावतीं में—सोनग. शिवदान, श्रजु न, सामंतिसह, उदयसिंह, श्रिष्ठेसिंह. नेजिसिंह, मुकनिसह, जसराज, फतैसिंह, नाहरखाँ ये ११ मुख्य है।

३१९—वाहर =पीछे लानेवाले । उतन = (वतन) जनमभूमि के। । चार = सहायता के लिये। रिम = शत्रुओं की। श्ररजण = श्रजु न। कि = मानों।

३२०—यां = इन, उक्त । श्रन्प = (श्रन्पम ) जिनके तुल्य दूसराः नहीं है। गयण = (गगन ) श्राकाश । पण = प्रतिज्ञा । वयण = (वचन ) कथन । श्रजन = श्रजीतसिंह के । छळ = वास्ते ।

पाखती सबळ जोधे प्रचंड

महवेच विजयमळ जूं भ मंड।

स्जडे जैतमाले सकाज

ळखधीर कमें तिए धोर ळाज॥३२१॥
केहरी जगो करनोत वंस

घण वेध ळगा श्रसुरांए घंस।
सिवदान भीम जोधे त्रसिंघ

सक भांण करन हैबचसिंघ॥३२२॥
चँद्रभांए मुकन सुत प्राण्चंड

पीथळो वेस चडता प्रचंड।

हरनाथ भांए तए मांए हह

बळवंत जोध खाटण विरह॥३२३॥

श्रखई श्रमंग जोधां उजाळ
जोधहर श्रवर रिए खळां ज्वाळ।

३२१—पाखती = पार्श्व में। करनोतों में— खींवकर्ण, सबळिसह, जोधिसह ३ मुख्य। महवेच = महेचों में। जू क मंड = युद्ध करनेवाला, योद्धाओं का भूषण। सूजडै = तलवार। जैतमालै = जैतमालोतों में लखबीर और कमा।

३२२—केहरी॰ = करनोतों में केसरोसिह श्रीर जगत्सिंह। वेध = युद्ध में। श्रमुरांण = (श्रमुरों मुसलमानों का। धंस = नाश करनेवाले। जोधै = जोधा राठौड़ों में। इसिघ = (त्रिसिह) महावीर। सक = (शक्त) समर्थ।

३२३—वेस चड़ता = वय चड़ते हुए, तरुगा। तगा = (तनय) पुत्र। मांगा = मान। खाटगा = उपार्जन करनेवाले। विरह = विरुद।

३२४—श्रखई = श्रखैसिह। श्रवर = दूसरा। रिग = (रण) युद्ध। खळां = दुष्टों के। जलानेवाला। जोधों में—शिवदान, भीम, भांण, करण,

हरनाथ जसो कुळ वळ जिहाज॥३२४॥
केहरी राम कुळ कुंभकन्न
ऊधरा भुजे वाहर उतन्न।
ग्रधपती काम मधकर ग्रवीह
सक भाऊ दौळी रूपसीह॥३२४॥
सुंदर थर वाहर ग्रजवसाह
पतळा श्राद मांभी ग्रथाह।
गढपती काज ऊदा सगाह
वळराम सुतण राजड़ दुबाह॥३२६॥
जगराम विजावन काज जुद्ध
रोद्र सं खड़ी ग्राद्र विरुद्ध।
सांमळ खळ भंजण महा सूर
ग्रारंभ कुंभ सुत खित श्राहर ॥३२९॥

हैनतसिंह, चद्रभाषा, पृथ्वीसिंह, हरनाथ, वलवंतसिंह, जोधसिंह, अखैसिंह ये ग्यारह मुख्य। क्रमसीहरा = करमसीहातों में। अम = धर्म।

३२५ — जघरा भुने = मुना उठाए हुए।

३२६—एतला = इतने । मांभी = मुख्य, श्रमणी । करमसीहोतो में — इरनाय, जसो, केसरीसिंह, रामसिंह, माघवसिंह, भावसिंह, देशलिसह, रूपसिंह, श्रनविसंह ये ह मुख्य । गढ़पती काज = राजा के लिये । ऊदा = ऊदावत । मगाह = गर्व-सिंहत । दुवाह = वीर ।

३२७—रोद्र = (रौद्र ) मुक्तमान से । सामळ = श्यामसिंह । खळ = दुष्ट, शत्रु । श्रारंम = युद्ध करने के लिये । खित = (चिति ) पृथ्ती में । श्राट्र = निडर ।

सुत राम रूप निज दळ सनाह
गोरधन तणी नाहर दुगाह।

सुख एता ऊदा महाबाह
साधिया वेध सुं पातसाह।।३२=॥

चतुरेस महाबळ चाहुवांण

महाराज सुछळ वळ अत्रमांण।

अखमाळ कमंधे वळ अथाह
गंजवा खळां वाळी सगाह।।३२६॥

भगवान भोज ऊहड़ अभंग
जोधपुर नाथ हित करण जंग।

... ... ॥३३०॥

जगो अवसांणे जोरबंत

सुत सांम खेत गाजी अरंत।

३२८—सुत॰ = रामसिंह का पुत्र रूपसिंह। सनाह = (सत्रद्ध) बख्तर शस्त्र श्रादि से सजा हुश्रा। दुगाह = जो जीता न जाय। एता = इतने। सांधिया = तैयार। वेध = युद्ध। सूं = से। ऊदावतों में — वलराम का पुत्र राजसिंह, जगराम, श्यामसिंह, रूपसिंह, नाहर खाँ ये पाँच।

३२९—चतुरेस = चतुर्भु ज । चाहुवांगा = चाहमानों मे । गजवा = नाश करने के लिये। याली = याला शाखा का राठोड़। नगाह = गाढ सहित।

३३०-- जहड़ शाखा के राठौड़।

३३१—जगो=जगन्नाथ सिंह। सुत०=श्यामसिंह का पुत्र खेता। गाजी=पदवी है। (जीते हुए शत्रु केा पकड़ विजय करनेवाला)। अरंत=ग्रड़नेवाला, युद्ध करनेवाला। पण=प्रतिज्ञा=पालन करने नें।

मेड़ितयों स्रो पण समत्थ हेड़वण दुयण पारत्थ हत्थ॥३३१॥ चंदहर हरी पौरस प्रचंड अगजीत नेम जूंभौ श्रखंड। रायमल जेम दळराम रूक श्रसपति दळ भंजण पण श्रच्यक॥३३२॥ मधकर हर हिम्मत महण मन्थ मेड़ते रूप हिम्मत समत्थ। एतला श्राद दृहा श्रथाह नवकोटां श्रागळ नरां नांह॥३३३॥

### दुहा

राजोधर सव हेस रौ, नेत्र महेस प्रमाण। जादव लगो। जंग नभ, यां जग्गो श्रवसांण॥३३४॥

हेड़वण = हकालने के लिये। दुयण = (दुर्जन) शत्रु। पारत्थ = (पार्य) अर्जुन।

३३२—चंदहर = चादावत मेड़ितया राठौड़ । अगजीत = अजीत-सिंह के । नेम = निमित्त । रूक = तलवार से । असपित = (अश्वपित ) बादशाह ।

३३२—मघकर हर = माघोरिहोत मेहतिया राठोड़। महण्० = (महार्ण्व) समुद्र के। मथनेवाला। मेड़तै = मेड़तिया। रूप = रूपसिंह। मेड़तियों में — जगत्सिंह, खेतो, म्रसिंह, हरिसिंह, रायमल, दलराम, हिम्मतिसिंह, रूपसिंह, ये श्राठ।

३३४—नेत्र॰ = महादेव के तृतीय नेत्र के सदृश । नभ = आकाश में लगा। यां = इसी तरह । जग्गो = जगन्नाय । अवसाग् = समय पर ।

माडेचा माहेच का, देस किँचाड़ किसोर।
जोड़े राम मुकंद का, आयां दुंद सजोर।।३३४॥
प्रागहरा लघु वेस में, श्रमरी नाहरखान।
श्रारंभ रण ऊधरा, भुज थंभे श्रसमान॥३३६॥
स्रा केसरिसिंघ का, भांण तणा माहेस।
भुज घर कारण श्रोडिया, ज्यां सिर मंडे सेस ॥३३०॥
हांम घणी हरदास रै, जोड़े राम दुभक्ष।
हरी सजूंभा माड़ पह, सुजा दुरजणसञ्च।।३३८॥
जोधां रणमालां विचे, माड़ेचां कुळमणा।
श्राध वधे जुध दूसरां, वाध सधे खळ खगा।।३३६॥
ईदा जैता भोजराज, बोज कमंधां काज।
हीण करण हेवे दलां, जीण भिड़जां साज।।३४०॥

३३५—माडेचा = चाहमानों की एक शाखा। माहेव का = माधव-सिंह का (पुत्र) किशोरसिंह। जोड़े = उसके सदृश। श्राया = श्राने पर। दुंद = (दृद्ध) युद्ध।

३३६—प्रागहरा=प्रयागदास के पोते। लघु वेस मै=छोटी उम्र में। अधरा=ऊँचे।

३३७—तगा = का। श्रोडिया = धारग किए।

३३८—हाम = उत्साह। दुभल्ल = वीर। सजूंभा = स्थिर होकर युद्ध करनेवाला। माड़ = जेसलमेर का देश। पह = प्रभु।

३३६—जोघां ० = जोघा श्रीर रिग्णमत राठाँ के मध्य मे। माड़ेचा = चाहमान। कुळमगा = कुल के मार्ग में। वाघ० = बढ़कर शत्रुश्रों के खड्ग के। रोकते हैं।

३४०—चोज = प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हेवै = स्वभाव से वशीकृत। भिड़जा = घोड़ों के।

क्षां पातां श्रांधलां, छळ जोधांण नरिंद।
वंस छत्रीसां क्षियां, श्रंस वधारण हुंद्।।३४१॥
हुरग श्रकव्वर ले गयो, धर छंडी खुरसांण।
कटक चलाया कप्रधजे, मेछ सुणे जोधांण।।३४२॥
श्रीरंग सा श्रजमेर सं, क्च करंतां वार।
वणी श्रनायत खान सं, कांने सुणी पुकार॥३४३॥
गढ जोधाणो श्रेरियो, श्रहियो कोट नवाव।
सुण श्रसपत तीन्ही शड़ा, दीन्हो मदत सिताव॥३४४॥
खाग धुवंती मारचे, वीट लियो जोधांण।
सज्के कोट मळेछ दळ, वज्जे वाण कवाण॥३४४॥
वळ चहुवे कळ साळुळी, चळ चळ पुर हळचञ्च।
श्राया वार निदान री, वीस हजार सुगञ्च॥३४६॥
रिव ऊगे साहावदी, खान इनायत बेळ।
श्रासुर श्रायो खेड़ियां, ज्यों सागर ऊकेळ॥३४०॥

३४१—रूपावत, पातावत, धाधल ये तीनों राठाँड़ों की शाखाएँ हैं। छळ=वास्ते। धंस=नाश, विध्वंस। दुंद=युद्ध मे।

३४२—खुरसाण=मुसलमान (श्रकबर शाहजादा)। कटक= नेना चलाई। कमधने=राठाहों ने। मेछ=(म्लेच्छ) बादशाह ने। ३४३—वणी=विरोध हुआ।

३४४—श्रसपत = वादशाह ने। तीन्ही = तीनों। घड़ा = सेनाऍ। सिताव = जल्दी।

३४६—चहुवे=चारो तरफ। कळ=(कलह) युद्ध। साळुळी= गुरु हुआ। वार=मटद। निदान री=अंत में।

२४७—वेळ=मद्द, नहायता । खेडिया=चलाता हुआ । ऊक्तेल=

निजर पड़ंतां साह दळ, भड़ नवकोट श्रभंग। सेळ त्रभागा भक्षियां, साम्हा किया तुरंग॥३४८॥ छंद भुजंगी

> श्रठो सेन राठौड़ जंगां श्रधाया इठी खानजादा विना ग्यांन श्राया। बजे श्रंब जंगी गढे नाळ वग्गी ळजावंत जंगी दुहूँ दीठ लग्गी ।।३४६।। मचे जंग बेसंग हिंदू मुगल्लं श्रहक्षे नफेरी टमंके तबल्लं। श्रभाप सबदं बजे श्रप्रमाणं कळा सोर प्राणं सबाणं कवाणं।।३४०॥ विढे मल्ल पाणं जिँही जुंभवाणं पठाणे कमंधं कमंधे पठाणं। खळां श्रोण रंगे वहै खग्ग खग्गे श्रकासे घटा जांण माळा उमंगे॥३४१॥

३४८—सेल=भाले। त्रभागा=तीन भागवाले—एक ऊपर का, एक नीचे का श्रीर एक बोच का भाग।

३४९—श्रधाया = युद्ध से श्रतृप्त । त्रंव = नक्कारे । जंगी = युद्ध के । नाळ = तोपे । वग्गी = वजने लगीं, श्रावाजे करने लगीं । खजावत = लजावालीं । जंगी = युद्ध की । दींठ = दृष्टि ।

३५०—मचे = खूब बढ़े । बेसंग = अपार, श्रसख्य। त्रहक्के = बजने लगी। नफेरी = एक प्रकार का वाद्य। टमके = शब्द करने लगे। श्रभाए = श्रसुहावना।

३५१—विढे = लड़ने लगे। श्रोण = रुधिर से। घटा = मेघ की घटा। जाण = मानों। माळा = मेघमाला। उमंगे = उमड़ी।

धुवे सार मारं धड़े धार धारं

हुवै वीरहक्षं हजारे हजारं॥

छटा ज्यों विछूटे भुजे सेल छूटे

खगे ग्रंग त्टे श्रनोश्रन्न खूटे॥३४२॥

प्रवाहै खडगां भड़े हत्थ पगां

लहै जांग श्रारा धरं काठ लगां।

मुड़े साळ्ळे साळ्ळे पे मुडक्के

भड़ां श्रोभड़ां सांड ज्यों मांड मुक्के॥३४३॥

किता श्रग्र पाछे किता चक्त कुंडे

तरक्के किता साहता बाह तुंडे।

भिदे सार सेले कटारी भळके

हिलोळां कि सामुंद्र वेळा हळके॥३४४॥

दुहा

वेटो रावळ सबळ रौ, राजोधर तिण वार। श्रस जाडां विच श्रौरियौ, भल्ले खग्ग दुधार॥३४४॥

३५२—धुवे = चलती है। सार = तलवार की। धड़े॰ = धार से धार मिलती है। छटा = विद्युत्, विजली। श्रनाश्रत्र = (श्रन्योन्य) परस्पर।

३५३—प्रवाहै = चलते हैं। सड़ें = कट कटकर शिरते हैं। लहै = मालूम होता है। जाग — मानों। त्रारा घर = करवत की धारा। मुड़ें • = एक मुड़ा दूसरा चला, एक चला दूसरा मुड़ा। सड़ां • = त्रार सड़ी के वीच साँड़ की तरह जबर्दस्ती सुकते हैं।

३५४—चक्र कुछ = चक्रव्यूह के कुंड में (मध्य में) हैं। तरक्के = तर्क करके कितने ही वाहनों के मुखों का पकड़ते हैं। हिलोळा = लहरें। कि = मानों। वेळा हळक्के = मर्यादा का छोड़ती हैं।

३५५ — असः = बहुत धनी सेना के बीच अपना घोड़ा पटका।

साथ किसोर महेस का, हाथ सकजा सीम।
जादव रण पण अग्गळा, जोर अरज्जण भीम।।३४६॥
वग्गां खग्गां साह दळ, माडेचा पण मंड।
वार विखम्मी भेळणा, आदू नेम प्रचंड।।३४७॥

## छंद अरध भुजंगी

जुटे जहुराणं, उभे श्रप्रमाणं।
हुई वीरहक्कं, कमाळी किलकं।।३४८॥
वहे खग्गवारी, करगो कटारी।
तुटे मुंड तुंडं, कळा नाट कुंडं॥३४६॥
खणंके खडगां, पड़े हत्थ पगां।
कती धार कैसी, जरी दंत जैसी॥३६०॥
घणा रोद्र घेरे, फिरे चक्र फेरे।
मधांणे मटल्ले, मही जांण हल्ले॥३६१॥

३५६ - जोर॰ = अजु न और भीम के सहरा।

३५७-वग्गा = चलने पर। माङ्रेचा = इस शाखा के चाहमान। पण मंड = प्रतिश्वा करके। वार॰ = विषम समय के। भेलनेवाले।

३५८—जुटे=भिड़े। कमाळी=(कपाली) महादेव की। वहे= चलती है।

३५९—खग्गवारी = तलवार की तेज धारा। करगो=(जराग्रे) हाथ में।

३६०--कती = कत्ती की।

३६१—रोद्र = मुसलमान । चक्र फेरे = चक्र फिरता ही जैसे । मधारो = मंथन की । मटल्ले = मटकी (मृत्पात्र) । मही = दही । जारा = मानों । हल्ले = हिलता है, चक्कर खाता है ।

श्रमे श्रप्रवांगी, वजे खग्गवांगी। कवाड़ी सकट्टां, कटे जांग कट्टां॥३६२॥ वडे घोक चावां, घड़ी दोय घावां।

## दुहा

भाटी जूटा भूप छळ, राजड़ श्रने किसीर।

दळ भगां रहिया पगां, दाखें डगां जोर ॥३६४॥

पाड़ खळां रण पौढियौ, चाड प्रवाड़े छजा।

गढ जोधांणे गोर में, गढ जोधांणे कज्ज॥३६४॥

प्रत जीतौ वीतौ समर, जादम पिड़या जोड़।

छड़ जुड़ खगां वोहळ, मुरड़ चले राठौड़॥३६६॥

वीर भटके विजया, वे रणधीर दुवाह।

श्रंग वटक्के उडुतां, सेन श्रटके साह॥३६०॥

३६२—अप्रवाणी = अप्रमाण । खग्गवाणी = तलवार का शब्द । कबाड़ी = काठ का व्यापारी । सकट्ठा = गाड़ों की । कट्ठा = काठ को ।

३६३—घोक = (घोष ) शब्द । चावा = प्रसिद्ध ।

३६४-दाखे = दिखलाकर । डगा = पैरो का।

३६५—पाड़ = गिराकर । खळा = शत्रुश्चों के। पौढियौ = रग्शय्या में साया। चाड़ = चढ़ाकर । प्रवाह = युद्ध में। गोर मैं = किनारे।

३६६ — प्रतः = मर्त्यं लोक को जीत लिया अर्थात् स्वर्ग में गए | वीतौ = समाम हुआ | वोहळे = तलवारों की घारा में स्नान करके | मुरड़ = पीछे

३६८ - भटकं विजया = तलवार के भटके से खड़े। दुबाह = (दिवाहु) टो हाथवाले। वटक्के = दुकड़ों के उड़ते।

श्रासकरत्र पिराग तण, पड़ियो खाग बजाड़।

स्तुतन सजीप भोज सम, जळ भाटीप चाड।।३६८॥

जादम जाडा बिजया, रामो नै ऊद्ह्य।

विच सुरपुरां वसाड़िया, श्रद्धरां तणा महल्ल॥३६६॥

श्राहव चांपावत श्रखे, छड़ कूंपावत छाछ।

कीधी हार सुधारतां, सिव तिण वार खुसाछ।।३७०॥
धांधळ धारां उतरे, मोटी राड़ मुकन्न।

जूटी दळ जमनायणां, तूटी खागां तन्न।।३७१॥

ऊँची रीत उजाळगों, खीची सुंदरदास।

खळ सोखे पड़ियो खहे, पोखे चंद्र प्रहास।।३७२॥

रोहड़ रूके ऊतरे, पाळ तणो जगनाथ।

श्रागै पड़ियो सुरमां, माड़ियो खग्ग समाथ॥३७३॥

३६८—पिराग तण = प्रयागदास का पुत्र । बजाड़ = चलाकर । सजीपै = जीतनेवाले । मोज सम = पुत्र मोज के साथ । जळ० = माटी कुल के। पानी चढ़ाकर श्रर्थात् भाटी कुल की कीर्ति बढ़ाकर ।

३६९—जाडा विजया = बहुत श्रव्छे लड़े । सुरपुरा० = स्वर्ग मे वास कराया । श्रह्णरा० = श्रप्सराश्रों के महलों में ।

३७०—आहव = युद्ध में। की घौ० = उक्त दोनों वीरों के मस्तक हाथ लगने से महादेव श्रपने रंडमाला के हार के। सुघारते समय खुश हुए।

३७१—घांघल = घाघल शाखा का राठौड़ मुकनदास बड़ी लड़ाई मे तलवार की घार से कटा | जमनायणां = यवनों की सेना से जुटा हुआ।

३७२ — खळ = शत्रुष्ठों के। सुखाकर। खहे = खेह अर्थात् रेत में गिरा। पोखे = पोषण् करके। चंद्र प्रहास = खड्ग के।

३७२—रोहड़ = रोहड़िया शाखा का चारण। रूके ऊतरे = तलवार से कटा। पाल० = गोपाल का बेटा जगन्नाथ।

समहर हिंदू दोय सी, मेछ पड़े सत च्यार।
सकत गरज्ञी रीम, सं, यां वज्जी तरवार॥३७४॥
श्रासाढाऊ सुद नविम, गुण श्रागे रिख (१७३७) लेख।
जिके समत्सर जोधपुर, समहर थयौ विसेख॥३७५॥
इति श्री राजरूपक मै जोधपुर जादवादि जुधवर्नन नाम
सप्तम प्रकास॥७॥

३७४—समहर = युद्ध में । सकत = शक्ति, चंडी । ३७५—आपादाकः = यह युद्ध संवत् १७३७ श्राषाङ सुदि ९ के। जोवपुर में हुआ ।

मातौ धूम मुरद्धरा, तातौ जोस कटक ।
सोनग रातो वेघ लख, जातौ साह श्रटक ॥१॥
च्यार मजल श्रजमेर सं, दामे श्रवरंग दुक्ख।
ज्यों विखधर छच्छूंदरी, गिळै न त्यागै मुक्ख॥२॥
दुंद वधे श्राष्ट्रं दिसा, सोनँग साहां साल।
साध सकोधां राठवड़, जोधा नै रिड़ माल॥३॥
देसे पेसां लीजियै, नित कीजियै हमल्ल।
मिटै न सोच दिलेस उर, घटै न धर हलचल्ल॥४॥
चंपा चौरँग श्रग्गळा, कान्ह श्रनै हरनाथ।
सोजत ऊपर हल्लिया, बांधे फौज समाथ॥४॥

१—मातौ = पुष्ट । धूम = युद्ध । सेानग = इस नाम का चांपावत । विभ = युद्ध । जातौ = जाता हुआ ।

२—दामें = जलने लगा | विखधर = साँप | छुच्छू दरी = एक प्रकार का कीट | लोक-प्रवाद है कि उसे खाने से सर्प अंधा हो जाता है श्रौर भद्य के लोभ से छोड़ भी नहीं सकता | जिस कार्य के करने में दुविधा होती है, वहाँ साँप छुछुंदर का न्याय बतलाया जाता है |

३-साल = शल्य। साध = (साधु) भले।

४-पेसां = पेशकसी ली जाती है। हमझ = हमले।

५—चंपा = चांपावत शाखा के राठौड़ । चौरँग = युद्ध में । समाय = समर्थ ।

संतिसी पूरी थयो, श्रड़तीसे वरसात। श्रसमर चाळी ऊठियो, समहर सांभ प्रभात॥६॥ खूम हुकम सिरदारखां, सोजत नयर सिहाय। किलम श्रमांमी कमधजां, सांमी वग्गी श्राय॥ ७॥

## ं छंद त्रोटक

वित लीजत सांभळ श्राठवळां

हुरवेस चडे श्रस जोस दळां।

हलकार भड़ां ललकार हुवै

चगथां मुख तेज सरेज चुवै॥ म॥

रिण सूर तिकां मुख नूर रचे

मिळ दीठ हुहूँ दळ रीठ मचे।

मल दाय हुहूँ दिस घाय मिलै

निहसे किर नाग हुवाघ निलै॥ ६॥

६ — सेतीसो = संवत् १७३७ का वर्ष । पूरी थयो = समाप्त हुआ । अस-मर = तलवार का । चाळो = उपद्रव ।

७—लूम = यवन (वादशाह) के । नयर = नगर । सिहाय = सहा-यता के लिये । किलम = यवन । श्रमामी = श्रप्रमाण वलवाला । वग्गी = वजा, लड़ा ।

८—वित = (वित्त ) घन । सामळ = सुनकर। आठवळा = चारों तरफ। दुरवेस = यवन। श्रस = घोड़े। चगथां = यवने। के। सरेज = सिर, श्रेष्ठ।

९—रीट = घोर युद्ध । मचै = प्रवल होने लगा । मल दाय = मलीं के दाँव के समान । वाय = वाव । निहसे = गर्जना करते हैं । किर = मानों । नाग = हाथी । दुवाय = दुष्ट व्याव । निलै = (निलय) स्थान में ।

हुय हक किलक समुक्ख हलां
भयकार घड़ी वण वार भलां।
सिर ढाल कड़कड़ रूक सदै
जिम वाग डँडेहड़ फाग जदे॥१०॥
तिण वार हरी गिरधार तणे
घण जोस संभरिय रोस घणे।
कर मूछ धरे खग केत करे
धजराज अपारांय वीच धरे॥११॥
किरमाल सड़े तनत्राण कपे
भलके किर दांमण मेघ वणे।
सरके जुड़ भांभर मेछ सही
जुध में धुजरेण पलाल जही॥१२॥
उग चाचर बंधव कान्ह उठी
पिड़ भाल जसी रखपाल पुठी।

१०—समुक्ख = सम्मुख चलकर। वण = बनी, हुई। सिर० = ढाल पर तलवार का कड़कड़ शब्द ऐसा होता है कि जैसा फालगुन में डॅडियों का शब्द होता है।

११—तिण = उस । वार = समय । तणे = पुत्र । संभिरय = चाह-मान । कर ० = मूळ पर हाथ रख । खग ० = तत्तवार के। केत = (केतु) ध्वजा । धजराज = घोड़े के। श्रपारॉय = श्रनेकों के बीच में रखा।

१२—िकरमाळ=तलवार । तनत्राण = वस्तर । भळके = चमकती है। दांमण = (दामिनी) विजली, विद्युत्। मेघ वपे = वादल के शरीर में। भांभर = जोश खाकर । धुजरेण = घोड़ों की रज। पलाल = भृसा, खाखला। जही = जैसे।

१३-उग चाचर=उस सेना के सिर पर। पिड़ = युद्ध के। पुटी =

मिलियो खल मोगर सूर महा
सरके फिरग्ग श्रन बोल सहा॥१३॥
पड़ भाट खंगे द्रह घाट पंगे
जुध काट निसाट निराट जगे।
वहु रुंड उठे मुख मुंड चकें
धड़ खंड हुवै भड़ चंड धके॥१४॥
पग हाथ पड़े नस माथ पखे
लग चाव सुरां रव दाव लखे।
श्रँग एक धफे तड़फे श्रसुरां
सिर चीर नरां व्रग सेल सरां॥१४॥

### ंदुहा

धर वाहर गिरधार रा, इम बे बंध श्रमंग। सांम छळां पड़िया समर, जवन दळां कर जंग॥१६॥ प्रां घावां ऊपड़े, जुध सिरदार जवन्न। कान्ह हरी साको कियो, उजवाळियो उतन्न॥१९॥

पींठ में । खळ मोगर = मोगर के समान शत्रुश्रों के। ठोकनेवाला । सरके = पींछे हटकर । किरग्ग = लीटे । सहा = सब ।

१५—नस॰=गर्दन से मस्तक श्रलग होता है। चाव=उत्सुकता।
मुरा रव=स्वरयुक्त शब्द सहित दाव देखते हैं। धफै=गिरता है।
तड़फै=तडपता है। श्रमुरा=यवनो का। सरां=बाणों के।

१६—धर वाहर॰=पृथ्वी के। लौटा लानेवाले गिरधारीसिंह के पुत्र दोनों भाई (हरनाथ श्रीर कान्हसिंह) स्वामी के वास्ते युद्ध में पड़े।

१७—कपड़े = पीछा उटा । सिरदार = सिरदार खाँ। साकौ = युद्ध। उजवाळियो = उज्ज्वल किया । उतन्न = वतन, जन्मभूमि को । -

सोनग धोको संभरे, सुए जोखो निज साथ।
दाह मिटी राजी थयो, श्रौरँगसाह समाथ।।१८॥
इति हरनाथ कान्ह सोजत जंग कर कांम श्राया
श्रद्धतीस (१७३८) वरखा रितू

### दुहा

सोनग वीठळदास रौ, रोद्रां लग्गौ राह।
जोत न धारे दुंद डर, चंद्र ज्युँही पतसाह।।१६॥
सहर उग्राहे सार बळ, मार सहे श्रसुरांण।
डरे दिली डर खाग रै, पुर श्रागरे भगांण।।२०॥
सकळ दिली दळ संकिया, खळभळिया नव खंड।
जीपे जंगां सोनगिर, सिर लग्गां ब्रह्मंड।।२१॥
श्रोढी श्रौरँग साह नूं, उर निस दिवस श्रधीर।
मन लग्गौ दक्खण मुलक, सरक न सकै सरीर।।२२॥
उर पतसाह उचाट श्रत, बाट श्रदकी देख।
मिरच हुतासण होमिया, मंत्र कतेव विसेख।।२३॥

१८- सभरे = सुनकर । समाय = समर्थ।

१६—रोद्रां = यवनों के । राह = मार्ग । जोत० = जैसे चंद्रमा धुंध (कुहरा) के डर से ज्याति नहीं धारण करता है वैसे बादशाह दुद (युद्ध) के हर से ज्योति नहीं धारण करता है।

२०—सहर = सानग तलवार के बल शहरों से दंड उगाहता है, यवन मार सहन करते हैं। भगांग = भगदड़ पड़ी है।

२१-जीपे=विजय करता है। सानगर = सानंग।

२२-- श्रोढी = श्राच्छादित किया, धारण की ।

२२—वाट = मार्ग | मिरच० = वादशाह ने उच्चाट मिटाने के लिये किताबों के खास मंत्रों से श्राग्न में मिरचों का होम किया । यह तंत्र है ।

केाप मिरचां होम कर, घर फिर मेळ सलाह।

हुंद् मिरावण श्रिक्खयो, सोनँग हूंता साह।।२४॥

सात हजारी सामँ तो, जाको नाम श्रजीत।

दाखो फेर विरादरी, सह श्रादरी सप्रीत॥२४॥

पत कमँथां गढ़ जोधपुर, तुम श्रजमेर सहाय।

श्री पंजा श्री कोल इढ़, विच पढ वोल खुदाय॥२६॥

वात विचाल श्रावियो, श्रासत खान दिवांण।

फिर श्रजमेर श्रजीमदो, तिण विच दयो कुरांण॥२०॥

किलमां पत इढ़ वात कर, प्रात हुवा श्रसवार।

रही श्रकव्यर चीत चित, भूले नहीं लिगार॥२०॥

सोनँग दोलो मेड़ते, श्रासतखां श्रजमेर।

जैतारण साहव्यदी, वेल श्रजीम श्रफेर॥२६॥

श्रठत्रोसे (१०३८) श्रासोज सुद, छठ चढियो पतसाह।

श्रासत खां श्रजमेर मध, रहियो धार सलाह॥३०॥

२४-- श्रिक्षियौ = कहा | हूँता = से ।

२५—सात० = तेरा त्वामी, जिसका नाम श्रजीत है, सात हजारी मनसवदार। श्रीर फिर वाघवों के। कहो। इस बात के। सह = संबने स्वीकार किया।

२६—पत॰ = राठौड़ों के पित का गढ़ जोधपुर श्रीर तुमको अजमेर ।
२७—वात॰—इस वात के बीच में श्रासतखान दीवान श्राया।
अजीमदी = श्रजीमहीन ।

२८—किलमां पत = यवनों का पति (श्रीरंगजेव) । लिगार = जरा भी । २९—वेल = श्रजीम की सहायता के लिये । श्रफेर = नहीं फिरनेवाला !

सोनँग साहां गंजणो, सोनँग साहां साछ।
परम तणां विसयो पुरां, धरम सुरां ची ढाछ॥३१॥
श्राटतीसे श्रासोज में, सित सातम सनवार।
गो सोनागिर धाम हरि, नाम करे संसार॥३२॥

#### छप्पय

श्रासतखांन दिवांण, सुणे निज दूत सितावी साह दिसा डाक सं, जवन मेलिया जवावी। सुणी खबर सुरतांण, सकी सोचिया सिपाई जवन पती कर जाय, श्राप जीवतां वजाई। श्राखियो हुकम ऊखेळ रो, श्रसपत मेळ श्रटकियो। धर दिखण सीस श्रोछाह धर, साह सगाह सळिकियो॥३३॥

## दुहा

धमळ विभन्नी धुर तजे, देख दुमन्नो साथ। उण वेळा तांडे त्रजी, मूछां घाले हाथ॥३४॥

३१-परम तणाः = परमेश्वर के पुर में जा वसा श्रर्थात् मर गया। ची = की।

३२—श्रद्धतीसै० = संवत् १७३८ के श्राश्चिन सुदि ७ के। सोनग हरि के धाम के। गया।

३३ — सिताबी = जल्दी जानेवाले । सकौ = सव । अलेळ रौ = युद्ध करने का । सगाह = गर्व सहित । सळिक्रयौ = गया ।

३४—घमळ = घोरी, श्रग्रणी। विभन्नी = मर गया। धुर = युढ के भार के। तजे = छोड़कर। दुमन्नी = उदास। साथ = समूह। ताडे = शब्द किया। (बैल के शब्द के। तांडना कहते हैं)। श्रजी = श्रजविसह। चाले = डालकर।

श्रुजवे वीठलदास रें, देख विभन्नो वंध।

भुज डंडे वळ मिल्लयों, तिए धुर श्रोडे कंध।।२४॥

चांपा भुज वळ श्रग्गळा, कुळ श्रग्गळा सकाज।

छुत्रपती छुळ श्रग्गळा, िळ्यां धरत्ती ळाज।।३६॥

श्रुजव साह श्रसपत्तियां, प्रगट दिखायो पांए।

ऊगे दिन धांकळ इळा, ऊगे दिन श्रारांए।।३९॥

साह तए। सोवा सधर, जोधांणे श्रजमेर।

फौजां जोड़े रात दिन, दौड़े वेर श्रवेर।।३८॥

मोहकमिंसह किल्याण तए, मेड़ितयो पणवंध।

तज मनसफ सुरतांण रों, मिळियो फौज कमंध।।३६॥

उग्राहे धर मेड़ते, ईदावड़ श्रज्जवेस।

दरसाई दिन ऊगते, श्राई फौज श्रसेस।।४०॥

३५—विभन्नी = दूरा हुआ। वंध = सेतु। तिग्रा धुर = उस भार के।। अोडे = वारण किया।

३६—श्रगळा = श्रग्रणी । सकाज = कार्यसाधक । छत्रपती = राजा । छळ = युद्ध ।

३ असपित्तयौ = बादशाही लोगों के। पांग = बल। ऊगै दिन = प्रतिदिन। घोंकळ = उपद्रव। इळा = पृथ्वी में। श्रारांग = युद्ध।

३८—सघर = प्रवर । जोघारी = जोघपुर में । जोड़ें = इकट्ठी करते. हैं। वर प्रवर = वक्त वे वक्त ।

३६-पग्वंघ=प्रतिशावाला।

४०—उम्रार्ट = दंट लेता है। ईदावड़ = एक गाँव का नाम । दरसाई = दिश्गोचर हुई। असेन = समस्त।

खबर धई दळ मारवां, दरवेसां ची दौड़।
ऊमा जोड़े घूमरां, चढ घोड़े राठौड़।।४१।।
करे नगारे हिल्लिया, न्यारे भार चळाय।
श्रागे सरवर ऊतरे, च्यारे कोसे जाय।।४२।।
रोद्र श्रङ्घाया रोस मै, श्राया सींस श्रपार।
कमधज्जे साम्हा किया, तिण वेळा तोखार।।४३।।
स्रां नूर दरिस्स्या, तोले सेळ करगा।
वायर ज्यों छगा। विमुह, कायर श्राष्ट्रं मग्ग।।४४॥

# छंद मोतियदाम

जवित्रय सेन प्रते किर ज्वाळ घमंघम पक्खर गुग्धर माळ। टमंकि तबल्ल नफोरिय टीप जुंभाऊ त्रंबक वाज सजीप॥४४॥ खिवै फळ सेळ खुळे दळ खग्ग दिपे दव श्राग कि भाळ सद्गा।

४१—मारवा = मारवाड़ के लोगों के। दरवेसां ची = मुसलमानों की। जोड़ = जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। घूमरा = घूमर देते हुए, चक्कर खाते हुए।

४२-करे नगारे=नकारा बजाकर।

४३—रोद्र = यवन । श्रह्णाया = व्याप्त, भरे हुए। तोखार = घोड़े।
४४—करगा = हाथों से। वायर = वायु के समान। विमुह = विमुख।
४५—प्रलै = प्रलय की। टमंकि = तवलों के शब्द का श्रमुकरण।
नफेरिय = नफीरी—एक प्रकार के वाय—की। टीप = शब्द। जूँ भाऊ =
युद्ध के। त्रवक = नकारे। सजीप = जय सहित।

४६—खिनै॰ = भालों के फल (श्रग्रमाग) चमकते हैं श्रौर तलवारे खुली हैं। वे ऐसी दिखाई देती हैं, मानों दावानल की ज्वाला देदीप्यमान हो रही

हुवे रव हक किलकि हजार

थड़किय नाल भलकिय धार ॥४६॥

हुवे रथ चिक्तत देव निहंग

खहा व्रत मेघ कि वेग खसंग।

धड़छड़ वेघड़ वज्जिह धार

कड़कड़ ब्राठिक काठ कुठार॥४९॥

समासम पेल धमाधम सेल

श्रनातम श्रातम ठेल उठेल।

श्रमाप तठे वल खाग श्रजन्न

कनौज घणो ज कला जिम कन्न॥४८॥

कियो विच मोगर खेग गरकः

जरहां वाजिय धार जरक।

है। रव = शब्द। नाळ = तोपें श्रोर बदूकें। मळिक्य = चमकती है। धार = शस्त्रों का तीद्गा श्रयभाग।

४७—हुवे रथ०=रथित सूर्यदेव चिकत हुए कि यह आकाश खेह (रज) से आवृत है किंवा मेत्र का वेग है। वेघड़ = दोनों सेनाओं में। घार = तलवार चलती है, जिसका ऐसा कड़कड़ शब्द होता है कि माना काठ पर कुल्हाड़ी चल रही है।

४८—समासम॰ = बराबर के आपस में पिलते हैं, भाले धमाधम वजते हैं। अनातम॰ = दोनों ओर के बीर आपस में ऐसे ठेलते और फेंकते हैं कि जैसे अनातमपदार्थ आतमा के। अमाप = अममाण। अजल = अनवसिंह का। कनीज = कनीजिया राठौड़। कळा = युद्ध की कला में। कल = कृष्ण, अथवा कर्ण।

४६—नोगर = सेना के बीच में। खेंग = घोड़े को। जरहा = - चल्तरों पर। धार = तलवार का प्रहार। पड़ें = एक गिरता है श्रीर

पड़े इक भाज धकै पँडवेस

मलै पग रंड भ्रकुंड महेस ॥४६॥

चुणै कर मुंड मृड़ा वर वाह।

सँपेख सँपेख सराह सराह।

सभे खग खान तणौ सबळेस

श्रयौ रिण धीर पतौ श्रजबेस ॥४०॥

सभे सबळेस श्रजौ रिण संग

उभै किर केहर पाखर श्रंग।

छहे किर दुंग सिळिगिय छाय

वडे वळ वेळ गए छग वाह॥४१॥

चांपावत राम हरी धर चोख

समोसर नाहरखान सरोख।

मिले व्रत दाखवतां रिणमाळ

ठहे श्रिर काछ मुड़े गज ढाछ॥४२॥

अगाड़ी भागता है। पॅडवेस = मुसलमान। मलै॰ = मकुटी चढ़ाए हुए महादेव पैरों से रंड = घड़ को मलते हैं।

५० मृड़ा = शक्ति । (मृड़ महादेव का नाम है।) खग = खड्ग। खान तगौ = नाहरखॉ का पुत्र। सबदेस = सबतिसह। अयौ = आया।

५१—उमै = दोनो । केहर = सिंह । दुंग = श्रिग्न की चिनगारी। सिटगिय = प्रवित्त हुई। लाय = प्रवित श्रिग्न।

प्र—समोसर = बराबर का। दाखवतां = कहते हु८। उहे० = . रात्रुओं की ज्वाला में उहरे। मुड़े० = हाथियों के मस्तक मुड़े।

खणंकत धार भणंकत खाग रणंकत मुंड दुखंड कराग। भिड़े भुज चंपहरा श्रणभंग सत्रां निरठंग भुजां धड़ संग॥४३॥ छण्य

सांमी जैत सहास, जोड़ जैतां विच जाडां गा मंडां साहरां, उमें रिण खंडां श्राडां। गोपीनाथ श्रनोप कोप वाहै किरवाणी घासी ने सादूळ, घड़ा चूरे चगथांणी। मेडते रूप मेड़त्तिया, श्रे च्यारं चौरँग श्रचळ वाजिया खगे विचित्रा पणां, छित उजवाळण सांम छळ॥४४॥ जोधो श्रजन वज्राग, पलै किर श्राग परव्वे

सुत श्राणंद महेस, खगे पँडवेस धड़च्छे पिड़ वाजै पड़िहार, व्यूह चक्राकत श्रच्छे।

प्र—दुखंड = दो दुकड़े । कराग = हाथ । चपहरा = चापावत राठीड़ । सत्रा॰ = शत्रुश्रों को मुजाश्रों से रहित कर दिया ।

प्र—सांमी = श्यामसिंह। जैत = जैतसिंह। जैतां विच = जैतावत शाम्त्रा में। किरवाणी = तलवार। धड़ा = सेना। चगथांणी = मुसल-मानों की। चौरँग = युद्ध में। वाजिया = लड़कर काम श्राए। विचित्रा पणा = विचित्र भाव से। छित = (चिति) पृथ्वी।

प्र—जोघो = जोघा शाखा का। वजाग = वज्र के सहश।
प्रतं = प्रतय । परव्दे = (पर्व) समय । वड्डे = घड़कता है,
भय खाता है। पिड़ = युद्ध में। वाजै = लड़कर मरे।

निरखे सँग्राम सिव निचयो, प्रलय जांम संपेखियो वढ पड़े तुरंगम नाथ सम, हत्थां सात विसेखियो ॥४४॥ रोहड़ श्राईदान, भड़ां श्रामे भीमावत गजां सेल खेलतो, बोल भगवान विजावत। श्रासक्रक द्रढ मन्न, रतन जेही रिणवट्टां प्रगद्दां दाखवे, बारहट्टां कुळवट्टां। इण भांत कमंथां श्रग्गळी, रूक वजायी रोहड़ें वीरांण कि श्रारण वावरें, ज्यां घण तत्ते लोहड़ें॥४६॥

## ़^ **दुहा** - ़

रुघपत्ती गुगापत्त रो, प्रोहित धार परत । त्रागे वग्गो सूरमां, त्राग भाजगे वरत ॥४०॥ त्री वरियाम निहस्सिया, दोय घड़ी इक जांम । त्रुजबो वीठलदास रो, पड़ियो खेत दुगांम ॥४८॥

निरखें = देखकर । सिव = महादेव । वढ पड़े = कटकर पड़े । नाथ सम = मालिक के साथ ।

प्र—रोहड़ = रोहड़िया शाखा का चारण। भीमावत = भीम का पुत्र। जेही = जैसा ही। रिग्वहां = युद्ध के मार्ग में। रूक = तलवार। इन चारगों ने वीरों के इस तरह पीटा कि जैसे आरग (क्टस्थ = निहाई, जिस पर लोहा क्टा जाता है) पर तपाया लोहा घण (जिससे लोहा क्टा जाता है) से पीटा जाता है। वावरै = काम में लाना।

प्र-रुघपत्ती = गगापत का पुत्र रघुनाथ । प्रोहित = सेवड़ प्रोहित । परत्त = प्रतिश्वा । वग्गौ = लड़कर भरा । वरत्त = त्रत, नियम ।

प्र—श्रें = ये। वरियाम = श्रेष्ठ श्रथवा जोरावर। निहित्सया = जोश के साथ लड़े। पड़ियों खेत = रणभूमि में गिरा। दुगाम = (दुर्गम) जिसके सामने कोई जा नहीं सकता।

#### छप्पय

श्रजवसींघ, सबळेस, राम, हरियंद, खान, रिण पड़ चांपावत पांच, उमें जैता पड़ श्रारण। मेड़ितया रिण च्यार, एक जोधी इक माटी पड़े एक पड़िहार, हार रिण मांहि न खाटी। हिक सिवड़ पड़े त्रण बारहट, सी पड़िया बंका सुहड़ वैकुंठ गयी वीठल री, श्रजवसाह राखे श्रचड़।।५६॥ दुहा

वीज उजाळी कारतिक, श्रड़तीसे कुज वार। श्रवळ कथा राखी श्रजै, साखी कियो सँसार॥६०॥ इति श्री राजरूपक में श्रजवसीह श्रादि साह जुद्ध श्रवसांग् मरण श्रष्टम प्रकास॥८॥

प्९—श्रारण = रण में । हार = पराजय । खाटी = उपार्जित की, हांसिल की। हिक = एक । सिवड़ = सेवड़, प्राहित । सौ = १००। अचड़ = अचल नाम रखकर।

६०—वीज = दितीया । उजाळी = गुक्ल पक् की । कुज = मगल-वार । ताली = साक्ती ।

### दुहा

सुण नवकोटां सोविया, श्रसुरां कियौ उछाह। खबर गई श्रजमेर नृं, सुणियौ श्रवरंग साह॥१॥ वार्ता

साहजादा श्रजीम साश्रतखां संग श्रजमेर में सहायक राखे श्रवरंग। स्नायतखान जोधपुर दोड़े श्रा वीसार श्रसुरां की घोर को न जोर को न पार॥ चांपावत चंड बळबंड रखपाळ मुरधर के मंड सिंभू कोप रिणताळ। सामंतसी श्रखेराज तेजसी भगवान मुकनदास जूमा जसराज नाहरखान॥ मांण विजा लाखा फतैसिंघ महासूर सेनापित उदैसिंघ सागर सा पूर। श्रीसाही सगाह सांगबाळा श्रखेराज रण से समुद्र सूर पण की जिहाज॥

१—नवकोटा = राठौड़ों ने शोक किया । श्रमुरा = यवनों ने । वार्ता—श्रा = इस बात को । वीसार = भूलकर । श्रमुरां की घोर० = यवनों की घोर का पार नहीं है; क्योंकि युद्ध में बहुत मरते हैं। श्रीर न जोर का पार है।

बळवंड = महाबली श्रौर टेढ़ें । मुरधर के = मारवाड़ के । मंड = भूपण । रिखताळ = युद्ध के समय । जूं का = जूं कारसिंह ।

सगाह = गर्व सिंहत । सागवाळा = सांग (लोहे का वना भाला) यह भारण करनेवाला । रण से समुद्र = रण-रूपी समुद्र मे ।

करन का पोता खेम नेम का सा सेस दुरग का तेज तेज कंकण महेस। देवा जसराज श्ररु केहर जगतेस करन का पोता जाका काका दुरगेस।। सवळसिंघ जोधौ महेवेचौ विजपाळ जैतमाले सुजा कमे छक्खा सेस ज्वाळ। एते खींवकरन साथ हाथ पाथ रूप श्रोर सुं प्रतंग्या खूंद श्रजमाल भूप॥ चांपावत करनोत साहँस के सूर एक श्रोर ऊदा जोर सागर हिल्र। राजसिंघ जगराम सांमळ रूपसिंघ नाहरखां चाहर की लाज॥ मेड्तिया मोहकमिंध हिम्मत सगाह जोधा उद्देभांण मांग सिंधु सा श्रथाह। सिवदान भीमाजळ करनेस श्राद राह खेती रखवाळे साह सेती वाद॥

करन का पोता = करणोत राठौड़ । खेम = खेमकरण्। नेम का॰ = नियम का शेष के सदृश । दुरग का॰ = दुर्गदास का पुत्र तेजसिंह । कंकण् महेस = महादेव का ककण्। (महादेव ने भरमासुर के। कंकण् दिया था, उसके सदृश )। जाका = जिसका।

५—कमे = करमसीतों में । पाथ = (पार्थ) श्रर्ज न । खूद = यवन । ६—हिल्र = हिलोला, लहनें के सहश । बाहर = शत्रु का पीछा करना । ७—सगाह = गाढ़ा, मजबूत । माण् = मान रखने में समुद्र के समान श्रयाह । राह• = धर्म के मार्ग की खेती के रक्ष । सेती = से । वाद = लड़ाई।

कूंपावत महाबाह सबतें सवाया दक्खण सं रामसिंघ फतैसिंघ श्राया। सुरधर की चाड श्रांण पांण तेग साही रामसिंघ केहरी से श्राद सब भाई॥ जैतावत मंडणसी गोवरधन साथे जबाब्न लेखे श्रावै निबाव् सौं बाथे। करमसीहोत हरनाथ जसकरन बेली केतीवार महाबाह साह फौज पैलो॥

### दुहा

वत रखवाळ दयाळ रौ, मछरी के चुतरेसं।
रिण राठौड़ां अग्गळी, मांडण रूप अरेस।। २॥
दक्खण सं आयौ फतौ, साहजादौ पहुँचाय।
काळें सार उभारियां, चाळे लग्गौ आय॥ ३॥
सांमधरम्मी नीव दह, श्रीर सको चहुवांण।
वाज भड़ंदी वीज पर, ज्यां हंदी केवांण॥ ४॥

चाड = सहायता की मन में लाकर। पाण = हाथ में। तेग = तलवार। साही = धारण की।

जबावूं = जवाबों से गिनने मे श्रानेवाले नहीं, किन्तु नवाबों से युद्ध करनेवाले। बेली = बेल करनेवाला, सहायता करनेवाला। पैली = हटाई।

२—मछरी के=चौहानों में । श्रगाळी = श्रग्रणी । माडण = नाम है । रूप = रूपसिंह । श्ररेस = हार नहीं माननेवाला ।

३—काळ= कालसर्प के सदृश । सार = तलवार । उभारियां = उठाए । चाळ= उपद्रव में शामिल हुआ ।

४—सका = सब । वाज॰ = जिनकी तलवार विजली के समान भाइती हुई बजी।

इस दिस चाळे श्रग्गळो, भाटी राम श्रमंग।

हुरजस्म स्त्रों हरी, जोड़ करस रण जंग।। १।०

खाग सर्जुमा प्राग जो, श्रमरी नाहरखान।

दिन दिन खंभे साह दळ, मुज थंभे श्रसमान।। ६।।

स्रौ कंहरसिंघ रो. स् लखधीर महेस।

भाटी श्राड विखायतां, चाड मुरद्धर देस।। ७।।

एतां श्राद छतीस कुळ, सीस श्रजी पत धार।

हलचल्ली मेछां धरा, यां भल्ली तरवार।। ६।।

पिळ चांपां कीधी मुदै, ऊदौ धीर सुतन्न।

वांधी फीज कमद्रजां, सांधी प्रीति श्रजन्न॥ ६।।

मास मिगस्सर वार गुर, वीज उजाळी पाय।

चढ घोड़े भड़ चिल्लया, चांपा केाप चढाय॥ १०।।

सारा चांपा जोध सँग, ऊदा मिळ्या श्राय।

उल्लिटिया श्रजमेर दिस, वेर प्रके करवाय॥ ११।।

५—इण दिस = इसी तरह का। चाळे = युद्ध करने मे अग्रणी। ६—लाग = खड़ा। सज्भा = ज्भनेवाले। खमै = रोकते हैं। यमै = थामते हैं।

अव्याद = पाल, सेतु, सहायक । चाड = सहायता के लिये ।
 प्रजी = श्रजीतसिंह को । पत = पित, स्वामी । धार = मानकर ।
 या = इन्होंने ।

९-मुटे=मुदायत, मुख्य। जदौ०=धीरसिंह के पुत्र उदैसिंह के। कमदर्जा=राठीड़ों ने। साधी=जोड़ी। श्रजन्न = श्रजीतसिंह से।

१०-वीज = दितीया । उजाळी = शुक्लपच को । (मार्गशीर्ष सुदि २ गुरुवार को चापावतों ने उदैसिंह केा अग्रणी करके चढ़ाई की )।

११—जोध=जोघा राठौड़ों के साथ । मिळिया=शामिल हुए। वर प्रचे=प्रलय का समय करवाकर।

## छंद बेश्रक्तरी

इळ रखवाळी खान इनायत श्रासतखां श्रजमेर सिहायत। मेछ श्रकारण श्राप मुरादा संग श्रजीम वळे साहिजादा।।१२॥ सुण थरहरिया मेछ सकाई साबै दिली श्रागरे सोई। मिळिया दळ कमँधां श्रणमापे श्रन सिरजार गिणे नहि श्रापे॥१३॥ दीजै पसर चहुँ दिस दाड़ां कक कते प्रगटे राठाड़ां। श्राठ दिसा वित हरे उताळा तांता जांण तिमंगळ वाळा॥१४॥ प्रगट गांम पुर धखे श्रप्रवळ मार-ळिया वहतां पुर मंडळ।

१२—इळ = मारवाड़ की भूमि का रत्तक इनायत खान है। सिहायत = सहायता में है। मेछ श्रकारण = म्लेच्छों को बुलाने के लिये। वळे = फिर, पुनः।

१३—थरहरिया = कंपायमान हुए । सकोई = सब । कर्में घा = -राठौड़ों के । श्राग्मापै = श्रसंख्य । श्रन = (अन्य ) दूसरों पर । सिरजोर = अबल । श्रापै = श्रपने बल से किसी को कुछ नहीं गिनते हैं ।

१४—पसर=फैलकर। रूक=तलवार से। वित=(वित्त) धन। उताळा=जल्दी से। तांता जांग् = मानों तिमंगल = महामत्स्य के तांते ही फैले हैं।

१५—प्रगट॰ = चौड़े ग्राम श्रीर पुरों के। धस्ते = जला देते हैं। श्राप्रबळ = श्रापर बलवाले। वहता॰ = चलते ही मांडलपुर को

श्रोपत साथां मिले श्रलेखें
लूट तणी विगती कुण लेखें ॥१४॥
वणी फतेपुर मांडळवाळी
उण फागण री तीज उजाळी।
दिस दखणाद लियां जमदूतां
हाले दळ श्रजमेरा हूँतां ॥१६॥
कार्समखां पतसाह बुलायो
सुणियो कमँघां साथ सवायो।
श्रिस तोले श्राडा खड़ श्राया
स्र उदै राठौड़ सवाया॥१०॥
कासम परखे जोस कमंघां
एक धकै हुयगो ऊवंघां।
भाजे श्राप गयो मक मीतां
वांसा लोक लखे सुख वीतां॥१८॥

लूट लिया । श्रोपत = धन । साथां = साथवालों के । - श्रलेखे = श्रन-गिनत । लेखे = गिन सकता है ।

१६—वर्णा॰ = माडल पुर की विजय हुई । यह विजय फाल्गुन सुदि ३ के। हुई । दिस॰ = यमराज के दूतों के सहश यवनों के। लियेः अजमेर से दक्षिण की तरफ सेना रवाना हुई ।

१७—श्रिं = तलवार के। खड़ श्राया = घोड़ो के। चलाकर श्राए। स्र=स्रवीर। उदै = उदैसिंह।

१८—परखे=परीचा करके, देखकर। एक घकै=एक तरफ ।
कवधा=मर्याटारिहत राठौड़ों के। भाजे०=श्राप (कासमखाँ) भयभीतों
के अदर भाग गया। वासा=पीछे। लखे—देखा। सुखबीता=
मुख-रिहत, दुखी।

# दुहा '

मिळ पुर मांडळ मारियो, लूटे कासमखान।
श्राया भड़ श्रजमाळ रा, भुज लाया श्रसमान ॥१६॥
चैत श्रॅंधारी श्रष्टमी, सोभत घेरी श्राय।
चिंता लागी साह दळ, जांग सिळग्गी लाय॥२०॥
खान इनायत जोधपुर, जिग उर श्रास न ज्यास।
तके थके दापे तुरक, सके न खाए सास॥२१॥
श्राया वसियां श्रापणी, श्रीषम थई वतीत।
१७३६ गुग चाळी लागी वरस, चाळी सरस सजीत॥२२॥

## छंद बेश्रक्खरी

सोवा श्राद जोधपुर सोजत
च्याकं तरफ रहे चक्राकित।
सेख रहै भड़ मेळ सनाहै
नूरश्रळो जैतारण मांहै॥२३॥

१९—मिळ = इकट्ठा होकर । मारियो = लूट लिया । लाया = लगाया । २०—चैत० = चैत्र विद द का सोमत शहर के घेरा । लांग० = मानों । लाय = श्राग्न लगी ।

२१—जिए = जिसके मन में न श्राशा है श्रीर न विश्वास । तके = देखकर । दापे = दवे हुए ।

२२—वसियां = अपने स्थानों में । थई = हुई । चाळौ = उपद्रव ।
२३ — सोबा = जोघपुर, सोभत आदि के सूता । चक्राकित = चक्र
की तरह चारों तरफ चक्कर खाते रहे। शेख = सेख जाति का नूरश्रकी ।
सनाहै = सन्नद्ध ।

सो जगरांम विजावत सारे मार लियौ पुर सहर मभारे। सांवण वद् चवद्स सिखराळे गह जवनां भागौ गुणचाळे॥२४॥ सोभत दुंद करे सवळावत च्यारूं तरफ विजी चांपावत। जोधांगे उत्तर दिस जेती श्रह निस राम पजावै एती ॥२४॥ भिड़ पहलां कासमखां भागौ लड्वा मुकन तणी नभ लागी। भाटी राव वह मन भांगी थूरे जिला चेराई थांगी।।२६॥ जोधै उदियाभांग सजोरो तिजड़ां तणौ घणौ जग तोरो। मिरजो नूरमली वळ मंडे श्रायौ भांग सिरै ऊमंडे।।२७॥

२४—सो = उस (न्रम्नली) के। सारे = तलवार से। मकारे = मध्य में। निखराळे = श्रमणी। गह = गर्व। गुणचाळे = उनचालीस (१७३६) के संवत् में। २५—दुंद = (इंद्र) युद्ध। सबळावत = सबलसिंह का पुत्र।

जोघांगे = जोघपुर से। जेती = जितनी। पजावै = दंड देकर वशीमृत करता है। एती = इतनी।

२६ — गुकन तणी = गुकन का पुत्र। नम = श्राकाश में। वहें = चलता है। मनभागी = मनचाहा, मनभाया। थूरे = विध्वस्त किया। चेराई = गाँव का नाम है।

२७—जोधे = जोघा कुल का । तिजड़ा त्यौ = तलवारी का । जमरे = उमड़कर, चलकर।

जोधाहरां मिळे जोधारां समहर रीठ वजायो सारां। एक पोहर लड़ियो बळ श्रोडे कमधां भोम विसावण कोडे।।२८।। उदै भड़ मेलिया श्रकारा नीसरियो खळ छोड नकारा। मिरजो न्रमली जुध मुड़ियो जोधां जैत प्रवाड़ो जुड़ियो।।२६।। दुस्सह भांण भला जुध देखे पाली गो थांणे गिर पेखे। विढवा नह को ताळ विमाळे चाळो खग मातो गुण चाळे।।३०।।

इति श्री राजरूपक मै भाद्राजण प्रथम राड़ संवत् १७३९ नवम प्रकास ॥ ६॥

२८—जोधाहरा = जोधा के वंशजों से। समहर = युद्ध मे। रीठ = प्रवल, प्रहार। सारां = तलवारों का। श्रोडे = धारण किए। विसावण = उपार्जन करने के। कोडे = उत्सुकता से।

२९—ऊदै = उदयसिंह ने। मेलिया = मेजे। श्रकारा = तीक्षा, तेज।
मुङ्गौ = पीछे हट गया। जैत प्रवाड़ौ = विजय का युद्ध।

३०—भांग = (भानु) सूर्य । पाली गौ = न्रमली भागकर पाली के थाने पर गया। विढवा = लड़ने के। को = के।ई। ताळ = देरी। विमाळ = लगाते हैं। चाळो = व्यवहार, उपद्रव। मातो = प्रवल।

उदैसिंघ चांपाहरी, करनहरी खेमाल।
राजोधर ऊदाहरी, धर करवा धकचाल।। १॥
मोकमसिंघ कलियांण री, मेड़ितयी मन मोट।
दिस गुज्जर श्रस खेड़ियो, धर करवा सेंलोट॥ २॥
सोजत हूँता हिस्स्या, श्रीषम में चड गात।
पुर खेराल मारतां, सिर लग्गी वरसात॥ ३॥
गांमां दांम उत्राहजे, के मारीजे श्राम।
डेरा दोधा रांणपुर, निस कीधा विसराम॥ ४॥
गुणचाले वद भादवे, नवमी ऊगत भांण।
श्रावी फौज श्रचिंतियां, चोज परक्खण पांण॥ ४॥
सेंद महम्मद फौज में, धर गुज्जर रखपाल।
सो श्रायो निस खेडियां. श्रस छेड़ियां श्रचाल॥ ६॥

१—करनहरौ = करणोत । खेमाळ = खींवकरण । जदाहरौ = कदावत । घकचाळ = उपद्रव ।

र—िंद्स गुजर = गुजरात की तरफ। अस = घोड़ा। खेड़ियौ = चलाया। करवा = करने का। सैंलोट = सत्यानाश, चपट मैदान।

३—मारता = लूटते। सिर॰ = ऊपर वर्षा ऋतु श्राई।

४—उग्रहनै = दंड लिया जाता है। कै = श्रथवा। मारीजै = लूटे जाते हैं। रौगपुर = गाँव का नाम है।

५—भांग = स्र्य । श्रचितिया = श्रचानक । पाग = बल, जोर । ६ — तेड्या = चलाता हुश्रा। छेड़िया = तेज किया हुश्रा।

## छंद त्रिभंगी

श्राया श्रसुराणं श्रष्परमाणं, किंकर जाणं जमराणं जगंता भाणं रेण विहाणं, सेंद् पठाणं घमसाणं। राठीड़ श्रमंगां कारण जंगां, तांणे तंगां उत्तंगां चढ उभा चंगां भीड़े श्रंगां, श्राचे वंगां उत्तंगां जिर मूठ धनंखं छूट विसवखं, लेखा पवंखं सर छवखं वध सूर हरवखं श्रार विछवखं, चाव परवखं रिव चवंखं। श्रित सार उमंगे श्रंबर छगों, गाळा मगो गयणंगे जवाणे खगो श्रंगा श्रंगे, श्राया जंगे उछ्रांगे। दा वध वीर किछकं हकोहकं, धूप सवकं धमचकं वण वार श्रसंकं वाधा रंकं, रूक भटकं रह चर्क। वगी खग धारां वारुंवारां, वार करारां, वेहारां धड़ तुटे सारां श्रंग श्रपारां, जोड़ करारां जुंकारां।। ६॥

७—श्रमुराण = यवन । श्रप्परमाण = श्रप्रमाण । जाण = मानों । रैण = रात्र । विहाणं = प्रभात । कारण जंगा = युद्ध करनेवाले । ताणे = खींचकर । उत्तंगां = ऊँचे, जोर से । चगां = श्रच्छे । श्राचे = हाथों मे । ऊनंगा = नंगी तलवारे ।

द—कर० = हाथ की मुट्टी में धनुष है। विसक्खं = (विशिख) बाण। लेखा पक्खं = जिनका हिसाब नहीं है। श्रीर विलक्खं = दूसरों के। विस्मय होता है। चाव = श्रीत्मुक्य। परक्खं = देखने का। चक्खं = (चत्तु) श्रीखं। मंगो = मार्ग में। गयणंगे = श्राकाश के श्रंगण में। ऊवाणे = उठाए हुए। उछरंगे = जॅचा सिर किए।

९—वध = बढ़ रही है। धूप = तलवार। वर्ण वार = उस समय। रूक = तलवार। वारू वारां = वारंवार। वार० = नहीं हारनेवाले वलवान् वीर दाव करते हैं। जोड़ = समकच्।

### ्र दुहा

च्यार घड़ी वाजी सुजड़, भड़ मत्तो सर वांण।
पड़िया हिंदू धार मुँह, चडिया श्रछर विमांण॥१०॥
करनहरी पड़ केहरी, नाटी गोकळदास।
भंडारी श्रायां परव, रायांचंद सहास॥११॥
भारथ भंडारी उभै, जीवराज भगवान।
खागां वागा खेत में, भुज लागा श्रसमान॥१२॥
तीन भँडारी नीवड़े, मुहती पड़े सुजाण।
फौजदार वरियांम भड़, रामौ पड़ रिण ढाण॥१३॥
मुरलीधर देरासरी, पंचेाली सिवदास।
श्रहमदखां पड़दार पड़, पायौ धार निवास॥१४॥
सात पड़े रिण सैंद रा, काठ कटांणा जेम।
रहिया वागां खंचियां, श्रीर श्रापागां नेम॥१४॥
इति खेराल री विगत

१०—मुजड़ = तलवार । भड़ = वृष्टि । मत्तो = बहुत श्रिधिक । धार = तलवार । श्रहर = श्रक्षर ।

११—करनहरौ = करणोत शाखा का राठोड़। भंडारी = जैनियों में एक शाखा है। परव = उत्सव का समय।

१२-भारथ=युद्ध में। वागा=लड़कर मरे।

१३—नीवड़े = श्रब्छे निकले, समाप्त हुए । वरियाम = जबर्दस्त । खाण = दाणा, स्थान ।

१४—देरासरी = व्यास, राज्य की देवपूजा करनेवाला।

१५—कटाणां = काष्ठ की तरह कटे। वागा = घोड़ों की लगामों को। आपागा = अपने नियम के। अपनाए हुए।

## छंद बेश्रक्खरी

खान श्रनात खसे जाेधांगे नूरमली पाली रै थांगी। विसनदास बालाे वरदाई मेाकलसर उर खळां श्रमाई ॥१६॥ दे।ड़ै साह सरस धर दावै ऊगै दिवस पुकारां श्रावै। पाली सुण मिरजै पुकारां तंग कसे चढिया ताखारां ॥१७॥ छिपा तर्णे बिळ श्राश्रम छुटा तारी जांग गयग सुं तूरो। दळ गज भिड़ज मेछ दरसाया ऊगै हरि बालां सिर श्राया।।१८॥ पमगां धमस नफेरी पांना वाग तणी पर वैरक वांना। ऊडी गरद गेंग श्रव छायौ ऊगमतौ रवि निजर न श्रायौ ।।१६।।

१६—खसे = युद्ध करता है। बालो = बाला शाखा का राठोड़ वि वरदाई = विरुद्दवाला। मोकलसर = एक गाँव का नाम।

१७—साह = शस्त्र धारण करके । सरस० = श्रच्छी जमीन के निमित्त । कसे = खींचकर । तोखारां = घोड़ों के ।

१८—छिपा= ( च्रा ) रात्रि में। आश्रम० = अपने स्थान से ऐसा निकला कि । जांगा = मानों। भिड़ज = घोड़े। हिर = सूर्य के निकलने पर।

१९-पमगा = घोड़ों की डाट। पांना = हायों मे। वैरक = ध्वजा।

गैंग = (गगन) श्राकाश।

दुरग श्रचीत घेरियौ देतां प्रमगां ग्राठ सहस प्रखरैतां। वीरा रस जांगी गिर वागा लोळा पुंज सिखर सिर लागा ॥२०॥ कमँघां थान हुवौ हलकारौ उगा दिस श्रायो जवन श्रफारौ। श्रत वरसे गोळा श्रसमांगां कुहक वाण कड़ तीर कवांणां ॥२१॥ दुरवेसे मोरची दवायी इत्तरै अखौ मधावत श्रायौ। वळ धरतो धीरपतो बेली हुई जवन दळ घड़ी दुहेली॥२२॥ सहस उमे खुलियां खग साथे मुड़िया मेछ दुरँग चै माथे। त्रनड़ तजे धरती त्रर त्राया मिरजै फिर मोरचा मॅडाया।।२३॥

२०—दैता = दैत्यों (यवनों ) ने। वीरा॰ = वीरास के उद्दीपक जांगी स्वर का वाद्य वजने लगा। लोला = वाणों का समूह।

२१—कमॅघा=राठौड़ों के । इलकारौ=दूत, सूचना । श्राफारौ = श्राफरा हुआ, क्रोच से भरा हुआ । कुहक = बागा भेद ।

२२—दुरवेसै = मुसलमान ( मिरजा न्रमली ) ने । दुहेली = दुःख देनेवाली।

२२—खुलिया खग=नंगी तलवारें लिए हुए। मुड़िया = मुड़कर गए। दुरॅगचै = किले के ऊपर। श्रनड़ = (श्रनत, श्रनम्र) सिर न मुकानेवाले वीर। तजे० = किले के छोड़कर। श्रर० = जल्दी जमीन पर श्राए।

#### ळ्टएस

कभँध श्रखे ललकार, मुगल उर वार गमागम मार मार ऊचार, धार हर नाम सांम ध्रम। पड़े रीठ पाधरे, सकज विशा त्रीठ सरीरां जुटे फँटे फिर जुटे, तुरस फूटे मुख तीरां। इक पहर काल उझरंगियों, प्रले ज्वाल वग्गी खड़ग रिराक्षोड़ कुसलमिलिया रवद, पमँग जितां वल रोस(प) पग।।२४॥

### दुहा

न्रमली श्रहली दसा, गौ गिर लग्गे हार।
भोळी डोळी घायलां, ले बेळी बे पार॥२४॥
जीता माधवदास रा, जुध श्रखमाळ विसन्न।
गुणचाळीसे भाद्रवे, तेरस उज्जळ दिन्न॥२६॥
इति श्री राजरूपक में न्रमळी री पराजय ने बालां री फते॥
दसम प्रकास॥१०॥

२४—अखै = अखैसिंह राठोड़ ने मुगल को ललकारा। उर० = मन में सोचकर। वार = देरी की। धार = धारण करके, हिर का नाम लेकर। रीठ — शास्त्रों के बहुल प्रहार। पाधरे = सीधे। सकज = सफल। त्रीठ० = बचाना, अपने शारीर की बिना रक्ता किये। जुटे = भिड़े। फॅटे = आलग हुए। तुरस = जल्दी, वेग से। उछरंगियो = प्रबल पराक्रम किया; उच्छंृखल हो गया। प्रलै० = प्रलय की ज्वाला की तरह तलवार बजो। रिख्छोड़ = एक नाम। कुसल = एक नाम। रवद = यवनों से। पमंग = घोड़ा।

२५—श्रहली = बुरी । गौ = चला गया । भोळी० ■ घायलों के। भोलियों श्रीर डोलियों में डालकर। बेपार = श्रसंख्य।

२६-विसन = विष्णुसिह ।

चांपाहरा चलाविया, सोभत ऊपर फेर।
दिन दिन लीजै पेसकसि, सोबा लीजै घेर॥१॥
सीदी उदियासिंघ सं, कीधी राम करार।
सोभत ली वरसावरस, रुपिया सात हजार॥२॥
जैतारण सिर श्रावियो, ऊदा ले जगराम।
काती रुष्ण दवादसी, पुर घेरियो दुगाम॥३॥
गई पुकारां जोधपुर, कुक गई श्रजमेर।
सुणी इनायत श्रसतखां, वणी जमात जु फेर॥४॥
सिर श्रायो जगराम रो (रै) नृरमली वल्वंध।
जवनां संतोड़े जगी, कमेंध न जोड़े संध॥४॥
हुवा सकी ऊदाहरा, जुध भेळा जगपत्त।
श्राया मेड्रिया इतै, मुहकम नै हीमत्त॥६॥

१-चापाइरा=चांपावत राठोड्।

२—सोदौ = वे रोकटोक, वे उज़। राम = रामसिह ने। करार = कोल, प्रतिज्ञा। उस समय रामसिंह सोजत में था। उसने उदयसिंह से प्रतिज्ञा कर ली कि सोजत से सालो साल ७००० रूपए ले लिया करो।

२—जदा = जदावतों के। लेकर। जगराम = यह जदावत शाखाः का है। दुगाम = दुर्गम, विकट।

५—वळवंध = वलवान्। जगौ = जगराम ने यवनो से सबंघ तोड़ा... सिंध नहीं की।

६—सको = सव। जदाहरा = जदावत शाखा के राठोड़। जगपत्त = जगगम के। इते = इतने में। मुहकम, हीमत्त = मोहकमसिंह और हिम्मति हि!

मगरे जगौ महाबळी, लगौ खळां जुध चाय। मारू वांटे मोरचा, ऊभौ चौडै श्राय॥७॥

# छंद बेश्रक्खरी

श्रावी फीज लखां श्रनिम्ती
जोवंतो मारग जगपत्ती।
रिदी कुँवर भेळी राजांणी
कळ चाळी सांमळ कूंभांणी॥ =॥
ऊदाहरा सकी जुध श्राया
दव जवनां उगे दरसाया।
जोयां ग्यांन किसी जरदेतां
पार न को तुरियां पखरेतां॥ ६॥
विश्विया गुजां तेण सिर वांनां
मिळिया तुरळ रजी श्रसमांनां।

७—मगरे = पहाड़ी प्रदेश में । जगौ = जगरामसिंह । खळां = मुसलमानों के साथ । चाय = चाह, उत्साह ।

९—कदाहरा = कदा के वंशज। सकी = सब। दव = दावानल के समान । करो = स्योदय होते। जरदेतां = बख्तरवाले। पखरेतां = पाखरवाले।

१०—वानां = चिह्न, ध्वजा । तुरळ = घोड़ों की। धुर = श्रगाड़ी । १४

धुर नीसांग तब्बलां घाई

उतर श्रसाढ घटा किर श्राई ॥१०॥

उठियो जगड़ लाग श्रसमांगे

उर श्रजमाल तणो व्रत श्रांगे।

उग्ग वेळा लालो मिळ श्रागां

वेळाइत खंचाणी वागां॥११॥

वरखा छूर गोलियां वाळे

विणयो मेघ जांग वरसाळे।

समड़े मुड़े समड़ावे

श्रसुर सजोस रोस उफगावे॥१२॥

किलम गयंद चितयो हलकारे

श्रठी जगड़ भड़ धीर उचारे।

खागां डळे पड़े हुय खेड़ा

श्रकस धसे सहसां ऊरेड़ा॥१३॥

तब्बलां = नक्कारों पर। घाई = चोट। किर० = मानों, श्राषाढ़ मास की उत्तर दिशा की घटा श्राई। सेना वर्णनीय है।

११—जगड़ = जगरामसिंह । श्रजमाल = महाराजा श्रजीतसिंहजी। वाली = लालसिंह। श्रागा = श्रगाड़ी।

१२ - छूर० = छूट, गोलियों की वर्षा की छूट हुई। जांग = मानों। वरसाळ = चातुर्मास्य का, वरसनेवाला। समझ = एकदम वरसता है। असुर = यवन।

१३—िकलम = यवन । इलकारै = चलाता है। खागां = तलवारी से कट कटकर । इळे = टुकड़े होकर पड़ते हैं । खेड़ा = खेरा अर्थात् कण कण होकर । अकस = ऐट, ईर्व्या । घरै = घुसते हैं । सहसा = एक साथ । उरेड़ा = उरड़ी देकर, बड़े वेग से ।

वीरां हाक नगरा वाजै।

गिर गोळां पड़सादे गाजै।

श्रणी मिळे श्रिर मुडे श्रफूठा

भगड़े कमँध तणा दळ भूठा॥१४॥

त्दे कमळ वहै वळ तेगां

नेगी त्रपत करण रिण नेगां।

पहिले धकै पाँच सौ पड़िया

मुगलां प्राण चका से मुड़िया॥१४॥

श्रनड़ धकौ तज पाधर श्राया

नूर सुणे जैतारण नाया॥

एक पोहर जूटा भड़ ऐसा

जुध गजराज श्रगड़ विण जैसा॥१६॥

### दुहा

साह तरों दळ पांच सो, पड़िया श्रठी पचास। मेर नरों सातां भड़ां, हुयगों घड़ां हिगास॥१९॥

१४—गिर = पहाड़ । पड़सादे = प्रतिशब्द से । श्रगी = सेना का श्रग्रभाग । श्रफुठा = पीठ दिखाकर । भगड़ै = लड़ाई में । भूठा = जुटे ।

१५—कमळ = मस्तक । वळ = वाकी । तेगा = तत्तवारें । नेगी = रीत-रस्मवाले । रिग्ण = ( रग्ण ) युद्ध । नेगां = रीत-रस्म । पहिलै धकै = पहले हल्ले में । चका से = प्रागों की प्रतीचा करके, परवाह करके । मुड़िया = पीछे हटे ।

१६—अनड़ = (अनत) गर्वोद्धत। घको = शत्रु का हल्ला छोड़कर। पाधर = चपट मैदान में आए। नूर = नूरअली। नाया = नहीं आया। अगड़ = श्रंखला।

१७—साह तर्णे = बादशाह के । मेर = मेर जाति का । नरी = नाम है। घड़ां = युद्ध में। ढिगास = ढेर हो गया, मर गया। मास मिगस्सर द्वादसी, इळ पुड़ पख श्रॅधियार।
जुड़ियो गुणचाळे जगो, श्रजमळ छळे उदार ॥१८॥
इति श्रो महाराजा राजराजेश्वर श्रमैसिंघजीरौ परम जस राजरूपक में ऊदावतां नूरमली जुध कमध-विजय नाम एकादस प्रकास ॥११॥

१८—इल पुड = पृथ्वी की सतह पर। जगो = जगरामसिह। लुले = वास्ते ।

माटी राम मुकन्न तण, इण दिस लग्गो श्राय।
पाल पुळी पैठी पुरे, दी डोहळी जळाय॥१॥
पासरणयो पोळ्यां लगे, करणो संक प्रभात।
श्रणडरणो हरदास ज्यों, मरणो सो तिल मात॥२॥
श्रति खीजे सुण सुण श्रसुर, जण जण छीजे प्राण।
श्रवदलखां चिंदयो श्रकस, कस वडफर केवांण॥३॥
पाखर हैवर पांच सो, तुरियां दीठ तबहा।
सीस फरां कट खंजरां, चिंदया तरां मुगहा॥४॥
श्रसुर सुणे सिर श्रावता, राम श्रधायो राड़।
साम्हो फिरियो बेल सं, श्रत बळ सेल उपाड़॥४॥

१—तण = (तनय) पुत्र । पाल = पाल नाम ह ग्राम में जाकर पुर में प्रवेश किया। डोहळी = ग्राम का नाम है।

२ - पासरण्यो = पसरना, फैलना, पहुँचना । पोळ्या = दरवाजे तक । हरदास = ऊहड़ राठोड़ था। वह बड़ा निर्भय वीर पुरुष था। तिल मात = तिल के बराबर।

३—खीं जे = क्रुद्ध होते हैं। श्रकस = एँट के साथ। कस = बाँधकर। वडफर = ढाल। केवांग = (कृपाण) तलवार।

४—हैबर० = घोड़ों पर पाखर डालकर। तबहा = नकारा बजाकर।
फरा = ढालें । कट = कमर में। खंजर = एक प्रकार का शस्त्र।
तरा = तब।

प्—सुरो = सुनकर । राम = रामितह भाटी । श्रधायौ = युद्ध से - तृप्त नहीं हुश्रा। वेल सूं = सहायता के लिये। सेल • = भाला उटाकर।

#### छप्पय

देख मुगल अवदस्न, फीज अग्रजस अफारी
हांस कांम पूरवा, राम विलयो रोसारी।
सो तुरंग सारखां, भड़ां अग्रभंग समेलां
मीट पड़ी मेलिया, घड़ी नह लग्गी वेलां।
ऊपाड़ सेल अवदस्न पर, राम मुजां वल रोपियों
वीधियो जांग तिलयो वड़ो, ऊथिलयों तन ओपियों।। ६॥

#### दुहा

एक धके भागा असुर, पत जवनां पड़ियोह।
रत सरती भोने रवद, डोने ऊपड़ियोह॥७॥
गाजू मग्गां पांच सौ, पिसण करग्गां पेल।
खांची वग्गां राम रिण, जंगां दाख विसेख॥ 🖛॥

६—अवदल्ल = अवदुल्लाखाँ के। देखकर । अफारी = बहुत । हाम काम पूरवा = मन की इच्छा पूर्ण करने के लिये । बळियो = पीछे फिरा । रोसारी = कोधवाला । समेळा = इकमन्ने । मीट पड़ी = एक से एक आगे होकर । मेळिया = शत्रुओं से जा जुटे। रोपियो = भाले का प्रहार किया । तळियो = तैल मे तला हुआ । श्रोपियो = शोभित हुआ । तेल मे यड़े के। तलते हैं तब सूए से बड़े के। बेधकर उथलते हैं, वैसे रामसिंह ने अवदुल्लाखा के। भाले से वेधकर उथल दिया।

७—एक घके = एक तरफ। रवद० = यवन ( अबदुल्लाखा ) रुधिर भरती हुई भोलों में लेकर डोली में रखकर रणभूमि से उठाया गया। (जो मर गया था)।

द—गाज्=गांव का नाम है। पिसण=शत्रुश्रों के। करगां= हायों ने। वगा=घोडों की लगामें। दाख=दिखलाकर।

माड़ेचो मुकनेस रो, देस म्रजाद दुम्मल ।

भोळी वीस घताविया, पड़िया तीस मुगल्ल ॥ ६ ॥

लागंते वेसाख री, बीज श्ररी बळबंड ।

राम कियो मिळ केहरी, करी जिही सतखंड ॥१०॥

इति श्री राजकपक मैं भाटी रामसिंह श्रबदुल्लखांने मारियो॥

### दुहा

मुहकम लग्गो मेड्ते, ज्यां दिण्यर पर पेख।

श्रापिड्यो धर ल्टतां, वाहर गोहर सेख।।११॥

धौळे दिन वागा धकें, ताले कृंत खडग्ग।

श्राम्हा साम्हा श्राहुड़े, विडंग उपाड़े वग्ग।।१२॥

भूर कड़े तरवारियां, सेलां पड़े प्रहार।

एक घड़ी भग्गा नहीं, वग्गा सार दुधार॥१३॥

सैद श्रली मुहकम्म रै, रिहयो हाथ समत्थ।

गौहर छूटां कोट सं, त्रीसां त्टा मत्थ॥१४॥

९—माड़ेचौ = भाटी, माड़ देश के संबंध से माड़ेचा। जेसलमेर प्रदेश को माड़ देश कहते हैं। मुक्तेस रौ = मुक्तिसह का पुत्र। दुफल = वीर।

१०-केहरी = सिंह। करी = हाथी। जिही = जैसे।

११ — मुहकम = यह मेड़ितया मोहकमसिंह है। इसने मेड़ते के जा घेरा। दिशायर = शत्रु के। गौहर = यवन सेनापित का नाम है।

१२—वागा = लड़े । कूंत = (कुत) भाला । श्राहुड़े = भिड़े। विड़ंग = घोड़ों की बाग उठाकर।

१३—भूर = कटकर । भड़े = गिरते हैं। सार = तलवार । दुधार = खांडों से ।

१४—सैद श्रली = नाम है । रहियी हाथ = मारा गया । गौहर छूटा = गौहर नेट छोडकर भाग गया श्रीर ३० मनुष्यों के मस्तक कटे।

लागी अग कमंध रे, फोड़े ढाल खतंग।
छीप करे दळ दुज्जणां, जीप खड़ो रण जंग॥१४॥
उजवाळी वैसाख री, छठ गुर सुक्कर वार।
मुहकमसिंघ कल्याण तण, रिण जीपौ वड वार॥१६॥
इति श्री राजकपक में मेड़ितयौ मुहकमसिंघ सेदश्रली
मारियो सेख गौहर भागौ सो विगत श्राई।

छंद वेश्रवखरी

मगरै राजड़ जगड़ समेळा सांमळ नाहरखान सचेळा। बेळी जोधाहरा महाबळ भीम सिवौ रिण थयां भुजागळ॥१०॥ श्रासतखां सुण कमँध श्रमांमा सुत सिर विदा कियौ धर सांमा। हळिया जवन श्रजैगढ़ हूंता दारुण सहस चीस जमदूता॥१८॥

१५—कमंघ रै=राठोड़ (मुहकमसिंह ) के शारीर से शत्रु भिड़ा। छीप करे=( चिप्र संस्कृत ) शीव्रता से।

१६—उनवाळी = शुक्लपच् की । गुर = ( गुरु ) बृहस्पति श्रीर शुक्र दो बार लिखे हैं जिससे षष्ठी तिथि दो प्रतीत होती हैं। श्रथवा गुरू श्रयांत् वड़ा यह मुहकमसिंह का विशेषगा।

१७—मगरै = पहाड़ी प्रदेश । राजड़ = राजसिंह । जगड़ = जग-रामितह । समेळा = शामिल । सांमळ = श्यामसिंह । सचेळा = बल-याले । जीवाहरा = जीवा शाखा के राठोड़ ।

१८ — श्रासतखा = यवन का नाम है। उसने श्रपने पुत्र के। राठोड़ों पर मेसा। श्रमांमा = श्रप्रमाण। श्रजैगढ़ हूंता = श्रजमेर से।

मगरै ऊदाहरा महा बळ चीरे खळ लूंबिया चहुंबळ। जवनां वीत चहं दिस जावै ऊंठ घटांग रसत नह त्रावै॥१६॥ दळ छीजतौ छखे दुरवेसी, वळियौ छोडे देस विदेसी। विख लिये जस जगड़ वदीतो जवन गयौ पाछौ श्रगजीतौ॥२०॥ श्रसतखान मन धोखी श्रायौ लोभ विना दुख वाग लगायौ। श्रसुरां तरां उकत उपजाई वातां लालच तणी वताई॥२१॥ श्रे मनसफ के लियो इजारा मिळ वरती सत वचन हमारा॥ राजा जिते प्रकासे रैगा ळड्ण तणा वांना मत लेणा॥२२॥

१९—वीटे = घेर लिया। खळ = शत्रु के। वीत = (वित्त) धन बोड़े कॅट श्रादि।

२० — दुरवेसी = यवन । विळयो = पीछा हटा। विश्व = जगत् में।
वदीतो = प्रसिद्ध, जिसका नाम सब जगत् कहता है।

२१—श्रसतलान = श्रसतलान ने राठोड़ों का घोका देने का मन में विचार किया। विना दुलं = श्रासानी के लिये लोभ-रूपी वाग लगाया। तरा = तब। उकत = युक्ति की। लालच तया = लोभ की।

२२—श्रे = ये । कै = कितने ही मन्सव हजारे ले लो। मिळ = प्रीति के -साथ बरताव करो। राजा = अजीतसिंहजी। जितै = जब तक। रैगा = राज्य पर प्रकाशित हों। लड़ग तगा = युद्ध का। वांना = लड़ने का चिद्ध।

वेग सिकंदर वचन सिवाई
जवन इनायत तणी जमाई।
इणरे कौल मिलण के आया
लेखे रीत किता ललचाया॥२३॥
वात हुई श्रीषम बौलाई
ऊपर धुर वरखा रुत आई।
श्रस्तंखान उर थयी अचींती
विचित्रां तणी सोच सुण वीती॥२४॥

#### दुहा

श्रसपत साम्हा उकटे, श्रासतखां गज श्रस्त । चालीसे में चालियों, सांवण वद चवद्स्स ॥२५॥ साथे लिया श्रजीमसा, दक्खण गयो नवाव । भिलयो दोनूं देस रो, खान इनायत जाव ॥२६॥। यी वरखा रित वौळ्ची, वीती सरद श्रदुंद । हिम रुत श्राधी वीच त्यों, फेर प्रगट्टगो फंद ॥२७॥।

२२—वेग॰ = सिकंदर वेग इनायतर्खी का दामाद था। सिवाई = श्रिधक, विशेष। कौल = प्रतिज्ञा। के = कितने ही। लेखे = देखकर।

२४— बौळाई = समाप्त हुई । धुर = आगे । रुत = ऋतु । अर्चीतौ = निश्चित । विचित्रा तशौ = यवनी का ।

२५—श्रसपत=वादशाह के सामने। ऊकटे=चलाए। श्रस्स= घोड़े। चाळीसै= संवत् १७४० में।

२६—श्रजीमसा = मुलतान श्रजीम के। साथ में लिया। भिळयी = सौपा। दोन देसरी = मारवाड़ श्रीर गुजरात का। जाव = उत्तर, प्रबंध। २७—वीटवी = व्यतीत की। श्रदु द = विना युद्ध। फंद = भगड़ा।

सामँत जोगीदास रौ, दाखे वैण दुमल ।
जवन नचींता को करै, ज्यां ऊमा रिणमल ॥२८॥
यां सांवतसी श्रक्तिखयौ, त्यां किहयौ भगवान ।
जोड़ श्रद्धायौ तेजसी, जायौ श्राईदान ॥२६॥
चाळै मुकन महाबळी, किर ऊन्हाळे श्राग ।
चंपै मिळ श्रणचिंतिया, किया तुरंगां माग ॥३०॥
पाळी थांणै ऊपरा, श्राया कमँध श्रचिंत ।
मोळे वळ खुरसांण रौ, विळयौ टोळे वित्त ॥३१॥
महमदश्रळी नवाब तण, कर घण थाट सगाह ।
चूंव पढंती दौड़ियौ, तन भीड़ियां सनाह ॥३२॥
श्रागै भड़ श्रजमाळ रा, वाहर हेरै बाट ।
श्रतरै मिरजौ श्रावियौ, गह छावियौ निराट ॥३३॥

२८—सामॅत = सामतसिंह जोगीदास का पुत्र चांपावत, जिसके वंशज पोकरण ठाकुर हैं। दाखे = कहे। वैण = वचन। दुभल्ल = वीर। के। = कीन। रिण्मल्ल = योद्धा।

२९—श्रिक्खयौ = कहा । भगवान = नाम है। जोड़ = समान का।
श्रिष्ठायौ = गर्वयुक्त । तेजसी = नाम है। श्राई दान = श्राईदानात चापावत।

३०—चाळ = युद्ध में । मुकन = मुकनसिंह नाम है । चंपै = चांपावत । माग = मार्ग |

३१—मोळे = कमजोर । खुरसाण रै। = यवनों का । वळियौ = पीछे लौटा। टोळे = श्रपने श्रागे करके। वित्त = गो श्रादि पशुश्रों को।

३२ — तग् = (तनय) वेटा । घग = बहुत । सगाह = गर्वसहित। वृंव पडंती = पुकार पड़ने पर। सनाह = बख्तर पहनकर।

३३—वाहर = अनुधावन करनेवालों की । हेरै बाट = प्रतीका करते हैं। अतरै = इतने में। निराट = अत्यत।

हुहूँ नगारा विज्ञया, करण करारा जंग। दिया न पूठा मारवां, साम्हा किया तुरंग ॥३४॥

## छंद तिलका

हुँ श्रोर दले, मुँह मेल मिले।

कर खगा कियां, फल फोर लियां।।३५॥

सर सोर पड़े, हुय हक भड़े।

कल सोर किती, जुध बोल जिती।।३६॥

घण घाय घुटे, जरदेत जुटे।

रिख रीठ बगे, खिर धार खगे।।३९॥

घध सेल बहै, सक मीर सहै।

घट घाव घखै, विकराल बसै।।३८॥

### दुहा

एक घड़ी वग्गी सुजड़, घड़ घड़ लग्गी धार। पिसण थया विमुहां पगां, गहि वग्गां ताेखार॥३६॥

३४—करारा = प्रवल । मारवा = मरु देश के योद्धाश्चों ने । तुरंग = घोड़े । ३५ —दळे = सेना । कर = हाथ में । फळ = भाले । फोर लियां = चंचल करके, श्रागे करके ।

३६—सर सोर = बागों का बाब्द । कळ = युद्ध में । ३७—जरदेत = बख्तर पहने हुए योद्धा । रीढ = शस्त्रों की तीक्ष्ण मार से । वगे = लड़े । खिर = पड़ते हैं ।

३८—सक = (शक ) समर्थ । वट = शरीर । ३६—वग्गो = वनी, चली । सुजड़ = तलवार । पिसण् = शत्रु । विमुद्दां = विमुख हुए, भागे । तोखार = घोड़ो की ।

कमँधां छळ केसव तणों, भाटी वैणीदास।
हिच पिड़यों विच ईढरां, रिण मीढरां निवास॥४०॥
दस पिड़या भड़ हिंदवां, रिण पैंतीस मुगल्ल।
ऊपिड़यों घायळ हुवे, भायळ देद हुभल्ल॥४१॥
खागे वागा खारळा, मांभी मेर मरन्न।
चांपा चाळीसे वरस, पोह उजाळी नम्म॥४२॥
भाटो पोता प्रागरा, साथ सदा रण जंग।
ऊदे रूप महाबळी, बाळों श्रखई संग॥४३॥
चतुर फता सकती पुरा, कूंपा केहर राम।
हुर तातों जवनां थयों, फिर मातों संग्राम॥४४॥

इति श्री राजरूपक मै चांपा श्राद रावळे साथ खारला लड़ाई कीवी।

४०—कमॅघा छळ = राठोड़ों के वास्ते। तणौ = का, (केशव का पुत्र)। हिच = युद्ध करके। पड़ियौ = गिरा, मरा। ईढरा = ईढवालों के, अमर्षवालों के। मीढरा = मीढने येग्य, उपमा देने येग्य।

४१ — ऊपड़ियौ = घायल होकर उठाया गया। भायल = राजपूतों का एक वंश है। देद = दूदा नाम का। दुभल्ल = वीर।

४२—खारला = गॉव का नाम है। यहाँ युद्ध हुआ। मार्की = अप्रणी, मुखिया। मेर = सर्वोपरि मरने के। चाळीसे = यह युद्ध सब्त् १७४० पौष सुदि ६ के। हुआ था।

४३—पोता प्रागरा = प्रागदासेति । ऊदै = ऊदावत । रूप = रूपसिंह । बालौ = बालाराठोड़ । श्रखई = श्रखैसिंह ।

४४—चतुर = चतुरसिह । फता = फतहसिंह । सकती पुरा = चौहान ।, कूंपा = कूंपावत । मातौ = प्रवल ।

#### दुहा

ले परगह सह श्राप री, चिंढियो खींचकरन्न ।

करनहरां पुर चांपिया, उर कांपिया जवन्न ॥४४॥

कक्ष्रक्षां हरदासरां, साथे राम श्रमंग ।

जोधांणे उत्तर दिसा, दिण्यर उगे जंग ॥४६॥

उदे राजड़ जगपती, जोधहरे सिवदान ।

जोधांणे श्रजमेर विच, कीधो जेर जिहान ॥४०॥

कृषा किरमर भिक्षयां, फतमल विजपालीत ।

हर्ट न जगे सांमञ्ज, मिटै न मेलां मौत ॥४८॥

राम पदम जैता तणा, श्रित धर चाड श्रमंग ।

श्रागे जुटे उवांणियां, जठे प्रगट्टे जंग ॥४६॥

संगे केहर राम रे, मिळियो जंगे भीम ।

सवळांणी सोवां तणी, सार विधूंसे सीम ॥४०॥

४५—सह = समस्त । खींवकरन्न = खींवकर्ण दुर्गदास का भाई । करनहरा = करगोत राठेाड़ों में । पुर = श्रव्रगी । चापिया = दवाया ।

४६ — रूकहथा = तलवारें हाथों में लिए हुए । हरदासरा = हरदासेात भाटी । राम = रामसिंह । दिगायर = (दिनकर) सूर्य के उगते, प्रतिदिन । ४७ — राजड़ = राजसिंह । जगपती = जगरामसिंह । जोधहरै = जोधा राठाड़ ।

४८—किरमर = तलवार । सामछळ = मालिक के वास्ते ।
४६—जैता तणा = जैतावत राठाेड़ । चाड = सहायता के लिये ।
उवाणियां = तलवार उठाए ।

पूर्व स्वलंगी = सवलसिंह का पुत्र (भीम)। सेवां तगा = स्वों की (सीमा को)। नार = तलवार से।

भाटी भूप अजीत छळ, स्रौ अने महेस। अणी कमंधां आगळी, वेढ वणी पँडवेस॥५१॥

## छंद बेश्रक्सरी

माड़ेची रामी मुकनांणी

श्रर मारे तेगां ऊवांणी।

साथे जोधाहरी सचाळी

किरतावत सूजी किरणाळी॥५२॥

तुरकां सुं हितकारी त्यांनूं
जम सुं श्रसह लगे उर ज्यांनूं।
चांपी सांवतिसंघ चळावे

इण दिस फीज लियां घर श्रावे॥५३॥

घणा श्रसुर भांजे गांगांणी

माड़ेची चित्यो मुकनाणी।

लाखां सुं बंधड़े लड़ाई
सार प्रथम सांभिया सिपाई॥५४॥

दोनूं तरफां हूँत लियां दळ

मिळिया सामँत राम महावळ।

<sup>ं</sup> ५१—भूप = भोपतसिह। श्रजीत छळ = श्रजीतसिंहजी के वास्ते। पँडवेस = सुसलमानों के मालिक से।

५२—माड़ेचौ = माटी । मुकनाणी = मुकनसिंह का पुत्र। अर = (अरि) शत्रु। सचाळौ = युद्ध करनेवाला, समर्थ। किरणाळौ = तेजस्वी। ५४—गांगांणी = गाँव का नाम है। जोधपुर से ६ कोस उत्तर में। साक्तिया = मार गिराए।

५५ - सामॅत = सामतसिंह चापावत। राम = रामसिंह भाटी।

श्रावै धकै सुथांगी उठें

पिसणां चमू चढै नह पूठे।।५५॥

श्रम गांमां गिणती नह श्राई

पुर बाळे ज्यां खाग पजाई।

ले ते पेस घणा पय लागा

श्रस फेरे जैतारण श्राया।।५६॥

थरके कोट सहत पुर थांगा

मार सताड़े पड़े भगांगा।

ऊदाहरा सकळ मिळ श्राया

श्राद जगड़ जुध बाद श्रकाया।।५९॥

मारू छळ श्रगजीत समेळा

सोजत मिळिया कटक सचेळा।।

### दुहा

वात गरै विचित्रां तएँ, मेड़ितयौ सादृळ। श्रायौ दळ श्रजमाल रै, मन श्रएकळ कळ मूळ॥५८॥

घकै = मुख के सामने । पिसगा॰ = शत्रुष्यों की सेना चलायमान होती है। ये पीट नहीं देते हैं।

प्६—पुर = नगर, शहर । पेस = पेशकसी, दड । पय = (पद) चरणों में लगे। श्रस = (श्रश्व) घोड़े। जैतारण = शहर का नाम है।

५७—यरके = यहराते हैं। के।ट = गढ़। भार पड़े = जोर पड़ने पर। सताड़े = सताए हुए, ताड़ना किए हुए। ऊदाहरा = ऊदावत राठाड़। जगड़ = जगरामसिंह श्रादि। श्रष्ठाया = प्रसिद्ध।

भूद—सोजत=शहर का नाम है। सचेळा = समर्थ। वात गरै = वात रखने के लिये। विचित्रा तणै = मुसलमानों की। अजमाल रै = अजीतसिंहजी की सेना में श्राया। अण्कळ = विना विचारे। कळ = युद्ध, कलह।

जार दिखायों साह रों, फोर घर प्रसताव।
घर घर हंदा मांकियां, कर कर वात द्रहाच ॥४६॥
उर लगी असुहांवणी, किर दांमणी सिलाव।
सुण वाणी सारोखियों, जोगांणी जमराव॥६०॥
मेड़ितयों मुख ऊचरें, हैमतिसंघ वचन्न।
मारों दुरजण सांम रा, कुण भाई कुण तन्न ॥६१॥
मार लियों कहते मुहर, उर खीजियों छड़ाल।
किर गजराज सँघारियों, सिंघ करते श्राल॥६२॥
भड़ पड़िया सादूल रा, वीस विखम्मी वार।
चैत इन्यांरस चांनणी, असुरां सुणी पुकार॥६३॥
अधकारी असुरां तणा, सुण धूजिया सरब्ब।
नुप चौ सोच निवारियों, उर धारियों गरब्ब॥६४॥

प्र—फार॰ = घर की बात का उत्तर दिया। हंदा = के। द्रढाव = \_\_\_ हढ़ता।

६०—असुहां ग्यों = बुरी । दामणी सिळाव = विजली की श्रलाका । वाणी = इस मेड़ित्या सादूल की वाणी को—घर फोड़ नेवाली वाणी को—सनकर । सारोखियों = रुष्ट हुआ । जोगांणी = जोगीदास का पुत्र (सामतसिंह) । जमराव = यमराज के सदृश ।

६१—दुरजग = शत्रु को। साम रा = स्वामी के। तत्र = निज का। ६२ — कहते मुहर = कहते ही। खीजियो = कुढ हुआ। छडाळ = भालावाला। मेड्तिया हेमतसिंह ने वादशाह के पत्तणाती सादूल को मार लिया। आळ = खेल करते हुए।

६४—अधकारी = ( अधिकारी ) ओहदेदार । नृप चौ = राजा का । १६

साम तर्गे वळ सूरमा, रिमां गिर्गे तिळ रज्ज ।
जथाळे अजमाळ छळ, भाळे प्राण सकज्ज ॥६४॥
इति श्री राजरूपक मै सामंतिसंघ जोगीदासोत नै भाटी रामिसंघ
मुकनदासोत फौजबंधी कीची नै नवाब रोमेळाऊ मारियो सा
विगत कही ॥

## दुहा

हुंद सुणे मगरै दिसा, सैंद तणी मृत सह । नूरमली जोधांण सं, चढियों भीड़ कगह ।।६६॥ पाली थांणे पाधरी, श्रावंतां उर श्रांण । गौ मिणियारी ऊपरा, तंग तुरंगां तांण ।।६०॥ मँडियो चांपां मोरची, दारुण नरहरदास । गाजै श्रंवर गोळियां, खग होळियां प्रकास ।।६८॥

६५—रिमा=शत्रुश्रों की। तिल रज = तिल मात्र श्रीर रज के समान । जथाळे = उत्तर दिया । छळ = वास्ते । भाळे = देखकर। सकज = समर्थ, कृतकृत्य।

इतिश्रो में—मेळाऊ = शत्रुपच से मिलनेवाले।

६६—दुंद = युद्ध । दिसा = तरफ । सैद तणी = सैयद का । मृत सल्ज = मरनेवालों के लिये शल्य रूप । भीड़ = पहनकर । कगल्ल = कवच, बख्तर ।

६७-पाघरी = सीधा । मिण्यारी = एक गाँव का नाम । ताण = र्खीचकर ।

६८—गोळिया = बदूकों की श्रावानों से। खग = तलवारों से होली जेल रहे हैं।

वोम ग्रराबै गाजिये, ढोल हुवा सब ठौड़।

ग्रायो रूपो राम तण, हांम घणो राठौड़।।६६॥

उण वेळा ऊदाहरे, तोले चंद्र प्रहास।

रजपूतां पोतारियां, भुज धारियां ग्रकास।।७०॥

गुढो सँभाए साहली, पहली जोई वाट।

ग्रायों बारठ केहरी, पड़तां भाट निराट॥७१॥
वेली बापूकारिया, पूरे बेल सवाय।
धीर वधारी भीरियां, भीर सकज्जां पाय॥७२॥
वागी नाळ बळावळी, भागी नहीं ग्रटक।

ग्रासुर गांम ग्रभेळियां, गौ मेळियां कटक।।७३॥

नरहर डूंगरसी हरे, खळ भागा बळ दक्छ।

चाळीसे वैसाख में, पाँचम सांवळ पक्छ।।७४॥

इति श्री राजक्षपक में गांम मिणियारी मीरजां सुं

नरहरदास लड़ियों सौ विगत लिखी छै।

६९—वोम = (व्योम) आकाश। श्ररावै = छोटी तोपे। रूपो = रूपसिंह (ऊदावत)। राम तर्ग = रामसिंह का पुत्र। हांम = युद्ध का उत्साह। ७० — ऊदाहरै = ऊदावत राठौड़। चद्र प्रहास = खङ्ग। पोतारिया = उत्साहित किए।

७१—गुढो = रत्तास्थान । साहली = एक गाँव का नाम । भाट = तलवारों का प्रहार । निराट = अत्यंत ।

७२—बेली = राजपूतों को । बापूकारिया = प्रोत्साहित किया । वेल = सहायता । धीर = धैर्य । भीरियां = साथवालों की । भीर = सहायता । सकजां = समर्थों की । पाय = पाकर ।

७३—नाळ = बदूक, तोप। श्रटक = मर्यादा। श्रमेळियां = न लूट-कर। गौ = गया।

७४—हूँ गरसी हरै = हूं गरसी के वशज। खळ = दुष्ट, शतु । दक्ख = दिखाकर। सांवल पक्ख = कृष्णपत्त में।

### दुहा

माड़ेचां वळ मंडियों, लियों मँडोवर मार।
खोजा साले दौड़ियों, वाहर वळ विसतार॥७४॥
विळया जादम बीरवर, मिळिया सेळ उपाड़।
भड़ विळया साले तणा, पुळिया पहळी राड़॥७६॥
इसे निरदिळ्या रवद, विकट उमें कम वीस।
आयों जोधांणे असुर, साले नीचे सीस॥७॥

## छंद बेग्रवस्वरी

थ्रा सुणतां थांगे अकुळायो न्रमली जोधांगे आयो। मगरे पहली श्रटक महाबळ श्राद रांम सामंत श्रगांकळ।'७≈॥

७५—माड़ेचा = भाटी राजपूरों ने । बळ मिडयो = बल किया।
मडोवर = भारवाड़ की पुरातन राजधानी। मार लियो = लूट लिया।
साले = खोजा का नाम है। दौड़ियो = आक्रमण किया। वाहर =
अनुधावन किया।

७६—विळया = पीछे, फिरे, सम्मुख आए। जादम = यादव, भाटी। सेच = भाला। पुळिया = भाग गए। राड़ = लड़ाई, युद्ध।

७७ — हके = तलवार से। निरदिलया = नष्ट किए। रवद = मुसल-मानों को। उभे = दोनों पन्नों के। नीचै सीस = पराजय होने से मस्तक नीचा करके।

८८—था = यह । अकुळायौ = घतराया । जोधार्यौ = जोधपुर । घटक = रहे ये, ठहरे हुए ये । श्राद रांम = रामसिंह श्रादि । श्रयांकल = स्वतंत्र, निभय।

सोदी थयो तगीर ऋसी भत
सेरांगी थांगे गा सोजत।
खां बहलोल पठांग खड़गो
आतुर रिण वाजे ऊनगो।।७६॥
कल्हण कज बहलोल करारी
उण दिस मगरे कटक श्रफारो।
कमधज दहें चमू किलवांगी
सुण सुण दुख धिकियो सेरांगी।।५०॥
श्रासुर चित्यों कोप श्रफारे
श्रंस पाखरियां सहस इग्यारे।
श्रंमे भीड़ छुत्रीसे श्रायुध
श्रस खड़िया लागी रज उरध।।५१॥
कमँधां सिरस कही हलकारां
श्रायां दल मुगलां श्रणपारां।

७९—सीदी = सीदी जाति का यवन । थयौ तगीर = थाने से हटा दिया गया। सेरांगी = मुसलमान श्रोहदेदार का नाम। खा बहलोल = बहलोल खां। श्रातुर = त्वरा करके। वाजे = लड़कर मरा। ऊनगी = नंगी तलवार लेकर।

८०—कळहगा = युद्ध । कज = लिए । करारी = बिलिष्ठ, समर्थ । अप्रारी = बहुत । दहै = जलाते हैं, मारते हैं। चम् = सेना। किल-वांगी = यवनों की। धिकियों = जलता है।

८१—श्रकारै = अत्यत । श्रस = घोडों को । पाखरियां = पाखर पहनाया । भीड़ = बाँधकर ।

पर-कमें घा = राठौड़ों के। सरिस = समीप। रिम = शपुत्रों का।

राठौड़ां सुणियौ रिम राहां सिंधू वागा हुई सनाहां॥८२॥

### दुहा

चढ ऊसा भड़ चंचलां कड़ वंधे केवांगा। हेवै दल निजरां हुवा, श्रजरां नरां पठांगा॥८३॥

## छंद पद्धरी

विचित्रांग निवड़ घड़ महण वेळ

मुरधरां नरां हुय निजर मेळ।

बळ दाख दुहूँ दिस सस्त्र वंध

किळवांग पेख वळिया कमंध ॥८४॥

रिग कोड़ उठी समना रवह

स्रमा श्रठी वड़ छड़ सबद।

सामंत रूप सामंतसीह

श्रजमाळ सुक्षळ चांपो श्रबीह ॥८४॥

राहा = मार्ग । सिंधू = सिंधुरारः के वादा । वागा = वजे । सनाहा = कमरे कसीं, शस्त्र वींवे ।

८३—चंचळा = घोड़ों पर। कड़ = (कटि) कमर में। केवांण = (कृपाण) तलवार। हेवें = दोनों, अव। दळ = सेना। अजरां = अच्छें।

<sup>=</sup>४-विचित्राण=यवन । निवड=निपटना, होना । घड़ = सेना । महण=समुद्र । वेळ= (वेला) मर्यादा । मुरधरा= मारवाड के । दाख=दिखाकर । किलवांण=यवनों के। पेख= देखकर । विजया=पीछे फिरे, सम्मुख हुए । कमंध=राठीड़ ।

<sup>=</sup>५—कोड = उत्माह । उठी = उघर । समेना = उत्साह्वाले । रवह = यवन । श्रठी = इघर । छड़ = भालों का । रूप = रूपसिह । युद्धळ = युद्ध के लिये । चापौ = चापावत । श्रवीह = निर्भय ।

ţ

भुज तोल खड़ग मन करन भाय
सालुले श्रगन रन वन सवाय।
जुध श्रत सजोध नित करी जोस
सुण गरज सिंघ विधयो सरोस।।=६॥
रिण श्रचल जोड़ दल दल राम
जादम सँग्राम कज गिणत जाम।
रिप जोर सोर प्रगटां दहन
कनवज्ज समर किर श्रडर कन्ह॥=ऽ॥
प्रगट्यो कि श्रांण हरदास पांण
जुध हाथ दिली रुघनाथ जांण।
उण वार राम जदु वंस इंद
सरदंत जांण राका समंद॥==॥

दक्ष—मन भाय = मनचाहा करने के लिये। साळुळे = आगे बढ़े; चले। रन = (रण्) युद्ध में। वन = वन में आसे बढ़ती है, उस से अधिक। अत = अत्यंत। सजोध = योद्धाओं सहित। गरज सिध = सिंह की गर्जना के समान। सरोस = क्रोध सहित।

द्रु-रिग् = (रग्) युद्ध में । जोड़ = बराबरी का। ढल्ल = ढाल। राम = रामसिंह भाटी। जाम = (याम) प्रेहर। रिप = (रिप्) शत्रु। कन्ह = कन्नीज के राजा जयचन्द का चचेरा भाई।

द=—िक = श्रथवा, किंवा। हरदास = हरदास कहड़ जो राठोड़ सेखा के साथ रहा था। पाण = (प्राण) बल। रघनाथ = दिल्ली के युद्ध में भाटी रघनाथ वड़ी बहादुरी से लड़कर काम श्राया था। उपा वार = उस समय। इंद = (इंदु) चंद्रमा। सरदत = शरट् ऋतु के अंत में। जाण = मानों। राका॰ = पूर्ण कलावाली पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है वैसे बढ़ता हुशा। नवकोट सुभट कुळवट निहार
सत्राम श्रड्ण त्रप छळ सँभार।
हुई घीर सधीरां वीरहक
हर सकति डंक डमरू डहक। | दशी
एळ श्रास उरघ ढक गिरघ पंख
सर तीर पूर रव नर श्रसंख।
मिळ सगह उचारे मार मार
पिजरां नरां सर सेल पार। | दशी
पिड़ सार घार सिळहां श्रपार
वाजंत श्रंत विण वार वार।
जुध छड़े भिड़े नह खड़े जंग
सिर पड़े कड़े कर पात्र संग। हशी
सिळहैत ढहे इम वहे सार
ऊधड़े कड़ी बगतर श्रपार।

<sup>=</sup>९—नवकाट = मारवाड़ के | कुळवट = श्रपने कुल को | निहार = वेलकर | श्रड़ा = जवर्दस्त | धीर = धैर्यवान् पुरुषों की | मधीरां = धैर्य सहित | हर • = मानों महादेव श्रीर शक्ति का डका श्रीर हमरू ही बजा |

९०-पळ श्रास = मांस की श्राशा से। उरध = ऊपर का भाग, श्राकाश। रव = शब्द। सगह = गर्वसहित। पिंजरा = शरीरों में।

९१—पिइ=युद्र में । सार = तलवार । मिलहां = कवचों पर। वाजत = रजतो हैं । अंत विशा = विना अंत, जिसकी संख्या नहीं। कर = हाथ। पाव = (पाद) पैर।

९२—िस्लिहेत = कवच पहने हुए । ढहें = रिरते हैं। सार = नतवार । उधर = खुल जाती है । सामंत = सा⊐तसिंह चापावत ।

सामंत छड़ेत खड़े संग्राम

रिण गहण गयौ श्रस तोर राम।।६२॥

उर सेळ धमोड़े वेळ एम

जरदेत ढहे तर सरत जेम।

ऊछळे खळे तज तुरँग एक
वास्ळे पूळांसं विसेख।।६३॥

किळमां तन पोखे राम कृंत

हुय जाय धरण वण एक हृंत।

इत सीह पराक्रम सीह श्रोप

किळमांण धकै नह सहै कोप।।६४॥

सामंत विछोहे श्रंग सार
दोय जेम करै करवत्त दार।

खड़ें = घोड़े को चलाता है। गहण = (गहन) विकट संग्राम में। श्रम तोर = घोड़े को चलाकर। राम = रामसिंह भाटी।

९४—किलमा = मुसलमानों के । तन = शारीरों से । पोखे = पोषण किया, पृष्ट किया । क्ंत = (कुत ) माला । घरण = जमीन मे । त्रण = छेद । रामसिंह का माला शत्रु के शारीर कें। छेदकर जमीन में जा घुसता है । इत = इघर । सींह पराक्रम = सिंह का सा उसका पराक्रम है । सींह श्रोप = सिंह के सहश उसकी शोभा है । किलमाण = मुसलमान । घके = सामने ।

९५—सामंत = सामतसिंह । विछोहे अग = अंगों के श्रलग कर देता है। सार = तलवार से। करवत्त = करोत से। दार = चीरकर। पड़ सीस विना छोटे पठांग किर ज्वार सिरै ह्का क्रसांग ॥६४॥ इक पड़े मुड़े मुड़ छड़े त्राय घड़ियाल गजर जिम जजर घाय। सामंत श्रमे रामो समत्थ रवि गयण निहारे थांभ रत्थ॥६६॥

#### छप्पय

हैमत्त सत्र हेड़ती, अठी मेड़ितयी आयी
असुरां दळ ऊपर, सार वाजियी सवायी।
वागी खग वानैत, लाज ऊदा जग लेखे
रिए जोधे धनराज, वाज ऊरिया विसेखे।
आवरत मेघ सम श्रोवड़े, घड़ी पंच वग्गी खड़ग
सिरदार इता भिड़िया समर, नीवड़िया जिम घाय नगनाहणी

किर = मानों । ज्वार = ज्वार के सिर पर किसान पड़ा (काटने के लिये)।

६६—मुड़ें = पीछे फिरता है। घड़ियाल = प्रात:काल की घड़ियाल (= घटा) जैसे पिटती है। जजर घाय = शत्रु घावों से जर्जर हो गए हैं। रिव० = सूर्य श्राकाश में रथ को रोककर उस युद्ध के। देखता है।

हुआ। वागी = लड़ा। वानैत = नामी, अपना चिह्न रखनेवाला। लाज॰ = कदावतों की जगत् में लजा गलनेवाला (रूपसिंह)। जोघै = जोघा राठोड़ घनराज। वाज = घोड़ा। करियो = शत्रुओं के बीच में चलाया। आवरत॰ = प्रलयकाल के मेघ के समान। ओवड़े = भड़ी नगाई: उमड आया। नीवड़िया = समाप्त हुए, मरे। घाय = घायल होकर। नग = पहाड़ जैसे।

हंड रकत भारिया, मुंड भारिया खडग्गां
कितां श्रंग निरलंग, भड़े भड़ पग करगां।
दंतकुळी श्रंगुळी, करी कोपरी कपाळां
वीच खेत वित्थरी, फरी विहरी किरमाळां।
हुय धरा नरां नर हैमरां, उरध श्रवंभम श्रम्मरां
श्रादेस करां सुर उच्चरै, राम अनै सामंतरां॥६८॥
पढ़े सहस पठ्ठांण, समर ऊपड़े सहासां
तुरिय तुंड सतखंड, परी मग मुंड श्ररस्सां।
सहड़ पड़े दोय सत्त, राम सामंत विहारी
हिम्मतसी धनराज, पांच माभी व्रतधारी।
मधुमास कसन पख द्वादसी, जुध प्रकास जग जाणियौ
म्रत जीप गया हरि थान मभ, व्रत जिहां न बाखांणियौ ॥६६॥
इति श्री महाराज राजराजेश्वर श्री श्रभयसिंघजी रा परम जस
राजकपक मैं सामंतसीह रामसीह श्राद उमराव काम
श्राया त्यांरी विगत कही द्वादस प्रकास ॥ १२॥

९८—व ड = घड़ । मुंड = मस्तक । स्नारिया = कटे हुए । निरलंग = अलग किए हुए । पगा = चरण । करगां = हाथ । दंतकुळी = दांनों की पंक्ति । कोपरी = (कूर्पर ) कुहनियों । खेत = रणांगण में । वित्थरी = विछ्यों = विद्यों चे । अपदेश = आजा (स्वर्ग में आने के लिये)। करा = हाथों से । हिल्ल = पड़े = गिरे, मरे । ऊपड़े = धायल होकर । महासा = हजारों। तुरिव = घोड़ों के । तुंड = मुख । मग = मार्ग । अरस्सा = स्वर्ग के । सुहड़ = मुभट । पड़े = गिरे, मरे । दोय सत्त = दो सौं। विहारी = विहारीदास । मासी = मुखिया । व्रतधारी = नियम धारण करनेवाले । महासा = चैत्र मास । प्रत जीप = मर्थलोंक के जीतकर ।

#### दुहा

तुरकां सूं मिळिया तिके, जिके हुवा सिर जोर।
आंनी थांणै उसतरां, किण तिण चंपे कोर॥ १॥
साख तणौ मद साथ बळ, जवनां देख सजोस।
कृंपो कांटे राखियो, रिम हर करण अरोस॥ २॥

# छंद बेश्रक्खरी

मगरै धई लड़ाई मोटी,
किलवां हरख सुणी नवकोटी।
भीम तणी हरनाध भयंकर
जसी भतीज महा जोरावर।
चौड़े बांधे करक चलाया
ऊगै दिन धांणे सिर श्राया॥३॥
कृंपावत श्रांनी जुन्न कोडे।
उठियो गयण भुजा डॅड श्रोडे।

१—श्रानी = कूंपावत श्राना । उस्तरा = एक गाँव का नाम। चपे = दवा सकता है। कोर = किनारा. छोर।

२—साख तगा = कृ'पावत शाखा होने का। काठ = किनारे पर। रिम हर = शत्रुश्रों को।

े—िवलदा = तुरकों को। नवकोटी = मारवाड। भीम तयाँ = (करमसोत) भीम का पुत्र। जसी = हरनाथ का भतीजा जनवतसिंह। चीट = प्रकट।

Y-कोडे = उत्साह से। गय्ग = (गगन) श्राकाश को। आंडे =

हरी जसे सहड़ां हलकारे

श्रंबर छायों सोर श्रँगारे॥४॥

वागां वि दळ बराबर वादे

पिड़ गाजियों गयण पड़सादे।

समहर तीरां पूर सचाळों

बरसे किर मातों वरसाळो॥४॥

दारण कमा लंबिया दोळा
श्रांने लिया दिवाळां श्रोळा।

श्रांने तणा सहड़ रिण श्राया

पिड़या तेरह श्रवर पुळाया॥६॥

सात श्रठी पिड़या साखेता

मारू जुध जीता नांमेता॥

लूटे गांम वित्त धन छीधा

दिस च्यारूं पासरणा दीधा॥७॥

धारगा किए । हरी = हरनाथसिह । जसै = जसवंतसिंह । हलकारे = प्रचारा । सोर = वारूद । ॲगारे = अग्नि से ।

भ—वागा = लड़े । वि दळ = दोनो सेना। वादे = वाद करके। पिड़ = युद्ध से। पडसादे = प्रतिशब्द. गूँज उठी। समहर = युद्ध। सचाळी = प्रवल, युद्ध। माती = बहुत जोर का। वरसाळी = वरसने-वाला मेघ, चातुर्मास्य।

६—दारण = (दाक्ण) भयंकर, महाप्रवल । कमा = करमसीत। लूं विया = जा लपटे । दोळा = चारों तरफ। दिवाळा = भीतों की। छोळा = आड, रोक. शरण। मुहड = सुभट, योघा। पड़िया = गिरे, मरे। अवर = दूसरे। पुळाया = भागे।

७—सःखेता = शास्त्रावाले । मारू = मारवाड़ के । नामेता = नामी । वित्त = गौ अपदि पशु । पासरणा = फैलाव ।

#### दुहा

थांगो गांगांगी तगी, भागी ऊगे भांग।
मंडोवर वाळा मियां, नास गया जोधांग ॥ = ॥
इति करमसोतां उसतरां रौ धांगी मारियो ॥

#### दुहा

कर दमँगळ विळिया कमा, सुद बारस वैसाख।

श्राकित्यो मुहमदश्रळी, भली खुली जद भाख॥६॥

कर दौड़ां दिस कमधजां, गो मेड़ते सिताव।

मोहकम रो मन मेळवां, मिळ पूछियो जवाव॥१०॥

श्रागे कित्यो श्रासुरां, मुहकम भूटो मेळ।

श्रापे जांगां श्रांपणो, (पिण) श्रापां स्ं ऊखेळ॥१६॥

भाटी स्र महेस सँग, कूंपा राम पद्मम।

दुजाई दौड़े विखे, इणरे पखे श्रनम॥१२॥

प्र—गांगाणी = गॉव का नाम है। भाग = (भानु) सूर्योदय होते ही। जोघाण = जोघपुर।

६—टमॅगळ=युद्ध । विक्रया = पीछे लौटे । कमा = करमसीत राठोड । श्रारुहियौ = चढ़ा, रवाना हुश्रा । भाख = श्ररुगोद्य का समय हुआ।

१०—दौडा = त्राक्रमण करके। दिस० = राठौड़ों की तरफ। गौ = गया। सिताव = जल्दी। मोहकम० = मेड़तिया मोहकम से प्रीति करने के लिये।

११—श्रामुरां = मुहम्मद श्रली ने यवनों के श्रागे कहा कि माहकमसिंह को प्रीति दिखाता है वह सच्ची नहीं है। श्रापे॰ = श्राप श्रपना जानते हैं परत वह श्रापसे ऊखेळ = विरुद्ध है।

१२— इस्पै पर्वे = इसके पत्त से । अनम्म = अनम्र ।

श्री मेळू श्रवरां तणी, श्रसुरां करण श्रकाम। सिवी निवंती एण सं, राजड़ ने जगराम॥१३॥ मुहकम री मुहमद श्रली, सुण मत श्रसत सराह। तुरत घणे हित तेड़ियो, मिरजी मेहलां मांह॥१४॥

# इंद बेश्रक्तरी

मिरजो रीस वधे मन मारे

उर श्रप्रीत मुख प्रीत उचारे।

धेठां भड़ां इसारत धारे

वात करें उर घात विचारे।।१४॥

सत्र सारत समधा सब कोई

जड़लग वह गई संग जिनोई।

मुहकम रुख चख जांग कमाळी

सिर चलते केवांग सँभाळी।।१६॥

१३—श्रौ = यह। मेळू = मिला हुश्रा है। श्रवरा तणौ = दूसरो से। श्रकाम = बुरा। सिवौ = धिवसिंह। एण सं = इससे।

१४— श्रसत = सूठा, बुरा । सराह = उसकी प्रशसा करके । तेड़ियौ = बुलाया।

१५—रीस = क्रोध । मन मारे = परतु मन मे क्रोध को दवा लिया। घेठा मड़ा = ढीठ सिपाहियों को । इसारत धारै = इशारा (सकेत) कर दिया।

१६—सत्र=शत्रु । सारत = इशारे के। समधा = समक गए।
जड़लग = तलवार। वह गई = पार निकल गई। जिनोई = यजोपवीत
के समान। रुख = श्राशय। चख = (चलु) नेत्र। कमाळी =
-मुसलमान। सिर चलते = मस्तक कटते। सँभाळी = हाथ मे ली।

साभ मुगल किर वीज संचाळी वहगई धार थंभ विचाली॥

# दुहा

मिरचे मुहकम मारियो, कर छळ मिळ अप्रकास।

वेढक डेरे विज्ञिये, पिड्या सुहड़ पचास।१००० आसाढाऊ स्व नम, मंगळ महळा मांह।

सुहकम चौ म्रत मेड़ते, सुणियौ दक्खण साह।१८॥

इति श्री राजकपक में मुहकमिसंघ मेड़ते चूक सं काम आयौ।।

# दुहा

इकताको लागो वरस, चाको सरस गहीर। सोभत हुई सुजांख नूं, धई पठांख तगीर॥१६॥ मुकन सुतन वक मंड स्रत, पड़ी न खंड लिगार। रैणायर रामंग रू, संरू हुवी गह सार॥२०॥

१७—सम्म = मुगल को मारने के लिये। वीज = विजली । सचार्जी = प्रवल। थंभ विचार्जी = थंभे में जा लगी। छळ = कपट करके। अप्रकास = गुप्त रीति से। वेढक = लड़नेवाले, सुभट। विजये = लड़कर।

१८—श्रासाढाक = श्रापाढ़ मास की । सूघ = सुदि । नम =-नवमी। चौ = का। प्रत = मृत्यु।

१६—इकताळो = सवत् १७४१। चाळो = युद्ध । गद्दीर = (गंभीर). विकट । सोभतः = सोजत का थाना सुजाण्सिंह के। हुआ ।

२० — मुकन मुतन० = मुकनसिंह का पुत्र रामसिंह पराक्रम करके मर गया था, परता। खड = कमी। लिगार = जरा भी, अल्प भी। रंगायर = रंगायर = रंगायर = रंगायर करके।

पूरी हरी प्रवाड़ मल, सूरी दुज्जणसङ्ग। रूकहथा हरदास रा, श्रजरा खरा श्रवज्ञ॥२१॥ सूजी कीरतिसंघ री, भेळी दळां श्रभंग। रोज हुवै रिणछोड़ रा, जवनां थांणे जंग॥२२॥ पोळ जड़े रिव पेखतां, धो(खो)खे चिढ्यां दीह। मिटे न कंदल जोधपुर, बीबां घटे न बीह॥२३॥

ः छंद बेश्रक्सरी

उरं जिळ्यो सुण खान इनायत
सेख विदा कीधो उण सायत।
जवन सहस सिक्तया कज जंगां
ततिखिण पाखर पड़ी तुरंगां॥२४॥
फाजल सेख खुळंती फज्जर
श्रसुर घसे ळागो श्रिति श्रातुर।
श्रस न खड़े रिणक्कोड़ उताळो
चूरण खळां विचारे चाळो॥२४॥

२१-पूरौ=पूर्णमल। हरी=हरिसिंह। प्रवाड़ मल=युद्ध करने में मल्ल के सहशा। सूरौ=सूरसिंह। रूकहथा=तलवारें हाथों में लिए। हरदास रा=हरदास के वंशज। श्रजरा=श्रब्छे।

२३—पोळ जड़े = दरवाजा बंद कर लेते हैं । रिव पेखता = सूर्य दीखते दीखते । दीह = दिन । कंदल = युद्ध । बीवां = दूसरों का । बीह = भय।

२४-उण सायत = उसी वक्त । कज = लिये।

२५—खुलती फजर = दिन निकलते ही । घसे लागी = पीछे लगा । श्रांत श्रातुर = बहुत शीवता करके । श्रस = घोड़े को । उताळी = जल्दी । खळा = शत्रुश्रों का । चाळी = युद्ध में ।

चाहंतां जादम रिण चाळौ

हुयणां तणौ हुयौ देठाळौ।

श्रसुर सरोख डांखिया श्राया

श्रागै जादम राड़ श्रधाया॥२६॥

मिळतां निजर हुवौ खग मेळौ
सर गोळी किर मेघ सचेळौ।

ऊहड़ भड़ थांणौ सुज श्रागै

भिड़तां सिधी जके न भागै॥२०॥

श्रै रिण्छोड़ धके मुख श्राया

पेणौ जांण नींद वस पाया॥

घत सत्रां मुह श्राठूं घोड़े

धीव पाड़िया सेळ धमोड़े॥२६॥

२६—दुयणा = दुश्मनों का । हुयौ देठाळौ = दृष्टिगोचर हुए । डाखिया = उड़ते हुए । राह़ = युद्ध में । श्रधाया = श्रतृप्त ।

२७—लग = (खड़ ) तलवार का मिलाप हुआ । सचेळी = प्रवत । ऊहड़ ॰ = आगे थाने पर ऊहड़ जाति का योघा है । भिड़ता = जड़ते हुए । सिधी = सिंघी सिपाही ।

२८—अं=चे । धके=आगे । मुख=मुँह के सामने आए। पेगै॰=पीना सॉप। आदमी नीद में होता है तब पीना सॉप उसके पास आ उसका श्वास पीता है धीर अपना ज़हर उसके मुख में डालता है, जिससे वह मनुप्य मर जाता है। घत॰=आठीं घोड़ों के। शत्रुओं के सामने डाला। धीव=शस्त्र चलाकर। पाड़िया=तिराए। सेल धमोड़े= भालों से मारा।

भड़ सतरे श्रासुर भाराथे सिंधी पड़ियो महमद साथे। जवनां हार थई रण जूटे फिरियो सेख नगारे फूटे॥२६॥

# दुहा

यूं कमंघां सुण श्रक्खियो, माड़ेचो श्रर मोड़।
राम विभन्नों को कहै, जां ऊभौ रिएछोड़ ॥३०॥
सोजत फौज सुजांण री, न को उजाड़े देस।
दळ सुज श्रांगम दौड़ियों, माड़ेचों माहेस ॥३१॥
दिन दिन घाड़े दौड़तां, दूजे सांवण मास।
दौड़ी फौज सुजांण री, सूरज तणे प्रकास ॥३२॥
मेळ थयो सेंधे मुहे, रेंणा देतां रेस।
श्रर मिळियां दिन ऊजळे, क्यां नीकळे महेस ॥३३॥

र९—भाराय = युद्ध में। जूटे = जुटने से, भिड़ने से। फिरियौ = वापस लौटा।

३०-यूं = इस तरह। श्रिक्खयौ = कहा। माड़ेचौ = भाटी। श्रर मोड़ = शत्रुश्रों के। पीछे हटानेवाला। विभन्नौ = भरा हुश्रा। जां = जहाँ।

३१—उजाड़ = नष्ट करता है। दळ सुज = उसकी फीज के। श्रागम = दबाने के लिये। माड़ेची = भाटी महेशदास।

३२-धाड़ें = डाका मारने के लिये।

३२—सैंधे = पहचाने हुए। रैंगा = रग्रछोड़दास। रेस = पराजय।
श्रर = शत्रु। क्यां = कैसे, किस तरह। नीकळें = रग्रभृमि छोड़कर जाय।

श्राहव भीच श्रजीत री, श्रादू रीत सँभार।
सगां श्रसगां सांमुही, वग्गी नगो सार॥३४॥
भड़ पूंतारे श्राप रा, धारे सांमधरमा।
भांण तणी श्रस भेळियां, दळ सांघणी दुगमम॥३४॥
रीठ पड़े धारू जळां, श्रर धड़ डळां उधेड़।
करे खळां चहुवे वळां, दळ वीजळां निवेड़॥३६॥
समहर भड़ां सुजांण रां, उर धारियो कळेस।
माड़ेची मर मारियो, मुहड़ सटै माहेस॥३०॥
धड़चे खळ धारू जळां, पड़ियो दाखे पांण।
मुँह श्रागे माहेस रै, जैत तणी किलियांण॥३८॥

३४—श्राहव = युद्ध में । मीर्च = सुभट । सँभार = स्मर्ण करके । सगां = संविधयों के । श्रसगाा = श्रासंग करके, हिम्मत करके । वग्गी = लड़ा । नगो सार = नंगी तलवार लेकर ।

३५- प्रंतारै = प्रोत्साहित करता है। भाग तगी = भाग का पुत्र (महेशदास)। अस मेळिया = घोड़े के। शत्रुश्चों पर डाला। साघगी = वहुत सवन। दुगम्म = दुर्गम।

३६—रीठ पड़ = श्रत्यंत वेग से प्रदार होता है। धारू जळा = तल-वारों के। डळा = मास के पिड़। उधेड़ = चीरकर, काटकर। खळा = रात्रुश्रों के। चहुवे वळा = चारों तरफ। वीजळा = तलवारों से। निवेड़ = निपटाकर, मारकर।

३७—समहर = युद्ध में । माङ्गेचौ = भाटी (महेशदास) । माङ्गेचौ = भाटी महेशदास ने इद्रसिंह के पुत्र मोहकमसिंह के। मारा था उसके एवज में नुलाग्रसिंह ने महेशदास के। मारा ।

३८—घडचे = भवमीत होते हैं । खळ = शत्रु । घारू जळां = तलवारीं से । टासे = दिखलाकर । पाण = पराक्रम । जैत तथा = जैतसिह का पुत्र ।

छुठ श्रॅंधियारी वार रिव, दूजै सांवण मास।
पाळहरी रिण पौढियो, पैछां सूतां पास॥३६॥
इति श्री उरजनोत महेसदास उद्देभांगोत काम श्रायो सो विगत।

### दुहा

चांपावत लाखी फती, कूंपी केहर राम। यां सुधां कळ जोधपुर, मिटै न श्राह्ं जाम॥४०॥

छंद 'बेग्रक्खरी

सामँत राज जिसा समरत्थां
भूप श्ररथ पड़तां भारत्थां।
मुद्दकमसिंघ वळे माराणो
साह तणो दळ थयो सपांणो॥४१॥
वात वळे श्रसुरां विसतारी
धर दिस श्रसट दिलासा धारी।
कितराई सुण भ्रमिया काचा
सवळ विखायत रहिया साचा॥४२॥

३९—अँधियारी = कृष्णपत्त की । पाळहरी = उरजनीत भाटी। गैढियो = सोया। पैलां० = दूसरे पत्त के सीए थे उनके पास।

४०—स्धा = विद्यमान रहते । कळ = युद्ध । जाम = (याम) प्रहर । ४१ — सामॅत राज = चापावत सामंतसिंह । पड़ता = गिरने से । भारत्था = युद्ध में । वळे = फिर । साह तया = वादशाह का । सपाया = सवल ।

४२—विसतारी = फैलाई । घर = (घरा ) पृथ्वी में । दिस असट = आठों दिशाओं में । दिलासा घारी = दिलासा देना शुरू किया। कितराई = कितने ही। भ्रमिया = घोखे में श्रा गए। काचा = कच्चे। विखायत = विषत् के सहनेवाले। माचा = सच्चे, हड़।

सक् थया मारग सगळा ही
सोच दळां मिटियो पतसाही।
चांपा करण मुदे चकचाळा
ऊदावाळा वंस उजाळा॥४३॥
भाटी पिण श्राया दळ भेळा
मांण घणे चहुवांण समेळा।
सरसो जोर हुवो पतसाहे
मंद विखो पिडयो घर मांहे॥४४॥
श्रजन प्रताप तेज श्रनमंघी
वाळ दसा तूजो गजवंधी।
श्राळोसिया सको भड़ श्रावे
दाखी हिम्मत दाव विदावे॥४५॥

४२—सरू थया॰=उपद्रव मिटने से सब मार्ग चालू हो गए। चापा=चापावत। करण भुदै=करने के लिये। चकचाळा=उपद्रव, युद्ध। उजाळा=उज्ज्वल।

४४— माण घर्णे = बड़े श्रभिमान के साथ । समेळा = प्रीतिवाले । सरसो जोर • — बादशाह का वल सरस यानी हु हुन्ना । मंद = धीमा । विस्ती = उपद्रव ।

४५—श्रजन = श्रजीतसिंहजी का । श्रनमधी = श्रपार है। बाळ दसा = वालकः श्रवस्था। तृजी गजबंधी = दूसरा गजसिंह है। श्राळो-क्तिया = विचार करके। सको = सव। दाखी = दिखलाई। दादः विदाव = दाव दो या न हो।

### दुहा

चतुर कहें सकती पुरो, सुधरे तो बळ स्याम।
उखेळो वाधे इळा, मेळो िळये सँप्राम।।४६॥
श्री पोतो माहेस रो, देस म्रजाद कमंध।
इण बांमें (हैं) बळ श्रोडियां, तो सह नामें कंध॥४०॥
कहियो बारठ केहरी, विध रचतां वरियांम।
पाऊं बोळ पँचायती, हूं लाऊं सँगराम॥४८॥
यां राजी हुय श्रक्खियों, दळ श्रजमाळ दुवाह।
सांमधरम्मी थां जिसा, सो इम दिये सळाह॥४६॥
गो बारठ सांगे कनें, सांम तणी छळ साह।
कीयो काज नरेस रो, तूं कुळ बोक्स सँमाह॥४०॥
दुमना थया विखायती, मरतां सामँतसीह।
थळ श्रायां वळ श्रोढणा, सोई धमळ श्रबीह॥४१॥

४६—चतुर = चतुरसिंह। सकती पुरौ = चौहान। सुघरै० = सुघरना तो स्वामी के बल से है। ऊखेळौ० = परंतु संग्रामसिंह (चांपावत) शामिल कर लिया जाय तो पृथ्वी में उपद्रव बढ़ सकता है।

४७—इगा = इसके । श्रोडिया = घारण करने पर । सह = समस्त । ४८—विघ = विधि, रचना । वरियाम = जोरावर, श्रेष्ठ । पाऊं० = पंचायती का वचन सुके मिल जाय तो ।

४९-यां-इस प्रकार । श्रक्खियो = कहा । दुवाह = वीर । थां जिसा = तुम्हारे जैसे ।

५०—गौ=गया। सागै कर्ने = संप्रामसिंह के पास। छळ साह = कार्य घारण कर। समाह = उठा, घारण कर।

५१ — दुमना थया = दुविधा मे पड़ गए हैं। विखायती = विपत् सहन करनेवाले। थळ आयां = रेता आने पर। वळ ओढणा = वल के। धारण करे। धमळ = धोरी वैल है। अवीह = निडर।

सांगे पूछे भाइयां, जेज न रक्खी काय।

मनसफ छंडे साह रौ, श्रायौ मिलण चलाय।।४२।।

भड़ मिलिया नवकोट रा, श्रजै तणां उमराव।

हुवौ सुरंगौ साथ हव, दूणौ लग्गौ चाव।।४३।।

इण विध सांगै श्राखियौ, सुणतां सगलै साध।

हुसिश्रारा मेळू खळां, सौ मारौ भाराथ।।४४।।

भड़ लीधां भादाजणौ, श्रायौ उदिया भांण।

हुवा समेळा राठवड, कर मेळा घमसांण।।४४।।

किलवां सोवा कंपिया, मिटी सलाह सताव।

ज्यास विना जोधांण में, ऊखे सास नवाव।।४६।।

सांगौ मिलियौ साथ सं, जग सह पायौ ज्यास।

इकताळै नम चांदणी, काती हंदै मास।।४॥।

संवत् १७४१ काती सुद १।

प्र—काय = कुछ भी । साह रौ = वादशाह का । चलाय = चलकर ।
प्र—नवकोट रा = मारवाड़ के । श्रजै तगा = श्रजीतसिंहजी के ।
सुरंगी = उत्साहवाला, प्रथन । साथ = समूह । हव = श्रव । चाव = उत्साह ।
प्र—सगळ = सर्व । हुसिश्रारा = होशियार हो । मेळ खळां = श्रवृश्रों
के मेलवाले हैं । सौ = उनके। भाराथ = युद्ध करके।

प्प—भाद्राजणी = भाद्राजण का ठाकुर । उदिया भांण = उदयभाणा । हुवा समेळा = एकत्र हुए । मेळा = शामिल होकर । घमसाण = युद्ध किया ।

प्६—िक्लवां = मुसलमान । सताव = जल्दी । ज्यास विना = धैर्प विना । उसे = उखड़ गया । सास = श्वास ।

५७—इकतालै•—संवत् १७४१ में। नम = नवमी। चादग्री = गुक्लपक की। कार्ता हटे = कार्तिक मास की।

# . छंद वेश्रक्खरी

सुहड़ां श्रजमल तणां सकजां।
कीधा दोय श्रणी कमधजां।
उदैसिंघ चित्यो गुण श्रागळ
बीजी संग खेमाल महाबळ॥४८॥
रूकहथो भाटी रैणायर
मांभी तीन साथ दळ मोगर।
वांरा भड़ मेळाऊ श्राया
चंचळ थळवट दिसा चलाया॥५६॥
सो वीकांण धरा चै सांधै
बळ मेटियौ जु हूता बांधै।
केताई गांव थांणायत कोटां
लूटे देस किया सहलोटां॥६०॥
श्रन श्राया जोधांणै ऊपर
बळ बाधौ सगराम बहादर।

प्र—सकजा = समर्थ । श्राणी = विभाग । कमधजा = राठोड़ों ने । -गुण श्रागळ = गुणों में श्राग्णी । बीजो = दूसरा । खेमाल = -खींवकरण करणोत ।

प्र—रैगायर = रगलीड़दास । मांभी = मुखिया । दळ मोगर = सेना को थामनेवाले । वारा = इनके । मेळाऊ = मिले हुए, इकटे हुए। चंचळ = घोड़ों के। थळवट = थली (रेते का मैदान) दिसा = तरफ।

६०—वीकाण धरा चै = बीकानेर की भूमि की। साधै = सीमा पर बळ० = जो बाधै अर्थात् विरुद्ध थे उनका वल मिटा दिया। केताई = कितने ही। किया सहलोटां = विध्वस्त कर दिया।

६१—अन = ( अन्य ) दूसरे। लोधाराँ = जोधपुर। बाघौ =

जोड़े भूप कमो जोगावत

रिण तेजसी मुकन वळ रावत।।६१॥

उइयभांण जोध अतुळीवळ

दुरग तणी तेजी आगळ दळ।

अखई वाळी जोस अफारी

ऊदी रूप खगे अणकारी।।६२॥

चतुर फती ओपम चहुवांणां

कूंपे छती फती केवांणां।
जोड़े राम पदम जैतावत

रिण दूणा कूंपावत रावत॥६३॥

केहरि राम सकळ कूंपावत

समहर वार अणी सवळावंत।

वढाया। जोड़ें =साथ में । भूप =भोपतसिंह । कमौ = करमधोत राठोड़। जोगावत = जोगीदास का पुत्र।

६२ — दुरग तयो = दुर्गदास का पुत्र । तेजो = तेजसी । श्रागळ = श्रगंला । श्रखंद वालो = वाला राठोड़ श्रखेसिंह । श्रफारो = बहुत, भरा हुश्रा । ऊदौ रूप = ऊदावत रूपसिंह । खगे श्रंगकारो = खड़ चलाने में तीक्या ।

६२—चतुर = चतुरसिंह । श्रोपम = उपमा देने योग्य । कूपै = कृ'पायसीं में । छतीं = छत्रसिंह । केवांणा = तस्त्रार चलाने में तीक्षा। जोड़ें = साथ में।

६४—सकळ=सब, कलामहित, समथ। (समहर वार=युद्ध के

प्रागहरा जादव खग प्राजा

प्रमरो खान प्रवण श्राभा ॥६४॥

स्रां उरजणहरां सिघाळी

पिड़ स्जो जादम प्रचाळी

श्रै चड़िया दळ मेळ श्रफारा

सिर जोघांण मती कर सारा॥६४॥

### दुहा

सारां ही सिवियांग्रची, वालोतरा समेत।
पँचपदरी लूटे प्रसद, खांग्गांवाली खेत॥६६॥
गांमां को गिग्रती करे, श्राया पाली चाय।
कांग्र न राखी श्रासुरां, दीनी श्रांग्र जलाय॥६०॥
रहियो कोट सँभायनें, पोल जड़े पँडवेस।
त्ंगा दरवाजां लगे, पूगा पुरा प्रवेस॥६८॥

समय। श्रगी = सेना के श्रग्रभाग पर। प्रागहरा = प्रयागदासीत। खग प्राजा = तलवार चलाने में पूज्य श्रथीत् श्रेष्ठ। श्रमरी खान = श्रमरिस् श्रीर खानसिंह सबलसिंह के पुत्र। पूरवण श्राभा = मन की इच्छा पूर्ण करनेवाले।

६५—सिघाळौ = श्रेष्ठ । पिड़ = युद्ध । प्रूचाळौ = पहुँचवाला, समर्थ । श्रे = ये। श्रफारा = बहुत । मतौ कर = विचार करके।

६६—सिवियांग्ची = सिवाना प्रात । बालोतरा = नगर । पंचपदरौ = नगर । प्रसद = प्रसिद्ध । खाग्गांवाळी खेत = नमक की खान ।

६७-को = कौन। चाय = इच्छा करके। काण = शंका, श्रदन। श्राण = श्राकर।

६८—कोट सँभायनें = किले का आश्रय लेकर। पोळ जड़े = दरवाजे बंद कर लिए। पंडवेस = यवन नेता। तंगा = फौज के समूह।

मड़ श्रजमाल कमंधरा, विल्या देस विगाड़। खागे एतां खंडिया, जेतां मंडी राड़॥६९॥ पोस महीने बीज दिन, देसे धूम मचाय। फेरे श्रांण श्रजीत री, श्राया रीत दिखाय॥७०॥

इति श्री महाराजा श्री श्रमेंसिंवजी रौ परम जस श्रंथ राजरूपक में राठौड़ सगरामसिंघ जूंभारसिंघोत मनसब छोड़ विसे दौड़ियौ त्रयोदस प्रकास ॥ १३॥

६६—विळया = वापिस लौटे । राड़ = लड़ाई ।

जोधा उदियाभांण सं, कोपे खान इनात।
विखो न छंडे एक पळ, मोसं मंडे वात॥१॥
कियो विदा जोधां सिरे, नूरमळी पूंतार।
प्रात नगारा विज्ञया, मसळत रात विचार॥२॥
हाथी चड खड़ हिस्सियो, सुर नौबते सनाय।
बांध पुरा मग्गां तुरक, मिळे ळड़ंगां श्राय॥३॥

# छंद अर्धनाराच

श्रनंत मेछ उत्सरे, वहे सु वार उन्बरे। पमंग श्रंग पाखरां, परां गिरां कि पंजरां॥४॥ सनाहवांन सांघणां, घटा कि ऊमडी घणां। खिवंत सेळ खेह मैं, मिटै छुटान मेह मैं॥५॥

१---पळ = घड़ी का साठवाँ ऋश । मंडै = करै। २---पूंतार = प्रोत्साहित करके।

३—खड़ = चलाकर । हिल्लयो = चला । सुर = स्वर । सनाय = शहनाई, वाद्यविशेष । बाध = मार्ग मे पुरे बीधकर । लड़ गां = दूर आकर ।

४—वहे = चलते हैं वह | वाट = मार्ग | उब्बटे = विगड़ जाता है । पमंग = घोड़े | परा = घोड़ों के पाखर ऐसे मालूम होते हैं कि पहाड़ों के पख लगे हैं अथवा पिजरे बने हैं ।

५—सनाहवांन = बब्तरवाले । साघगा = सघन। घटा० = मानों मेघ की घटा उमड़ श्राई है। खिवंत० = भाले श्राकारा में चमकते हैं, जिससे मेघ में बिजली की छटा मिट जाती है।

धसी श्रकास धूसरी, कि वात सेन वित्थुरी। निसांण पांण नद्दयं, सुघोर जोर सद्दयं॥६॥ नवाव पुत्र नूरली, श्रनेक मीर श्रस्सली। सिताव सामरत्थयं, कियौ कि पार पत्थयं॥७॥

# दुहा

त्रायो सुहद्रा गिर त्रसुर, छायो खेह निहंग। त्रागै भांग तरस्सियो, गह केवांग त्रभंग॥ ८॥

# छंद रसावळ

भांगा मांगा भुजै, ऊठियो ग्रप्रजै। गोम व्योम गजै, वाजित्रांगा वजै॥९॥ सूर वागा सभै, रौद्र हिंदू रजै। सोभगी सकजै, ग्रमेळां ग्रकजै॥१०॥

६—धसी०—श्राकाश में धूसरता छा गई है। क्या यह वायु से, श्रथवा सेना फैली जिससे। निसांण = नक्कारा। पांग नहयं = हाथ से श्रथीत् ढंके से वजाया जाता है जिसका। सुघोर० = बड़ा घोर जोर से शब्द होता है।

७-सामरत्थयं = समर्थं । पत्थयं = मार्गं को ।

५—मुहद्रा गिर = सुहद्रा नामक पहाड़ । खेह = रज । निहग = श्राकाश में । भांग = अदयभाग जोधा । तरिसयौ = कोप करके बढ़ा । गह केवाग = तलवार लेकर ।

९—भागा = चंद्रभागा । मागा भुजै = श्रपनी भुजाश्रों का श्रिममान रखनेवाला। श्रप्रजै = श्रपार वलवाला। गोम = पृथ्वी। व्योम = श्राकाश। गजै = गूँज उठे। वाजित्रागा = वाजे।

१०—वागा समी=ननाइ पहने । रौद्र=तुरक । रजै=प्रसन्न हुए। सोमणी=शोभा देते हैं। सकजै=समर्थ, काम के। श्रकजै= निकम्मे विखर गए हैं। धरा सार धजै, लोह होळी लजै।
ताप वीर तजै, ईस रस ऊपजै।।११॥
भोग्य चिंत भजै, ग्रीधणी गरज्जै।
नीर धार निजै, सोहड़े सलज्जै॥१२॥
वीर रस श्रंस सिंधु वजै, सुर तिकां छळ संपजै।
पण कोध खेत रण नीपजै, महा कमँधे मीरजै॥१३॥

# दुहा

उर जळतां लागो असुर, गिरँद दुहूं वळ आय। रिगा जुड़िया भड़ राठवड़, त्रजड़ श्रमांमै ताय॥१४॥ श्रायो करन मुकन्न तगा, भड़ मेळे चँद्रभांगा। हैमत हीमत श्रमाळो, पीथौ पत्थ प्रमांगा॥१४॥

११—धरा॰=पृथ्वी पर तलवार ध्वजा बनी है। लोह॰=शास्त्रों के आगे होली लिजित होती है। ताप॰=५२ वीरों ने संताप छोड़ दिया है, (रक्तपान मिलने से)। ईस॰=महादेव को प्रीति हुई है (मुंडमाला मिलने से)।

१२—भोग्य० = गिद्ध पक्षी की भोग्य वस्तु संबंधी चिंता मिट गई है, जिससे गर्जना करता है। नीर० = सुभट लोग अपने पानी अर्थात् श्रोज को धारण करके लजित होते हैं। (ऐसा वीरता का काम न करने से।)

१३—सिंधु = लड़ाई के समय का राग। छळ = युद्ध। संपर्जे =

मिला। पण् = बड़े राठोड़ श्रीर मीर जो हैं, उनके श्रथवा मिरजा के
बीच मे रण्खेत में प्रतिज्ञा-पूर्वक कोध उत्पन्न होता है।

१४—गिरॅद = (गिरींद्र) पहाड़ । दुहूँ बळ = दोनों तरफ से । तुड़िया = आपस मे भिड़े । त्रजड़ = तत्तवार । अमामै = अप्रमाण । ताय = ताप ।

१५—करन = करण्सिंह । मुकन तण = मुकनसिंह का पुत्र । मेळे = इकट्टे करके । हैमत = हिम्मतसिंह । पीथौ = पृथ्वीराज । 'पत्थ प्रमाण = प्रजु न के समान।

केहर त्रायों भीम तण, रोड़े धूहड़ सत्थ।
जूंक श्रद्धाया स्रमा, हुवा संवाया हत्थ।।१६।।
यां वग्गी तरवारियां, ज्यां डंडेहड़ फाग।
ऊढंगों सर गोलियां, किर कड़ लग्गी श्राग॥१९॥
दौढ पहर हिंदू तुरक, कहर लड़े रिण ढांण।
मुड़िया भड़ पतसाह रा, के पड़िया मुँह त्राण॥१८॥
जोधों मांन किल्याण तण, गौ तन धारां लग्ग।
भड़ सौ पड़िया भांण रा, श्रन ऊपड़िया वग्ग॥१६॥
श्रारावों श्रमुरां तणौ, लूटाणौ मक लूट।
तोप हजार पचीस री, भार तणा सौ अंठ॥२०॥
पड़िया श्रासुर पांच सौ, घायल हुवा हजार।
माह उजाली सपतमी, वेढ सनीसर वार॥२१॥

१६—रोड़े = रोड़ा शाखा का। धूहड़ सत्य = राठोड़ों के साथ। ज्भ= युद्ध करने में। श्रह्णाया = प्रसिद्ध।

१७ — या = इस तरह। ज्यां० = जैसे फाल्गुन मास में डंडियों का सेल होता है। ऊढंगौ = वेढंगा हो गया। आग = श्रिम की भड़ी लगी।

१८—कहर = महा भयकर । रिण ढाण = रणस्थल में । मुड़िया = पीछे लीटे। के = कितने ही। पड़िया = गिरे। मुँह त्राण = कितने ही ने मुख में तृण लिया, श्रथवा मुख से रज्ञा की प्रार्थना की।

१६—मांन = मानसिंह । गौ० = शरीर में तलवारें लगकर मारा गया। श्रम = (श्रम्य) दूसरे। जपड़िया = उठे। वगा = लड़कर।

२०—भार तगा० = वारवरदारी के १०० कॅंट लूट में श्राए।
२१—वेट = युद्ध। यह युद्ध माघ सुदि ७ शनि को हुआ था।

मिरजे खबर निवाव नूं, पहुँचाई ततकाळ।
आयो फिर महमदश्रलो, सुण नह रह्यो विमाळ॥२॥
भाई वे भेळा हुवा, श्रसुर नदी सिर श्राय।
सिंधुर घोड़े स्कड़ी, मेल न माणी जाय॥२॥
न्रमली तिण नाळ रो, कीधो एम कहाव।
नाळ्यां नौरँगजेब री, लीधां लभ्मे साव॥२४॥
जहर पियाले जेहड़ी, इण कुण मंडे श्रास।
श्रिह काळे मुख श्रंगुळी, वाळे किर विस्रवास॥२४॥
जोधां नाकारी जरां, सिर श्राया खुरसांण।
गिर चहुँवळ कळ साळळी, फिर मातौ श्रारांण॥२६॥
छेड़ हुई कांठायतां, श्राया खेड़ श्रपार।
सड़ लागों सर गोळियां, हुय होळियां दुधार॥२८॥

२२—मिरजै = तूरत्राली ने । विमाल = छिपा हुत्रा।

२३—भाई बे० = दोनों भाई शामिल हुए, मानों दो निद्या शामिल हुई। सिंधुर = नदी। घोड़े स्कड़ी = घोड़ नदी श्रीर स्कड़ी नदी मारवाड़ में ये दो निद्याँ हैं जो शामिल हो जाती हैं। उसकी उत्प्रेत्ता की गई है। मापी जाय = प्रमाण किया जाय।

२४—ितिण नाळ रौ = उस तोप का जो राठोड़ों ने लूटी थी। कहाव = कथन। नाळया = तोपों के लेने से। लभ्मे साव = श्रानंद मिले।

२५—जहर० = यह बात विष के प्याते की जैसी है। मड़ै = करै। श्रहि काळें = काले साँप के।

२६—नाकारी = इनकार किया । जरा = जन । खुरसाण = तुर्क । गिर = पहाड़ के । चहुँबळ = चारों तरफ । कळ = युद्ध । साळळी = शुरू हुआ । मातौ = प्रबल । श्रारांण = युद्ध ।

२७—छेड़ हुई = छेड़े गए। कांठायतां = किनारे पर रहनेवाले। खेड़ = चलाकर। हुय होळिया = मरे। दुधार = दुधारे खाँडों से।

वेढ नत्रीठा विजया, दोय पोहर दाढाळ। भांण भले रिण भांजिया, चौड़ै चामरयाळ॥२८॥

हित श्री महाराज राजराजेश्वर श्री श्रभयिसंघजी रौ परम जस राजकपक में भाद्राजण दूसरी तीसरी छड़ाई चतुर्दस प्रकास ॥ १४॥

२८—वेड = युद्ध के । नत्रीठा = वाजे । दाडाळ = ग्रूकर के सहश श्रूवीर सुभट। भाजिया = मारे। चीड़ = प्रकट में। चामर-याळ = तुर्क।

# छंद बेश्रक्खरी

पड़दल खां श्रासुर गह पूरें
गयों सिवांणे साथ गरूरे।
श्रोर वळे नाहर उतपाती
महा सजोर खगे मेवाती॥१॥
श्रे थांणे कांणाणे श्राया
मेवासियां उवर श्रण माया।
दिन दिन दौड़ गसत नित दीजे
कमँध धरा पासरणा कीजे॥२॥
मोकलसर श्रखई कुळ मंडण
खमें नही श्रसुरां खळ खंडण।
चांपा सकळ फौज ले चिडया
पुर श्रजमेर भगांणां पड़िया॥३॥
वांसा न्रमली तिण बाहर
धूरे दौड़ श्ररोड़ा धाहर।

१—श्रासुर = यवन । गह = गर्व । गरूरै = गर्वयुक्त । वर्छ = फिर । नाहर = नाहरखा मेवाती ।

२—काणाण = काणाणा एक गाँव का नाम है। मेवासियां = लूट करने-वालों के। उवर = अपर। श्रण माया = श्रप्रमाण, नहीं समानेवाले। पसरणा = विस्तार।

३—मोकलसर = गॉव का नाम है। श्रखई = श्रखैराज । कुळ-मंडण = कुल का भूषण। खमै = सहन करता है। खळ खंडण = शत्रुश्रों के मारनेवाला। भगाणा पड़िया = भागने लगे।

४—वासा = पीछे, पीढ पर। तिरा वाहर = उनका श्रनुधावन । शूरे = ललकारा । श्ररोड़ा = नहीं चकनेवाले । याहर = विल में ।

गांव महेव निकट नवगड्ढा दुजड़ तर्गे छुळ वर्गे सद्र<u>ड्</u>ढा ॥ ४॥ ऊपर तुरक श्रचाग्रक श्राया सवजै सुध मोरचा सँभाया। रिशा कर तूर गोळियां हके हेक बडी लड़िया हाथूके॥४॥ खट सरदार नत्रीठ खड**गो** ऊतरिया धारां मुँह श्रगी। श्रासावत माहेस श्र**ां**कळ **स**हकम मनइर तसो महावळ॥ ६॥ किसनावत रण कुंभ करारौ राम खुजाव खुजांग श्रकारौ । मधकर तणी मेघ खळ मोई ञ्जड़तां भोज कुँवर पित जोड़ै॥७॥

नवगर्हा = नवकीट के अर्थात् मारवाड़ के राजपूत । दुजड़ तर्णे =
प्रस्वते = अवलिह ने । स्रह्हा = हर्ड़, मजबूत हुए ।
प्रमान स्वते = सवलिह ने । स्रह्हा = हर्ड़, मजबूत हुए ।
प्रमान स्वते = सवलिह ने । स्रह्म = स्वतं । रिण् = अद्ध का वाच
प्रमान महित = नववारों से । हेक = एक । हाथूके = हाथों से ।
समेहिर = महेशदास । अर्थाकल = वीर, स्वतंत्र । मनहर तर्यो =
प्रमाहर समर्थ । राम मुजाव = रामसिह का पृत्र । स्वतंत्र । अविह । अकारी = तीक्य । मधकर त्यो = माधीसह का पृत्र ।
स्वतंह । खळ मोई = अनुओं के हंटानेवाला । खड़ता = भिड़ते असम्य ।
स्वतंत्र का पृत्र । पित जोई = किंदर के स्वतंत्र । समय ।

श्रे भाटी छिबता श्रसमांगै किलबां सूं जुटा केवांगे॥ सबळौ छड़ै बकारे साधी गिर गिर खागे मड़े सँगाथी॥ 💵 श्रत लड़तां प्रगरी श्रसुहाई दोय बेटी पकड़ी द्रसाई। भाटी कहै कुरोनूं भाखूं रहं कुसळ तौ भेळी राखूं॥ ६॥ श्रत विचार तज वेह उखेळी भिळियौ सबळ बेटिया भेळौ। राम कहै मत खाग उभारी मिरजा सूं मेळी मत मारौ॥१०॥ सूधा वचन सुणे सगळाई साथ बेरियां गया सिपाई। जतने सुता रहे इम जांगी इस दुख कैंद्र हुवी श्रासांसी ।।११।।

द—अं= ये । छित्रता = लगते हुए। असमाणे = आकाश में। किलबा सूं = मुसलमाने। से । जूटा = भिड़े। केवाणे = तलवारों से। बकारे = ललकारकर। साथी = साथवालों को। गिर गिर = पहाड़ पहाड़ में। कड़े = गिरे। संगाथी = साथ के।

९—श्रमुहाई = बुरी बात, मनचाहा से विपरीत । कुरोन् = किसके। भाख् = कहूँ। मेळी = शामिल रखूँ।

१०—तज॰ = युद्ध का उपद्रव छोड़कर। भिळियौ = जा मिला। सबळ = सबलसिंह भाटी। उभारौ = उठाश्रो। मेलौ = मिलो।

११—स्था = सीधे । सगळाई = मन । जतने = नेटियाँ यत्न से रहें।ऐसा जानकर । श्रासाणो = आमकरण का पुत्र सगलसिंह केंद्र हुआ।

वेत करै नह श्रीर विचार मार सुता मिरजा नूं मारूं॥ दहा

मिरजौ त्रायौ मेड़तै, मारे गांव महेव। सवळो भूखे सीह ज्यूं, श्रसुरां लखे श्रवेव ॥१२॥ मिरजा दोनूं मेड़तै, मिलिया वंध समाथ। उण दिस यां बालै श्रक्तं, समचै की घो साथ ॥१३॥ थ्राया चांपावत **श्र**स्ता, धीर तसी पण धार। त्रायै। सूजा वीर तण, पाखरिया परवार ॥१४॥ तरस लखा पातल त्या, श्राया कमे श्ररक। भड़ां समेळा भाइयां, जवनां दिया जरक ॥१४॥ पौत्रा सगळा प्राग रा, श्रुँग छिबता श्रसमांग। जादम तेजै जेहडा, श्रमरी नाहरखान॥१६॥

१२ - वैत करै = काट छाँट, विचार । मारे = लूटकर। लखे =-देखता है। श्रवेव = निर्वेत ।

१३--दोन् = न्रश्रली श्रौर मुहम्मदश्रली । निलिया = शामिल - हुए । वंघ = वघ पकड़े । समाय = समर्थ । उसा दिस = उघर की तरफ। बालै श्रखै = वाला राठोड़ श्रखैराज ने। समचै = एक साथ। साथ = सुभट एकत्र किए।

१४—श्रखौ = चापावत अखेराज। धीर तसौ = धीरसिंह का पुत्र। पण वार = प्रतिश्वा करके। वीर तण = वीरसिंह का पुत्र। पाखरियौ० =

१५—तरस = कुपित होकर । लखौ = लखिसह । कमे अरक = कर्ममोत वंश का सूर्य। समेळा = प्रीतिशाले, एकत्र हुए। जरकः = प्रहार।

१६—पीत्रा० = प्रागदासीत भाटी। तेजै जेहड़ा = तजसिंह जैसे।

भीम पतावत श्राविया, चांपा बांधे चाळ।
भांजण खळ लीधां भड़ां, तड़ां खड़ां रिणताल ॥१८॥
श्राया बाला ऊधरा, भाला भाल श्रमंग।
रण पब्बे तेजै जिसा, करण फते रणजंग॥१८॥
कीधा छेड़ कमद्धजां, श्राया खेड़ श्रपार।
श्रसुरां सिर बाले श्रखे, पाखरिया ताखार॥१८॥
इकताला रै चैत सुद, श्राद उदे नवरात।
श्रसुरां सिर श्राया श्रखा, पिड़वारै परभात॥२०॥

### छंद बेताल

दिस किरण पूरव श्ररक दरसे, दिखण कमधज दरसिया। श्रसुरांण दळ सिर श्रसंख श्रणगम विसख घण जिम बरसिया॥ हुय हाक चहुँवळ कळळ हूकळ श्रसुर सुर दळ श्राहुड़े।

१७—बाघे चाळ = कमर बॉघकर। तड़ा = श्रपने पच्वालों के।।
खड़ा = चलाकर। रिग्ताल = युद्ध के समय।

१८—अधरा = उत्कट, उन्नत । रल पब्बै = युद्ध में पर्वत के समान । १९—खेड़ श्रपार = श्रसंख्य सेना के। चलाकर । पाखरिया तोखार = षोड़ों पर पाखर डाले ।

२०—आद० = नवरात्रि के आदि अर्थात् प्रतिपदा के सूर्योदय के समय। पिड्वारे = प्रतिपदा के।

२१—दिस॰ = पूर्व दिशा में सूर्य की किरण दिखाई दी। श्रणागम = श्रचानक । विसख = वाण । घण = मेघ के जैसे। चहुंबळ = चारों श्रोर। कळळ = युद्ध। हूकळ = युद्ध। दो बार कथन विशेषता के लिये है। श्रमुर = मुसलमान । मुर = हिंदू। श्राहुड़े = लड़े।

भिख सार भळहळ सोर जळम. (फ)ल धरण खतदळ भ्रताई १२४। ऊठियो पड्दलखान श्रतियळ, सहस मृगले सृरमां वाजिया वेढक महावेधक. सार नायळ सोहटां

#### छप्पय

श्रुष्ठैराज श्रष्ठमस्, विन्हें रणस्य महायह भड़ भिड़तां भिळगया,वंस स्वत्र (ट) श्रीम यहें दिहा। श्रारपार हुय जाय, सेल नग्वार फटारी गळवांहां गृंथणी, जांण मित्रां महहारी। तिण वार रतन सुंदर तणी, घये जवन श्रशारियां श्रवसांण प्रवळ मत श्रादरे, मेलु महावळ मारियी।।२३॥

भिल सार = तलवार का श्रविरत प्रहार । भळहळ = चमकतो हुई। धरण = पृथ्वी। लहदळ = श्राकाश। घड़हडे = गूँव टटे।

२२—वाजिया = लड़े । वेढक = योदा । महावेदक = महायुद्ध में । सार = तलवार । सावळ = भाला । सोहड़ा = सुभट ।

२३—अखैराज दो—एक चापावत, दूसरा वाला राठोड़। रग्मल्ल = वहादुर। वस खट त्रीस = छत्तीस वश के राजपूत। वळोवल = महावली। आर पार हुय = इघर से उघर निकल जातो है। गळवाहा = आपस में गले पकड़कर गुथ जाते हैं। जाग्ण० = मानों मित्र परस्पर मनुहार करते हैं। तिग् वार = उस समय। रतन = रतनसिंह ने। सुंदर तग्णै = सु दरदास का पुत्र। मृत आदरे = मरना विचारकर। मेछ = म्लेच्छ पड़दलखान के।।

दुहा

रतने सुंद्रदास रै, सामे पड़दलखान।

कर कर वाह कटारियां, हुवा दुहूँ खळ हान॥२४॥

मड़ पड़िया सौ कमधजां, तुरक छसौ रिणताल।

रिध गाड़ी घोड़ा दरक, सह ल्टिया सँभाळ॥२५॥

कांगांगे कंदल हुवौ, जांगे सकळ जिहांन।

ऊवरियो मांभी श्रखौ, मारे पड़दलखांन॥२६॥

इति श्री राजराजेश्वर महाराज श्री श्रमयसिंधजी री परम जस राजरूपक में पड़दळखान मारियौ राठौड़ जीता पञ्चदस प्रकास ॥ १५॥

२४—साभे = मार लिया। वाह = प्रहार करके। दुहूँ • = दोनों शत्रुत्रों का नाश हुआ।

२५—रिघ = (ऋदि) घन । दरक = कॅट । २६—कंदल = युद्ध । मांभी = मुखिया, अप्रणी । ऋखी = ग्रखैराज ।

#### द्हा

मिरजों छोड़े मेडनी, नोटे दिस तिण वार ।
सवलों भाटी साथलें, श्राप हुवी श्रसवार ॥ १॥
वंध थकों वेटी लियां, वर्णा विचार वान ।
माली पाके श्रंव पर. ताके सांभ प्रभान ॥ २॥
मिरजें मारग चालतें, डेग दिया कुर्चाल ।
मत्तों जर्ग विवाह रो. तर्ग विचार्ग छील ॥ ३॥
सवलें नृं सुसरी करण, मिरजें किया मुकाम ।
श्रासावत छळ ऊजलें, वळ भरियों वरियांम ॥ ४॥
श्रमल मॅगायो श्ररज कर, मांग लई तरवार ।
सिरजों श्रोमाहें करें. चाहे सो मनुहार ॥ ४॥

१—ताडे दिस = तोड़े की तरक। सबळी० = सबलसिंह भाटी के। साथ लेकर।

२—वध थका = केद हुआ। घात = मारना। माळी० = मारने की ताक मे कैसा लगा हुआ है जैसा माली पके हुए आम के फल पर ताक लगाए रहता है।

<sup>3—</sup>कुचील = गॉव का नाम है। मत्ती॰ = मिरला ने भाटी की वेटियों के साथ विवाह करने का विचार किया। जरा = जव। तरा = तव। \_ढील = देरी।

४—श्रासावत = श्रासा का पुत्र सवलसिंह | छळ = युद्ध | ऊजळे = उज्ज्वल | वरियाम = जोरावर |

५-- श्रमल = श्रफीम । श्रोमाहै = उत्कंठावाला ।

श्राद्र प्रत खित अठियो, प्रथम सुता परवार।
श्रसवारी रा अधरा, श्रस वाढिया श्रपार ॥ ६ ॥
धड़च कनातां धार सं, गौ रहवास मसार।
नूरमली लख ल्हासते, मौर सली तरवार॥ ७॥
पड़ियो तिकये सं परा, श्राडो दियो प्रजंक।
मसलत श्राया मीरज्यां, श्रे अठिया श्रसंक॥ ६॥
सबले भूखे सीह ज्यूं, चिंदया मुहि चुगलाल।
गिलमां अपर गिल गयो, ज्यां प्रग श्राल लंकाल॥ ६॥
धड़ धारां मुँह अतरे, श्रद्धरां करे उद्घाह।
सबलो श्रासकरन्न रों, गौ जीपे गजगाह॥१०॥
इति श्री भाटी सबलसिंघ श्रासकरनोत काम श्रायो सो विगत।

६—आदर म्रत = मरना विचारकर | खित = पृथ्वी से । प्रथम॰ = पहले बेटी पर वार करना चाहा । ऊधरा = श्रेच्छे । श्रस = घोड़े । वाढिया = काट डाले ।

७—घड़ च = फाड़कर। घार सं = तलवार से। ल्हासतै = भागते हुए नूरमली के। देखकर। मौर = पीठ पर। फली = तलवार चलाई।

द—पड़ियो॰ = परंतु- वह कूदकर तिकये से दूर जा पड़ा श्रोर उसने पलंग के। श्राड़ में रख दिका। मसलत॰ = इतना श्रवसर मिल जाने से दोनों मिरजा मसलत करके श्राए। श्रै॰ = श्रोर ये निःशंक होकर उठे।

<sup>्</sup>र—सबळे॰ = सबलिसह भूखे सिंह के समान है। चढिया॰ = उसके सामने तुर्क चढ़कर श्राए। उनके। यह गिलमा॰ = नरम बिछौनों के ऊपर गिल गया श्रर्थात् इसने मार लिया। ज्यां॰ = जैसे सिंह लीला करता हुश्रा हरिशा के। गिल जाता है।

१०—वड़० = सबलसिंह का घड़ तलवारों की धारों से कट गया। श्रे श्रुरा = श्रप्सराएँ। उछाह = उत्साह, उत्सव। गजगाह = हाथियों के। मारनेवाला।

इंद् वेश्रवग्वरी दिन दिन गढ जोधांग टोरा रसतां अपट मिटे नह रोळा। भड़ मेळे दुरजणसळ भाटी श्रमुरां सेन्या रहे उनाटी ।। ११।। वडी मसीत इंदगावार्ध रत सूबरां नगें महराळी। सारे श्रसुगं पुरा सतावै उरजण हरा फैर्ग प्रार्थ ॥१२॥ वाहर काज खणां वळ वांगां रैहे जीए पमॅंग जवनांगां। भाटी सूर मेळियां भाई सोवै श्रावै चाल महाई॥१३॥ पांच श्रसुर नेल्हां पोटावे ऊंठ लियां वीसलपुर स्रावे। श्रासुर सुरो न रहिया श्रोटां चडियौ मीर फत् चड चोटां ॥१४॥

११—दोळा = त्रासपास । रमतां = मागों में काउट होती है । होळा = उपद्रव । उचाटी = उचाटवाली, मन में खेदवाली ।

१२—रन भूवरा तथे = शूकरों के रुधिर ते। रुहराळी = रुधिरवाली कर दो। सारै = तलवार से। पुरा = निवासस्थान। उरजग हरा = उरजनात भाटी। फेरणे श्रावै = है।रे में श्राते हैं।

१३—वाहर काज = अनुधावन के लिये। खळा = शत्रुश्नों ने। वळ-चाणा = बलवान्। रैहे = तैयार किए, कसे। जीण = काठी। पमॅग = घोड़ों पर। मेळिया = एकत्र किए। तेवि = सेवि पर।

१४—सेल्हा = भालों से । पोढावै = मारे । श्रोटा = श्राङ् ने । कत् = -मीर का नाम है । चड चोटां = तलवारों की चोटें खाकर ।

द्वयणां तणा सेन दरसाया विष्या जादम तेज सवाया। चोरँगवाळ गिळण चुग ळाळां घोळे दिन वागा धाराळां॥१४॥

## दुहा

मंमी पड़ियों मीर री, श्राठां सं श्रबद्स । श्रठों सिवों नरसीय री, राजड़ री पातस् ॥१६॥ इगताळें रा जेठ सुद, तीज हुवों रिण ताल । जूटा भाटी जंग मैं, कमें घां छळ छंकाळ॥१७॥ इति राजक्षक में भाटी सुरसिंघ केसरीसिंघोत, वीसळपुर फेरियां दोय सिरदार काम श्राया श्रवद्ळ खां मारियों सो विगत।

# छंद बेश्रक्सरी

कळह जुड़े श्रमुरे नवकोटां मारू करे दमंगळ मोटां। यां करतां वीतो इगताळो बहसत लागो चरस वँयाळो॥१८॥

१५—दुयगा तगा॰ = शत्रुत्रों की सेना नजर त्राई। वळिया = तन यादव पीछे लौटे। चोरॅगवाळ = चतुरंगिगी सेनावाले। गिळण = निग-लने, मारने के लिये। चुग ळाळा = मुसलमानों ने। घोळे दिन = प्रकट दिन में। वागा = लड़े। धाराळां = खड्ग घारण करनेवाले।

१६ — श्रबदल्ल = श्रबदुल्ला खां मीर का मामा। इधर महाराजा की सेना मे नरसिंह का पुत्र सिवसिंह श्रीर प्रतापसिंह का राजसिंह मारे गए।

१७—ताल = मैदान। ज्रा = लड़े, भिड़े। छळ = वास्ते। लंकाळ = वीर।
१८—कळह = युद्ध में। जुड़े = भिड़े। श्रमुरे = मुगलों से। नवकाटा = राठौड़। मारू = मारवाड़ी। दमगळ = युद्ध। या = इस तरह
करते। वीता = व्यतीत हुआ।

नांडे नूरमली खग नोले वहाबदो सुं श्रक्षं योले। सेख नत्रांट वाजियां मारं मरते नगमली नं मारे ॥१६॥ हेवे दलां ध्रमंगल हवा मुवी सेख मिरजी पण मुवी।। श्रास् वद वारम दिन श्रासुर मौत श्रचिंत गया कर कंमर ॥२०॥ श्रावी खबर लिखी श्रण चारं मगन नवाव सीच सरमाहे। कीथी फीज बले क्रमधजां स्थर सोधण प्रांण सकतां।।२१॥ मिळ दळ प्रवळ राड्ट्र मारे सार श्रसुर साचीर सँवारे। मीर पन्नाम सहर में मारे पमँग दरक ल्टे श्रग पारे॥२२॥

१६—तोडे = तोडा शहर में। वहावदी सू = शेख वहावटी से नृरमली।
श्रवसै॰ = ईर्ष्या करके, अमर्प करके बोला। मेख नश्रीट = शेख ने नकारा
किया। बाजियौ सारे = तलवार से लड़ा। मरतै॰ = मरते मरते शेख ने
नृरमली के। मार लिया।

२० — हेवै = दोनों सेनाश्रों में । मूर्वो = नरा। श्रास् = श्राधिन। कर संमर = युद्ध करके।

२१—मगन• = नवाव इनायतः वा मुन शोकमग्न हुआ। मरमाहे = विजित हुआ। सूघर = अच्छी भूमि। सेाधण = तवाश करने के लिये। प्राण सकजा = वल से समर्थ।

२२—राइद्रहे का प्रदेश । मारे = लूटा । सार = तकवार से । श्रमुर = मुगलों का । साचोर = साचोर परगने में । सँवारे = संहार किया । पमॅग = घोड़े । दरक = कॅट ।

छड़ जीतो श्रखमाल लखावत
एक दिसा खीमो श्रासावत।
चांपा करण मुदै कळ चाळा
साथ वळे राठौड़ सिघाळा॥२३॥
मांहे कॅवर जैत महवेची
खग ऊधरे नरे खेड़ेची॥

## दुहा

दसमी मिगसर मास री, श्राद गिणां नह श्रोर। श्राया भड़ श्रगजीतरा, जीत खळां साचोर॥२४॥ इति साचोर रौ थांणौ मारियौ सो विगत लिखी छै॥

#### दुहा

जगौ विजावत आवियौ, ऊदौ धीर सुतन्न।

मिळ मारू दळ हिल्लिया, उर दहिलिया जवन्न॥२५॥
गोढवाड़ धर गाहटे, पहला पाली मार।
लूटी महि अजमेर लग, फूटी देस पुकार॥२६॥

२३—लखावश = लखधीर का पुत्र। एक दिसा = एक तरफ।
खीमी = खींवकरण करणोत। श्रासावत = श्रासकरण का पुत्र। करण
मुदै = करने के लिये। कळ चाळा = युद्ध का उपद्रव। साथ = इकट्ठे होकर।
वळे = वापिस लीटे। सिघाळा = श्रेष्ठ।

२४—खगी अधरे = तत्तवार उठाकर । खेड़ेचौ = राठोड़ । दसमी० = मार्गशोर्ष बदि दशमी । खळां = शत्रुश्रों के। ।

२५—जगौ = नगरामसिंह। विजावत = विजयसिंह का पुत्र। ऊदौ = ऊदावत। धीर सुतन = लखधीर का पुत्र। दहलिया = डरे।

२६—गोढवाड़ = मारवाड़ का दिल्णी परगना। गाइटे = नष्ट किया। पाली मार = पाली केा लूटकर। महि = भूमि। लग = तक।

थांणी मारं थांवळे. खाग संधारं ग्वंड ।

मिरजी गढ जोश्रांण स्ं, श्रायी रावणगंड ॥६३ ।

सामहा श्राया राठवड़, कीप श्रद्धाया वीर ।

संग मिळियो जोधी सिवी. कळहण नवी केटीर ।६०॥

मिरजी श्रहियी मेड़ती, धेर लियी ठळ श्राय ।

होळी उयुं पुर लंचिया गोळी तीर चळाय ॥६६॥

यां रहियी महमदश्रळी. श्रहियी पुर श्रारांण ।

श्राया वसियां राठवड़, सिंग्न सवाया पांछ ॥६०॥

इति राजकपक में मिरजा महमद्रश्रली मूं मेड्ने बेरियों ने फर्ने पारं।।

छंद् वेद्यवखरी

वीतों माह वेयाले वाली चांपा कियों धर फिर चाली। श्रस पाखर सांगी फिर श्रायी भाई भूप मिले मन भार्या।।३२।। जुसावत सगरांम सजोरी, तिसड़ोई भगवांन सतोरी। तेजी मुकन महावल तेसा, श्रीर दळ भांजण प्रांण श्रनंसा।।३२॥

२७—थावळे = एक गाँव का नाम । वह पुष्कर के समीप है ।
रावणखड = जिसका जपर का होंठ खडित होता है उसे रावणखड कहते हैं ।
२८—श्रद्धाया = भरे हुए । कळहण = युद्ध । केंटीर = सिंह ।
२९—शहयी = पकडा ।

३० — श्राराण = युद्ध । विभया = श्रपने श्रपने घरों पर । पाण = बल में । ३१ — चाळौ = युद्ध, उपद्रव । श्रस = घोड़े । मन भायौ = मनचाहा । ३२ — ज्रम्भावत = ज्रमारसिंह का पुत्र । सजोरौ = वलवान् । सतोरौ = रोव वाला । श्रनेसा = परवा न करनेवाला ।

मिळिया दळ राठौड़ समेळा,
भाटी विषै तिके सह मेळा।
चतुर फतौ माभी चहुवांणां,
श्राहवि छड़ण खगां अवांणा॥३३॥
चांपे परतक कटक चळाया,
अपि खांन तणै फिर श्राया।
दमगळ मचे निवाबां दोळा,
हुवा खळां फिर प्रांण हिळोळा॥३४॥
वाहे सत्रां सिरि खाग विहंडे,
मार छिये थांणा वळ मंडे।
पाल्हासणी श्रसुर वळ पूरे,
साथ श्रमामें गात सनुरे॥३४॥
अपर खान तणै दळ श्राया।
श्रर निरदळता कमेंध श्रद्धाया।

३३—विष = विपत्तिकाल। माभी = मुख्य, अग्रणी। श्राहवि = युद्ध मे। जनाणा = ( उद्बाहु ) ऊँचा हाथ उठाए। -

<sup>-</sup>२४ - चांपे = चापावत राठौड़ ( संग्रामसिंह श्रीर भगवानदास )। परतक, = प्रत्यच् । दमगळ = युद्ध, उपद्रव। मचे = जोर से प्रवृत्त होना। हिलोळा = दोलायमान, चंचलता।

३५—सत्रां=शत्रुत्रों के। सिरि=मस्तक। विहडे=नाश किया, मारे। बल मंडे=जोर से, वल करके। पाल्हासणी=एक गाँव का नाम, जो जोधपुर से दक्तिण में नौ कोस की दूरी पर है। श्रमामें= श्रप्रमाण, श्रसंख्य। सन्रे=कातिवाला, तेजस्वी।

३६—अर = (अरि) शत्रओं के। निरदळता = नाय करते हुए। अछाया = गर्वयुक्त। ऊठी० = अतल्ले अर्थात् घोड़ों की नाग उठी। वह

ऊठी वाग द्वाग फ्रल्हो मार लियो एरवाने ॥३६॥ हेर्चे खळां धांलो चळहांणी हुवी लेखा पखे सु धन नृटाणी। देस थळी प्रासरमी टीर्घी इंड फलोघी लोघी॥३७॥ वळ जोघांगा तणी टिम वळिया, भू लुट्या टिल्या मुज मिलिया। नाहरखान नांदिया चेद कमळ लीधी खन चाहे।।३८॥ कमी बधे त्रारी श्राभावां चौडै मार लियो कळचाळां। सांमधरम लेखवे सगाई भिळियौ खळां न लेखे भाई॥३६॥

ऐसी थी कि मानों दावानल उठा। हेवें = सहल से। हरवल्ले = जो खान हरोल (सेना के अग्रभाग पर) था।

३७—खळहॉणी = नष्ट हो गया। लेखा पखे = विना हिसाव, श्रसंख्य। देस यळी = रेतीले देश में। प्रासरणी दीघी = प्रयाण किया। लोड़े = विलोड़न किया।

३८—वळ = फिर । वळिया = लौटे । भृ० = भृमि लूटने केा श्रलग हुए थे वे भी श्राकर शामिल हो गए। नादिया = गॉव का नाम है । वेढ = युद्ध में । कमळ लीघौ = मस्तक उतार लिया । खग वाहे = तलवार चलाकर ।

३९—कमी = करमसोत । कळचाळा = युद्ध में । सांमधरम = स्वामिधर्म के संबंध को मानकर । भिळियी० = शत्रुश्रों से नहीं मिला । लेखे भाई = भाइयों को मानकर ।

श्रजमल भड़ गांघांणी श्राया, सुण सोबायत सहर समाया। दळ फेरे जोधांणे दोळा, गयां पहर निस वाजे गोळा॥४०॥ दुहा

उर कांपियौ इनातखां, डर व्यापियौ संवाय। कमँध श्रभाया श्रासुरां, श्राया पुरां जळाय॥४१॥

इति श्रो राजरूपक में सगरामसिंघ जूंभारसिंघोत नै भगवानदास जोगीदासोत श्राद श्री रावळी साथ देस गस्त दीवी जोधपुर घेरियो षोडस प्रकास ॥ १६ ॥

४०—गाघाणी = एक गाँव जो जोधपुर से ९ कोस उत्तर है। सहर समाया = जोधपुर में श्रा धुसे।

४१-- श्रभाया = मन को बुरे लगे।

रावण्वंडो दें डियो. विल्यो वृसो मार भाइाजण फिर श्रावियो, नण थट लियां सवार ११। भड़ मातो तर गोलियां. हुम बद्द्रवद्द भट्ट्रव । रीस जिवारी श्रासुरां, भडिया तीम तृरका १२॥ श्रायो द्र्णाहे श्रमुर. पेत्वे राठ बढ़ांद । जोधहरां मंडी जुड़ण, पाई ऊर बढ़ांद । जवन गयो गढ जोधपुर. रहियों रात विचार । श्रात सम पीपाड़ नृ, श्राप हुवो श्रमवार ॥ ४॥ लसकर सं न्यारी बहें, इको वेग खुसाल । हुवो धकी हरनाथ सं. द्रह पण हाथ दुक्ताल ॥ ४॥

रै—रावणखडी = मुहम्मद थली । विलयो = वाजिम लीटा । वृत्तः = एक गाँव का नाम । भाटालण = एक गाँव का नाम । वर्ण = वहुत । यट = समृह ।

२—मातौ = प्रवल । वड़वड़ = क्रोध मे श्रव्यक्त राज्य का श्रनुकरण् है। भड़हक = योघात्रों का प्रवल राज्य। रीस = क्रोब। फाहिया = मरे।

३—द्र गांडे = एक गांव का नाम है। पेखे = देखा। जोघहरा = जोवा राठोड़ों ने। मडी = रची। जुड़गा = युद्ध करने के लिये। जर = रगमध्य में डालकर। वड़ाह = घोडों के।

४-पीपाड़ = एक शहर है।

प्—वहै = चलता है । वेग खुसाल = खुरालवेग इक्के का नाम है । वको = भेट । हरनाय = करमसोत हरनाय से । द्रद पण = प्रतिज्ञा का हद । हाथ दुक्ताल = दोनो हाथों में शल रखनेवाला । दोय निखंग श्रमंग जुध, दोय कबांण खडगा।
श्रंग श्रप्रबळ जंग कज, संग न चहाँ मग्ग॥६॥
हरी बहादर चंद तिण, ईखे मेछ श्रमंग।
एकै सेळ उथिह्मयौ, उपर पेळ पवंग॥७॥
मेछ महाबळ मारियौ, चौड़ै एकण चोट।
जवन श्रभायो जांणता, जो चावौ नवकोट॥८॥
इति श्री भादाजण मिरजौ भागो नै हरनाथ चंद्रभांणोत
इको मारियौ सो विगत कही।

छंद् वेश्रक्खरी

चैत वतीत थयो खग चाळे श्रारंभ फेर कियो ऊन्हाळे। फतैखान श्रत फौज श्रफारी वांको गढ जाळोर विहारी॥६॥ चांपावत ऊदा कळ चाळा समहर कूंपा करण सिघाळा। मिळ जोधा चाळा महवेचा धर छळ ऊहड़ कमा धवेचा॥१०॥

६—निखग = तोरों के भाथे। श्रप्रवळ = महाप्रवल। कज = वास्ते। संग० = मार्ग में साथ नहीं चलता है।

७—हरी० = चंद्रभाग का पुत्र हरनाथसिह । मेछ = (म्लेच्छ) यवन । एकै० = एक भाले से उथल दिया । पेल = चलाकर । पवंग = घोड़ा ।

<sup>=--</sup> श्रभायौ = इका, ऐसा दूसरा नहीं। चावौ = प्रसिद्ध।

९—वतीत थयौ = न्यतीत हुम्रा। खग चाळै = तलवार चलने। म्यारॅम = युद्ध। उत्हाळै = गर्मी के मौसिम मे। स्रत = श्रत्यत। श्रापारी = तीक्षा। वाकौ = टेडा। विहारी = पटान।

१० — समहर = बुद्ध । सिघाळा = श्रेष्ठ, त्राप्रणी । घर छळ = मृनि के वास्ते । कमा = करमसोत राठोड़ ।

मिळ भाटी चहुवांण समेळा चिह्या कमेंधा कटक सचेळा। श्रारॅभिया जाळंघर ऊपर पिड़ियों सोच नवावां पिंजर ॥११॥। भड़ श्रजमाल तणा श्रणभाया श्रमुरां सिर जाळंघर श्राया। दळ वळ श्रकळ कमंधां देखे पिड़िया खळां भगांणा पेखे॥१२॥। श्राहव छोड फतेखां श्रामुर धरम दुवार गयों छोडे घर। पुर लुटियो वडी सिध पाई सँभिया सुज मारिया सिपाई॥१३॥।

## दुहा

चतुरदसी वैसाख वद, तज गा कोट तुरक। पुर जाळंधर मारियौ, कमेंधां बांध कटक।।१४॥

इति श्री राजरूपक मैं रावळे साथ जाळोर मारियो ने फतेखां विहारी धरमदुवार नीसरिया सौ विगत कही छै।

११—समेळा = इकट्टे, परस्पर, मेलवाले। सचेळा = समर्थ। श्रारू-भिया = युद्ध किया। पिंजर = शरीर पर।

१२ - श्रग्माया = शतुत्रों के लिये बुरे । जाळंघर = जालोर । श्रकळ = पूर्ण । पड़िया = शतुत्रों में भागने की पड़ी । पेखे = देखा ।

१३—श्राहव = युद्ध । घरम दुवार गयी = शरण गया । सिष == (तिद्धि) विजय । सिमया = लड़ने के। तैयार हुए । सुज = वे । १४—गा = गए । मारियो = लूटा । कटक = सेना ।

## दुहा

जोधांगै लागा रहै, भाटी हरदासीत। मिल देवीजर मारियों, मेछ गया लख मोत ॥१४॥ चांपावत लाखों फतौ, कूंपा केहर राम। ऊदावत बदरै तणा, नाहर हरी दुगाम ॥१६॥ यां दौड़ंतां जोधपुर, मिटे न पोळ पुकार। मेछ ग्रहे छळ मारगे, निस दिन रहै तयार ॥१७॥ गयौ बॅयाँकी धूँककां, लगौ तँयाँकी श्राय। मांडी कमधे मिसलतां, चक्रवत देखण चाय ॥१८॥ जोध केहरी मांन तण, लघु बंधव हरिराम। जोड़ किसन जगनाथ रौ, साथ रहै वरियांम ॥१६॥ वरस तँयाँकी दुंद धर, दौड़े कमँघ दुकाल। जोस श्रञ्जायौ मेळ कज, श्रायौ दुरजणसाल ॥२०॥

१५ — लागा रहै = समीप लगे रहते हैं। देवीजर = इस नाम का गॉव जो जोघपुर से ४ कोस उत्तर में है। लख = समभकर, देखकर।

१६ - बदरै तणा = बदरीदास के। दुगाम = (दुर्गम) जोरावर।

१७--या = इस तरह। पोळ = किले का दरवाजा। मेळ ग्रहे॰ = मुगलों ने युद्ध का मार्ग पकड़ा।

१८—वॅयाळो = सं० १७४२ का वर्ष। घूँकळा = लड़ाइयों से। तँयाँळौ = संवत् १७४३ का वर्ष । माही० = राठोड़ों ने सलाह की । वत = (चक्रवर्ती) राजा के। चाव = उत्कंठा।

१६ - जोघ = जोघा राठोड़। लघु बंघव = छोटा भाई। जोड़ = सदृश । वरियाम = जोरावर ।

२०-- दुद घर = पृथ्वी में युद्ध हो रहा है। दौड़े = श्राक्रमण करते हैं। दुभात = वीर। जोश श्रह्यायौ = जोश से भरे हुए। मेळ कज = मिलने के लिये, शामिल होने के लिये।

हाडी श्राडी हल्ला वूँदी हूँत श्रकस्स।
सो श्रायो राठौड़ तक, घोड़ां जोड़ सहस्स ॥२१॥
मिळिया वंका राठवड़, चित हित दाख वचाव।
सुख जाडो कीश्रो सगै, रीश्रो हाडो राव॥२२॥
परणायो चांपावतां, हुय श्रावतां प्रसन्न।
पुत्री परम सुजांण री, सुकना तणी वहन्न॥२३॥
मिळ तेजसी सुकंद सं, श्राखे दुरजणसाल।
विकट पणी ग्रह ऊधरी, प्रगट करी श्रजमाल॥२४॥
सुण राठौड़ महावळी, भेळा थया सकजा।
खीची मुकन बुलावियो, दरसण सांम गरजा॥२४॥

२१—हाडी = चौहानों की हाडा एक बाला है। दुर्जन साल बूँदी का हाडा था। ब्राडी हल्लगी = टेडा चलनेवाला। बूँदी हूँत = बूँदी ते। श्रकस्स = ईर्ध्या करनेवाला। सो = वह। तक = ताककर, देलकर। जोड़ = एकत्र 'करके। सहस्स = (सहस्र) हजार।

२२—वंका = टेढ़े । दाख = दिखलाकर, कहकर । वचाव = रचा ।

चुल = प्रीति । जाडी = पूर्ण । सगै = संबंधी , रिश्तेदार । रीधी =

प्रसन्न हुआ । हाडी राव = वूँदी के स्वामी हाडा रावराजा कहलाते हैं।

रः—परणायौ॰ = चांपावतों ने उसे श्रपनी बेटी व्याह दी। श्रावतां = श्राते ही। जुजाण री = चुजाणिसंह की बेटी। मुकना॰ = मुकनसिंह की बेहिन।

२४—आलै = कहता है। विकट पणी = इस विकटपन का और यन का उदार करो। श्रयवा विकट पन का धारण करके उद्धार करो। श्रवमाल = श्रजीतसिंहनी है।

२५—मेळा थया = एकत्र हुए । सकज = समर्थ । खीची० = मुक्तदात खीची को बुलाया । साम गरज = स्वामी के दर्शनों की गरज से ।

मुकने दाखी मारवां, ही नवकोट नरेस।
पिए मो नृं पत संपियों, (सौ) दुरगो दक्खण देस ।।२६॥
श्रागे कमॅथे श्राखियों, सुए महरीक मुकन्न।
श्रन पांणी मन भावियां, पधरावियां श्रजन्न॥२०॥
तद मुकने कल्याए रे, श्रोर न दक्खी बांए।
तेड़ धरा श्रावृ तणीं, धणी दिखायों श्रांण॥२०॥
वरस तँयां है चेत सुद, पूनम परम उजास।
सांम कमंधां सांपनीं, दर अपनी जियास॥२६॥

#### छपय

ज्यौं श्रंयुज रिव उद्य, कुसम श्रम जुदे विकासे सरद चंद विण दुंद, पेख कामोद प्रकासे।

<sup>े</sup>परंतु। पत=(पति ) मालिक को। सो=वह। ह

२७—श्रागै = श्रागे, उसके उत्तर में। श्राखियो = कहा। मछरीक = चौहान। खीची चौहानों की शाखा है, जिस शाखा का मुकन-दास था। श्रन पांगी = श्रन जल। मन भाविया = मन का श्रच्छे तन लगेंगे। पधरावियां० = जब महाराजा श्रजीतसिंहजी का प्रकट करोंगे।

२८—तद=तव। कल्याग रैं=कल्याग्यदास के पुत्र। दक्खी= कही। वाग्य=वाग्गी। तेड़=बुलाकर। धरा०=त्रान् की भूमि ते। घग्गी=मालिक को। श्राग्य=लाकर।

२९—उजास = प्रकाश । साम = स्वामी के। सापनी = प्रात किया। जियास = विश्वास, धैर्य।

३० — अंबुज = कमल । कुसम = पुष्प । अम जुडे = विना परिश्रम । विकास = प्रफुल्लित होता है। विगा दुंद = दु.ख विना। पेख = देख-

रटत जेम सुर रोर, मीर घण घोर परक्षे
सरवर जळ पूरिये, भेख हरखे सुख छक्खे।
श्रासोज मेघ वरखा थयां, ज्यां चात्रग सुख संपजे
महाराज कँचळ छख मारवां, उर तिम मंगळ ऊपजे॥३०॥
परम अंस रिव वंस, श्रवर दुरवंस श्रभायो
हंस वंस श्रवतंस, पुंस परताप सवायो।
तेज पुंज श्राजान-वाहु मुख कंज सकोमळ
मंज काम सम रूप, श्रंज गजवंध महावळ।
श्रण कोट कोट ऊथापणो, श्रायां थापण श्रोटरां
पेखियो सांम चढती प्रभा, सामंतां नवकोटरां॥३१॥

कर। कामोद = कुमुदिनी; रात को खिलनेवाला कमल। रटत० = जैसे:
मेघ के शब्द की परीचा करके मयूर पद्मी जोर का स्वर उच्चारण करता है।'
सरवर० = जैसे जल से भरे हुए सरोवर में मेडक मुख वाकर हर्षयुक्त
होता है। ग्रासोज० = जैसे ग्राश्विन मास में मेघ बरसने से चातक
(पपीहे) के। मुख-होता है। महाराज० = वैसे महाराजा के मुखकमल
के। देखकर मारवाड़वालों के हृदय में मंगल उत्पन्न हुआ।

३१—परम अस = ईश्वर का अश । अवर = दूसरे दुर्वश अर्थात् यवनों के लिये वुरा । हंस = सूर्यवंश का भूषण । पुंस = पुरुषों में सवाए प्रतापवाला । तेज पुंज = तेज का समूह । आजान वाहु = घुटनों तक जिसके हाथ लवे हैं। अंज = अंज स्थात् कोध में मान गजिमह के समान । अया = (अन्य) दूसरों के करोड़ों कोटों को उथापनेवाला । आया = शरण आए हुओं का स्थापित करनेवाला । मिल्लियों = देखा । चटतीं प्रभा = काति जिसकी वटती हुई है । मारवाड़ में इस विषय में कहा जाता है 'दिन दिन जोत सवाय ।' सामंता = सरदारों ने । नवकोटरा = मारवाड़ के ।

# इंद बेश्रक्खरी

सुण नवकोट प्रगटियो स्वामी
श्रे भेळा मोटी श्रासांमी।
उदैसिंघ सगरांम श्रणंकळ
वियो पाळ भुपाळ महावळ॥३२॥
तेज मुकन बोजी जैत्राई
सुत हरियद नाहरो सवाई।
श्रे चांपा जीपण श्रवसांणे
सांम दरसियो जांम सुहांणे॥३३॥
ऊदावत राजड़ श्रहँकारी
जगड़ विजाव जैत जुश्रारी।
सांमळ रूप खान बळ साहे
ऊदां पति निरखे श्रोछाहे॥३४॥

३२—सुगा॰ = मारवाड़ के लोगों ने सुना कि स्वामी प्रकट हो गया है तो ये बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हुए। चांपावतों में उदयसिह, सगरामसिंह, गोपालदास, भोपालसिह, तेजसिह, सुकनसिंह, नाहरखां। अयांकळ = स्वतंत्र। बियौ = दूसरा।

३३—जैत्राई = जीतनेवाला । सुत हरियँद = हरिसिंह का पुत्र ! जीपरा अवसारो = जीतनेवाले । जाम सुहांरो = शुभ प्रहर में !

३४—ऊदावतः = राजसिंह । श्राहॅकारी = घमंड रखनेवाला । जगड़ = जगरामसिंह । विजाव = विजयसिंह का पुत्र । जैत जुआरी = जय करनेवाला । सामळः = सॉवलदास, रूपसिंह, नाहरखों। वळ साहे = वल घारण किए। निरखे = निरीच्या किया, दर्शन किया। श्रोद्याहे = उत्साह से।

जांमल कूंपा भूप जगावत रामी फतौ केहरी राघत॥ सांम द्रस कज तांम सिघाळा श्राया साथ भुजाळा॥३४॥ भाटी सुरजमल रैणायर सूरो, सुत चत्रभुज हरनाथ सन्रो। निडर तेजली श्रमरी नाहर सुतन किसोर किसन मत सद्धर ॥३६॥ सोहै खोची मुकन सिघाळी ऊहड़ कुळ भगवान उजाळी। श्रखई प्रोहित वंस उजाळी त्रायौ प्रिय दरसण् श्राभाळौ ॥३७॥ जांम विजी सांमल छूळ जागै श्रे पड़िहार धणी मुह श्रागै। भगो जती नित जाप भवानी ग्यान विजै मुनि परम गियानी ॥३८॥

३५—जांमल = जन्मे हुए कूंपा के वंश में । भूप = भूपतिंह ।
जगावत = जोगीदास का पुत्र । रावत = वीर । कज = वास्ते । ताम =
वहां । सिघाळा = श्रेष्ट, श्रमणी । भुजाळा = लंबी भुजावाले भाटियों में ।
३६—रैणायर = रण्छोड़दास । स रो = कांतिवाला । मुतन =
पुत्र । नत सदर = दृढ़ बुद्धिवाला ।

३७—से है = शोभा देता है । सिघाळी = श्रेष्ठ । उजाळी = उज्ज्वल । इ.ज़र्ड = अखेराज । आमाळी = तेजस्वी ।

३८—जाम विजो = विजयसिंह का पुत्र । छळ जागे = युद्ध में जागृत । चणी = मालिक के आगे। जती = जैन साधु, जानविजय। गियानी = ज्ञानी ।

पढें सुकव केहर जस पावां रोहड़ वाघ धुजा कविरावां॥ दुहा

सुरँग महरत सुभ घड़ी, इळ प्रगट्यो श्रजमाळ। श्रागम दरसण श्रावियो, हाडो दुरजणसाळ॥३६॥ नर श्राया नवकोट रा, लख धर वार सुरंग। निजर हुवै निछरावळां, मोती रतन तुरंग॥४०॥

# छंद बेञ्रक्खरी

मुरधर प्रगट थयो महाराजा वाजे सु सुर पंच सर वाजा। सुंदर वदन निरख सुख पावे दिखण नाथ साथ दिरयावे ॥४१॥ सिरै हृंत भड़ पंत सवाई आदर अदब नीत अधिकाई।

३९—सुकव = अञ्छा किव। पावां = पावों (चारगों) मे। रोहड = राहड़िया शाखा का। वाघ = किव का नाम है। धुजा = ध्वजा, अप्रगी। सुरॅग = शुम। इळ = पृथ्वी पर। आगम दरसग = दर्शन करने के लिये।

४०-- घर = पृथ्वी । वार = समय।

४१—मुरधर = मरुधरा में । सु सुर = अच्छे स्वरवाते। पंच सर-वाजा = पाँच प्रकार के बाजे । वदन = मुख । ईखण = देखने के लिये। नाथ = मालिक को । साथ = समुदाय। दिरयावै = दिरयाव अर्थात् समुद्र की तरह बढ़ा।

४२—सिरै हूं त=सिरे से । पत=पिक । श्रदव=मान । नीठ अधिकाई = भीड़ बहुत अधिक होने से श्रादर श्रदव की श्रिषकता मुश्किल से

इळ नवकोट तणा दळ श्राया
भूपति दरस थया मनभाया॥४२॥
भोजन विविध चात्र भूंजाई
सदा नवनवी गोठ सवाई।
चाता सवद कहै नित चात्रां
श्रकसी सिरै तणी उमरावां॥४३॥
सांगै तद रच गोठ सवाई
भूपत सहत तेड़ सह भाई।
सांगै मांगी सीख सवारी
राखे सुत खिजमत राजा री॥४४॥
सिरहर भायां वादि सिधायी
उदियोभांण हजूर रहायी।
सुणे नवाव इनायत सारी
श्रीरँग दिस छिख श्ररज श्रफारी॥४४॥

होती है। इळनवकोट तणा = मारवाड़ की मृमि के। दळ = समूह।
यया = हुआ। मनमाया = मनोवांछित।

४२—चाव = उत्सुकता । भूजाई = भोज । नवनवी = नई नई ।
गोठ = मिहमानी । चावा = प्रकट । चावां = उत्सुकता के साथ ।
प्रकनौ = ईंध्यों । सिरै तणौ = मुख्य स्थान पर वैठने का । इस समय
प्राठ टाइरों के। सिरै का कुरव है।

४४—सार्गे = संग्रामसिंह चांपावत । भूपत सहत = राजा सहित।
नेड़ = इलाया। सह भाई = सब भाइयों के। सीख = घर जाने की
इजाजत। सवारी = दूसरे दिन। खिजमत = सेवा में।

४५—ितरहर = शिखर, सिरा । वादि = कहकर । सिधायी = वना हुआ । सारी = सव हकीकत । लिख = लिखी । अफारी = विस्तृत ।

श्रमुरायण चौ करण श्रकाजा
राठौड़े प्रगटायो राजा।
पूरी मदत नवावां पाऊं
श्रमपत चौ चाह्यौ कर श्राऊं॥४६॥
रवद सुजातखान गुजराती
तई मुक्ते दौ श्राग्या तातीं।
श्रीरंग सुण उर सोच उपायौ
ईखण त्रपत दूत निज श्रायौ॥४९॥

# दुहा

राठौड़ां धर देखवा, अजन कियौ असवार। आयौ राजा आडवै, उच्छव किया अपार॥४८॥ भूप वधायौ मोतियां, कीधा निजर तुरंग। भोजन मूंजाई विवध, विंजन पाक सुरंग॥४६॥

४६—अपुरायग चौ = मुगलो का। अकाजा = नाश। असपत चौ = बादशाह का। चाह्यौ = मनोवाछित।

४७—रवद = यवन । गुजराती = गुजरात का स्बहदार। तई = उसका। ताती = जल्दी। सोच उपायौ = सोच किया। ईखण = देखने के लिये।

<sup>।</sup> ४८—राठौड़ां० = राठोड़ों ने भूमि देखने के लिये। श्रजन = श्रजीत-सिंह के। सवार किया। श्राउवै = शहर का नाम है।

४९—वधायौ = स्वागत किया। निजर = भेट। भूंजाई = भोज। विजन = ( व्यंजन ) शाक श्रादि। पाक = लड्हू श्रादि पक्वाल। - सुरंग = श्रेष्ठ।

पाछै बगड़ी रायपुर, वीलाडें मनुहार।

श्रजी बळूंदे श्रावियों, धणी घणी अवधार।।४०॥।

रीयां ने श्रासोप सं, लीधी निजर मँगाय।

पछै छवेरे भाटियां, की मनुहार सवाय।।४१॥।

खेड़ धणी फिर खीवसर, पधरायो धर प्रीत।

भड़ भेळा नवकोट रा, देखे धरा अजीत॥४२॥

पाछै कोळू परसियों, पावू धांधळ राव।

वरस चमाळें भाद्रवें, दसम उजाळी चाव।।४३॥

राजा श्रायों पोकरण, मन भायों कर देस।

श्रायों दतें उतावळों, दिक्खण सं दुरगेस॥४॥।

साथ श्रखों रतनेस रों, जोधहरों जोधार।

पहलें नागांणों परस, देवी तणों द्वार।।४४॥

५०—वगड़ी, रायपुर, बीलाड़ें = शहरों के नाम हैं। बळूँदै = नगर-का नाम है। घणौ = बहुत। अवधार = निरुचय करके।

प्र-रीया॰=शहरों के नाम हैं। लवेरे=भाटियों का ठिकाना है।

५२—खेड़ घणी = खेड़ नगर का मालिक। पहले खेड़ राठोड़ों की राजधानी थी। खींवसर करमसोतों का ठिकाना है। पधरायी = ले गए।

प्र—केळि = एक गाँव का नाम है। परिसयौ = चरण स्पर्श किया। पात्र्जी घाधल के। पात्र्जी देवों में पूजे जाते हैं। चमाळे = सवत् १७४४ के भादों मुद्दि १० के। चाव = उत्कठा से।

५४—पोकरण = चापावतों का ठिकाना है। मन भायो = मन चाहा। इत = इघर। उतावळी = त्वरा सहित। दुरगेस = दुर्गदास दिल्णा से आया।

प्प—साय अली॰ = हुगंदास के साथ रतन का पुत्र अलैसिंह और जोवा बोधा थे। पहलै॰ = नागाणां = एक गाँव का नाम है। जहाँ धूहड़जी की स्थापित की हुई कुलदेवी नागणेचियाँ की मूर्ति है। परत = उस कुल-देवी के चरणों का स्परं करके। देवी तथीं = देवी का। दवार = दार।

पाछै दुरग पधारियौ, भीमरलाई गांम।

मिलियौ बंधव खींवसा, वरस केई विध सांम ॥४६॥

पौढी सं जोधांपती, प्रात हुवौ श्रसवार।

दरसेवा सुभ देहरौ, रामौ पीर उदार॥४०॥

इस्स विध दिगविजई श्रजन, कीधी कमँधां राव।

नव नवगढ कोटां निजर, नव नव उच्छव चाव॥४८॥

दुरग धणी पधरावियौ, उच्छव करे श्रनूप।
सेन सवाई श्रावियौ, भीमरळाई भूप॥४६॥

कीधी निछरावळ निजर, मिस्ममनी मनुहार।

दरसण कीधौ सांम रौ, दुरगे मोती वार॥६०॥

॥६१॥

५६-पधारियौ = गया । वंधव = भाई । खींवसा = खींवकरण । वरस = देकर । साम = सात्वना ।

प्७—पौढी सू = पोकरन नगर से। जोधापती = जोधों का स्वामी (अजीतसिंह जी)। देहरी = मंदिर। रामी पीर = रामसा पीर (जिनका स्थान क्यों जा गाँव में है)।

प्र—नव...कोटा = मारवाड़ के। नवगढ़ = नव गढ़ों से। निजर = भेंट। नव नव = नवीन नवीन। उच्छव = उत्सव। चाव = उत्सुकता से।

प्र—दुरग = दुरगदास । धर्मी = मालिक के। पघरावियो = ले गया। श्रनूप = श्रनुपम।

६०—निछरावळ = न्योछावर । मिभामानी = मिहमानो । साम रौ = स्वामी का । वार = सिर पर भ्रमण कराकर।

राजा श्रायो ग्घरट, इळ जीपे श्रजमाल।
दळ जाडौ सँग सांवतां, हाडौ दुरजनसाल ॥६२॥
इति श्री राजराजेश्वर महाराज श्री श्रभयसिंघजी रौ परम जस
राजरूपक में महाराज श्री श्रजीतसिंघजी प्रथम दिग्विजय
कीधौ सप्तदस प्रकास ॥१९॥

६२-गृघरट=एक गाँव का नाम। इळ जीपे=पृथ्वी का जीतकर। दळ जाडौ = सेना प्रवत। सँग=साथ में। सावता = श्रारवीरों की।

# छंद बेश्रक्तरी

पातसाह निज दूत पठाया ईखे चिरत गया किर श्राया। देख देख सगळी गंत दाखी भूप अभूत रूप छत भाखी॥१॥ श्चवरँगजेब सुणे श्रकुळांगी मेल नवाब दिसी फ़रमांगौ। श्रसुर श्रजैगढ खान इनायत सुग गुग त्ररज लिखी तिग सायत ॥२॥ मांनी वचन साह सत मेरी तुरत करां सब कारज तेरौ। जो राजा ऊपर खड़ जाऊँ पड़पण खान सुजायत पाऊँ॥३॥ जवनां सहित श्रठो हम जावें उण दिस दळ गुजराती श्रावै। सुण्सौ पञ्जै हकीकत सारी ह्व है पति बंदगी हमारी॥४॥

१—ईसे चिरत = चरित्र देखकर। सगळी = सब। गत = (गति) ढंग।

दाखी = कहा। श्रभूत रूप = श्रद्धत रूप। छत = छटा। भाखी = कही।

२—अजैगढ = श्रजमेर में। तिण सायत = उसी च्लण।

३—खड़ जाऊँ = चलाकर जाऊँ। पडपण = सहायता।

४—श्रठी = इधर। सुणसौ = सुनोगे। हैं है = होगी।

यां दाखे तरवार उठाई मौरां प्रगरी पीड़ श्रमाई। विधयौ दरद, सु देह विघन्नी दुष्ट चांदी ऊपन्नी ॥४॥ प्रप्र वडै कष्ट अजमेर विचालै वरस चौमाळै। मुत्री नवाव पातसाह सुग्रतां दुख पायौ उपजायो ॥६॥ हजूर तोत एक स्रुत जसराज तणौ कर थापे तुरत जोधपुर उण्नुं हेत श्रीरंग चतळाचै बहे मह्मद्राय कहावै॥७॥ नाम इण परवांणी साह उचारै सुणतां सितर बहोतर सारै॥ इस थी जो राखे भड यारी हुवै कमँध सुज पंचहजारी।।।।।।

५ —दाखे = कहकर। मौरा = पीठ में। श्रमाई = श्रप्रमाण। देह विपन्नी = शरीर पड़ गया, मर गया। प्रष्ठ = पीठ मे। दुष्ट चांदी = खराब फोड़ा, जिसे राजपूताना में श्रदीठ की बीमारी कहते हैं। ऊपन्नी = उत्पन्न हुई।

६—विचाळ = मध्य में। वरस चौमाळ = सवत् १७४४ के वर्ष। इज्र = वादशाह। तात = कपट। उपजायौ = खड़ा किया।

७—जसराज तगा = जसवंतिसंह जा का। श्रापे = दिया। हेत = श्रीति से। वतकाव = भाषण करता है।

प्रवाणी = इस तरह, इस वम्जिव। साह उचारै = बादशाह कहता है। सुणता = सुनते हुए। सारै = सव। यारी = मैत्री। कमॅघ = राठाह। सुज = वह। पंचहजारी = पाँच हजार का मन्सवदार।

## दुहा

सो राजा दिन सातमें, मरगी दक्खन माह।
कमँधां मिळ उच्छव कियो, सोच कियो पतसाह।।।।।
साह सुजायतखांन नूं, हेवै पत कर हेत।
गढ जोधांणा श्रापियो, धर गुजरात सहेत॥१०॥
वृंदी ऊपर हिल्लयों, हाडौ दुरजणसञ्ज।
दुंद सजोड़ श्ररोड़ दळ, सँग राठौड़ दुकल ॥१६॥
देस उग्राहै रेस दे, श्रावै पेस दर्ष्य।
मार लियो खग मालपुर, श्रासुर पकड़ कुतब्ब॥१२॥
धर वहतां पुर मारतां, मांडल लागा श्राय।
दूदौ साम्है पूरियों, लड़े श्रमांमे श्राय॥१३॥
दुयणां कोट सँभावियों, गोळां चोट निहाव।
भोट पड़ंतै गोळियां, श्रोट न रक्खे राव॥१४॥

९ —सो राजा = वह राजा (मुहम्मदराय)।

१०-हेवै = दोनों का। पत = (पति) मालिक। हेत = प्रीति से।

११—दु'द=उपद्रव, युद्ध। सजोङ्=प्रबत्त। श्ररोङ्=शूरवीर, जोरावर। दळ=सेना। दुभल्त = वीर।

१२ — उग्राहै = दड लेते हैं। रेस = दबाकत। पेस = सामने, पेश-कसी में। मालपुर = बूँदी के राज्य का एक शहर। कुतब्ब = कुतुबुदीन के।

१३—घर वहता = मार्ग चलते । पुर मारता = नगरो के लूटते । पुर एक शहर तथा प्रात का नाम भी है । मांडल = शहर तथा प्रात का नाम है । लागा त्राय = पहुँचे । दूदौ = बूँदो का स्वामी । साम्है पूरियौ = सामना किया । त्रमांमै = अप्रमाण ।

१४—दुयगा = शत्रुश्रों ने । काट = किला । सँभावियौ = शरग जिया । निहाव = युद्ध । भोट पड़ंतै = बहुत उत्कट ताप पड़ते । श्रोट = श्राड़ ।

यां पुर मांडल वींटियां, बळ भग्गो पतसाह।
जूंभ पड़े नह सीत जक, दूदौ छड़े दुबाह ॥१५॥
रात न सीत श्रभीत रिण, जीत विचार जमाव।
चाळे मैं वेळां चड़े, छड़े वळां बँध राव॥१६॥
जांण भळकों जांमगी, पैले दग्गी नाळ।
हाडे दुरजणसङ्ख रै, तन छग्गी तिण काळ॥१०॥
हाडो सुरपुर हिल्लयों, श्राडो हल्लणहार।
दिढ बंधे राठौड़ हर, पुर वींटियों सवार॥१८॥
सोर श्ररावे विज्ञयों, श्रत गरिजयों श्ररस्स।
पिसणे दीधी पेसकस, मुहरां दोय सहस्स॥१६॥
पेस उग्राहे वाळिया, नेस खळां परजाळ।
मारू देस पधारिया, हुकम नरेस सँभाळ॥२०॥

१५ - या = इस तरह | वींटियाँ = घेरा देने पर । बळ = सेना । जूं भा पड़ें = लड़कर मरे। सीत = युद्ध का बंद होना। जक = आराम। दुबाह = वीर।

१६ — जमान = हढ़ता। चाळे मैं = युद्ध में। देळा चड़ै = सहीयता को। बळां वॅघ = बल बॉधकर।

१७—भवकौ = चमक, प्रकाश। जामगी = बदूक को लगाने की सूत्र का बना हुआ दुकड़ा। पैले = सामनेवाले ने। दग्गी = चलाई, जलाई। नाळ = बंदूक। तन = शरीर में। तिण काळ = उस समय।

१८—हाडौ सुरपुर हिल्लियौ = दुरजनसाल मर गया। आहौ हल्लाग्-हार = टेढा चलनेवाला। राठौड़ हर = राठौड़ों ने। पुर = पुर नाम के नगर को। वींटियौ = घेरा। सवार = प्रातःकाल में।

१६-अरस्स=आकाश। पिसगो = रात्र ने।

२०—उग्राहे = दंड उगाहकर, लेकर । वाळिया = पीछे घेरे । नेस == निवासस्थान के। खळा = शत्रुश्चों के। परजाळ = जलाकर । पधा-रिया = श्राए ।

हाडे दुरजण साल री, वात हुई नव खंड। भयौ महासुख साह उर, गयौ श्रडंडां डंड॥२१॥ छंद बेश्रक्सरी

स् गुजरात गात सरसायौ
श्रासुर खान सुजायत श्रायौ।
श्राया कमॅध हजूर श्रपारे
धणी तणां जतनां हित धारे॥२२॥
उदौ भूप तेजसी श्रत बळ
श्रखई मुकन विजौ श्रतुळी बळ।
ळाखौ फतैखान व्रत लेखै
पण जूंभार जसौ भुज पेखै॥२३॥
उरजण भीम हठौ मत ऊजळ
पतां श्राद विखैची श्रागळ।
चक्रवति जतन इता चांपावत
राजा पास श्राविया रावत॥२४॥

२१--गयौ अडंडा डंड = अदंड्यों का दह मिटा।

२२—स्=वह, श्रेष्ठ। गात=(गात्र) शरीर; सरसायौ=सरस हुआ, श्रच्छा हुआ। हज्र=महाराजा के पास। घणी तणा=मालिक के। हित घारे=हित विचारकर।

२३—चांपावतों मे उदैसिंह, भूपतिसह, तेजसिंह, श्रखेसिंह, मुकनसिंह, विजयसिंह, लाखौ, फतैखान। त्रत लेखै = नियम के धारण करनेवाला। पण ज्ंभार = वीरता का प्रण रखनेवाला जसवतिसंह।

र४—उरजनसिंह, भीमसिंह, हठीसिंह। मत ऊजळ = उज्ज्वल बुद्धि-वाला। विखेची श्रागळ = विपत् के। रोकनेवाले। चक्रवति = राजा के। रावत = वीर।

करनहरा दुरगेस खींवक्रन द्वै श्राद् निभै तन। तेजल विजी भगवानी रामी राम श्रजन धर्गो छळ जोस श्रमांमौ॥२४॥ श्राइ इता कूंपा सह सांमधरम खित करम सवाया। मांडण फती रूप चळ ऊमंडे ॥२६॥ जैतहरा श्राया ईंदौ किसनौ वंस उजागर हथौ सूजी रैलागर। सुरो लखौ महेस सिघाळा श्रमरी तेजल खांन उजाळा ॥२०॥ जादम श्राद इता छळ जागे लियां सरम श्राया नभ लागे।

रथ्—करनहरा = करणोत राठोड़ों में दुर्गदास, खींवकरण, तेजकरण, देवकरण श्रादि । निमै तन = निर्भय शरीरवाले । कू पावतों में —रामसिंह, विजयसिंह, भगवानदास, रामसिंह दूसरा। जोस श्रमामौ = श्रप्रमाण श्रोजवाला।

२६—श्राह इता = इत्यादि । सह = सब । सांमधरम = स्वामिधर्म के हेतु । खित = पृथ्वी में स्वाया काम करनेवाले । बळ मडे = बल धारण करके। जैतहरा = जैतावतों में माडण, फतैसिंह, रूपसिंह। ऊमडे = उमड़कर।

२७ — ईदौ = ईदा वंश का किसनसिंह। उजागर = प्रसिद्ध। रूक इथौ = हाथ में तलवार लिए। स्जौ॰ = यादवों (माटियों) में स्जा, रग्-छोड़दास, स्रसिंह, लाखा, महेशदास। सिघाळा = श्रेष्ट। श्रमरसिंह, तेजसिंह, नाहरखान। उजाळा = उज्ज्वल।

२८—छळ = युद्ध में। जागे = जागृत रहनेवाले, सावधान। सरम = लङा। नभ लागे = श्राकाश में जगनेवाले, उन्नत। जोधा = जोधा

जोधां भांण भीम छळ जांणे
श्राया नाथ करण श्रवसांणे॥२०॥
सबळी हैबत सकत सवाया
श्राद सिबै जोधा सह श्राया।
कुसळसिंग्र कलियांण सकोडे
उर जूंकार विजी पण श्रोडे॥२६॥
सूरी जोध दली खग साहे
मेड़तिया श्राया दळ माहे।
बडै तोळ जगराम विजावत
राजड़ रिदी रूपसी रावत॥३०॥
सांवळ श्राद खान सकवंधी
श्रे ऊदा मिळिया श्रनमंधी।

राठोड़ों में—उदयभाषा, भीमसिंह। नाथ = मालिक के। करण श्रवसांणे = सहायता करने के लिये।

रह—सबलसिंह, हैवतसिंह, सकतसिंह, सिवसिंह। सह = सव। कुसलसिंघ० = मेड़ितयों में — कुसलसिंह, कल्याणसिंह। सके। डै = उत्साह सिंहत। उर० = हृदय में, मन मे ज्ंभारसिंह, विजयसिंह। पण श्रोडे = प्रण के। धारण किए।

३० - स्रसिंह, जोधसिंह, दलेलसिंह। खग साहे = खड्ग के। घारण किए। बड़े तेलि॰ = बड़ा भार धारण करनेवाला, अनुपम। ऊदावतों में - विजैसिंह का पुत्र जगरामसिंह, राजसिंह, रिदैराम. रूपसिंह। रावत = वीर।

३१—सावलसिंह श्राद = श्रादि । नाहरखान । सकवंघी = युद्ध करने-वाले । श्रानमंघी = श्रपार, श्रसख्य । श्राद० = वौहानों में — नाध्सिंह,

श्राद् नाथ लखधीर श्ररेहा

श्रे मछ्रीक ढाळ दळ एहा ॥३१॥

सभ दळ वालां हरा सवाया

श्रखई पवे प्राग सम श्राया।

मिणियड़ दळ मेळे धर मंगळ

श्रायो जैतमाल श्रतुळीबळ ॥३२॥

विजै श्राद् सगळा महवेचा

धर छळ स्जै सहत धवेचा।

ऊहड़ भूप भोज श्रोछाहे

सांम जतन राखे वत साहे॥३३॥

भायल श्रासौ रतन भुजाळा

श्रजमल जतन वंस उजवाळा।

लखधीरसिंह आदि । श्ररेहा = हार न माननेवाले । औ = ये । मछ्रीक == चौहान । ढाल दळ = सेना में ढाल रूप । एहा = ऐसे ।

३२—वालां हरा = वाला राठाड़ों में — अलेसिंह, पर्वतसिंह, प्रयागदास । सम = साथ, सहरा। मिण्यिड़ = शिरोमिणि । दळ मेळे = सेना इकट्ठी करके। जैतमाल = जैतमाल राठाड़। अतुळीवळ = अतुल्य बलवाला। जैतमाल शायद नाम हो।

३३—विज श्राद॰ = महेचा राठाड़ों में विजयसिंह श्रादि । सगळा = सब । धवेचा॰ = धवेचा राठाड़ स्जा सहित । ऊहड़ = राठाड़ों में - भूपत- सिंह, भोजराज । श्रोछाहे = उत्साहवाले । त्रत साहे = नियम के। धारण किए ।

३४—भायल = भायल वंश में —श्रासकरण, रतनसिंह । भुजाळा = पराक्रमी । उजवाळा = उज्ज्वल करनेवाले । राजा निकट = राजा के

राजा निकंट मुकन तन रावत क्रत गुण खीची सिवौ कलावत ॥३४॥ घांघल उदैकरण हित घारै किरतौ गोयँद मतै करारै॥ सांमळ विजी सांमपण सद्धर नरहर श्राण्द तणी निभी नर ।।३४॥ जोधां धणी तणा छळ जागै श्रे पड़िहार वर्णे दळ श्रागै। सुंदर नै माहेस सिघाळा खूंमाणा सगळा सपखाळा ॥३६॥ द्याल पिराग सांम सुखदाई ड्योढी प्रीत सवाई भूप द्वार श्रसक्रव भंडारी जांमल हितकारी ॥३७॥ हेमराज

पास मुक्तनदास खीची श्रीर सिवसिंह दोनों कल्याणसिंह के पुत्र। तन = तनु, खास। रावत = रावत पदवीवाला। कत गुण = गुण श्रयीत् भला करनेवाला। 'क्रत गुण' यह शब्द 'कृतम्न' के वैपरीत्य का बोधक है।

३५—घांधल० = घाघल राठाड़—उदैकरण, किरतसिंह, गोविंददास।
मतै करारै = प्रबल विचारवाला। सामळ० = पड़िहारों में — सॉमलदास,
विजयसिंह। सामपण सद्धर = स्वामी की प्रतिशा के। हड़ रखनेवाले।
आनंदसिंह का पुत्र नरहरदास। निभै नर = निभैय मनुष्य।

३६—जोधा धर्गी तर्गा = श्रजीतिसह जी के। छळ = युद्ध के लिये। जागै = जागृत रहते हैं। वर्गे = तैयार हुए। सुंदर॰ = खूमाणा श्रर्थात् सीसेदियों में सुंदरदास श्रौर महेशदास। सग्खाळा = पत्त्वाले।

३७— द्याल ० = से भावतों मे दयालदास, प्रयागदास, सामदास। ङ्यौड़ी० = ङ्यौड़ीदार। भृपद्वार० = ङ्यौड़ी पर श्रासकरण भडारी श्रीर हेमराज। जांमल = दोनों।

पंचोळी हरिकिसन वहे पण
गोढे इंद्रभांण साचे गुण।
ऊपर छाप जगत श्रारोपे
श्रारव मियां तणे कर श्रोपे॥३८॥
व्यास सदा पोते वरदाई
सोहे वालकिसन सुखदाई।
श्रवई मुख प्रोहित श्राचारज
कत रिणछोड़ करे पत कारज॥३६॥
केहर वाघ श्राद वडकारण
चक्रवत पगे एक सौ चारण॥
पति ची प्रीत धारियां पूरी
हेमराज श्रवदार हजूरी॥४०॥
श्राया राव हजूर उताळा
वरणो वरण मुरधरा वाळा।

रू-पंचोळी० = पचोली इरिकसन । गोढे = उसके पास । इंद्रभाण । ऊपर० = जगत् पर छाप (मुहर) लगानेवाला श्रारव मियाँ। तर्गे० = उसके हाथ में (मुहर) शोभा देती है। (महाराजा की मुहर इसके पास थी)।

३९—व्यास० = व्यास वालिक्सन । पोतै = खुट । से हैं = शोभा देता है। श्रखई० = मुख्य पुरोहित श्रखेंसिंह। श्राचारज० = वैदिक काम करानेवाला रण्छोड़दास। क्रत = कृत्य, वैदिक कर्म।

४०—केहर० = केसरीसिंह. वाघा श्रादि । वडकारण = बंड़ाई करने-चाले, स्तुति करनेवाले । पगे = वास्ते । पति ची = मालिक की । श्रवदार इज्र = महाराजा के इज्र में ।

उताळा = त्वरा महित । वरणी वरण = समस्त वर्ण के ।

दुहा

चंमाळी चाले गयी, पेंताळी इए भांत।

खान सुजायत कांगळां, लिखे सतो गुए स्वांत ॥४१॥

कमॅंघां चाळी मत करी, करी इजारी श्राय।

राजा खाएयां भोगवी, रसता चौथ सवाय॥४२॥

वेटी खान इनात री, गढ स्रं थयी तगीर।

चाली महमद बेंग री, दिल्ली दिसा वहीर॥४३॥

वेघी दुंद न वीसरे, चंद तणी हरनाथ।

पंथ श्रळग्गी लंघतां, लारा लग्गी साथ॥४४॥

साथे मेंड़तिया सकज, श्रखई गोकळदास।

पूरांगों हरनाथ पिड़, पूरे साथ प्रकास॥४४॥

साथ पतावत सूर नर, सबळ श्रने सगतेस।

चंद हरा खळ चूरवा, छळ नवकोट नरेस॥४६॥

४१—कागळा = कागजों में, पत्रों में। सतोगुण = सत्त्वगुण के। स्वात = शात वचन लिखे।

४२—चाळी = युद्ध, उपद्रव। करी इजारी = इजारा कर तो, गाँव ठीके तो तो। खाएया = नमक आदि की खाने राजा भोगे। रसता चौथ = इसके अलावा वह तीवान की चौथ (चतुर्थाश) लिया करो।

४३—बेटौ०—इनायत खान का पुत्र मुहम्मद्रश्रली मौकूफ किया गया ; उसकी वहीर (परिजन) दिल्ली की तरफ गई।

४४—बेघौ दुंद = युद्ध का उपद्रव। वीसरै = भूलता है, विस्मृत होता है। चंद तगा = चंद्रभाण का पुत्र। पथ० = दूर मार्ग के। लंघन करने पर। लारा लगा = पीछे लगा।

४५—सकज = समर्थ। अखई = अखैसिंह। पूरांगौ = पूर्ण किया। पिड़ = युद्ध के।।

४६—पतावत = पातावत राठौड़ । श्रनै = श्रौर । चंदहरा = चद के पुत्र । छळ = वास्ते ।

रणवाळ हूंढाड़ री, जवन पहुँतौ जाय।
जोधी श्रापड़ियो जठै, समहर चाव सवाय।।४९॥
धमस विड़ंगां ऊधरां, रज छायो ब्रहमंड।
सेल्ह चमंका धुंध में, दीटा रावण खंड॥४८॥
भागी श्रामे कोट छख, छोड दरका द्रव्य।
रथ सुखपालां जोरवां, संपत मेल सरव्य॥४६॥
मिरजो पैठौ कोट में, श्रोट थया क्र्रमम।
रिध ऊँठां बीबी रथां, कर परहत्थां ध्रमम॥४०॥
लेखा पाखे लूटिया, घोड़ा ऊँठ द्रव्व।
रौद्र प्रचार सँघारिया, सारे मार सरव्व॥४१॥
धेर सबै रथ पालखी, फेर तुरंगां चग्ग।
भंग थयो गह मीर रौ, संग भयौ जू मग्ग॥४२॥

४७—रेगावाळ = एक गाँव का नाम है। पहूँ तौ = पहुँ चा। जोघौ = जोघा राठौड़ हरनाथ। श्रापड़ियौ = पहुँ चा। समहर = युद्ध की। चाव = इच्छा, उत्कठा।

४८—धमस=दाट, त्राक्रमण । विड़ंगा=घोड़ों की । ऊघरां= उत्कट । वहमंड = व्रह्माड । सेल्ह = भाले । घुंध में = घुँधले प्रकाश में । रावण खड = मुहम्मदअली ।

४९—काट लख = किला देखकर। दरका = ऊँटों के। द्रब्ब = द्रव्य के। जोरवा = स्त्रियों के। मेल = छोड़कर।

५०-श्रोट थया = श्राड़े श्रागए। क्रम = कळ्वाहे। रिघ = श्रिद, संपदा। बीबी = यवन स्त्रियों। श्रम = धर्म।

५१ - लेखा पाखे = असंख्य । दरब्ब = (द्रब्य) धन । रौद्र = यवनों के। प्रचार = ललकारकर । संघारिया = संदार किया । सारे = तलवार से ।

५२-वगा = वाग, लगाम । मंग थयौ = विध्वंस हुन्ना । गह = गर्व । संग अयौ = साथ हुन्ना । मगा = मार्ग ।

हरी बहादर चंद री, धरी खळां सिर धाव। पूगौ पुर मंडल गयां, दुयण न लग्गौ दाव॥४३॥

द्धित श्री राजराजेश्वर महाराजा श्री श्रभयसिंघजी रा परम जस राजरूपक में राठौड़ां निवाब महमद्श्रली नै लूटियौ श्रष्टदस प्रकास ॥१८॥

भ्र-हरी = हरनाथ सिंह। वहादर = वीर। घाव = हल्ला। पूर्गी = पहुँचा। दुयण = (दुर्जन) शत्रु का।

## दुहा

ं पहलां सुं मिळ पकड़ियो, सिंभू श्रौरॅगसाह। चक्रवत दक्खण चालतो, राजा भूंडे राह॥१॥

# छंद बेश्रक्खरी

ऊपर वरस छुयाँ छो श्रायो । वाघे श्रसुरां जोर सवायो । जवनां काजम वेग सजोड़ा देस मुरद्धर मांडे दौड़ा ॥ २ ॥ भाई मुकन मेळ मनभाया कमँध तुरंगां तंग कसाया। चिंदया देस उग्राहण चंपा केवी सोवे थया सकंपा॥ ३ ॥ जवन डरे सोबायत जोळा दौड़ हुवै श्रजमेरे दोळा।

१—पहला सूं = शत्रुश्रों से। मिळ = मिलकर। सिमू = शंभा (मर-हटा शिवाजी के पुत्र) के। चक्रवत = राजा शंभा। भूढे राह = बुरे रास्ते चलता था।

२-छ्यॉळो = १७४६ का वर्ष। वाषे = बढ़ा। सजोड़ा = समर्थ, समान वलवाला। माडे = किए। दाड़ा = श्राक्रमण।

३—माई = माइयों की । मुकन = मुकनसिंह । मेळ = एकत्र करके ।-मनमाया = मनचाहे । केवी = शत्र-।

४—जोळा = चलायमान । दीड़ हुवै = त्राक्रमण होता है। त्रजमेरे =

सुजावेग उठै सोवायत
सुण धीरियो नही इक सायत ॥ ४॥
श्रासुर जेज न कीधी श्रातुर
श्रायो चाल कमंधां उपर।
क्कहथां वांकां राठौड़ां
घेर लियो साम्हों चढ घोड़ां॥ ४॥
वेग परक्ली तेग मलकी
तुरी फेर न्हासण री तक्की।
भड़ लख निवड़ सियां तड़ भागों
लागो थाट लियां घस लागों॥ ६॥
सहर कोट गा श्रोट सिपाही
श्रवर वहीर लूट में श्राई।
श्रोट कोट पैठा सह श्रासुर
गंजवाल विलयों गाढां गुर॥ ७॥

श्रजमेर प्रात के। दोळा = चारां तरफ। धीरिया = धैर्य धारण किया। इक सायत = एक च्लण।

५- हकह्या = तलवार हाथ मे लिए।

६—वेग = शुजा बेग । परक्खी = देखी । तेग = तलवार । भळकी = चमकती हुई । तुरी = घोड़े के। न्हासण री = भागने का । तकी = विचार किया । निवड़ = निवृत्त होकर । तड़ = जल्दी । लागा॰ = साथ लगे हुए समूह के। लिए रस्ते लगा ।

७—श्रोट = श्राड़ में। ग्रवर = दूसरी, भागने से जो वची। श्रोट काट = काट (किले) की श्राड़ में, शरण में। सह = सव। गजवाळ = मारनेवाला, नाश करनेवाला। वळियों = पीछे फिरा। गाढां गुर = हड़तावालों का गुरु।

#### दुहा

मुकनौ सूरजमाल रौ, भुज थंभे श्रसमांग्। चाळै भाळे मीरज्यां, जाळे श्राग समांग्।। ८॥ इति श्रो मुकनदास चांपावत सुजावेग नै भगायौ सौ विगत॥

## इंद बेश्रक्खरी

सुहड़ लियां राजा वळ साजै पीपळोद श्रजमाळ विराजै। नैड़ा कांठे छखे श्रनाड़ी हैं काजमवेग दिहाड़ी॥६॥ स्जावेग उतारौ पायौ हळ श्रजमेर सफी खां श्रायौ। सैंताळे चाळो सरसांखी सत्रां श्रमावो हियै सिवांखी॥१०॥ चांपा करन जैत नृप चाया ऊदा दूदा खळां श्रभाया।

प्रमुकनै। = मुकनसिंह। चाळ = युद्ध में। भाळ = देखकर। मीर-ज्या = मिरजा शुजा बेग। जाळे = जलता है।

६—मुहड़ = मुभटों के लिये। बळ साजै = सेना के तैयार करके। पीपलोद = एक गाँव का नाम है; सिवाणा परगने में है। नैड़ा = (निकट) समीप। काठै = किनारे के। लखे = देखकर। अनाड़ो = मूर्ख। दे। ड़े = आक्रमण किया। दिहाड़ी = दिन में।

१०—उतारी पायौ = शुजा वेग मै।क्स हुआ । इळ = भूमि में । सैताळे = १७४७ के वर्ष । चाळौ = उपद्रव । सरसागाौ = बढ़ा । सत्रा = शुजा के। श्रमावो हियै = हृदय में समाया नहीं । सिवांगाौ = परगना ।

११—चापा॰ = चापावत, करणोत, जैतावत। तृप चाया = राजा के वाछित। ऊदा = ऊदावत। दूदा = मेड़तिया। खळा श्रभाया = शत्रुश्रों

जोधा जैत कमा नै जाद्व इळ मछरीक करे धव (र) श्रोछव ॥११॥ श्राद इतां नवकोट राजा जतन उतन रखवाळा। तुरकां श्रसह थयो सेंताळी चिंदयौ दुरॅग करण धर चाळो॥१२॥ सार खळां रिम मार सँघारे सुहम श्रने टोहांगो त्रायौ दुरग धरा श्रजमेरे कटक सँताप सफीखां केरे ॥१३॥ इम दुरगेस भड़सिये ग्रायो दळ दुरवेस ऊठ दरसायौ। क्यों मुहमेल कियौ नवकोटां श्रसुर गया भज घाटी श्रोटां ॥१४॥ गौ श्रजमेर मियां तज गुस्मर श्रायौ दुरँग पजावे ऊपर॥

के मन केा श्रवांछित। जोघा० = जोघा, जैतमाल, करमसोत, जादव। इळ = भृमि में। मछरीक = चौहान। धर = पृथ्वी में। श्रोछव = उत्सव।

१२—श्राद इता = इत्यादि । नवकाट = मारवाड़ के । उजाळा = उज्ज्वल । उतन = वतन, जन्मभूमि के । श्रसह = श्रसहा । करण्॰ = पृथ्वी में उपद्रव करने के लिये।

१३—सार = तलवार से । खळा = दुष्ट । रिम = शत्रुश्रों के । सुहम = सहम श्रीर टोहाणा नगरों के नाम हैं । स्कीखा केरे = स्कीखां के ।

१४—इम = ऐसे । भड़िसयै = एक गॉव का नाम । दुरवेस = (दुवेंप) शत्रु । क्यों = कुछ । मुहमेल किया = समीप गए । मज = भागकर । घाटी श्रोटा = घाटी की श्राड़ में । गा = गया । गुम्मर = गर्व । पजावे = हराकर ।

दुहा

सफीखान पतसाह सं, अरज लिखी अणधीर।

हुरगा भगा जंग में, लगा लोह सरीर॥१४॥

वाकी सृठी अक्खियों, दक्खण गयौ सदूर।

आप वडाई आप रीं, आपी साह हजूर॥१६॥

साह दिलासा मोकली, भूठो आसा धार।

तं मेरै सबकै सिरें, अबकै आवै मार॥१७॥

जीपण जंग हुरंग सं, जो तें राखी जेज।

तो चूड़ी पहराय कें, डाकं केंद अहेज॥१८॥

जवन सफीखां सूठ रीं, फळ पायौ तिण वार।

गजव जिसी सुरतांण रीं, फुरमांण रो विचार॥१६॥

तव निवाव डर तापियों, फिर थापियों विचार।

अरज लिखी अवरंग सं, मोसं पंथ अपार॥२०॥

१५—श्रणधीर = धैर्थरहित होकर। जंग मै = लड़ाई में । लगा। लोह = प्रहार लगे जिससे।

१६—वाकौ = समाचार । भूठो = श्रसत्य । श्रक्तियौ = कहा । सदूर = दूर । श्राप = खुद । श्रापी = दी ।

१७-मोकळी = मेजी। अवकै = दूसरे अवसर में।

१८—जीपण = जीतने में। जेज = देरी। चूड़ी पहराय के = चूड़ी पहनाकर। श्रहेज = उसी समय, स्नेह छोड़कर।

१९—तिण वार = उस समय। गजब जिसौ = वज्रपात के सहश।

२०—तापियौ = संतप्त हुन्ना । थापियौ = रखा । पथ = मार्ग । प्रयार = दूर है।

एतो कारज सौ करें, हद सं नैड़ो हाय। देस सुजायतखान रें, वस आन रें न होय॥२१॥ साहब लिखें सुजात सं, करें स्नतावी काज। हुकम धकं सिर सांम रों, में फिर ककं इलाज॥२२॥ इतरी लिख अवरंग सं, विचित्र विचारी वात। मियां इसाक चलावियों, जोवण जोधां छात॥२३॥

## छंद बेअक्खरी

पीपलोद राजे छुत्रपत्तिय।
श्रायो सियां सेळ श्रसपत्तिय।
राजरूप कान्गो लारां
रस मंत्री मिळिया राजा रा॥२४॥
श्रागळ नृपती वात उचारी
समै पाय निज भ्रत सु विचारी।
मुकनदास कर श्ररज मिलाया
लेख हित् नृप पाय लगाया॥२४॥

२१-एतौ कारज = इतना कार्य। सौ = वह। हद सू नैड़ो = बहुत निकट। वस = अधीन। आन रै = दूसरे के।

२२—साहब = बादशाह । सुजात सूं = शुजायत र्खा के। काज = कार्य । इलाज = उपाय ।

२३ - विचित्र = यवन (शफी खाँ)। चलावियौ = भेजा। जोवण = देखने को। जोघां छात = जोघा वश के छत्र (अजीतसिंह जी) के।।

२४—छत्रपत्तिय = राजा । मेळ = मेल कराने को । श्रसपत्तिय = बादशाह से । रसमंत्री = संधि करानेवाले मंत्रियों से ।

२५—आगळ नृपती = राजा के आगे। समे = समय। भ्रत = (भृत्य) सेवकों ने। कर धरज = अर्ज करके। मिलाया = मुकनदास खीची से मिलाया। लेख हित् = हितकारी समभकर। नृप पाय लगाया = राजा के चरणों हाजिर किया।

श्रागळ धर खोलिया उताळा विचया पत्र सफीखां वाळा। कत मनुहार सफीखां केरी तिण में भांत लिखी बहुतेरी।।२६॥ मेरे पास साह फुरमांणी जोधां पत हाजर जोधांणी। सब धर हुवे तुमारो सारी एक वेर श्रजमेर सधारी।।२९॥ दुहा

मिगसर मास उजास पख, श्रजन थयो श्रसवार।

रूकहथा सव राठवड़, साथे वीस हजार॥२८॥

प्रथम विदा कीधो सुपह, चांपावत मुकनेस।

श्रासावत श्रह श्रापरे, दुरग रहे निज देस॥२६॥

मारूराव मुकन्न रे, खीची साथ मुकन्न।

सु तौ श्रजैगढ खांन सं, मिळ पृछिया प्रसन्न॥३०॥

 $<sup>2 = - \</sup>pi$ ागळ घर = सामने रखकर। कृत = की हुई। सफीखाँ केरी = शर्फीखाँ की। भात = रोति।

२७—हाजर जोघाणौ = जोघपुर तैयार है। सारौ = भ्राधिपत्य। सधारौ = चलो।

२८—उजास पख=शुक्लपच् । ययौ = हुन्ना । रूकह्या = तलवार हार्थों मे लिए।

२९—सुपह = मालिक (राजा) ने। मुकनेस = मुकनिसह के।। श्रासा-वत = श्रासकरण का पुत्र दुर्गदास श्रपने देश में श्रपने घर में रहा (क्योंकि दुर्गदास इसमें सहमत नहीं था)।

३०—मार्क्सव = मारवाड़ का राजा । मुकन्नरै = मुकनसिंह चांपावत । मुकन = खींची मुकनटास । सु = उन्होंने । अजैगढ = अजमेर में । पूछिया प्रसन = कुराल-प्रश्न पूछा ।

जतरी मुख श्राखी जवन, वात वणाय वणाय।
सह भूठा मीठा वयण, दीठा न श्राया दाय।।३१॥
मुकन मिळे महाराज सं, कही विगत ततकाळ।
तौ पिण राठौड़ां तवी, वळां श्रजैगढ भाळ ॥३२॥
जोधपुरौ चिढयौ जरां. ईखण पुर श्रजमेर।
छागी मिळतां खान सं, एक महरत वेर।।३३॥
श्रांगमियौ कमँधां श्रसुर, लूटीजै श्रजमेर।
किछम सफी खां कांपियौ, जवन थया सह जेर।।३४॥
कीधा श्रजन कमंध्र री, हाथी निजर तुरंग।
हीर जवाहर रोक रिध, भूखण वसण सुरंग।।३४॥
नुपत समेळ पधारिया, विवरौ थयौ विख्यात।
श्रावी श्ररज उकील री, श्रा मत मांनौ वात।।३६॥

३१—जतरो = जितनी । श्राखी = कही । वणाय वणाय = बना बना-कर (कपट की ) । सह = सब । भूढा = श्रसत्य । वयण = वचन । दीठा = देखे । दाय = पसंद ।

३२—मुकन = खीची श्रौर चापावत दोनों ने। मिळे = मिलकर। विगत = ब्यौरेवार। तौपिण = तथापि, तो भी। तवी = कहा। वळा = पीछे लौटेंगे। भाळ = देखकर।

३३--जोधपुरी = जोधपुर का राजा। चिंदयो = सवार हुआ। जरां = जव। ईख्या = देखने के लिये। वेर = समय।

३४--- श्रांगिमयौ = दबाया, श्राक्रमण किया। कमधां = राठाें हो ने। किलम = यवन।

३५—कीघा = किए । श्रजन कमंघ री = श्रजीतसिंहजी राठोड़ के । हीर = हीरे । रोक = नकद । रिघ = (ऋद्धि) संपदा । वसण = वस्त्र । सुरंग = श्रच्छे । ३६—समेळ = मिलकर । पधारिया = श्राए । विवरी = विवरण ।

लख दुरवेस दहिल्लया, श्रायो देस नरेस। श्रठताळी चाळी थयी, रांणावाळी देस॥३०॥ इति श्री राजकपक में महाराज श्री श्रजीतिसघजी श्रजमेर प्रधारिया सौ विगत कही॥

### दुहा

उदियापुर जैसिंघ रे, सुत सं थई फिसाद। सो घांगोरा श्रावियो, रांग विचारे वाद॥३८॥ श्रमर किया भड़ एकटा, लियो उदेपुर लार। रांगो राठौड़ां कनें, श्रायो श्रोढी वार॥३६॥

छंद वेश्रक्षरी

श्रायां रांण कमंध अमंडे

मेड़ितयौ गिरवर बळ मंडे।

एकण रात विचै श्रनमंधां

कीधी तेड़े खेड़ कमंधां॥४०॥

३७—दुरवेस = यवन। दहिल्लया = घनराए। श्रठताळी = १७४८ के वर्ष में। चाळी = उपद्रव। रागावाळी = उदयपुर महारागा के देश में।

३८—उदियापुर॰=उदयपुर के महाराणा जयसिंहजी के पुत्र के साथ फसाद हुआ। सो=वह (महाराणा)। घाणोरा=गोड़वाड़ प्रात में ठिकाने का गाँव है। वाद=विवाद।

३६ — श्रमर = श्रमरसिंह (महाराणा के पुत्र) ने। लार = पीछे, महाराणा के परोक्त में। कर्नें = पास। श्रौढ़ी वार = विकट समय मे।

४०—श्राया राण्=राणा के श्राने पर। ऊमडे = उमड़े। मेड़तियौ = मंड़ित्या = गिरधारीमिंह। वळ मडे = वल वांधकर। श्रानमंधां = श्रायम्ब्य। तेड़े = बुलाकर। खेड़ = सेना का सग्रह।

घण थर मेळ सोहड़े घोड़े दिस महाराज ऊठिया दौड़े। राजा सुरो चाड रांगा री तिजड़ हथा भड़ किया तयारी।।४१॥ सुकज दुरग भगवान सरीसा रिएमल जोघा दुयग करीसा। श्रखा चहुं श्रहॅंकारी ऊदा राजा विदा किया रोसारी॥४२॥ त्रजन हुकम कुळ चाड त्रछाया श्राठुँइ मिसल तणा भड़ श्राया॥ जोधां पत मेलिया सजोरा घणा कटक श्राया घाणोरा ॥४३॥ कटक थया श्रगिरात चहुँ कोदां सोच हुवौ मोटो सीसोदां॥ सहस त्रीस दळ देख सपांगै रळी करे मन जैसिंघ रांगै।।४४॥

४१—घण = बहुत सा समूह एकत्र किया । सोहड़े = सुभट । दिस महाराज = महाराजा की तरफ । चाड = संहायता के लिये । तिजड़हथा = कटारीवाले ।

४२—सुकज = अच्छे काम का । दुरग० = दुरगदास । सरीसा = सदश । दुयण = शत्रुष्ट्रों का । करीसा = कारस करनेवाले, चूर्ण करनेवाले । कदा = कदावत । श्रखा = श्रखैराज के वंशज जैतावत । रोसारी = रोषवाले ।

४३—कुळ० —श्रपने कुल की सहायता करने के लिये प्रसिद्ध। श्राठ्रई० = श्राठों मिसल के योघा श्राए।

४४—चहुँ कोदा = चारों श्रोर । सपाणै = सवत । रळी करे = खुशो की, प्रसन्न हुश्रा।

अकटिया उदियापुर अपर,
मेवाड़ा मिळिया तिण मोसर।
रांण कँवर थी गुंज रवायो
प्रगट करे कांइ देस परायो॥४४॥
श्रमरा नृं कहियो उमरावां
सकतां चूंडां श्रापस भावां।
वळ मेळे भाला चहुवांणां
राज श्रवळ राखण कुळ रांणां॥४६॥
पिता पूत ग्रहचार सपूतां
हुई वात राठोड़ां हूँतां॥
महाराणा सं कँवर मिळाया
दुक्कल मारवां राज दिरायो॥४९॥

### दुहा

गुण्पचासे कारतिक, ऊतरते वरसात। श्रायो खेजड्ले श्रसुर, मेछ परक्खण मात॥४८॥

४५—कर्काट्या = उत्कटता से चले । मौसर = समय । गुंज रचायौ = सलाह की । प्रकट॰ = कॅवर के पास जाहिर किया कि क्या यह दूसरा देश है ? (जिससे तुमने सेना एकत्र की )।

४६—सकता चूंडां = सकतावत श्रौर चूंडावतों से कहा। श्रापस मावा = तुम परस्पर भाई हो। वल मेळे = सेना एकत्र की।

४७—पिता॰ = पिता श्रीर पुत्र से सपूतपन की घर संबंधी राठोड़ों से बातचीत हुई । दुभल = वीर ।

४८—गुग्पम्चासै = १७४६ के वर्ष के कार्तिक में। ऊतरते वरसात = चौमासा व्यतीत होने पर। खेजड़लै = एक गाँव का नाम। परक्षण = देखने के लिये। मात = (मात्रा) परिमागा।

वीसलपुर थी हालियौ, इको बळ श्रप्रमांग्। च्यार निखंग तुरंग बे, श्रसमर च्यार कवांग्।।४६॥ श्रायो देवळ ईछियो, वाग उठायो हत्थ। पापी भोम पञ्जाङ्गि, श्रासुर क्रीत श्ररत्थ ॥५०॥ कर हक्कां चडियौ किलम, मीर गयँद उनमान। श्रतरे लखपत श्रावियो, माताजी रे थांन ॥४१॥ में ज्यो तिलवासणी, लाखी लागी लार। श्रागै सांड सँघारने, मुगल खडौ मेवार॥४२॥ **अड़ताळी पूरी थयी, गुणचासै वरसात।** रांगो थापे राठवड़, ब्रह ब्राया वड गात ॥५३॥ वाको ग्यो श्रजमेर सुं, साह हजूर सताव। पत्र परिख(ठि)या साह डर, लिखिया विवर नबाब ॥५४॥ रैंखा श्राया राठवड, थापे रांख तखत्त। दोळा त्रीस हजार दळ, श्रकळ श्रजी नरपत्त ॥४४॥ साह सुणे श्रत सोचियो, मन मोचियो गरब्म। ईख प्रताप श्रजीत रौ, रीत विचारी श्रब्ब ॥४६॥

४६—वीसलपुर थी = इस नाम का गाँव जो जोधपुर से ९ कोस पूर्व में है। निखंग = तीरों के भाथे। बे = दो (२)। श्रसमर = तलवार।

५४—वाकौ = समाचार, वृत्तात । सताब = जल्दी । परिवया = भेजे । विवर = विवरण, हकीकत ।

पूप्—रैं गा=रागपुर ( मेवाड़ में )। थापे = स्थापित करके। श्रकळ=पूर्ण, समर्थ।

प्र—मोचियौ = छोड़ा। गरब्भ = (गर्व) घमंड। ईख = देखकर। अब्ब = सर्व, सब।

चित में साह विचारियो, राजा थयो जवान।
परवस मेरी पोतरी, श्रे सिरजोर निदान॥४०॥
जो पकड़ाऊं दुरग कूं, तो श्रावे खुख साथ।
हुरम कवीले के सवे, सरम नवी के हाथ॥४०॥
नींद न श्रावे रात री, पावे भरम श्रपार।
श्राखे साह नवाब सं, राखो दाव विचार॥४६॥
तांम सफीखां मेलियो, कळवी नारणदास।
मिळ जावंतां दुरग सं, चीता बारे मास॥६०॥
सीस पचासो श्रावियो, वीतों करतां वात।
श्रहे जवांनी चौगुणौ, रहे गिरंदां छात॥६१॥
श्रसमर भुज श्रहियां श्रखों, मांकलसर मेवास।
सोवा श्राया तीन सिर, माह वहंते मास॥६०॥
जवन गयौ जोधांण सं, काजमवेग सकोप।
सिवियांणै संगी थयौ, जांणै दग्गी तोप॥६३॥

५७—पोतरी = पौत्री । अ = ये । निदान = बहुत ।  $4 \le -1$  के = ई एवर के ।

५९-भरम = (भ्रम) शंका। आसे = कहा।

६०-ताम = तव। कळवी = एक जाति है।

६१—ग्रई जवानी = तरुण ग्रवस्था पाकर । गिरंदा = पहाड़ों में रहता है। छात = राजा।

६२—प्रसमर = तलवार । माकलसर = एक गाँव का नाम है। मेवास = रचास्थान । सोवा = स्वेदार । माह वहंतै = माघ मास चलते।

६३ — सिवयाणे = सिवाणा में । सगी थयौ = शामिल हुआ । जाणे = मानों।

साभे दळ जाळोर सं, श्रायो खान कमाछ।
जवने ही कायर जुवा, श्रागे हुवा दुभाछ ॥६४॥
श्रर दूका रिव ऊगतां, चूका नहीं प्रभात।
श्रकज श्रल्कां ज्यां थयो, स्का वदन कुजात ॥६४॥
श्रक्षं माधोदास रो, तिए वेळा तुड़तांए।
यं सौबाहां ऊठियो, साहां गंजए मांए॥६६॥
स्जो काजमवेग सं (यूं), तीजो खान कमाछ।
खाग जरके ले गयो, एक धके श्रखमाछ॥६०॥
माह मास एख चांनएो, श्रसुरां पाई हार।
तीजा बाळा जोरवर, भाळाहथां उदार॥६०॥

६४—सामे = तैयार करके। खान कमाल = कमालखाँ। जवने हो = यवनों में भी कायर जुदा हो गए। आगै = वीर आगे हुए।

६५—श्रंर = शत्रु । दूका = पहुँचे। श्रकज = श्रकार्य। श्रल्कां ज्यां = उल्कों की भॉति। स्का॰ = कुजात श्रर्थात् यवनों के मुख स्ख गए।

६६—श्रखई = श्रखैसिह। तिण वेळा = उस समय। तुड़ताण = शीघ। यूं = इस तरह। सौबाहा = स्वेदारो पर। साहा॰ = बादशाह का मान नष्ट करने के लिये।

६७—सूजी॰ = सूजा, काजमवेग श्रीर तीसरा कमाल खाँ। खाग जरक = तलवार के प्रदार से। एक धके = एक तरफ। श्रखमाल = श्रखेंसिट।

६८-पख चानगौ = शुक्लपच । बाला = बाला राठोड़।

छंद वेश्रक्खरी

मीरां एक वहैं मन मांणे

थिर रहियो चांखां रे थांणे।

सौ श्रसवार िष्णां नित साथे

मोटां त्रास न राखे माथे।।६६॥
चिष्णो माह लखे दळ चाळो
श्रायो ल्णावास उताळो॥
इण दिस कमँध तेजसी श्रायो
साथे मुकन भतीज सवायो॥७०॥
श्रावे मीर गाँव ऊतरियो
धूजे लोक तुरक श्रत धरियो।
इसड़ी ताल पाळहर श्राया
दुयणां निजर कुंत दरसाया॥७१॥
वागां ली विचित्रां पगवाहां
वांसा हाक हुई खग वाहां।

६९—मीरा = मीरों में से । वहैं ॰ = मन की इच्छा के अनुसार चलनेवाला । चाला रै = जोघपुर से श्कोस दूर एक गाँव का नाम । मोटा त्रास = बड़ों का भी भय । ७० — माह = माघ मास में । लखें ॰ = सेना का वखेंड़ा देखकर । लूणावास = एक गाँव का नाम है । उताळौ = त्वरा सहित । तेजसी = तेवसिंह चापावत ।

७१—श्रावे = श्राकर । ऊतरियौ = टहरा । श्रात धरियौ = श्रत्यंत वल धारण किया । इसड़ी ताल = इसी श्रवसर पर । पाळहर = चापावत । दुयणा = शघुश्रों की । कुत = माले ।

७२—वागा ली = घोड़ों की लगामें हाथों में लीं (रण से निकलने के लिरे)। विचित्रा = यवनों ने। पगवाहा = पैदल। वांसा = पीठ पर। हाक = वीर शब्द। खगवाहा = तलवार चलानेवाले राठोड़ों की।

मारग साथी पग पग मेले पमगां पार हुचण पग पेले ॥७२॥ छळ मारू वाघे वळ छीजे छीजे सहप किता लूटीजे॥ मीरां गयौ डोहळी मांहै साकुर पगां तणौ वळ साहै॥७३॥ श्वतरे मुकन कमँध श्वापड़ियौ चंचळ सहित निजर खळ चडियौ। श्वागे वघे महाभड़ श्वाया सांम जतन मन कांम सवाया॥७४॥ कीधौ कांम वघे नवकोटां चूंच पकड़ छीधौ चड़ चोटां॥

मारग० = मार्ग में साथवालों में पैंड पैंड मे छोड़ते गए। पमगां० = पार होने के लिये घोड़ों को पैरों से प्रेरित किया।

७३—छळ = युद्ध में । वळ छीजै = शत्रु वल से चीगा हुए। लीजै भड़प = कितनों के। पकड़ लेते हैं। लूटीजै = लूटते हैं। मीरां = मीर। डोहळी मांहै = डोहली गॉव का नाम है। साकुर॰ = घोड़ों के पैरों का चल साधकर अर्थात् घोड़ों के। दौड़ाकर।

७४—- त्रतरै० = इतने में मुकनिसह राठौड़ ने उसे पकड़ा। चचळ = चोड़ा। साम जतन = स्वामी के यत्न की मन में कामनावाले। वधे = ग्रागे बढ़कर। चूंच० = शत्रु की चौंच पकड़ ली। चड़ चोटा = प्रहार खाकर।

#### दुहा

सहत नगारै मीरखां, सौ घोड़ां नीसांग्। मारु राव तेजल मुकन, वाधौ खळ बळवांग्।।७५॥

इति श्री महाराज राजराजेश्वर श्री श्रभैसिंघजी रौ राजरूपक में मांकलसर री लड़ाई नै चांपावतां मीरां श्रापड़ियौ सौ विगत श्राई 🔢

#### दुहा

कीधी चौथ विखायतां, कितां इजारौ कीध।
केतांइ भाली चाकरी, ढूँग इजाफा दीध।।७६॥
प्रायो फेर इकावनी, काजम लहां निदान।
नायव हुवी नवाब रै, खित पुड़ लसकर खान।।७९॥
ज्यास वँधे उर सेवगां, ज्यां ज्यां वधे प्रजीत।
प्रकवर रां मिनखां तणी, साह न भूले चीत।।७८॥
एम सुजायत खान नूं, लिखियी प्रवर्ग साह।
भूठ सफीखां भालिया, सौ क्यां हुवे निवाह॥७६॥

७५—सहत = नकारा सिंहत मीरखा को मरुदेश के राव तेजसी श्रीर मुकनिसह ने पकड़कर बॉध लिया श्रीर उसके १०० घोड़े श्रीर नकारा ले लिया।

७६—चौथ = वहतीवान का चतुर्थोश । विपतवालों का । कितां = कितना ही ने । इजारौ = ठीका । भाली = कबूल की । दूंगा = द्विगुगा ।

७७—इकावनौ = १७५१ का वर्ष। काजम = काजम वेग। लह्यौ = पाया। निदान = प्रधानता। खित पुड़ = पृथ्वीतल पर।

७८— ज्यास = विश्वास । ज्या ज्या = ज्यों ज्यों । वधे = बढ़ते हैं। ध्रक्यर रा॰ = शाहजादा अकबर के मनुज्यों (स्त्री-पुत्रादि ) की । चीत = स्मृति, चिता।

७९—एम = इस तरह । भातिया = पकड़ा ( दुर्गदास को ) । सो = यह। क्या = कैसे। निवाह = निर्वाह।

मेरे चाकर तो जिसा, दुरग तुमारे देस। जतन हमारी सरम कौ, लिखियौ वेग सँदेस॥८०॥ कै धारौ हुरमां जतन, मारौ दुरगादास। कै चूड़ी साहौ करां, श्रावौ मेरे पास॥८१॥

#### छपय

सुण नवाव पत जाव, ताव नां सहे उरंतर

हुय वे श्राव सिताब, प्रांण विण श्राव मच्छ पर।

वस चित चिंत विसेख, तरें मुनसी तेंड़ाया

तन विहवळ दुख तलफ, कळप उपजे निज काया।

तसकरी खान वळ हीन लख, श्रमरख परख उठावियों

कायथ प्रवीण मन देव सां, वाळिकसन बोलावियों।। ८२॥

८० — तो जिसा = तेरे जैसे। सरम कौ = लजा का।

प्रस्ताव = शुजायतखान । पत = (पित ) वादशाह की ।
जाव = आशा । ताव = ताप । सहे = सहन करता है। उरंतर =
हृदय मे। वे आव = तेजहीन। सिताव = शीध्र। प्राण विण = प्राणहीन। विण आव = जल विना। यहाँ 'विण' शब्द उभयान्वयी है।
मच्छ पर = मत्स्य के समान। वस चित = चित्त मे वसती है, रहती है।
तेड़ाया = बुलाया । तन = श्ररीर । दुख तलफ = दुःख से तड़पता है।
कळप = संकल्प विकल्प। काया = (काय) श्ररीर मे। लसकरी खान० =
लश्करीखान को। अमरख = (अमर्ष) क्रोध करके। परख = परीक्षा
करके। उठावियौ = पदच्युत किया। प्रवीण मन = नीतिवेत्ता, चतुर।
देव सा = देवता के समान।

### दुहा

मुनसी कयो नवाब सूं, जीव रहें सु जवाब।
जवनां पित कांपे जिसी, मेली अरज सिताब।। दश।
हजरत की आयो हुकम, में सिर लियो चडाय।
दोहूं दुरगादास पर, जोहूं सेन सवाय।। दश।
एक आरज मेरी अवर, सुणिये औरँगसाह।
उर में डर अत आपरी, सो तिण कवण सलाह।। दश।
हुरम रहे वस हिंदवां, में जाऊं अण्चींत।
कतल कवीला जो करें, तो वस नाहिं प्रतीत।। दश।
जेज न राखूं जंग की, अब औ पाऊं जाब।
चिंत लिखी सुरतांण नूं, हुवौ न चिंत नवाव।। दश।

#### छप्पय

सुण जवाव पतसाह, जाव भेजियौ सताबी, भली श्ररज लिख दई, सबै मिट गई खराबी।

पर-जीव रहै = जिससे प्राण बचे। जवना प्रति = बादशाह कपित हो जैसी श्रजीं मेजी। श्रजीं का मजमून।

८४ - हजरत० = हजरत का हुक्म श्राया वह मैने सिर पर चढ़ा लिया है। ८५ - श्रवर = श्रीर । सो० = उसके लिये क्या सलाह देते हैं ?

८६—हुरम॰ = हुरम हिंदुश्रों के श्रधीन है। श्रग्रचींत = श्रचानक। कतल कवीला = हुरमों के। कतल कर दे तो वश की बात नहीं है।

८५-श्री = यह। जात = श्राजा। चिंत = सोचकर। सुरतांश नूं = बादशह को।

दुरंगदास राठौड़, द्रव्य चाहै सौ दीजे हरमां मूभ हजूर, कुसळ श्रावे सो कीजे। श्रावियो हुकम जोधांग इब, द्रह सुरतांग दिलेस रौ हित मुभ सवायो होयबा, कर चाह्यौ दुरगेस रौ॥द्रद्या

समाचार सुरतांग, सुणे हरिषयो सुजायत धरी वात धांरवा, जेभ विसरी जिग सायत। दुरग पास मेलिया, हेत लिख ज्यास निहोरी नागर ईसरदास, साथ गिरधर साचोरी। विप्र गया विन्हें किह्या वयग, श्रत श्रारत उनमांन रा धर कांन दुरग चित धारिया, पत्र सुजायतखांन रा॥८६॥

#### दुहा

द्रढ कर वात दुरंग सूं, विप्र श्राया तिण वार। ऊपर श्रायो बावनो, सब वरसां सिणगार॥६०॥

८६—सुरताण = बादशाह के । जेक = देरी । जिए सायत = उसी च्या । मेलिया = मेजे । हेत = प्रेम से । ज्यास = विश्वास । निहोरी = दिलाकर । नागर = नागर जाति का ब्राह्मण । साचोरी = साचोरा जाति का ब्राह्मण (साचोर देश के संबंध से साचोरा कहलाते हैं)। वयण = वचन । श्रत श्रारत = श्रत्यंत दुःख भरे । चित धारिया = चित्त मे रखे।

ह॰—तिरा वार = उस समय । वावनी = १७५२ का वर्ष । सव॰ = समस्त वर्षों का शृगार-रूप ।

उदैसिंघ लखधीर तण, रहियौ राणै पास। वीजा साजा राठवड़, राजा पास निवास ॥६१॥ वेस वधंती सांमरी, वाघे वुद्ध विसेख। रीत सवै नृप नीतरी, उर धारी अवरेख ॥६२॥ मारू फागण मास में, अजन हुवौ असवार। वळ लीजे आडेवळे, आवे मिले अपार ॥६३॥ गूजर खंड निवाब ग्यौ, लसकर खां जोधांण। दळ राजा सिर दौड़ियौ, जवन मुजा वळ जांण ॥६४॥ नाळ त्रपत कुरमाळरी, आयौ माल जवन्न। साक तुरंगां मीड़ियां, श्री महाराज अजन्न ॥६५॥ राव न धीरै एक पळ, चाव लड़ेवा चीत। फळ साहे दळ फोरिया, अस तोरिया अजीत ॥६६॥

९१—लखघीर तण = लखघीर का पुत्र चापावत उदयसिंह। बीजा = दूसरे। साजा = श्रच्छे।

९२-वेस = वय, श्रवस्था । श्रवरेख = से। चकर।

९२—मारू = मारवाड़ का । श्रजन = श्रजीवसिंहजी । वळ = सेना । श्राडेवळे = अस्ख्य, श्राब् के श्रेगी-पर्वतों को श्राडावळा कहते हैं। श्रावै = श्राकर । मिळे = शामिल हुए ।

९४ — गूजर खंड = गुजरात में। ग्यौ = गया। निवाब = नवाब शुजा -यतखाँ। दळ० = राजा की सेना के ऊपर। दौड़ियौ = श्राक्रमण किया। जवन = लश्करखान ने।

९५—नाळ = पहाड़ की घाटी। त्रपत = राजा यवन को देखकर कुर-माल की घाटी में श्राया। साम्त = तयार करके। भीड़िया = कवच पहनकर।

९६ — धीर = देर करता है। एक पळ = एक च्या। चाव = उत्सुकता, उत्साह। लड़ेवा = खड़ने का। चीत = चित्त में। फळ = भाले। साहे = धारण करके। फोरिया = पीछे हटाया। श्रस = घोडों को। तोरिया = चलाया।

खंबी वागां खान दळ, मची कळ अप्रमांगा। वग्गी हक बहादुरां, नभ लग्गी केवांण ॥६७॥ राजा भड़ां हकारिया, तोले खग्ग करग्ग। उर पैलां लग्गी तिकर जग्गी अग्ग सिलग्ग ॥६८॥

#### छप्पय

मही करन द्वतमन्न, सुतन दुरगेस ईस छळ वध बाजी श्रोरिया, काज नृप लाज धरे कल। जैतहरौ छळ ग्रजण, कोप मंडण वीकावत मेडितियौ दलराम, हाम ऊधरी श्रजावत। मुख इतां धणी छळ मारवां, मुहर ऋणी वध मेळिया जुध करण जैत नांमी जरू, भड़ां श्रमांमा भेळिया॥१६॥

९७—खंची वागां = घोड़ों की लगामे खींची। मची = जोर से शुरू हुई। कळ = युद्ध, लड़ाई। वग्गी हक = वीर शब्द हुआ। नभ = आकाश मे । केवाण = तलवार ।

९८—हकारिया = चलाए । तोले = तोलकर। खगा = खड़ को। करगा = हाथ में। उर पैला = शत्रुत्रों के हृदय में। जग्गी = प्रवल, प्रज्वित । अगा = अग्नि । सिळगा = प्रदीप्त होकर ।

९९-मही करन = महकरण दुर्गदास का पुत्र। द्रुतमन्न = तेज मनवाला। ईस छळ = स्वामी के वास्ते। वध = आगे वदकर। वाजी = घोड़ों को। आरिया = शत्रुसेना में चलाया। काज नृप=राजा के वास्ते । लाज धरे = कुल की लजा धारण करके । जैतहरौ = जैतावत राठोड़ । छळ = युद्ध में। मडण वीकावत = वीका का पुत्र मंडण। हाम ऊधरी = बड़े उत्साहवाला । अजावत = अजयसिंह का पुत्र मेड़तिया दलराम। मुख मारवा=मारवाड़ों में मुख्य। इता=इन्होंने। नुहर श्रगी = सेना के श्रागे । वध = बढकर । मेळिया = घोड़ों को शत्रुश्रों से मिलाया । जुध = युद्ध में । करण जैन नामौ = जय का नाम करने के लिये । जरू = जव । श्रमामा = श्रप्रमाण । भेळिया = शतुश्रों में जा दाखिल हुए ।

### दुहा

करनहरे फिर देवक्रन, ऊदे रूप समाथ।
केहर के सूरे कियो, भाटी वध भाराथ॥१००॥
मुख वांनेत महीपती, करन श्रने चंद्रभांण।
कियो सकोधां सांम कज, यां जोधां श्रारांण॥१००॥
कृंप भाव फत्तो किसन, भांण रूप हरनाथ।
श्रजन तणी छळ ईखतां, भळ लीधो भाराथ॥१०२॥
सबळो गोयंददास रो, जोधो श्राग वज्राग।
श्रजन तणे मुख श्रग्गळी, खळां हटाया खाग॥१०३॥
विधयो महवेची विजी, सारां सुं श्रवसांण।
खेंग ळसकरखान रा, प्रोया सेळ प्रमांण॥१०४॥
ऊहड वागी श्रासुरां, भोज श्रने भगवान।
पण निरवहियो पाट छळ, भुज ग्रहियो श्रसमांन॥१०४॥

१००-करनहरै = करणोत राठोड़ । देवक्रज्ञ = देवकरण । ऊदैं रूप = ऊदावत रूपसिंह । समाथ = समर्थ । वेहर = केसरीसिंह के पुत्र स्रसिंह भाटी ने । भाराथ = युद्ध ।

१०१-मुख महीपती = राजा के श्रागे। वानेत = वीरपन का चिह्न रखनेवाला। या = इन। श्राराण = युद्ध।

१०२-कूंप=कूंपावत राठोड़। ईखता=देखते। भल = भ्रव्छा। लीघो भाराथ = युद्ध किया।

१०२-जोघो = जोघा राठोड़ । श्राग = श्रग्नि । वज्राग = बड़वा-नल के समान । मुख श्रग्गळी = मुख के श्रागे । खळां = शत्रुश्रों को ।

१०४—विधयो = श्रागे वढ़ा। सारां सूं श्रवसाण = तलवारों के दाव से। खैग = घोड़ों को। प्रोया = वेधे। सेल प्रमांण = पहाड़ जैसे।

१०५ — वागी = लड़ा । पण = प्रण, प्रतिश्वा को। निरवहियी = निवाहा, पूर्ण किया। पाट छळ = राजगद्दी के वास्ते। ग्रहियी = थाँमा।

खूमांगां ग्रहियां खड़ग, सुंदर नै माहेस। श्रागळ दळ श्रगजीत रै, विढ भागा दुरवेस ॥१०६॥ छण्य

मेळ थयां मृगराज, हूँत गजराज दहहाँ गुरड़ पंख गिजायां, भाट विख ग्रंख न भहाँ। जोत चंद्र ऊजळी, मिटे दुड़ियंद प्रगद्दां ग्रीखम भाजे गात, श्रंब वरसात उलद्दां। इण भांत श्रणी मिळतां श्रसुर, गा किताई पिड़िया गरे दहवाट थया जुड़ खान दळ, एक धकै श्रजमहा रै॥१०९॥

### दुहा

श्रायौ वीजापुर श्रजौ, भांजे छसकरखान। छग्गी धाक मळेंछ दळ, वग्गी डाक जिहांन॥१०८॥ इति श्री राजरूपक मैं महाराज श्री श्रजीतसिंघजी छसकर खान नूं भगायौ सो विगत श्राई।

१०६ — खूमाणां = सीसोदियों ने । ग्रहिया खड़ग = तलवार लिए। आगळ दळ = सेना के आगे । विढ = लड़कर । दुरवेस = यवन।

१०७— मेळ० = सिंह से मेट होते गजराज भयभीत हो जाता है।
गुरड़० = गरड़ के पंख की गर्जना होने से सर्प उसके वेग श्रथवा प्रहार
को सहन नहीं कर सकता। जोत० = चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश होने
पर तारे प्रकट मे छिप जाते हैं। प्रीखम० = ग्रीष्म श्रृतु का श्रग टूटने पर
(ग्रीष्म जाने पर)। अंब = श्राकाश में। उलद्दां = उलटती है, उमड़
श्राती है। श्रणी मिळता = सेना के मिलने पर। गा पड़िया गरे = मर गए।
दहवाट थया = नष्ट हो गए। एक धकै = एक ही धके (हल्ले) से।

१०८—वीजापुर = एक गॉव का नाम। भौजे = इराकर। धाक == भय। डाक = डका बजा।

### गाथा चौसर

साह सुणे राजा सरसांणी
वहै प्रताप श्राप वळवांणी।
श्रकवर घर श्रांणण श्रकुळांणी
भ्रम तिण तन मन मेछ भ्रमांणी॥१०६॥
वेगा दूत दिलीपतवाळा
श्रावे गृजर खंड उताळा।
चाहे दुरग तक्तं तिज ताळा
समपे धन मिण मुकत विसाळा॥११०॥

#### दुहा

महाराजा श्रजमाल रै, उंर किम व्यापे एह।
पातसाह भ्रम पूरियो, दाभे साजी देह।।१११॥
तुरक सुजायतखान री, वात करां सुं वात।
दाखे लिखे दुरमा नूं, पड़वज संभ प्रभात।।११२॥

१०६—साइ० = बादशाह ने सुना कि राजा जोर पकड़ गया है। वहै० = प्रताप को धारण किए स्वयं वलवान् हो गया है। अववर = अकबर को। आगणण = लाने के लिये। अकुळांणी = व्याकुल हुआ। अमितिण० — उस भ्रम से शरीर और मन भ्रात हो गया।

११०—वेगा = जल्दी । गूजर खंड = गुजरात में । उताळा = त्वरा से । चाहे० = दुरगदास को देखना चाहा । तिज ताळा = देरी को त्याग कर, जल्दी । समपे = दिया । विसाळा = बहुत ।

१११—महाराजा॰ = श्रजीतसिंहजी के मन में यह कैसे व्याप सकती है जिन भ्रम में वादशाह भर गया था। दामों = जलती। साजी = जीवत।

तद दुरगे आसे तरो, आरत छख असपत।
श्रीरत श्रकवर साह री, काढी देस विपत्त ॥११३॥
हाछी दक्खण देस नूं, जीए गढ जोधांण।
रहिया पास दुरग रै, सुत श्रकवर सुरतांण ॥११४॥
बीजापुर पाधारिया, महाराजा श्रजमाछ।
साथे दळ बळ श्रागळा, जीधा नै रिणमाळ ॥११४॥
रांण श्रने श्रमरेस रै, वळे प्रगट्यो वेध।
मन फाटा खाटां चितां, खूंटे दाध न खेध॥११६॥

इंद बेश्रवखरी

वळे तांम दीवांग विचारी
श्रजमल बेळ जिसी श्रवतारी।
जैसी तुरत श्रठी दिस जांगी
पायां ढाळ चलै जिम पांगी।।११आ

११३—तद = तव । श्रारत = (श्रार्ति) दुःख । श्रसपत्त = वादशाह का । काढी = निकाल दी । देस विपत्त = जो देश के लिये विपत् रूप थी। ११४—हाली = चली । जोए = देखकर । सुत श्रकवर = श्रकवर का पुत्र दुर्गदास के पास रहा।

११५—बीजापुर = एक गाँव का नाम । पाधारिया = गए। रिग्रामाल = रिग्रमलोत राठौड़।

११६—रांगा॰ = रागा जयसिंह जी और महाराजकुमार श्रमरसिंह जी के । वळे = फिर। वेध = भगड़ा । मन फाटौ = मन फटने । खाटां चितां = मन में खटाई श्रथात् द्वेष उत्पन्न होने पर। दाध = दाह। खेध = विरोध।

११७—तांम = तव। दीवाण = महाराणा ने (मेवाड़ के राजा एक-लिंग महादेव माने जाते हैं इसलिये उदयपुर का राणा दीवांण कहलाता है।) वेळ जिसी = सहायता करे जैसा। श्रठी दिस = इघर (श्रजीतसिंह जी) -की तरफ। पाया ढाळ = ढालूपन पाकर।

बंधव अनुज गजै री बेटी
लाज सील गुण प्रीत लपेटी।
वर दल लख धर मेल सवायै।
प्रकट तिकण री लगन पठाया ॥११८॥
श्रीफल रतन जड़ित सुखदाई
सेंधव दस दाय गयँद सवाई।
नरपत चितया हेत नवीनै
हुवा ज्याह सुज जेठ महीने॥११६॥
फिल्तां रांण घरे महाराजा
उज्जव प्रगटे मिटे अकाजा।
जिती वस्त नित अम्रत जोड़ां
राजै नव नव भांत रसोड़ां॥१२०॥

### दुहा

त्रागै देवव्यि तणै, थे। त्रहिया नाळेर। परणेवां जोधांपती, मांगी सीख सवेर॥१२१॥

११८—वंधव = छोटे भाई गजसिंह की बेटी | लपेटी = युक्त | वर = दूलह | दळ = श्रीर सेना | तिकण री = उसका | लगन पठायी = विवाह- लगन मेजा |

११९—श्रीफळ = नारियल। सैंघन = घोड़े। गयँद = (गजेद्र) हाथी। नरपत = श्रजीतसिंह जी। चढियौ = बरात सजाकर गए। हेत नवीनै = नवीन प्रेम के साथ। सुज = वह।

१२०—रांण घरे = महाराणा के घर में । ऊछ्रव = उत्सव । अकाजा = अकार्य, खराबी । जिती वस्त = जितनी वस्तु है सब । अमृत जोड़ा = अमृत के समान है। रसोड़ां = रसोड़ां में ।

१२१—श्रागै = प्रथम । देवळियै तणौ = देविलया राज्य का । थो प्रिहर्यो = लिया था । परणेवा = ब्याह करने के लिये । सर्वर = प्रात:काल में ।

वग्गे। राग खँमायची लग्गे। केसर बोह।

ब्रंदावन वैसाख पर, सोहे जांन ससोह।।१२२॥

श्रासाढाऊ सुद नविम, मंगळ धवळ सप्रीत।

फिर देविळिये परिणिया, श्री महाराज श्रजीत।।१२३॥

सूरे केहर सीह रे, माडेचे वड मन्न।

देविळिये गूंडे। किया, धणी थया। सुप्रसन्न।।१२४॥

इति श्री महाराज श्री श्रजीतिसिंहजी प्रथम श्री उदैपुर

इति श्री महाराज श्री श्रजीतिसंहजो प्रथम श्री उदैपुर देविळेये परणीजिया सो विगत कही॥

#### दुहा

एकिक श्रायो श्रजन, मिळे रांग जयसाह।
हुई रीत मनुहार री, सुर तिग करै सराह।।१२४॥
दळ रहिया सुख पंच दिन, कीधो कूच कमंघ।
उदियासिंघ मनावियो, मिळ श्रावियो सबंघ।।१२६॥
सांधे सीरोही तगो, नांमी लिखमावास।
राजा ऊतारो कियो, परगह सहित प्रकास।।१२९॥

१२२—वग्गौ = बजा । बोह = सुगंघ । ब्रंदावन वैसाख पर = वैशाख में (फुलवाइ के कारण) वृंदावन शोभा देता है। जांन = बरात । ससोह = शोभा सहित है।

१२३--- श्राषाढाऊ = श्राषाढ मास की। धवळ = उज्ज्वल।

१२४—स्रै॰=केसरीसिह के पुत्र स्रिसंह ने। माडेचै=माटी। वड मन= उदारचित्त। गूंडौ=श्रात्मरत्ता का स्थान।

१२५—तिया = उसकी। सराह = प्रशंसा।

१२६ — उदियासिय = उदयसिंह सीरोही का राव।

१२७—साधै० = सीरोही का संबंध किया। लिखमावास = महल का नाम। ऊतारी कियो = निवासं किया। परगह = परिग्रह।

वरस तेपने वीततां, श्रर खीजतां श्रसेख।

श्रजन तणा पत ऊमरा, राखे जतन विसेख।।१२८।।

रांणी श्रो जसराज री, सात वधायौ मौड़।

दोनूं महल हजूर में, राज टहल राठौड़।।१२६॥

चक्रवत लागां चौपने, श्रजन हुवौ श्रसवार।

राजा श्रायौ राड़वड़, सन भायौ संसार॥१३०॥

भंडारी धारी सरम, बीठल श्रासकरन्न।

मौहणौत सांगौ सुमत, पूछे त्रपत श्रजन्न॥१३१॥

मांनीजै महाराज रै, खीची सिवौ हजूर।

जतन श्रहै भड़ राठवड़ विधन रहै सव दूर॥१३२॥

दिन दिन मुरधर देस में, वात वधे विसतार।

हुई सुपारस दुरग री, श्रोरंगसाह दुवार॥१३३॥

१२८—तेपने = १७५३ का वर्ष। श्रर = (श्ररि) शत्रु। खीजता = कृद्ध होने से। श्रमेख = (श्ररोष) समस्त। ऊमरा = उमरावों ने।

१२९—मात = माता ने, जो पीहर में थीं। वधायौ = स्वागत किया।
मौड़ = सेहरा, जो विवाह के समय छिर पर बॉधा जाता है। दोनूं महल =
दोनों रानियाँ (एक उदयपुर की दूसरी देविलया की)। राज = राजा
(सीरोही का)। टहल = सेवा में है। राठौड़ = प्रजीतसिंह जी के।

१३०—चक्रवत = (चक्रवर्ती) राजा। चौपनै = १७५४ के आरंभ में। राइवड़ = एक गॉव का नाम। मन भायौ = मन में श्रव्हा लगा।

१३१—मंडारी॰ = मडारी वीठल श्रीर श्रासकरण । धारी सरम = लिजत हुए। मीहणौत॰ = तव महाराजा ने मीहणौत सागा को पूछा।

१३२—मानीचै = कृपापात्र है। जतन ग्रहे = यत से रखते हैं। राठ-वड़ = राठीड़।

१२3 — वात वधे = वार्ता (शाहजादा श्रकवर की स्त्री-पुत्रों के विषय की) के की . दुवार = द्वार पर।

पुत्री श्रकबर साह री, हुरमां नाजर दास।
पूछी श्रौरँग प्रीत सं, पूगी जिए दिन पास।।१३४॥
पांन खुराकां चीज पै, श्राद्र श्रद्ब प्रमांए।
हुरग किसी विध मोकळी, क्यां पाछे सुरतांए।॥१३४॥
यां सारी दाखी श्ररज, ज्यां राखो हुरगेस।
प्रीत तए गुण भीजियौ, सुण रीक्तियौ दिलेस।।१३६॥
पंचहजारी में करूं, खीज धरूं सब दूर।
जब लावे सुरतांए नूं, श्रावे हुरग हजूर।।१३०॥
सोवातां सुरतांए री, नित प्रत लिखे निवाब।
दीजै कागळ हुरँग नूं, लीजै रोज जवाव।।१३८॥
राजा छोड़े राइवड़, चढ श्रायौ हित चाह।
छंडल इंदां वंकडां, वडां गिरंदां मांह॥१३६॥
कमधज ऊदी कोरटे, गौ पाँहचाय नरेस।
मिलए तणी हुरगेस थी, बंधी वात दिलेस।।१४०॥

१३४--पूगी = पहुँची ।

१३५ —मोकळी = मेजी । क्या = क्यों। पाछे = पीछे।

१३६—या = इन्हों (स्त्री श्रीर कन्या) ने। सारी = सब। दाखी = कही। ज्या = जिस तरह। प्रीत तर्यो = प्रीति के रस में भीग गया। रीिक्तयौ = प्रसन्न हुआ। दिलेस = दिल्ली का स्वामी।

१३७ - खीज = क्रोध।

१३८—सौ वातां = यह वार्ता । कागळ = कागज, पत्र ।

१३९—राजा० = राजा राड़वड़ को छोड़कर। कुडल हंदा = कुंडल के (कुडल सिवाणा के पास पहाडों से घिरा हुआ ग्राम है)। वंकडा = वक्र,। गिरदा = पहाड़ों के।

१४० — कमधज = राठौड उदयसिंह राजा को कुडल में पहुँचाकर कोरटे चला गया। मिलण = बादशाह ने दुर्गीदास से मिलने की वार्ता की।

जो दुरगे द्रव मांगियो, प्रथम न दीनो साह ।

च्यार किसत कीधी चलू, दिक्खण हंदै राह ॥१४१॥

पिड्यो भ्रम पतसाह नूं, श्रो दुरंगो श्रप्रमांण ।

द्रव वंधे जाये दिलो, संग करे सुरतांण ॥१४२॥

दुरगे स् असपत डरे, नह वीसरे फिसाद ।

श्रावे श्रोरंगसाह नूं, श्रगली मुहरां याद ॥१४३॥

दुरग चलाया दखण नूं, संग लियां सुरतांण ।

साहि जादो लायो भरम, श्रायो गढ जोधांण ॥१४४॥

लसकरखां हइयात खां, नौरंगखान पठांण ।

पता समुहा श्राविया, चिसती श्राद जवांण ॥१४४॥

श्री महाराज श्रजीत नृं, लिख मेलियो नवाव ।

जोधांणे लीधे भड़े, श्रावो चडे सिताव ॥१४६॥

श्रायौ तद राजा श्रजी, मेले द्र श्रणमंध ।

साधे भार निवाहणा, वीस हजार कमंध ॥१४॥।

१४१ — दिक्खण हंदै = दिच्ण के। शह = मार्ग में।

१४२ - पड़ियौ॰ = वादशाह को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो जाय कि दुर्गदास सुरताण को संग ले, सेना इकट्टो करके, दिल्ली पर न चला जाय।

१४३-वीसरै = विस्मृत होता है, भूलता है।

१४४—साहिजादी ॰ = शाहजादा के। भ्रम हो गया इसिलिये वह उसके साथ दिल्या नहीं गया, जोधपुर श्राया।

१४५-एता = इतने । समुहा = सामने श्राए । जवाण = वेग से सिपाही।

१४६—नवाव = शुजायत खाँ ने। जोघाणे = सुभटों को लेकर जोध-पुर श्राश्रो।

१४७—मेळे दळ = सेना एकत्र करके । श्रग्रमंघ = श्रसंख्य । भार निवाह्या = कार्य साघनेवाले ।

महाराजा श्रजमाल सं, साहिजादौ सुरतांण।
मिलियौ वस हुय मुग्गलां, सलावास नँदवांण।।१४८॥।
श्रायौ जोधांणे श्रजौ, थोभंतौ श्रसमांन।
साथे साहिजादो हुरग, संग सुजायत खान।।१४६॥।
हुएपय

महाराजा दळ मेळ, पौळ जोधांण पधारे

महिख पंच मैमत्त, सगत पोखी खग धारे।

पेखे पुर वासियां, धणी अगजीत धरा री

जादम गोयँद तणै, वाग कीधौ श्रोतारो।

पेखियौ सहर जोधांण पत, सब जण धणी सँपेखियौ

वप श्राभ परख च्यारू वरण, लाभ नयण पण लेखियौ ॥१४०॥

तळहट्टी सुरतांण, रहे जोधांण महस्रे

श्रजन प्रांण तप श्रकळ, देख खुरसांण दहस्रे।

१४८—सलावास-नॅदवाण = दोनों गाँव हैं। जोधपुर से ४ कोस दिल्या में हैं।

१४६-थोभतौ = थामता हुआ। साथे० = शाहजादा के साथ दुर्गादास श्रीर नवाव शुजायत खाँ थे।

१५०—दळ मेळ = सेना एकत्र करके। पौळ = दरवाजे पर। पघारे = श्राए। महिख = (महिष) भैंसों से। मैमच = मदमत्त। सगत = (शक्ति) देवी को। पोखी = पुष्ट किया, पूजा। खग घारे = तलवार से काटकर। पेखे = देखा। श्रगजीत = श्रजीतसिंह जी। घणी घरा रौ = भृमि का मालिक। जादम गोयंद तणै = गोविंददास भाटी के। वाग० = बाग में डेरा किया। पेखियों = देखा। जण = जन। संपेखियों = देखा। वप० = शरीर की काति को देखकर। लाभ० = नेत्र पाने का लाभ माना।

१५१—तळहटी = शाहजादा जोधपुर के तलहटी के महलों में ठहरा। अजन = अजीतसिंह जो के पूर्ण वल श्रीर तप को देखकर युवन भयभीत हो

हिंदुवांग श्रसुरांग, मिळे जोधांग समेळा नृप निवाब निरिखयो, जिसो मंडे ऊखेळा। भड़ श्रांग भांग ऊगै भिळे, फौज मिळे निस फज्जरां जळ वेळ वधै सामुंद्र ज्यां, मेळ दळां कमधज्जरां॥१४१॥

एक दिवस अगजीत चढे दुळतां सिर चन्मर
देखण सहर सुदेस, वळे पेखण मंडोवर।
मुड़े लोक वाजार, नूर संसार निरक्खे
काळ रूप केवियां, प्रजा रखवाळ परक्खे।
देखे अमीर अणधीर द्रग, नरपत रूप अनंग रै
सब कहै न को अजमाळ सम, उवर साळ अवरंग रै।।१४२॥

## चौसर

द्रुम समूह सम सोभा सुंद्र मुरधर पत दीठौ मंडोवर।

गए। जिसो॰ = उपद्रव श्रीर वखेड़ा करे जैसा। श्राण = श्राकर। भांग क्री = सूर्य के उगते, प्रतिदिन। भिळे = स्युक्त होते हैं। निस फजरा = रात-दिन। जळ॰ = जैसे समुद्र में जल की तरगे बढ़ती हैं। मेळ॰ = वैसे राठोड़ों की सेना शामिल होती है।

१५२—हुळता सिर चम्मर=सिर पर चमर होते। बळे=फिर।
पेखण = देखने के लिये। महोबर = मारवाड़ की पुरातन राजधानी, जोधपुर
से उत्तर में ३ कोस। मुड़े = वापिस लौटकर। नूर = काति। निरक्खे =
देखते हैं। केविया=शत्रुश्रों का। परक्खे = देखा। श्रणधीर = धैर्यराहत। द्रग = नेत्र। श्रनगरे = कामदेव के। को = कोई भी। उबर =
दूमग! साल = शल्य।

१५३-- हुम ० = महाराजा का वन के रूपक से वर्णन है। शोभा श्रौर

मवसर तिकां कुसम फळ मंजर
साख प्रसाख सरूप सुरंतर ॥१४३॥
श्रंब श्रादं वृख जात श्रपारां
श्राप रूप किर भार श्रटारां।
सुपह समेत भडां मिळ सारां
राजविपन जोयो राजारां॥१४४॥

# दुहा

श्राद मँडोवर ईखियों, उर प्रगट्यों श्राणंद।
ऊगे रिव जोयों श्रजै, बोजों बाळ समंद ॥१४४॥
रोज सिकारां खेळणों, देखें वाग तड़ाग।
हूँकळ दळ गज हैवरां, श्रमरख नरां श्रथाग॥१४६॥
मिळे सुजायत मंत्रियां, उर मंडियों विचार।
ऊपर दिल्ली श्रजन री, फौजां हिलो श्रपार॥१४९॥

सुंदरता द्रुम-समूह है। मनसर० = मौसर अर्थात् दर्शन का अवसर है वहीं
पुष्पफल-मंजरी हैं। साख० = देवता के समान स्वरूप ही शाखा-प्रशाखा है।
१५४—अंव० = आपका रूप अर्थात् सुंदरता ही आम्र आदि असंख्य अठारह भार वनस्पति है। सुपह० = राजाओं सहित समस्त भटों ने राजा-रूप
वन को देखा।

१५५—आद = प्रथम । ईखियो = देखा। ऊगै रिव = प्रतिदिन।
जोयो = देखा। बीजो = दूसरा। बाळ समंद = तालाब श्रौर उसका बाग।
१५६ — तड़ाग = तालाब। हूँकळ = शोर। हैवरा = (हयवर) हाथियों
का। श्रमरख = श्रमर्घ, गुस्सा। श्रथाग = श्रपार।

१५७—मिळे॰ = शुजायत खॉ ने श्रपने मंत्रियों से मिलकर विचार किया। अपर॰ = श्रजीतसिंह की श्रपार सेना दिल्ली पर चर्ली ऐसा समस्तो।

मिळ्वा खान श्रजन्न सं, प्रात हुवौ श्रसवार ।
रजवाइत मुनसफ तणी, मिळ दीनी तिण वार ॥१४८॥
खांण सिवांणा देस री, रसता चौथ सुरंग ।
धर साचोर थिराध सम, गढ जाळोर दुरंग ॥१४६॥
पोस मास पख चांनणे, कळा वश्रंती बीज ।
मृपत विचारी निरखवा, साह निवारी खीज ॥१६०॥
जवन सुजायत जेर कर, श्रजन हुवौ श्रसवार ।
उमरावां सं श्रविखयौ, मन राखियौ विचार ॥१६१॥
वार वळी श्रवरंग री, जग पुड़ कळी न जाय ।
भळी भली कहि भूप सं, फौज चळी ठहराय ॥१६२॥

इति श्री महाराज राजराजेखर श्री श्रमैसिंघजा रौ परम जस राजरूपक मैं श्री श्रजीतिसंघजी प्रथम जोधपुर पधारिया सो विगत एकोनविंश प्रकास ॥१६॥

१५८ -रजवाइत = राजापन । मुनसफ तगा = मन्सव । तिगा वार = उस समय।

१५९—खाग = लानें। रसता चौथ = वहतीवान चुंगी का चतुर्थीश। सुरग = श्रच्छी। घर॰ = साचोर श्रौर थिराद की भूमि श्रौर जालोर गढ़ दिया।

१६०—पख=पद्ध। चानगै=शुक्क। कळा वधंती = चंद्रमा की कला बढ़ती। बीज = द्वितीया। निरखवा = देखने का विचार किया। खीज = क्रोध।

१६१---श्रिक्खियौ = कहा ।

१६२—वार = समय । वळी = फिर गया । जग पुड़ = पृथ्वीतत में । कळी = फलह, उपद्रव ।

साथ लियो दुरगेस नूं, गो दिक्लण पुरतांण।

त्रायो भड़ जोखे श्रजो, देखे गढ जोघांण॥१॥

खित जाळोर कमाल खां, ततिखिण हुवाँ तगीर।

श्रजन कणेगढ ईखवा, धिरयो गुंज सधीर॥२॥

सुभ वेळा श्रासाढ सुद, दिन एंचमी दुक्तल।

गढ जाळोर पधारिया, महाराज श्रजमल्ल॥३॥

श्रायो जाळंधर श्रजौ, सुख ऊपनौ सरस्स।

सुज तिण ऊपर संपनौ, पंचावनौ वरस्स॥४॥

भूपत सेवा भोमिया, श्रावै मिळे श्रपार।

छात्र विजारौ सोनगिर, वात सुणे संसार॥४॥

परणीजण पाधारियों, जेसांणे श्रगजीत।

छुट ऊजळी छावनै, पख श्रासाढ सप्रीत॥६॥

१-गो = गया। भड़ जोखें = सुभटों को लिए।

२ - खित = ( चिति ) पृथ्वी । तगीर = जन्त । करोगढ = ( कनक-गढ़ ) जालोर । ईखवा = देखने को । गुंज = सलाह ।

३—वेळा = मुहूर्त, समय। दुभः हा = वीर।

४—जाळंघर = जालोर । सरस्त (सरस) = श्रेष्ठ । सुज = वह । संग्नी = -शुरू हुआ ।

प्—मिळे=एकत्र होकर। छात्र॰=छत्र घारण करनेवाला, राजा। विजारौ = विजय करनेवाला। सोनगिर=(स्वर्णगिरि) जालोर।

६—परणीजण=विवाह करने को। पाघारियौ = गया। जेसांखें = जेसलमेर। जजळी = शुक्र। छावनै = १७५६ के वर्ष में।

वेटी रावळ श्रमर री, लाल कँवर वड लाज।
वाधी रेल प्रवाह री, परणंतां महाराज॥ ७॥
श्रवळ तणे श्रगजीत छळ, दाखे च्याफं देस।
गौरहरे गूंडो कियो, मेड़ितये कुसळेस॥ ५॥
जात्र धरे हळवह सं, राज लोग समसत्त।
नाथद्वारे परसवा, श्रावी धार वरत्त॥ ६॥
त्यां डोळी त्यारी कियो, करे श्रगाऊ वात।
वींद स श्रोधां चींतियो, जोधां हंदी छात॥१०॥
माधव रित वैसाख में, श्रो श्रजमाल श्रमंग।
राणी माली परिण्यो, घणी खुसाली श्रंग॥११॥
श्रासाढाऊ स्थ नम, श्री नरपती श्रजन्न।
राजा श्रायो रोहचे, परणीजण सुप्रसन्न॥१२॥
फतमल्लो पीथल्ल री, उच्छव धरे श्रपार।
जैं री पुत्री प्रांमियो, भूप श्रजी भरतार॥१३॥

७—वाधी = वढी । रेल = विस्तार । प्रवाह री = प्रीति के प्रवाह का । प्रचळ तथा = श्रचलसिंह के पुत्र श्रमरसिंह रावल ने । छळ = लिए। दाखे = दिखलाए। गौरहरे = गाँव का नाम। गूंडै। = निवास। कुसलेस = कुसलसिंह।

९—जात्र घरे = यात्रा करके । राज लोग = रानियाँ । नाथदवारे = द्वारका । परसवा = चरण छूने के लिये । त्रावी॰ = नियम घारण करके आए ।

१०-त्या = वहाँ । डोळौ = विवाह के हेतु आई हुई कन्या । वींद = वर । स श्रोधा = कुलवान् । छात = छत्र ।

११-माघव रित = वसंत ऋतु ।

१२--रोहचै = गाँव का नाम है।

१३--फतमल्ली॰ = पृथ्वीराज का पुत्र फतहसिंह। जैं री = जिसकी। प्रांमियो = पाया।

सतरै सँमत सतावनै, मासे उत्तम माह।
छाछ वडै हित होठलू, पधरायौ नरनाह॥१४॥
राजकँवरि चतुरेस री, कौसल्या परकार।
श्रायौ परणी जण श्रजौ, श्रज सत चौ श्रवतार॥१४॥

छंद हर्गा फाल सुभ दिवस समन ससोह मिट रयण संघ विमोह। रिव किरण श्रमुक्तम रेख वाधंत तेज विसेख॥१६॥ पख कृष्ण माघ प्रवीत रित सिसर वंघ सुख रीत। तिथि दसम सुभ दिन तोम मिळ वार तस सुभ सोम॥१९॥ नित सुक्रत वाजत नद्द सुर सपत पंचम सद्द। जिग बहनि लाल सजीत रच होठलू सुभ रीत॥१८॥

१४—माह = माघ । लाल = लालसिंह। वडै हित = ऋत्यंत प्रेम से। होठलू = शहर का नाम है। पधरायौ = बुलाया।

१५—राजकॅवरि = चतुरसिंह की कन्या। कौसल्या परकार = रामचंद्र की माता कौसल्या के सदृश। सत चौ = सत्य का।

१६—समन० = पुष्पों से शोभायमान है। मिट० = रात्रि श्रौर संध्या का श्रंघकार मिट गया है। रिव० = सूर्य की किरणे कम से दिखाई देती हैं। १७—प्रवीत = पिवत। रित = ऋतु। तोम = (स्तोम) समूह। तस = उसका। १८—सकत = (सुकृत) पुण्य। नह = (नाद) शब्द। सुर सपत = सातों स्वर। पंचम = स्वर-विशेष। बहनि लाल = लालसिंह की बहिन।

रच सद्न चित्र सरूप रंग रंग श्रन्प। श्रति जीह वंद ग जसवाणि सईह ॥१६॥ विरद उचरंत छत्रीस सुभ कंठ राग सुख श्रोप जोप सुरीत i ज्ञोत तोरग जगमगत गग लाल नग ससि गोत॥२०॥ वर्ण तरिए गांन विसाल मिळ दीपमाळ मुसाल ॥

छप्पय

श्रायो तोरण श्रजो, परम सोमा छत्रपत्ती क्रत जीपक दुत कांम, श्रोप दीपक श्रारत्ती । श्रतर गुलाल श्रवीर, सोम जांनियां सरीकां चन्नण केसर चरच, कियौ उच्छव मछरीकां।

१९—सदन = घर । जसवाणि = जस की वाणी । वंदण = वंदीजन, स्तुतिपाठक । जीह = जिह्ना से । सईह = यत के साथ ।

२०—राग छत्रीस = छत्तीस ही राग गाए जाते हैं। सुख श्रोप = सुख शोप =

वण् = जो सूर्य के समान चमकदार बना है। गांन विसाल = चारों श्रोर गान हो रहा है।

२१-कृत जीपकः = कामदेव के कृत्य श्रीर कांति को जीतनेवाला।
श्रीपः = दीपक की श्रारती की शोभा हो रही है। सरीका = समान,
सहरा। चरच = शंग पर चर्च कर। मछरीका = चौहानों ने।

नग हीर कनक निछरावळां, श्रोपै पग पग श्रारती
पायो सज्यास सगतीपुरां, परणायो जोधांपती ॥२१॥
केसर श्रगर कपूर, चोक (व) वेदोकत चन्नण
पाटंबर पग मंड, श्रजौ श्रायौ राय श्रंगण।
तरुणि गांन वाजन्न, विधी श्रुत मंत्र सु वांणी
चँवरी मंगळ चार, वार नवकोट वखांणी।
कर श्रहण श्राद विध ब्याह कत, श्रत समंत्र व्रत ऊधरी
प्रांमियौ सु वर कमँधी पती, राजमती चुतरेस री॥२२॥

### दुहा

जोड़ विराजे वर तरुणि, मीड़ विराजे सीस।
कव श्रासीसे लोड़ धन, जीवो कोड़ वरीस ॥२३॥
दीधा श्रस गज डायजा, कीधा उच्छव लाल।
परणीजे पाधारियो, जाळंधर महाराज ॥२४॥
इति श्री राजरूपक में श्री महाराजाजी श्री श्रजीतसिंघजी
परणीजण पधारिया सो विगत।

नग=रत्न। पायौ सज्यास=विश्वास श्राया। सगतीपुरा = चौहानों को। परगायौ = विवाह किया।

२२—चोव = चोत्रा | पाटवर = रेशमी वस्त | राय अंगण = राजगृह मे |
तरुणि = तरुण स्त्रियाँ | वाजत्र = बाजे | विधी० = वेद-विधि से | मंत्र सु
वाणी = मंत्र उच्चारण करके | चॅवरी = विवाह-मंडप | मंगळ चार =
मांगलिक कार्य | वार = समय | नवकोट = मारवाड़ | करबहण० =
पाणिग्रहण, हतलेवा जोड़ना श्रादि विधि | व्याह कत = विवाह का कृत्य |
कधरी = उत्तम | प्रामियो = पाया | राजमती = कन्या का नाम है |

२३—जोड़ = जोड़ी | विराजै = शोभायमान है । वर = दूल्हा । तरुणि = दुलहन । मोड़ = सेहरा । लोड़ = पावर । कोड़ = करोड़ । वरीस = वर्ष । २४—श्रस = (श्रश्व ) घोडा । डायजा = दहेज । लाल = लालसिंह ।

### दुहा

जातां वरस सतावनी, नृप वाधतां प्रताप। ब्रजन मनोरथ पुत्र रौ, करै सदा हरि जाप ॥२४॥ पातसाह दक्खण रहै, जाळंघर महाराज। विसव ग्रवर जवनां वसू , करै सके। मिळ काज ॥२६॥ श्रहमदपुर दुख ऊपनी, मरगी खान सुजात। साहजादौ श्रायौ सुर्गे, श्राजम सा गुजरात ॥२०॥ नायव श्रायौ जोधपुर, ईसप श्रली मुगह्न। सोनागिर साजै दिवस, नृप राजै श्रजमल्ल ॥२८॥ श्रायौ वरस श्रठावनौ, नृपत सवायौ नूर। फिर परणायौ भाटियां, डोळौ मेळ हजूर ॥२६॥ सुता दलै रावळ तणी, पतवरता पत प्रीत। राणी राजा परिणयी, मिरघावती श्रजीत ॥३०॥ समरण नित कीजै सुरां, लागै पाय जिहांन। श्रीर मतौ निस ऊपजै, ऊगै श्रवर प्रकार। जग हूंता लीजै जमै, समै विचार विचार ॥३२॥

२६—विसव = (विश्व ) जगत्। श्रवर = दूसरा। जवना वस् = यवनों के श्रधीन। सको = सव।

२८-- सोनागिर = जालोर में । साजै = श्राच्छे ।

२९ - नूर = काति । डोळौ = कन्या । मेळ = मेजकर ।

३० - दलै० = रावल दला की । पतवरता = पतित्रता । मिर-घाननी = एक नाम है।

३१--पाय = पैरों में।

३२—मतौ = विचार । निस = रात्रि में । ऊपजै = उत्पन्न होता है। ऊर्ग = स्पोदिय होने पर। अवर = दूसरा। जग हूँता = जगत् से। जमै = द्रव्य। समै = समय।

दक्खण दाबी जवन दळ, श्रवरँग प्रांण प्रचंड।
श्राजम वस कीधी इळा, मुरधर गुजार खंड ॥३३॥
उमरावां नित श्रापरां, श्रालोजे श्रगजीत।
गंगा वाणी ज्यौं करूं, कद श्रापांणी रीत ॥३४॥
महाराजा श्रजमाल सं, श्ररज करै उमराव।
भुवण तजे रहियौ विखै, त्रभवण हंदौ राव॥३४॥

#### छपय

तर तुसार दव जळे, सीस माधव रुत श्रावे श्रीखम रेणा गात, जळण वरसात मिटावे। श्रसह रात श्रोहटे, सूर परभात दरस्से दुख ऊपर सुख दियण, सदा पण राम सरस्से। श्रसुरांण श्रांण मिटसी इळा, सुर वध पांण वसंधरा नवकोट नाथ निसचौ निजर, उर धारौ हरि ऊपरा॥३६॥

३३—प्राण प्रचंड = महाबली । वस की घी = श्रघीन की । इळा = पृथ्वी ।

३४—श्रालोजे = विचार करते हैं। गंगा॰ = कब श्रवनी रीति करूँ कि लोक वाणी से गंगा का नाम उच्चारण करे।

३५—महाराजा॰=तब उमरावों ने महाराजा से श्रर्ज किया कि त्रिलोकों के मालिक (रामचद्र) भी घर को छोड़कर विखा में रहे हैं।

३६—तर = (तर) वृद्ध । तुसार० = हिम के दब से जल जाते हैं।

माधव० = सिर पर वसंत ऋतु श्राता है। ग्रीखम = ग्रीष्म ऋतु की।

रैगा० = रज श्रीर शरीर की जलन को वर्धा ऋतु मिटाती है। श्रसह =

श्रसहा। श्रोहटै = चली जाती है। सूर = सूरज, सूर्य। दियग = देने का।

पण्० = राम का प्रण् सदा सर्वोपरि है। श्रमुराण = यवनों की। श्राण =

श्राज्ञा। इळा = पृथ्वी पर। सुर० = देवताश्रों का वल पृथ्वी पर वढ़ेगा।

नवकोट नाथ० = हे मारवाड़ के स्वामी! यह निश्चय देखने में श्राता है।

# चौसर

उत्पर वरस गुगसठौ श्रायौ
साह सुतन जोरे सरसायौ।
श्राजम जोध नयर श्रपगायौ
प्रथमी तरां सकळ भ्रम पायौ॥३०॥
महाराजा श्री श्रभैसिंघजी रौ जनम उच्छव।

#### दुहा

श्रीरँग तणी प्रताप इम, धर प्रगट्यो निरधार। हिंदू धरम श्रपूरियो, भ्रम पूरियो सँसार।।३८॥ जाळंधर राजा श्रजो, श्राखे कव श्रासीस। छत्र धरो जोधांण गढ, वेग करो जगदीस।।३६॥ सांमधरमी सेव में, के मेवालां प्राण। केतां साजस साह सूं, राजस रांणो राण।।४०॥ नरपत्ती श्रांवेर रो, नांम कहै जैसाह। सौ घोड़ां सूं चाकरी, सेवे दिक्खण साह।।४१॥

३७-तरा = तव। भ्रम पायौ = भ्रात हुई।

३८—तणौ = का । निरधार = निश्चय । श्रपूरियौ = श्रपूर्ण हो गया, कम हो गया।

३९--- त्राखै = कहते हैं।

४०—सेन में = नौकरी में हैं। के० = आत्मरत्ता के कई स्थानों में प्राण वचाए हैं। केता = कितने ही नादशाह से मेल रखते हैं। राजस० = सन राजा श्रीर राणा।

४१-सी = वह।

उदियापुर रांगौ रहै, एकळिंग री श्रास। राह तगो चिंता घगो, साह तगी सिर त्रास ॥४२॥ बुंदी कोटो वीकपुर, सारा भूप श्रबंक। राज दिखावै हीगता, ज्यां धन खावै रंक॥४३॥

# छंद बेश्रक्सरी

यौँ पतसाह जोस श्रधिकांणै
पूज सुरां विण वेद प्रमांणै।
मथुर श्रजोध्या श्रोखामंडळ
एतां श्राद धांम प्रम उज्जळ॥४४॥
सेवक रिख मुनि भगत सॅन्यासी
श्ररज करे हुय दीन उदासी।
त्रिभवणनाथ जगत निसतारण
धरम वेद कीजै ध्र धारण॥४४॥

४२—श्रासं = श्राशा पर। राह तगी = हिंदू मुसलमान हो जाने की। धग्गी = बहुत। साह तगी = बादशाह की। त्रास = भय।

४३ — वीकपुर = बीकानेर | श्रबंक = सरत, सीघे | राज० = राज्य को हीनता दिखाते हैं | ज्या = जैसे | र्रक = गरीव |

४४—पूज० = देवता पूजा-विहीन श्रौर वेद प्रमाण-रहित हो गए।
न तो देवताश्रों की पूजा होती है, न कोई वेद को प्रमाण मानता है।
श्रोखामंडळ = द्वारका। एतां श्राद = इत्यादि। श्रांम = तीर्थभूमि।
प्रम = (परम) श्रत्यंत।

४५—सेवक = पुजारी । ।रिख = ऋषि । श्ररज॰ = दीन श्रीर दुखी होकर प्रार्थना करते हैं । निसतारण = पार उतारनेवाले । धू = धुरी ।

थे ऊपर घर हिंदुसथांणां व्रगट करी हरि कथा पुरांगां॥ मांई ! सुरां धरम सरसावी मेछ धरम दुरकरम मिटावौ ॥४६॥ श्रवणासी श्रवगत श्रविकारी श्रसरणसरण राम श्रवतारी। गुमर सकीप श्रासुरां गंजग भव भव पीड़ सुरां ची भंजण॥४७॥ नरहर डर प्रहलाद निवारे हिरणकसप वप नखां प्रहारे। ईखे दुरयोधन श्रनियाई सकळ पांडवां चींत सँभाई॥४८। रीत श्रनीत फैलियौ रावण खिमयौ नही श्रभायां खामण्। जळ गजराज हूबतौ जांगे श्राया किसन पर्गे उरवांगे॥४६॥

<sup>46-2 = 3 = 3 + 1</sup> माई = हे माता ! भगवती ! सुरां = देवों का । सरसावी = उन्नत करो | दुरकरम = दुष्कर्म |

४७ — श्रवणासी = श्रविनाशी, नाशरहित । श्रवगत = ज्ञानस्वरूप । नुमर = गर्व । गजगा = नाश करनेवाले । भव भव = जन्म जन्म में ।

Y = -aq = शरीर | ईखे = देखकर | श्रिनयाई = (श्रन्यायी)जुल्मी | चींत = चिंता | सँभाई = की |

४९—फैलियो = विस्तार पाया । खिमयो नही = समा नहीं की । खमाया = दुर्शे को । खामया = रोकनेवाला । उरवायो = विना जूते, नंगे पाँव ।

धू ग्रह श्रास बाळ पण धारे साई त्यां ततकाळ सँभारे। श्रो पतसाह तिसौ श्रन्याई विसव श्रनीत जीत वरताई॥४०॥ श्रत जग बोध पसरियौ श्रासुर कीजे मने हमें करणाकर। सकळ धांम रिख भगत मुनेसर इण पर सुमर पुकारे श्रातुर॥४१॥

### दुहा

करणाकर पूरण किसन, सदा उधारण संत। धरम मया विण धूजिये, श्रांणी दया श्रनंत ॥४२॥ श्राप कळा सम श्रवतरण, मतौ कियो महाराज। श्रसुरां हद राखण इळा, सुरां सुधारण काज॥४३॥

प्०—धू=ध्रुव राजा। यह श्रास = घर की श्राशा, राज्य की श्राशा। वाळ० = बचपन में धारण की। साई = स्वामी को। त्या = वहीं। संभारे = स्मरण किया। श्री = यह। तिसी = वैसा। विसव० = (विश्व) जगत् को जीतकर श्रमीति का व्यवहार करता है।

प्र—श्रत जग॰ = जगत् में यवन मत बहुत फैल गया है। मनै = निषेध, रोक। हमै = श्रव। इगा पर = इस प्रकार। सुमर = स्मरग करके। श्रातुर = दुखो होकर।

५२—िकसन = (कृष्ण) श्रीकृष्णचंद्र ने। धरम० = धर्म को कृपा बिना धूजता हुत्रा देखकर। श्राणी दया = दया की।

प्र—श्राप = विष्णु ने । कळा सम = कला के साथ । श्रवतरण > श्रवतार लेने का विचार किया ।

देवां दुंद्भि विज्ञियां, हिंगळाज द्रवार।

माता सं गुण भज लिया, सुण नभ वयण मुरार ॥४४॥

जाळंघर राजा श्रजन, पटरागणि चहुवांण।

द्सरथ कौसल्या तणी, जोड़ प्रकासी जांण॥४४॥

श्रनेंत हुकम सं ईश्वरी, श्रावी श्रजन सहाय।

तन में पौरस श्रापियौ, मन में सुख प्रगटाय॥४६॥

प्रसन नवेश्रह सिव प्रसन, हिर श्राग्या सुर राय।

श्रागम जनम कुमार रे, उच्छव प्रगट्या श्राय॥४९॥

निस पौढी श्रगजीत ग्रह, पटरांणी चहुवांण।

सुपनंतर सुख संभळ, जै जै वंदन वांण॥४८॥

त्रथ स्वप्न—छंद वेताळ म्रडु रयण सुपन सँपेख मंगळ, विमळ डर सुख विसतरे।

प्४—दुंदुभि = नकारे । हिंगळाज = देवी । ( श्रजीतसिंहजो के। हिंगलाज देवी का इष्ट था )। माता सूं = हिंगलाज देवी से। गुगा॰ = भजकर गुगा लिए। सुगा॰ = श्राकाश में विष्णु के वचन सुनकर।

पूप्—पटरागिंग = पट्टरानी । चहुवाण = चौहान वंश की ।

प्र—प्रनंत = विष्णु । ईश्वरी = हिगलाज देवी । श्रापियौ = दिया।

प्७—प्रसन नवैग्रह = नौ ही ग्रह प्रसन्न हैं । (महाराजकुमार का गर्भा

धान हुआ उस समय)। सिव = महादेव। सुरराय = देवों के राजा

हरि । श्रागम जनम = जनमसमय में ।

प्र—िनसः = पटरानी के गर्भ था। वह रात्रि में सोई थी तब उसने स्वप्न में जय जय और नमस्कार की वाणी सुनी।

५९—मृदुरयग्—ने। मत रात्रि में। संपेख = देखकर । उर = हृदय में, मन में। (स्वप्न कहते हैं)। दिव रूप = दिव्य रूपवाली। आगण =

दिव रूप श्रांगण तहिंग दरसी श्रमळ दळ श्रंबरे ॥ पट सित चीर कंचु सुरंग सोभित हार मुकता जळहळे। हित सरद पूनम चंद्र हूँता श्रोप श्रानन ऊजळे ॥४६॥ नर हरख संजुत राज श्रंगण चौक मोतिय पूर निज कर कँवळ पस्नव वागि वयग् सहावरो। इक श्रमर संग मतंग श्रानन मेक सित रद मंडितं प्रम नेत हेत सिंदूर पूरित श्रुति रव पंडितं ॥६०॥ कर कमळ माळ सुद्धार प्रतिक्रम रति भुज बंध है बांध

श्चाँगन में। तरुणि दरसी = स्त्री के। देखा। श्चमळ० = जे। निर्मल पट्टांबर पहने हैं। सित चीर = सुफेद श्रोढ़ना। कंचु सुरंग = लाल कंचुली। जळहळे = भालभालाहर करता है। श्रोप = शोभा, कातिवाला। श्चानन काळे = उज्ज्वल मुख है।

६०—नर०=राजागणा में मनुष्य हर्षयुक्त हैं। मेातिया से चौक पूरा गया है। चंदन छिड़का हुआ है। वयण=वचन। मुहावणे= श्रोभन। इक०—एक देवता (गणपित)। मतंग आनन=हाथी के मुखवाला। मेक=एक। सित रद=श्वेत दॉत। प्रम०=नित्य परम हित करनेवाला। पास०=समीप में पडितों द्वारा वेद का शब्द है। रहा है।

६१—कर० = हाथ में कमलों की माना लिए। द्वार० = दरवाने की प्रदित्त्वणा कर रहा है। वाघ० = प्रेम से मुजबंध वीधा है। (यह सरस्वती है)।

कत जुगळ सुंदर चमर करि है सोभ रुचिर प्रसंघ है। इक श्रीर अपछर गान श्रद्भुत वाण सुरँग वधावणे गावंत निरतित मधुर सुर गति कंठ सुहावर्गे ॥६१॥ सघट मुख सबद जै जै बोल मंगण श्रनँत धन तिँह श्रिष्पयौ कर चित्र तव रेंग कळस कंचन थिर ग्रजिर ग्रह थिपयौ। नर नार उच्छव सेव निरखे दुंदभि वज्जए देव वांटंत नव गुळ सहर वीठिन श्रविचळ रजाए॥६२॥ राज

दुहा

राजकँवर चुतरेस री, दीठा सुपन उदार। सारद् गरापत प्रीत सम, श्रागम जनम कँवार॥६३॥

क्रत॰=दो स्त्रियाँ चमर डुला रही हैं। प्रसघ = शरीर की रचना। श्रपछर = श्रप्सरा। वाण = वाणी। सुरँग = श्रेष्ठ। सुघट कंठ = श्रच्छा कठ है। सहावणे = शोमन।

६३—सारद = सरस्वती। गण्पत० = गण्पति के। स्वप्न मे जन्म के प्रथम देखा।

महाराजा श्रजमाल रैं।, वधसी जगत प्रताप । श्रायो श्रभ जिला निस श्रभो, भागो सुरां सँताप ॥६४॥ पूरण कळा श्रनंत री, पूरण वेद सहाय । इदर वसंतै ऊपनी, उर श्रासुरां बलाय ॥६४॥

छंद बेग्रक्सरी

वसतां गरभ श्रभौ सुभ वेळा
श्रसुरां सुख दिन थयौ श्रमेळां।
श्रवरंग श्रांण जिती प्रज श्राखै
प्रगट थई धन रक्खत पाखै॥६६॥
धाराधर खंबी जळधारा
सोवा रिजक विना हुए सारा।
श्रसुरां मुळक मेघ श्रोछांणा
थया सचीत सहर पुर थांणा॥६०॥
भोभ कंप दिन खळां श्रभाया।
सहल हेम तिण दिल्ली माथै
श्रवण रहिर वृँदै मिळ साथै॥६८॥

६४ - ग्रम = गर्भ में । श्रमौ = श्रमयसिहजी।

६५—अनंत री = विष्णु की । उदर वसते = श्रभयसिंहजी के गर्भ में रहते । बलाय = भय ।

६६ — वसतां = शुभ समय में श्रभयसिंह जी के गर्भ में वास करने पर।
श्रसुरा = यवनों के सुख के दिन का वियाग हो गया। श्राण = श्राजा।
श्राख = कहती है। धन = धन श्रीर रह्या से रहित हो गई।

६७—घाराघर = मेघ। रिजक विना = श्राय विना। सारा = सव। श्रोह्यागा = कम हुश्रा।

६८-भोम कप = भूकप । खळां = यवनों का । प्रभाया = बुरे । काट = प्राकार, किले । अवण् = रुधिर की बूँदें पड़ती हैं ।

दिन दिन नखन्न गिरे दरसाने

ह्यारिष्ट निरख श्रासुर श्रकुळाने।

मेह्यां चदन जोस श्रगमिळिया

पाळे जांगा कमळ परजळिया॥६६॥

# दुहा

सुरद्रोही जाग्रत सुपन, प्रगट छखे उतपात।
वार सुरंगी वीच ते, करे विरंगी वात।।७०।।
जाळंघर राजा श्रजन, राज करे छत्रवंघ।
श्रवतारी तिए श्रह श्रभी, वाघे गरभ कमंघ।।७१॥
निरखेमात प्रभात निस्त, निरमळ दिवस सन्र।
ईखे छत्रधारी श्रजी, सुमकारी ससि स्र।।७२॥
ज्यां ज्यां श्रभ जणाणी तणे, वधे कँवर गुणवंत।
त्यां त्यां तेज श्रजीत री, नर उर छखे श्रनंत।।७३॥

६९—दिन दिन = प्रतिदिन । नखत्र॰ = तारे दूटते दिखाई देते हैं। व्यरिष्ट = दु:ख । व्यर्गमिळिया = रहित । पाळै = हिम, वर्फ । जागा = मानों। परजिञ्चा = जल गए।

७०—सुरद्रोही = देवों के वैरी, यवन । जाग्रत = जागते श्रीर स्वप्त मे । वार = श्र न्छे समय में भी । ते = वे ।

७१ - छत्रबंघ = छत्रघारी । तिग् ग्रह = उसके घर में।

७२—निरखै॰—माता रात दिन कातियुक्त निर्मल दिन देखती है। ईखे = देखता है। सिंस स्र = चंद्रमा श्रीर स्र्य के।

७३— लरायी तरी = माता के। अनंत = अपार।

#### छप्पय

संमत मेक सपत्त, मिळे गुणसठी छमच्छर सरद पार हिम वार, सकळ रित हूँ रित खंदर। अरक दिखण मग अयन, मास अगहन गुण मंडत कत मंगळ पख करून, उदय आणंद अखंडत। तिथ चतुरदसी सनवार तव, रयण पहर बीतां अरध अगजीत शेह जनम्यो अभी, बांण वेद हरखे विवध ॥७४॥

### दुहा

केसर वूठी द्वारका, दिल्ली बूँद रगत्त। थई पुरांगां उग्रता, मिटी कुरांगां वत्त ॥७४॥ छंद बेग्रक्सरी

> नखत विसाखा तिथी चवदस घड़ी च्यार पळ वीस गयां निस। मिथुन लगन सोभन मिळ जोगे सकुन करण दुख हरण सँजोगे॥७६॥

७४—मेक = एक । सपत्त = सात । गुण्सठी = उनसठ (सवत् १७५६)।
छ मच्छर = (संवत्सर) वर्ष । सरद पार = शरद् ऋतु के अनंतर । हिम
चार = हेमंत ऋतु के समय में । रित हूँ = ऋतुओं से । अरक = (अर्क)
स्र्य । मग = मार्ग । (दिल्णायन का स्र्य)। अगहन = मार्गशीर्ष।
कत मंगळ = मंगल के कृत्य । उदय आणंद = आनद का उदय । सनवार =
श्रीश्चर वार । तव = कहा जाता है । रयण = (रात्र) आधा प्रहर रात्रि
गए । ग्रेह = (गेह) घर में । वाण = (वाणी) सरस्वती । विद्युध = देवता ।

७५ — केसर॰ = द्वारका में केसर की वृष्टि हुई। दिल्ली॰ = दिल्ली में रक्त की बूँ दें बरसीं। थई॰ = पुराणों की प्रवलता हुई।

७६—सकुन = ज्योतिष में एक करण का नाम शकुन है। उस शकुन करण म।

धरम सहायक परम कळा धरि

हर गज वंध हरे प्रगट्यों हरि।

दसरध अजन ग्रेह हित दाखें

राम अभी उदियों हित राखें।।७९॥

वागों थाळ जनम ची वेळा

भागों अदिन अमंगळ भेळा।

याजत ससुर वधावा वाजे

नरपत मंगण जणां निवाजे॥७८॥

श्रीणत दान निजर पह आगे

लूंवां किर आवण भड़ ठागे।

उर अगजीत हरख अधकायों

सरद निसा किर उदिध सवायों।।७६॥

जणे जनम गुण पूरण जोसी

सुर पूजा हव धई समोसी।

७७—हर गज वंध = गजराज के बंधन की छुडानेवाला । हरे = घर में । हरि = विप्णु । दसरथ० = दशरथ के घर में रामचंद्र हित दिखाकर प्रकट हुए ये वैसे अजीतसिंहजी के घर में अभयसिंहजी का उदय हुआ ।

७८—वागी = जनम के समय थाल बजा । भागी = कुदिन श्रीर श्रमगंत साथ ही नष्ट हुए । ससुर = स्वर सहित । वधावा = वधाई के । नरपत = राजा । मंगरा जगा = याचक लोगों का । निवाजी = दान देता है ।

७६—पह आगै = प्रभु (राजा) के आगे। लूबां = मेघ की अविच्छित्र छाटी छाटा व्हॅरें। श्रावणः = दान क्या दिया जाता है, मानों श्रावण मास की भाड़ी लगी है। श्राधाकायौ = वढ़ा। सरदः = मानों शरद् की रात्रि में समुद्र सवाया वढ़ा।

८०-- जमे = कहते हैं। जनम = जन्म-समय में, जनमपत्री देखकर।

सुरां धरम जग करण सवायी

श्री श्रवतार परम ची श्रायो।।द०।।

दस्तर्थ श्रजन घरे सुकदाई

रूप श्रमी प्रगट्यो रघुराई।

दाक्षे विप्र नचे श्रह देखी

परम गुणे प्रत भवन संपेखी॥द१॥

रवि रिपु भवन जकी सुखरासी

श्रार श्रण कुळ वळ करण उदासी।

श्ररक छठे थांनक सुख श्रावे

कत उग रिपु निरमूळ करावे॥द२॥

सिससुत भवन पंचमे सोहै

महा सबुध लख जगत विमोहै।

मंडळ धर यन में श्रह मंडत

खाग जैत नित भाग श्रखंडत।।द३॥

हव = श्रव । समोसी = समयवाली, वलवती । श्री = यह । परम चौ = ईश्वर का ।

८२—रिव = सूर्य । रिपु भवन = छठे घर में है । जकौ = वह । प्रिर-श्रग्रा॰ = (श्ररिजन) शत्रुकुल के वल का खेद करनेवाला। थांनक = स्थान में । क्रत = कृत्य। उगा = उसके।

<sup>=</sup>३—सिसुत = बुध। सबुध = विद्वान्। मंडल घर = धरामंडल में। खाग जैत = खङ्क से जय करनेवाला। भाग = भाग्य में श्रखंडित, महा भाग्यवान्।

निरख छुठै रिषु ग्रह ससिनंदण

कुळ सातुळ खुख अरीनिकंदण।

राजभवन खुरगुर खुभ राजे

विसव एक छुत्र श्रांण विराजे॥ प्रशा
श्रो वृसपत दसमें ग्रह श्रायो

विद्ध तिकां दुण लाम वतायो।

कुळ नृप उग्र थयो है कोई

खुतन प्रताप चौगुणो सोई॥ प्रशा

श्रम ग्रह भवन करूरे श्रावे

दसमें जो खुरगुर दरसावे।

दसमें जो खुरगुर दरसावे।

दसह तोह ग्रह जोर न दाखे

रक्षा जीव परख हर राखे॥ प्रशा

लीण हीण ज्यां सीं गज लागे

ए कोह वळ सादुळे श्रागे।

८४—रिपु ग्रह = शत्रु भवन श्रर्थात् ६ठे स्थान में। सिसनंदण = बुध।
मातुळ = मामा के कुल को सुखकारी। श्ररीनिकंदण = शत्रुश्रों को मारनेवाला। राजभवन = दसवे स्थान में। सुरगुर = बृहस्पति। विसवः =
संसार में एकछत्र श्राज्ञा चले।

प्य-श्री = यह। ग्रह = स्थान में । विदुख = विद्वान । दुण = दुगुना, दिगुण। कुळ० = राजा के कुल में कोई जवर्दस्त हुआ हो वह। मुतन० = पुत्र के प्रभाव से वही चीगुना होवे।

प६ — अन ग्रह = दूसरे ग्रह । करूरे = कृर भवन मे आवें । और श्रहराति जो दशम भवन में आवे तो अन्य ग्रह दु:सह होने पर भी अपना बल नहीं दिखाते । जीव = बृहस्पति की रहा को देखकर मन में भय रखते हैं।

प्य-तीग् = जिस वृहस्पति के सामने अन्य सन ग्रह लीन श्रीर हीन हैं। हाथी कृर है परंतु वह सिंह के सामने कुछ वल कर सकता है?

सेवै छत्रपति छोड समीसर
श्रोपे धना जगत चै ऊपर।।८॥।
सोभत कनक रतन सत छंडे
मंडप नवा रचे हित मंडे।
श्रमुर-पिरोहित सुत श्रह श्रायो
दिन चढते सुत लाभ दिखायो।।८८॥।
रूप भाग गुण भजन नरायण
पुत्र हुवो सुज भगत परायण।
सुक पंचम धानक सुभकारी
कँवर हुवे सुज श्राग्याकारी॥८६॥।
राजभवन दसमै सन राजे
छित इक छत्र करे सुख छाजे।
श्राव सुमत खग सकत श्रमांगी
सनि गुण हुवे जगत चौ सांग्री॥६०॥

छत्रपति = राजा लोग । समीसर = बराबरी छोड़कर । श्रोपै = शोभा देती है।

प्यामा देते हैं। श्रमुर-पिरोहित = द्वैत्यगुरु, शुक्र। मुत ग्रह = पाँचवें घर मे श्राया।

दः —रूपः = रूपः, भाग्य श्रीर गुणों में तथा ईश्वर के भजन में। मुज = वह। भगत परायण = भक्ति में तत्पर।

९०--राजभवन = दशम भवन में। सन = शर्नेश्चर । छाजै = शोभा देता है। आव = श्रायु। सुमत = बुद्धि। खग = तलवार। मकत = = शक्ति। श्रमामी = ध्रप्रमाण। चौ = का।

राह भवन धन धन सुख राखें।

दुनी कुवेर सरोतर दाखें।

केत अष्टमें थांन सकारण

नित प्रत ततपर कष्ट निवारण।।६१॥

पख रिव तेज अरक सम प्रामें

नर नखत्र अनमी त्यां नांमे।

सनि गुण आव तणी सरसाई

थिति वस रहे लहें सरसाई।।६२॥

सोमत (न) जोग मिळे सुखकारी

नरपित तिकण असोमा न्यारी।

रिव पख चतुरदसी सुखरासी

विद्या चतुरदस तणी विलासी।।६३॥

यामें संकुन करण मिळ आवै

मिळ सज्जन दुर सकुन मिटावे।

९१—राह = राहु । भवन धन = नवम स्थान में । दुनी = संसार, दुनिया । सरोतर = वरावर । दाखै = कहती है । केत = केतु ग्रह ।

९२—पख रिव = कृष्णपत् में जन्म होने से। तेज॰ = सूर्य के समान तेज पाता है। नर नखत्र = विशाखा नद्धत्र नर नद्धत्र है; उसमें जन्म होने से। श्रनमी॰ = श्रनम्रों को नमावे। सिन॰ = शिनवार का जन्म। श्राव॰ = श्रायु की दृद्धि करता है।

९२—श्रमोभा न्यारी = श्रपकीति श्रलग रहती है। रवि० = कृष्ण पन्न की चतुर्दशी। मुखरासी = सुख का पुंज। विद्या० = चौदह विद्याश्री या विज्ञास करनेवाला। यामें = इसमें।

#### दुहा

पूरण गुण नव ग्रह प्रसन, श्रसपति हरण श्रनीत। मेख्रां भाषी ग्रेटवा, श्रायी पुत्र श्रजीत॥१४॥

#### छप्य

खुर जग्गे खुभ समय, भूम अन जुमे खुभावां
रेण सभाने राव, मिटे अटकाव वधावां।
नव उच्छव नर नार, नवल श्रंगार वसको
गीता में अग मास, कहाँ। मम रूप किसके।
अवतार श्रंस अगजीन ग्रह, बंस विखाद पलिट्टेंगी
रितु एण उदय चहुवांण रे, खुत अभमाल प्रग्रहियों॥६४॥

### दुहा

महाराजा अजमाल रै, नगर वधाई आज। नरपति मन भायौ थयौ, जायौ पुत्र सकाज॥६६॥

९४—पूरण गुण = गुणों से पूर्ण । श्रसपति० = बादशाह के श्रन्याय का हरण करनेवाला । मेछा = यवनों के मनोरथ को नष्ट करने के लिये।

९५—सुर जयो = देवता जगे । भूम अन जुमे = पृथ्वी मे अन पैदा होने लगा । रैग्ए० = राजा लोगों ने अपने राज्य सँभाले । मिटे० = उन्नति की रोक मिटी । नवल = नवीन, सुदर । गीता मै० = गीता शास्त्र में मगसर मास को कृष्ण भगवान् ने अपना स्वरूप बतलाया है—''मासाना सार्गशिषेंऽस्मि।'' विखाद = (विषाद ) दु:ख । रितु एग = इस ऋतु में । चहुवाग् रै = चौहान वश की रानी के।

६६-- मन भायौ = मनचाहा । सकाज = समर्थ ।

# इंद अर्धनाराच

सुरे थया नीसांएयं, उछाह अप्रमाएयं। विसाल ताल वाजितं, उचार गान अमृतं ॥६७॥ मृदंग होल मंगली, रवाव तार सार ली। वर्जात वेरिवेरियं, सएं कि भंकि भेरियं॥६८॥ छुतीस राग छाजती, निहाब घाव नीवती। भजै विमास भैरवं, रली कली कली रवं॥६६॥ सरी सरी सपोसयं, सुताल मालकोसयं। मिठास आस मंजरो, गरी गरी सगुज्जरी॥१००॥ रजे मलार सारगं, रितंग रंग मारगं। रसाल ताल सोरठी, सगान तान सांमठी॥१०१॥

१७—सुरे॰ = देवताओं के वाजे वजे। ताल = एक प्रकार का कास्य वाद्य। अमृतं = अमृत।

९८—रवाव० = रवाव श्रादि वाद्य हैं । वेरिवेरियं = वारंवार । निहाव = निर्णेप । घाव = डका पड़ना । नोवती = दुदुमि, नौवत । भजै० = विभास श्रीर मेलं राग गाया जाता है । रळी = खुशी । कळी कळी = मन की कली ! रव = शब्द से । श्रित श्रानद होता है तब कहा जाता है कि मन की कली कली खिल रही है ।

१००—सरी सरी = सात स्वरों के आलाप का अनुकरण है 'ख रे ग म प ध नि'। सपोसयं = पृष्ट है। मालकोसयं = एक राग का नाम। मजरी = मजीरा; एक प्रकार का कास्य वाद्य। गरी गरी = गली गली में। गुजरी = राग-विरोध।

१०१—मलार सार्गा = दोना रागिवशेष है। रितंग० = रंग का मार्ग ऋतु के श्रतसार हो रहा है। रसाल = सुंदर। सोरठी = राग-विशेष। मांमटी = इक्ट्टी।

भणंत श्री विनेदियं, कल्याण केक मोदयं। खँभायची पटंगयं, वने सरी विहंगयं॥१०२॥ कलंग पर्ज कन्हड़ां, सुरां सवाद सुग्वड़ां। निवास सात नालियं, त्रियाम मुळ तालियं॥१०३॥

# गाहा चौसर

सबद उप्र करनाळ सवाई

सुर वरघू तुरही सहनाई।

द्वार सुरेस नरेस दिनाई
वाधे साजे दीह वधाई॥१०४॥
कुळ देवी गृह पूज सकारण
विंजन नव नेवज विस्ततारण।
धूप श्रगर दीपक सुभ धारण
श्रन देवां धन सेव श्रपारण॥१०४॥

१०२—अगांत = गाते हैं। श्री विनोदय कल्यागा = दोनों राग-विशेष हैं। केक मोदय = मयूर की वागी के समान श्रानंद देनेवाली। खॅभायची पटंगयं = दोनों राग-विशेष। वगे = बजते हैं। सरी = स्वर। विद्यायं = विद्याग राग-विशेष।

१०३—कलंग० = तीनों राग-विशेष । सुरा = स्वरों का । सवाद = आनद । सुग्धड़ां = सुघड़, चतुरों को । निवास = महलों में । सात नाळिय = सातो मूर्छना । त्रिप्राम = तीन ग्राम । मूळ ताळियं = मूल ताल ।

१०४—उग्र = वहुत ॲचा | करनाळ = वाद्य-विशेष | सुर = स्वर | वर्ष्यू = वर्ष्यू , तुरही , सहनाई ये वाद्य-विशेष हैं | सुरेस = इंद्र | नरेस = राजा | दिनाई = सूर्य | साजै दीह = साधारण दिन में |

१०५ — विजन = ( व्यंजन ) खीर, शाक श्रादि । नेवज = नैवेद्य। श्रम देवां = दूसरे देवताश्रो की। धन० = धन से श्रपार सेवा की जाती है।

श्रोपै रूप घरो। राय श्रंगरा चेक्त मुकत करण केसर चंनरा। तर मंजर फल माला तेररा सोहै हार मेल भ्रत सज्जरा॥१०६॥

दुहा

नव तव उच्छव नवल खुख, सब जगा नवल सिँगार।
नवल चित्रां में धवलहर, पाया नवल कुमार ॥१०७॥
छंद वैश्रमखरी

श्रंवा श्रादि तरण श्रामासे
परम कँवर लिख हरख प्रकासे।
सुंदर चस्न भुस्न कर पद सोहै
मंजु रूप लस्न कंज विमोहै॥१०८॥
श्रंग श्रंग महिमा श्रधिकावै
सेज श्रनंत तेज दरसावै।
नार सँभारे जतन निहारै
ऊपर राई ल्णा उतारै॥१०६॥

१०६ — श्रोपे = शोभा देता है । रूप = सौंदर्य । चौक मुकत कण = मोतियों से चौक पूरा गया है। तर = (तर ) बृद्ध (केले के )। भत = (भत्य) नीकर। सजण = स्वजन, बंध।

१०७-जग=जन। धवळहर = धुरधर।

१०८-अंग = माता । तरण = (तस्णी) स्त्रियाँ। श्रामासे = (श्रावास) महलों में । चल = (चलु) नेत्र । मंजु = सुंदर। कज = कमल।

१०९—संज=(सहज) स्वभाव से । नार=(नारी) स्त्रियों । निहारै=देखता है।

नूर स्र सम वदन निहावै श्रापे मात रतन धन त्रावै। सहर गळी प्रत गळी सहावै गुळ वांटे त्रिय संगळ गावै ॥११०॥ संपन ग्रजन सदन स्खाना राम जनम जिस दसरथ राजा। गुणियण द्वार वधाई गावै प्रत दिन श्रन सोवन धन पावै ॥१११॥ जगत स्त सागध बंदी जण श्रासावंत किया नृप ऊरण। जाेगी जगत सँन्यासी जेता श्रन व्रत श्रमित लहें पुर एता ॥११२॥ चक्रवत चित वाधे कुळ चावां श्रसहां खीज रीभ उमरावां। जाळंधर सुख कह्या न जावै ईखरा उदै श्रमर मिळ श्रावै॥११३॥

११०—सूर सम = सूर्य के समान। वदन = मुख को। निहावै = देखकर। श्रापै = देती है। गुळ = गुड़। वाटे = देती है। त्रिय = स्त्रियाँ।

१११—संपज = सपन हुआ। सदन = घर मे। सुखसाजा = सुख का सामान। गुणियण = गुणिजन। अन = अन।

११२—जरण=श्रम्ण। जोगी=योगी। लहै = पाया। एता = इतनों ने।
११३—चक्रवत = (चक्रवर्ती) राजा। चावां = चाह, उत्साह।
श्रसहां = श्रमुश्रों पर, द्रोहवालों पर। खीज = क्रोघ। रीक = वखिशश,
पुरस्कार। जाळंधर = जालोर का। ईखण = देखने को। उदं =
उदय, समृद्ध। श्रमर = देवता।

#### गाथा

सज्जण गुणांग पूरे, वयणे विद्याह बांग श्रवगुण प। ज्यां जळ तराणि लहियं, काळे श्रकाळ उच्छवं कर ए॥११४॥

#### दुहा

यों सजाग सुख पूरिया, दूर गया सह दुक्ख । दळ नवपल्ळव डहडहै, ज्यों जळ पाया रुक्ख ॥११४॥

इति श्रीमहाराज राजराजेखर श्री श्रमें सिंघजी रे। परम जस राजरूपक में श्री जन्मउच्छवविश प्रकास ॥२०॥

११४ - सज्ज्ञण = सज्जन । वयगो॰ = जिनके वचन और वागी में प्रवगुणों (दोषों) का वियोग है। अर्थात् जो वागी से किसी का दोप प्रकट नहीं करते। ज्यां॰ = जैसे जल में नौका मिल जाय और उत्सव होता है वैसे वहाँ समय धौर वे समय उत्सव है।

११५—सह = सव । दळ = पत्ते । डहडहै = चिक्कण होकर शोभा देते हैं। रुक्ल = हस ।

# अथ वय अनुक्रम छुप्पय

निस दिन रूप अनंत, वधे विधु सुकल जिंही विध मकर आदि दिन मान, सोभ गरवत्व वधे सिथ। कनक दान कुरखेत विरिध, गुणि वासुर वासुर सुबुध वधे सतसंग, ग्यांन गुर वाणि उजागर। प्रतिछांह वधे मधि दिन पछै, कृति सनीति अह कंमला गुण रूप एम अगजीत अह, कुँचर अभी वाधे कला॥१॥ उदे अरक प्रति उदे, सुमत रित उसे सरोवरि कमळ नयण सुख कमळ, तरिण गुण भाळ सरोतिर। भुज प्रलंब आजात, कमळ आकृति पद कोमळ जब श्रंबुज ध्वज कळस, मीन श्रंकुस जंवूफळ।

१—वधै॰ = जैसे शुक्त पच्च में चंद्रमा वृद्धि पाता है, वैसे महाराजकुमार वृद्धि पाते हैं। सकर आदि॰ = मकर आदि संक्रातियों में दिनमान वढ़ता है वैसे महाराजकुमार की शोभा और गौरव बढ़ता है। कनक॰ = कुरचेत्र में सुवर्णदान का गुण प्रतिदिन वढ़ता है। सुबुध॰ = सत्संग से सुबुद्धि बढ़ती है। ग्यान॰ = गुरु की वाणी से ज्ञान प्रकट होता है। प्रतिछाह॰ = मध्याह्न के परचात् छाया बढ़ती है। कृति॰ = नीति सहित काम करने से लद्मी वढ़तो है। गुण॰ = इसी प्रकार अभैमिहजी के गुण, रुप श्रीर कला बढ़ती है।

२—उदै० = सूर्य के उदय के समान उदय है। सुमत० = बुद्धि और प्रीति दोनों वरावर है। नयण = नेत्र। तरिण० = सूर्य के समान ललाट की काति है। श्राजान = धुटनों तक। जव० = यव श्रादि चुल इस

अद्भूत रेख सोभा अमित, कलप तरांचर सेवकां
अँग अंग सोभ वाध अभो, असहें रूप असेवकां॥२॥
उर उच्छ्य अजमाल, पेख प्रांमें छुत्रपत्तो।
देस वंस ऊपरी, नेस हूँता सुरपत्तो।
कलपवृत्त संतान, पारिजाती हरिचंदण तर मंदार दुवार, आण ऊगा सुख अप्पण।
चिंतामणि पारस पीर सौ, सुधा सरांचर कामगा संपजे तांम सुत संपने, गृह सुर थांम विरामगा॥३॥
पिख प्रकासि फिरि मास, उभे गुण वेद अनुक्रम
पंच मास खट मास, तेज जस वास वधे तिम।
भूप छुमा भूपाल, वदन दस्सण श्रीमाहें
मिल भेटे मुख राग, स तो निज भाग सराहै।

हाथ में रेखाऍ हैं। अदमृत = (श्रद्भुत ) अनोखी। कलप तरोवर = कल्मवृत्त । असई॰ = शत्रुओं के लिये असह्य रूपवाला है।

४—महाराज का ग्रवस्थाकम दिखाता है—पखि० = पन्न, मास । उमें = दो! गुण = तीन। वेद = चार। तेज० = जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तेज. जस श्रीर सुवासना बढ़ती है। श्रीमाहे = उत्सुक होता है। मिल भेटे = मिलकर। मुख राग = प्रसन्न होते हैं। स तौ = वह।

३—पेख=देखकर। प्रामे=पाता ई। ऊधरी=उन्नत। नेस०= इद्र के निवास से। कलपवृत्त०=कल्पवृत्त आदि ५ देववृत्त हैं। तर=(वर) वृत्त। दुवार=द्वार। श्राण ऊगा=श्राकर जमे। सुख अप्पण=सुख देने के लिये। चितामणि॰=चितामणि रत्न श्रादि कामचेतु पर्यत सब मनवाछित देनेवाले हैं। पौर सौ=पुतला। सुधा-सरोवर=श्रमृत का सरोवर। कामगा=कामघेतु। संपत्ति०=वहाँ पुत्र हुश्रा तब सब सपन्न हुए। सुर०=देवताश्रों के घरों से हट गए।

नर नारि द्वार नरपत्त रै, ईख करै तन वारणे उमराव परस्सण उल्लंसे, कोड़ां दरसण कारणे॥ ४॥ एक दिवस श्रजमाल, छुमा मंडे छुत्रपत्ती। पुत्र रूप गुण पेख, गोद लीधो गढपत्ती। मनु संज्ञति लोकेस, कना रिव हूँत प्रजापित कै रघुवीर कुँवार, लियां श्रवधेस प्रभा जुति। उमराव चाव लग्गा दरस, रूप निहारै निजर भर श्रनमेख दृष्ट पेखंत छुवि, मीन चंद्र प्रतिविंव पर॥ ४॥ छुमा रूप छुवि परख, सरब चख वदन खुरंगे यों लग्गे रस रूप, श्रखिर किर कागद श्रग्गे। कै चकार नम श्रोर, सरद राका निस्त सुंदर हेत नेत्र हरखंत, रूप निरखंत सुधाकर।

तन वारगी = शरीर पर वारगा करते हैं (रहा के लिये)। परस्सण = मिलने के लिये। उल्लंस = उत्कंठा करते हैं। कोड़ा = करोड़ों मनुष्य।

५—छुमा मंडे = समा की, दरबार किया । पेल = देलकर ।
गढ़पत्ती = राजा। मनु० = महाराजा ने महाराजा को गोद में लिया, उस
समय ऐसा प्रतीत होता था कि मानों सूर्य के साथ वैवस्वत मनु है।
कना = किवा । सूर्य से संयुक्त कश्यप प्रजापित हैं । कै = अथवा।
अवधेस = दश्ररथ। प्रभा जुित = तेजयुक्त । चाव = चाह, उत्सुकता।
निहारे = देखते हैं । अनमेख = (अनिमेष) आँख टिमटिमाए बिना।
मीन० = मछुली। आँख मछुली के समान, और महाराजकुमार का मुख
चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान है।

६—छमा = समा । वदन = मुंख । सुरंगे = सुंदर । यो॰ = रस अर्थात् प्रीति श्रीर रूप का सयोग ऐसा श्रसाधारण वना है कि मानो श्रद्धर कागज का सयोग। कै चकोर॰ = किंवा चकोर पद्धी श्राकाश में रात्रि में शरद् ऋतु के चंद्रमा को देखकर हिर्पत होता है वैसे प्रेम के साथ

अधिपति उछंग सोभै अभौ, राजत ज्यौं कंचन रतन उर दियण सोद किर ऊमरां, तात गीद प्रियवर त तन ॥ ६॥

### दुहा

यौँ नरपति अजमाल उर, ज्यास वधै मुख जे।य । निरख निरख सुत रूप नित, हरख अमित चित हे।य ॥ ७ ॥

# इंद वेश्रक्तरी

महाराजा श्रजमाल महावळ कुँवर श्रमों हिर श्रंस श्रगंकळ। सदन मनेहर रूप सुहावै पेख वदन नरपति सुख पावै॥८॥ एम गुणसठै साठा श्राया राव सहँसमल व्याव रचाया। धरपति श्रजा माड़ सिर धारे परणीजण साचार पधारे॥६॥

नेत्र महाराजकुमार के मुखचंद्र को देखकर हार्षित होते हैं। उछंग = उत्सग, गोदी। कचन रतन = सोना श्रीर रत्न का मेल होता है वैसे गोदी श्रीर महाराजकुमार का मेल है। ऊमरा = उमरावों को। तात = , पिता। त = उस।

७—ज्यान = धेर्य, विश्वास । जोय = देखकर ।

८—प्रणकळ = निर्दोप । सदंन = घर में । पेख = देखकर ।

६—एम—इस प्रकार । गुणसठै = १७५६ का वर्ष गया । साठौ = १७६० का वर्ष प्राया । सहसमल ने विवाह की तैयारी की । मोड़ = सेहरा । पघारे = गए ।

ईसप आजम साह बुलायो मुरसद कुळी मुरधरा आयो। आगो गढ जाळंधर आए प्रथीनाथ रै लागा पाए॥१०॥

## दुहा

श्रागा मिळ श्रजमाल सं, प्रात हुवी श्रसवार।

महराजा री मेड़ती, कियो निजर कर प्यार ॥११॥

मेड़ितयो कुसलो मुदै, धांधल गायँददास।

मेल्हे राजा मेड़ते, जग न्याई विस्तवास ॥१२॥

उर मुहकम इँद्रसिंघ री, जिल्यो परख सजार।

श्ररज श्रमंदी मोकली, श्रारंग हंदी श्रोर ॥१३॥

जोधांगे री नायवी, जो श्रापे पतसाह।

खिजमत खानाजाद री, तो देखे देाइ राह॥१४॥

जाळंघर श्रगजीत रे, पुत्र श्रमो श्रवतार।

दुरमत व्यापे दुरजणां, स्यणां सुमत श्रपार॥१४॥

१०—ईसप॰=त्राजमशाह ने ईसपत्रली को जोधपुर से बुला लिया त्रौर उसके स्थान में मुरशिदकुली को भेजा। त्रागौ=त्रागे।

११---महराजा री० = मेड़ता महाराजा को दिया।

१२—मेल्हे॰ = महाराजा ने मेड़ितया कुसलिंह श्रीर घांघल गोयंददास को मेड़त भेजा। न्याई = इसाफी।

१३ — उर० = इंद्रसिंह के पुत्र मोहकमसिंह का हृदय महाराजा को मेडता देने से जला। श्रमंदी = बड़े जोर की। मोकळी = मेजी। हंदी = की।

१४—खिजमत = सेवा। खानाजाद री = सेवक की। दोइ राह = दोनों तरफ की।

१५—दुरमत = दुर्मति । सयगा = सजनों के।

वीता यों साठा वरस, श्री महाराज प्रसन्न ।
उपर आयो इकसठा, दुयणां फिरिया दिन्न ॥१६॥
मुरसद कुल्ली मुगल नूं, आजम लियो वुलाय ।
जाफर आयो जाधपुर, जासी सरव गमाय ॥१९॥
मुहकम चाला मंडिया, उर ज्वाला अप्रमांण ।
वस अरजण हुये भवस, अरि कर लगा आंण ॥१८॥
मुहकम रहियो मेड़ते, कहियो जाफरवेग ।
वोहण वाजी आप री, तोलण लागा तेग ॥१६॥

## छंद बेञ्रक्खरी

मुह्कम नृं रूठो महमाई
कागळ लिखिया पड़्ग कमाई।
श्रे कागळ जाळंघर श्रावै
छळ सुं श्ररजण वांच छिपावै॥२०॥
श्ररजन प्रछन मिळे उमरावां
दाव विदावत घण दियावां।

१६—दुयणां = (दुर्जनों ) शतुत्रों के । फिरिया = उत्तरे हुए, प्रतिक्त हुए।

१८—मुहकम=इंद्रसिहजी के पुत्र मोहकमसिंह ने । चाळा = उपद्रव, युद्ध । ज्वाळा = दाह । वस॰ = ऋर्जुनसिंह दैव के वश होकर शत्रुश्रों के हाथ में चला गया।

१६—मुहकम० = मोहकमसिंह मेड़ते था उस समय जाफर बेग ने उससे श्रपनी वाजी जीतने को कहा।

२०—रूठी = रुष्ट हुई। कागळ = पत्र। पड़्ण कमाई = लाभ के लिये। छळ सूं = कपट से।

२१—प्रछन = गुप्त । मिळे उमरावा = उमरावों से मिला ।

नातां मुहकम तणी वणावै साह दियौ श्रित क्ररव खुणावै।।२१॥ कितरां कांन मांडियौ काचां सेवा तवे ग्रही भ्रत साचां। इंद्रमांण भाटी मत उज्जळ जोधौ भीम पखां चाढण जळ॥२२॥ चक्रवत कन्हे धरा ठख चाळौ टांणै तिँण न दियै पळ टाळौ। तज साचार पाळ हर तेजल हित पति काज रिणमले हूँतळ॥२३॥ धणी तणां जतनां हित धारै सावधान मन सांक सवारे। वरस बासठौ कातिक वीतां मैकम बळू किया निज मीतां॥२४॥

वातां = मुद्दकमिस् की वाते बनाकर कहता है कि बादशाह ने मोहकमिसह को बहुत कुरब दिया है।

२२—िकतरां = िकतनों ही ने उसकी बातें सुनीं जो कच्चे थे। श्रीर जो सच्चे भृत्य थे उन्होंने सेवा ग्रहण की। मत उजळ = बुद्धि से उज्ज्वल, साफ दिल का। पखा = कुल को पानी चढ़ानेवाला।

२३—चक्रवत • —राजा के पास उपद्रव देखकर । टाणे तिँ ण = उस समय । दियै टाळौ = नहीं छोड़ा । पळ = च्राण भर । पाळ हर = चापा-वत । तेजल = तेजसिंह । रिण्मिले हूँतल = रिण्मलों के शामिल हुआ ।

२४—घर्णी तर्णा = मालिक के। साम सवारे = संध्या श्रीर प्रभात, प्रतिदिन, प्रतिच्र्ण। वळू किया = श्रपने पच्च में कर लिए; निज मीवां = श्रपने मित्र कर लिए।

श्रावी तेरस माह श्रॅंधारी
श्रारि दै। डियो करे श्रसवारी।
स् मेड़ते श्रसुभ पुळ साथे
श्रारुहियो निज मित्र श्राराखे॥२४॥
सोच घणे लीधां साखेतां
पवँगां तीन सहँस पखरतां।
वात प्रताप श्रजनरे वैहली
पूगी खबर सोनगिर पहळी॥२६॥
हुई सु ठीक धांधळां हूँता
जतरे निसचै थई जग्रंता।
श्रायो जगड़ पतावत श्रातुर
भुअपित तुरंत बुळायो भीतर॥२०॥

#### दुहा

विगत सुर्गा सारी विवर, श्राया हित् हजूर। श्रारि भमरांगी श्रावियो, दळां न वे था दूर॥२८॥

२५—माह श्रॅघारी = माघ विद । श्रार = शत्रु । दैाडियौ = चला । सु मेडतै॰ = उस मेाहकमिसह ने मेड़ते से रवाना हेाते श्रशुभ मुहूर्त लिया था । श्रारुहियौ = चढा, सवार हश्रा ।

२६—साखेतां = शाखावाले, नामी, वीर । पवंगा = घोड़े । पखरैता = पाखर डाले हुए । वात० = श्रजीतसिंहजी के प्रताप से वह वार्ता । वैहली = जल्टी । सेानगिर = जालोर । पैहली = मेाहकमसिंह के पहुँचने से पहले ।

२७—ठीक = खबर, पता। धाधला हूँता = धांघल राठोड़ों से। थई =  $g^3$ । जग्ंता = जगरामसिंह के सुभटों के। जगड़ = जगरामसिंह। थातुर = जल्दी। सुश्रपति = राजा।

२८—विवर = ब्योरे के साथ । हित् = हित चाहनेवाले । श्रार = शत्रु (श्रोहकमसिंह)। भमराणी = एक गाँव का नाम । वे = निश्चय ।

लड़वा नृप श्रंबर लगा, महाराजा श्रजमाल।
तेजल बाले वार तिण, दान सुजाव दुक्ताल।।२६॥
राजा नीयत सांभले, वहें विसावा वीस।
श्रसमें धारे बुद्धि बल, समें विचारे रीस।।३०॥
तेजल राखण राजग्रह, किह नृप नीत विचार।
लियां निकट निज सेव लिख, श्रजन कियो श्रसवार।।३१॥
कँवर विदा पहला कियो, सरब महिल्लां साथ।
श्रण संका श्रागे हुवा, मड़ बंका भाराथ।।३२॥
कँवर जतन चुतरेस की, साथ पता चहुवांण।
हरी बहादर लाल तण, पण वरजांग प्रमांण।।३३॥
सांम सुद्धल खीची सिवा, रावत गोकलदास।
उर ज्यारी श्रगजीत रै, नित साचा विसवास।।३४॥

२९—तेजल॰ = उस समय तेजिसह ने कहा। दान सुजाव = दान-सिंह का पुत्र। दुभाल = वीर।

३०—राजा॰ = हे राजा ! नीति की बात सुनो । वहै० = बीस बिस्वा उसको घारण करे। श्रसमै० = लड़ने का समय न हा तो बुद्धियल को घारण करना चाहिए। समै० = समय हा तो क्रोध करना चाहिए।

३१ — लियां = अपनी सेवा का विचार कर अपने पास ले महाराजा के। सवार किया।

३२—कॅवर॰ = महाराजकुमार के। उससे पहले रवाना किया।
महिल्ला = रानियों के। श्रण संका = निर्भय। भाराथ = युद्ध मे।

३३—कॅवर जतन = कुॅवर (श्रमैसिंहजी) के यह (रज्ञा) के लिये। चुतरेस की = चतुरसिंह चौहान का पुत्र । पतौ = प्रतापसिंह । हरी = हिरिसह। बहादर = वीर। लाल तण = लालसिंह का पुत्र। पण = प्रतिज्ञा में। वरजाग = भीम का पुत्र वरजाग राठौड़, राव चूंडाजी का भतीजा।

३४-साम = स्वामी। सुछळ = युद्ध।

गे।यंद भगवानी फती, श्रे धांधस उदार।
रेणायर प्रोहित रिधू, द्यालदास सिफदार।।३४॥
सक मांगलियो तेजसी, श्रन साहवो श्रवीह।
सकल निवड़ भड़ श्राठ सी, धावड ठाकुर सीह।।३६॥
वानर नारण वीर वर, केसवदास सुतन्न।
साथ वले हरनाथ सुत, मेर समीवड़ मन्न॥३९॥
जग मंडे कॅवरां जतन, श्रजन थयौ श्रसवार।
व्यौ रामण सिर श्रावियां, जम धारियौ विचार।।३८॥
तेजल श्राईदांन तण, राजड़ रे। किसनेस।
श्रे चांपावत अधरा, रिणमल जतन नरेस॥३६॥
भीमाजल रिणलेड़ रो, जोधौ सांम जतन।
भाटी इंदौ भीम तण, श्रिर त्रण काज श्रगन्न।।४०॥
संमल कुंभकरन्न तण, ऊदाहरी श्रमंग।
देवौ गे।यँददास रो, तोरे तेज तुरंग।।४१॥

३५—रैणायर = रणछे। इदास । रिधू = श्रेष्ठ । सिकदार = केातवाल । ३६ — सक = (शक) समर्थ । अन = और । अबीह = निर्भय । निवड़ = वहादुर । धावड़ = पल्लीवाल ब्राह्मणों में एक जाति ।

२७—नानर = राठौड़ों में एक जाति । सुतन्न = पुत्र । मेर = सुमेर पर्वत के । समोवड़ = वरावर, समान ।

३८-मडे = करके। रामण = रावण। जम = यमराज।

३९-- जघरा = सर्वोच । रिगमल = योघा, वहादुर ।

४०—भीमाजळ = भीससिंह। जोघौ = जोघा राठौड़। इदौ = इंद्रभागा। श्रिरं = रात्रुरुप तृग् के लिये श्रिग्नरूप।

४१ — ऊदाहरौ = ऊदावत राठौड़ । तोरे = चलावे ।

रामसिंघ सबळेस री, कूंपी ग्रह केवांण।
फीजां धज फतमाल री, साथ जगड़ चहुवांण।।४२॥
। ।।४३॥
राजा छळ जूंकार री, चंदहरे दळसाह।
सार तरस्से सांम छळ, श्राम परस्से बांह।।४४॥
भावसिंघ उदावते, रायमलाते जोध।
श्रे उमराव श्रनंत बळ, पति छळ श्रकळ प्रदेशि।।४४॥
गोपाळी सिवराम री, साथे जोध सकजा।
श्रे खीची ऊंची धरण, करण जतन कमधजा।।४६॥
जिल् भळियो नृप चाज तन, मांग ळियो माहेस।
जोड़े भतीज किसन्न जे, निस दिन जतन नरेस।।४७॥

४२-कूपौ = कू'पावत राठौड़ । ग्रह = धारण करके । केवाण = तत्तवार । फौजा घज = सेना में ध्वजारूप, श्रग्रणी । जगड़ = जगराम ।

४४—छळ = युद्ध में । ज्ंभार रौ = ज्ंभारसिंह का पुत्र । चंदहरै = चांदावत मेड़तिया राठौड़ । दळसाह = दलपतिसिंह । सार = तलवार । तरस्सै = खीचता है । सांम छल = मालिक के वास्ते । श्राभ = श्राकाश ।

४५—रायमलोते = रायमलोत राठौड़। जोघ = जोधसिंह। श्रै = ये। श्रकळपूर्ण। = प्रवोध = जागते हुए।

४६—गोपाळो = खीची वंश का गोपालदास। जोघ = जोधिसह। सकज = समर्थ। कमधज = राठौड़ों के।

४७—जिग् = जो राजा की खिलवत में था। माहेस = महेशदात। जोड़ें = साथ।

दीपौ वाळ किसन्न तण, पण ऊधरे वित्रास। साथ लियां रिधि सांम री, नव ही रिद्ध निवास ॥४८॥

### छन्द बेश्रक्खरी

भुजवळ सिंघ जिसा भाराथे
सौ त्रण निवड़ थया भड़ साथे।
चिडवा उदे निसा नृप चिडियो
प्रिसणां हित् जितां दृढ़ पड़ियो।।४६॥
नव ही केट तणां भड़ तेसे
सारां पूगी खबर सँदेसे।
त्रन धारियां न जेस विचारी
सुणतां पांण हुई श्रसवारी॥४०॥
रिस देड़ियो दिवस तिण रितयां
मौहर खबर पूगि मेड़ितयां।
ऊदां तणे तुरत गम श्राई
भेळा थया पैहर में भाई॥४१॥

४=—दीपौ = दीपचद । तग् = पुत्र । पग् = प्रतिज्ञा । अधरै = उच कोटि का । विश्रास = (व्यास) राजव्यास । रिधि = (ऋदि) सेवा का सामान । ४९—सिघ जिसा = सिह के सहश । भाराधे = युद्ध मे । सौ त्रग् = ३०० तीन सौ । निवड़ = भोजनादि से पहुँचकर । चिहवा उदै = उदय के लिये। निसा = रात्रि मे । चिहयौ = सवार हुआ । प्रिसगा = शत्रुओं के । हित = लिये।

प्०—नवहीं कोट तणां = मारवाड़ के । तसे = तव। व्रत = नियम, प्रतिज्ञा। जेम = देरी। सुणता पाण = सुनते ही।

५१—रिम = शत्रु । तिण रितया = उसी रात्रि में । मौहर = पहले । जदा तर्ण = अदावतों को । गम = खबर, सूचना ।

श्रम वन वरत लियो पित श्रारत
साथे पंथ हुवा धिर सारत।
छत्रपति तुंग गमागम छूटा
तिकरि गयण सं नाखत्र तृटा।।१२।।
श्रयवगरी राजा खड़ि श्रायो
दिणियर बीज उदे दरसायो।
श्रजन साथि भड़ साहस श्रेसा
तोले श्राम एक मुज जैसा।।१३।।
सुर सुणँतां उर सत्रां सँके।डै
राजूखान नगारी रोड़े।
सुख नृप करण धरा फिरि साजा
करें जम सारीखा राजा।।१४॥

दुहा ऊतरियौ राजा श्रजन, कोपी राड़ करूर। उवर हरक्खे श्रापरां, नरीं परक्खें नूर॥४४॥

५२—- अन वन ० = अन्न-जल का नियम लिया। पित आरत = स्वामी के संकट में। सारत = घोड़ों की तेज चाल। तुग = घोडे, समूह।
गमागम = एक साथ। तिकरि = उससे। गयगा सू = आकाश से।
नाखन = नच्न।

५२ - श्रग्रवगरी = सबके श्रगाड़ी। खड़ि = घोड़े को चलाकर। दिगायर = दुनिया, संसार। बीज उदै = द्वितीया का चंद्र उदय हुआ हो वैसा। श्रजन = श्रजीतसिंहजी के। साहस = (सहस्र) हजार। श्राम = श्राकाश।

५४—सर = नकारे का शब्द। उर॰ = शत्रुश्रों के हृदय संकुचित हुए। रोड़े = बजाया। साजा = श्रब्छे। रूटै = रुष्ट होने पर।

५५ — ऊतरियौ = मुकाम किया । राड़ = युद्ध । उवर = मन में, हृदय में । आपरां = अपने ।

श्रायो दूत उतावली, विध दाखे तिए वार।
पिसण छुले पूजै नहीं, कुसले राजकँवार।।१६॥
श्रमरक्ले हरले श्रजौ, याँ दाखे महाराज।
करूं सत्रां निरमूल कुल, तो जायो जसराज।।१७॥
श्रतरे गरदां ऊपड़ी, चडी पुणां गयणग्ग।
श्राया भड़ श्रजमाल रा, कर तोलता खडग्ग।।१८॥
नरपत्ती दीठा निजर, श्रम छाडिया सडोर।
सेव तणां फल पांसिया, देव निहोर निहोर।।१६॥
श्रायो कुसली श्रचल रों, मेड़तियां सिर मोड़।
विजी श्रसंकी चंदहर, रिण वंकी राठौड़।।६०॥
पतौ परिगह श्रागली, मौहर गजां मरोड़।

प्र—उतावळौ = जल्दी से। विध॰ = उस समय यह समाचार कहा। पिसण = शत्रु। छळे = युद्ध में। पूजै नहीं = पहुँच नहीं सकते। राज-कॅवार = महाराजकुमार प्रसन्न हैं।

५७—श्रमरक्खे = क्रोध करके । श्रजौ = श्रजीतसिंहजी । दाखे = कहते हैं ।  $4 \times - 2$  स्तरे = इसी श्रवसर में । गरदा = रज, रेग्रु । ऊपड़ी = उठी ।  $4 \times - 2$  सहते हैं । गयग्ग = श्राकाश में । कर = हाथों से ।

प्र—नरपत्ती॰ = राजा को नजर से देखा। श्रस = घोड़ों को। छोडिया सडोर = वागों सिंहत छोड़ दिया, बहुत वेग से चलाया। सेव तगा = सेवा का। देव॰ = राजा को। निहोर निहोर = देख देखकर।

६०—मोड = सेहरा: मुकुट । विजो = विजयसिंह । चंदहर = चांदावत । ६ - पतो = प्रतापसिंह । परिग्गह = (परिग्रह ) सेना, साथ के लोग । मीह = प्रगाही ।

उदी पीरस अग्गळी, रूपी रांप्रचँदीत।
नाहर गोवरधन्न री, महाखळां कर मीत ॥६२॥
कूपा राम पदम्म सम, जैत सुतन जम जाळ।
खळ भांजण श्राया खड़े, किर भूखा छंकाळ॥६३॥
फतमल्ळी विजपाळ री, मधकर सुत फतमाळ।
पाय लगी भूपाळ रे, श्रे कृंपा कळ चाळ॥६४॥
राजा पेखे राठवड़, देखे भाग विचार।
पिये पुरांणी सेच गिण, उपर पांणी वार॥६४॥
केहरि कृंपी दूसरी, श्रायी साम जतन्न।
मन भायी महाराज रे, पायी उच्छव तन्न॥६६॥
सुरी केसरिसिंघ री, सूजी जगड़ सुजाव।
श्राया भाटी श्रतुळ बळ, छळ नवकीटी राव॥६९॥

६२-- जदौ = उदयसिंह। पौरस = पुरुपार्थ में।

६३—कूपा = कृ'पावत । जैतसुतन = जैतसिह के पुत्र । जमजाळ = यमराज के समान जाज्वल्यमान । खड़े = घोड़ो को चलाकर । लंकाळ = सिह, शाद्रेल ।

६४-मधकर=माधोसिंह का। कळचाळ=युद्ध करनेवाले।

ह्य-पेखै = देखकर। पियै = पीता है। सरदारों की पुरानी सेवा को मानकर उन पर भ्रमण कराकर पानी पीता है। यह महान् श्रादर सम्मान श्रीर स्नेह की सूचक किया है।

६६ — साम जतन्न = स्वामी के लिये। भायौ = श्रव्हा लगा। पायौ = शरीर में उत्सव बढ़ा।

६७—जगड़ सुजाव = जगन्नाथ का पुत्र भाटी। छळ = युद्ध मे। नवकोटी राव = मारवाड़ के राजा के।

श्रिर जाळंशर श्रावियों, सिळिया खळ श्रणदाद।
पिख गुण हीन निरास पण, हितू श्ररजाण श्राद ।।६८।।
वयण सकंप श्रसंप विध्न, दीठां नावे दाय।
किर पंखी वस पींजरें, छूटण करें उपाय।।६६॥
मुहकम थयों निरास मन, जीव न पावे ज्यास।
दुख पूरण जूटी दसा, श्रव सुख छूटी श्रास।।७०॥
पत हूँता दिन पांचमें, सिळिया दळ श्रप्रमांण।
श्रायों जोधा सेळि भड़, वनो करन चँद्रसांण।।७१॥
रीत श्रप्रोंगी रूकहथ, सोहण जोगीदास।
सकतों हैवतिंध्य सथ, सँग पीथळों सहास।।७२॥
श्रजन कहें दळ ऊगतां, श्रावें सिळे श्रपार।
मुहकम नृं चिंता महा, वीता सरव विचार।।७३॥

६८—श्रिर = गत्रु (मोहकमसिह)। श्रग्यदाद = श्रपार, श्रसंख्य। पिखः = परंतु उसका हित चाहनेवाले जो श्रज्ज न श्रादि उसके पद्ध में थे वे सब गुग्रहीन श्रौर प्रतिज्ञा के पूरे नहीं थे।

 $<sup>\</sup>xi \in --$ वयण = वचन । श्रसप = (श्र + सप मैत्री) विरोध । दाय = पसंद ।

७०—ज्यास = विश्वास, धेर्य । ज्टी दसा = दु:ख से पूर्ण दशा हुई । ७८—पत हूँता = मालिक से, महाराजा से । जोधा = जोबा शाखा के राठोड़ । वनौ० = वनैसिंह, करणसिंह श्रीर चंद्रभागा ।

७२ — अप्रोगी = ( अप्रयोगी ) जिसका पहले प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात नरे। सहास = साहसी।

पर्—जगता = सूर्य के निकलते ही। वीता = नष्ट हो गए।

सत्र भागो जाळोर सं, सुहड़ सिचंता साथ।
किए बळ दळ जाये कुसळ, मग दमँगळ भाराथ।।७४॥
सुिग्यो अजन महाबळी, खळ नाठो पुर छोड़।
मेळाऊ साथे हुवा, खाटी हाथे खोड़।।७४॥
अतु आतुर चिंदयो अजन, रिम सुिग जातां राह।
वांग नगारां ऊधरी, सारां धरी सनाह।।०६॥
अरि दूनाड़े आवियो, विगयो जुद्ध निमंध।
दळ सम भादाजण दिसा, आयौ अजग कमंध।।७९॥

### छंद यातीदाम

श्रठी दिखणाद दिसा श्रजमाल प्रते किर सागर मील श्रपाल। उठी दिस उत्तर पुत्तर इंद सभी दळ जेळ कि वेळ समंद ॥७८॥

७४—सत्र = ( शत्रु ) वैरी (मोहकमसिंह)। सचिता = चिता सिंहत। किए। किए। किस बल से मेरी सेना में कुशल हो, क्योंकि मार्ग में युद्ध का उपद्रव अवश्य होगा।

७५—पुर = नगर ( जालोर )। मेळाऊ = लड्डू खानेवाले। खाटी = संपादित की। खोड़ = दोप, खराबो।

७६ — श्रतु = श्रत्यत । श्रातुर = शीघ्र । रिम = शत्रु को । राह = मार्ग । वाण...ऊघरी = नकारे का हुक्म दिया । सारा = सवने । धरी सनाह = कवच पहने ।

७७—दूनाड़े = एक गॉव का नाम। निमंघ = युद्ध का प्रवंघ हुआ।
भाद्राज्ञण = एक गॉव का नाम। दिसा = तरफ। कमघ = राठौड़।

७८—श्रठी = इधर । प्रलै = प्रलय का । श्रपाल = नहीं रुकनेवाला । उठी दिस = उधर की तरफ । पुत्तर इद = इंद्रसिंह का पुत्र । जेळ = जाल विद्याया । वेळ = वेला, तट, समुद्र की तरग । उहूँ दिस सद सन्हद दमांम
उहे कळ जंत्र श्रनंत श्रमांम।
हुए मुख हक किळक हजार
धजे पड़ रीठ वजे वपधार॥७६॥
कटे श्रसतुंड दुखंड कपाळ
रक्षे ढक(ळ) हूँत न कुंत कराळ।
भड़ां वप हांम दहूँ नृप भीर
वजे रिण धीर जिता वर वीर॥८०॥
मुड़े ळख कातर श्रातर माग
करे भट भूर जु सुर कराग।
श्ररी श्रगजीत तणा पुर श्रोर
जुटे इक जांम घटे तद जेार॥⊏१॥

#### छप्य

महाराजा श्रजमाल, कीध हलकार कटकां मिटी कृक भल मचे, श्ररी मेारचे श्रटकां।

७६—दुहूँ० = दोनों तरफ नक्कारों के शब्द का घोष हुआ। कळ = युद्ध में। जन = श्रग्नियत्र। श्रमाम = श्रप्रमाण। धजे = श्रग्रभाग पर। रीठ = शस्त्रों का प्रवल प्रहार। वप = (वपु) शरीर पर। धार = तलवार की धारा।

८०—श्रसतुंड = घोड़ों के मुख । ढल हूँत = ढाल से । कुंत = भाले । कराळ = भयकर । वप = शरीर पर । हांम = हमगीरी ।

पर-हलकार = ललकारना । कटका = सेना मे । मिटी॰ = यह के पराजित होने से तलवार की ज्वाला मिटी, शत्रु मोरचों में

गयो कुमर तज गुमर, समर छोड़े इक सस्से
ि लियो प्रांग गुण सहरि, कियो लसकर परवस्से।
नीसांग छोड़ धज प्रांग निज, गयँद फते गज सारिखा
ऊगी सलाह कची उवरि, पूर्गो सची पारिखा ॥८२॥
तेजल दान सुजाव, श्रमँग चांपै दळ श्रगळ
कृंपै राम सकाज, समरि वाधे सुत सब्बळ।
जोधो जोगोदास, विकट करना जळ वाळो
मेड़तियो जस रूप, सार चाळियौ सिघाळो।
श्रजमाल तणे बळ धार इम, नर दुक्ताल ध्रम नीमड़े
भाजियो खेत मुहकम भिड़े, श्रे घायल हुय ऊपड़े॥८३॥

#### दुहा

श्रोथे तेरस ऊजळी, माह उजाळे पक्ख। ईदावत ईजत सटै, गा वासटै वरक्ख॥८४॥

श्रदक रहे। गुमर = गर्व। इक सस्से = एक श्वास में, तुरन्त। प्राण गुण = प्राणों को समभकर, प्राण बचाने के लिये। सहिर लियो = शहर का श्राश्रय लिया, भाग गया। नीसाण = नकारा। धज = ध्वजा, भंडा। गयँद = गर्जेंद्र। ऊगी = लगी। उविर = मन में।

पर्—श्रमॅग = नहीं भागनेवाला। सकाज = काम का। ममिर = युद्ध में। करना जळ वाळौ = करन का पुत्र। सिघाळौ = श्रेष्ठ। दुभाल = वीर। श्रम नीमड़े = श्रपने धर्म से उरिण हुए। भाजियौ = भागा। खेत = रणक्तेत्र से। भिड़े = मुकाबला करके। अ = ये, उक्त वोर।

८४—श्रोथै = उधर । ऊजळी = निर्दोष । ईदावत = इद्रसिंह का पुत्र मोहकमसिंह । ईजत सटै = प्रतिष्ठा के वास्ते । गौ = चला गया। वासटै = स॰ १७६२ में । वरक्ल = वर्ष । दिन जुध श्रत लग्गो दुसह, श्रर मग्गो निस श्रद्ध ।
उगै दिन चिढियो श्रजी, श्रिडयो कोप उरद्ध ॥ प्रशा भेळा वीस हजार भड़, रीस श्रपार सकजा ।
श्रायो काकांणी श्रजन, धर खेदा कमधजा ॥ प्रशा सोवी श्रावियो, मिरजे सहत मुकीस ।
वळ तज दक्खे चीनती, भूप परक्खे भीम ॥ प्रशा लिखे सुपारस साह नूं, श्रत श्रारत उरजांण ।
थेली साठ हजार री, मेल्ही पाये श्रांण ॥ प्रमा काकांणी श्राप किलंब, चिळ्या पाप लाग ॥ प्रशा करे जोधांण री, सोवी मेळु समाज ।
श्रायो जाळंधर श्रजी, श्रीर करि प्रांण श्रकाज ॥ १०॥

८५-अर = ( श्रारे ) शत्रु ( मेाहकमिसह )। निस श्रद्ध = श्रद्धरात्रि में। ऊगै दिन = सूर्य निकलते ही। श्राहियौ = टूटा हुआ। उरद्ध = (ऊर्च) बहुत, उन्नत।

८६—मेळा = इक्छे। रीस = कोघ। सकज = समर्थ। काकाणी = एक गॉव का नाम। घर खेदी = शत्रुता घारण करके।

८७-श्राडौ = मार्ग में। सिबौ = स्वेदार। दक्खे = दिखलाई। भ्रः = राजा के। भीम के सहश भयंकर समभकर।

प्य- लिखे॰ = मिरजा ने वादशाह के। सिफारिश लिखी। आरत = (आर्ति) पीड़ा, दुःख। पाये आण = पैरों में लाकर रखी।

८९-पेम धरै = पेशकसी रखी। लख पाग = चरणों के दर्शन करके। किलंब = यवन, मुसलमान। विळया = पीछे लौटे।

९०—जेर करें = विजित करके। श्रिर करि० = शत्रु के प्राणों का नाश करके।

# छंद हणूंफाल

सोचंत मोहकम साह, सुख छूट ऊठ सदाह।

श्रित हितू भड़ वड़ श्रागि, दिसि श्रष्ट जांगि दवागि।।११।।
जग वीच जाग्रत ज्यांस, श्रित विधन सुपन उदास।
सब चीज रीक श्रसार, त्रत चीत मौत विचार।।१२॥

#### दुहा

जाळंघर सिर श्रावतां, हुय जावतां फजीत। मुहकम घटियौ जोस मद, श्रति जग वधी श्रकीत ॥६३॥

इति श्री राजराजेश्वर महाराज श्रीश्रमैसिंघजी रौ परम जस राजरूपक में श्री जी री फते ने सन्नु पराजय एकविंश प्रकास ॥ २१॥

९१ — ऊठ मदाह = जलन के साथ उठता है। श्रित हित्॰ = श्रत्यंत हितकारी सुभट, जो कि बड़े श्रिग्न के समान है। परंतु वे भी ऐसा समभने लगे कि मानों दावानल श्राठो दिशाश्रों में 'व्याप्त है। गंथा है।

९२--ज्यास = विश्वास । चीत = चित्त में ।

### दुहा

राजकँवर अजमाल रै, अभी परम अवतार। ज्यों ज्यों वाधे वेस गुण, अरि त्यों घटे अपार॥१॥ अँजसे उर राजा अजन, सित गुण परिस्त सवाय। उदम जो धारै अरी, सो निर उदम थाय॥२॥

छंद वेश्रक्षरी

श्रित सुख वरस त्रेसठौ श्रायौ
श्री श्रगजीत जोन सरसायौ।
दिल्ली हूँत रहै चित दावै
उर सुपनै ही भरम न श्रावै॥३॥
केतां भड़ां निवाजस कीजै
दांन प्रसन मन पातां दीजै।
श्रतरै दूत खबर ले श्राया
समाचार सह विवह सुणाया॥४॥

१—राजकॅवर = राजकुमार । श्रमौ = श्रमयसिंह । वेस = उम्र, श्रवस्था । श्रार=शत्रु ।

२—ॲजसै = गर्वयुक्त होता है। श्रजन = श्रजीतसिंह जी। उद्दम॰ = शत्रु जो उद्यम करना चाहता है वह निष्फल होता है।

३—श्रित सुख = श्रत्यंत सुख देनेवाला। त्रेसठै। = संवत् १७६३। जोत = तेज, प्रताप। सरसायो = वढ़ा। दिल्ली हूँत = दिल्ली से। चित दावे = मन में दावा रखता है। उर० = स्वप्न में भी मन में भ्राति नहीं लाता है।

४—केता = कितने ही। पाता = चारणों को। श्रतरै = इतने में, इस श्रवसर पर। सह = सव। विवह = (विविध) नाना प्रकार के।

श्रहमद्पुर इवराम लिखाई
श्राजम साह तगीरी पाई।
स् लाहोर निबाब सचाली
श्रावे मिंग इवरांम उताली॥१॥
महाराजा श्रजमाल महाबल
काने सुणत लिखाया कागल।
श्रागम जवन सुणे श्राकुलिया
मुरधर कटक सिताबी मिलिया॥६॥
श्राठेइ मिसल तणा भड़ श्राया
सुत जसवँत चित परख सुहाया।
कमधां धणी हुकम नवकीटां
मिलिया सुपह कन्हे पह मोटां॥७॥

दुहा

साम्हा त्हसकर मेळि(त्हि)या, जाळंघर अगजीत। खड़ श्रायो इबराम खां, मिळण जवन सजमीत॥ =॥

५—स् लाहोर = लाहोर से । सचाळौ = युद्ध करनेवाला । ६—श्राकुळिया = त्वरा की । मुरधर = मारवाड़ की ।

७ — आठैइ मिसल = जोघपुर के राज्य में आठ उमराव प्रथम कता के हैं। उन स्थानों (ठिकानों) के। त्या = का। सुत जसवँत = अजीतसिंह जी को। परख = देखकर। चित सुहाया = मन में अच्छे लगे। कमघा घणी = राठोड़ों के स्वामी (अजीतसिंह जी) ने। नवकोटां = समस्त मारवाड़ में। सुपह कन्है = मालिक के पास। पह = प्रमु। मोटा = वड़े दर्जे के।

प्रमहा० = इब्राहीम खीं गुजरात जाता हुआ मारवाड़ में घ्राया तब श्रजीतसिंहजी ने जालोर से उसके सामने श्रपनी सेना मेजी। तव इब्राहीम खाँ महाराज से मिलने को जालोर श्राया। सजमीत = सेना के साथ।

ससँधी श्रीरँगसाह रौ, विनै मुगल विसतार।

महाराजा उए सूं मिले, श्रादर कियो श्रपार॥६॥

तिधि गजराज तुरंग नंग, मेछ करी मनुहार।

हित दीधी राखी निजर, कीधी विदा सवार॥१०॥

मुगल महीनै माह रै, मिळ पूगी गुजरात।

मूपत नांमए श्रोमियां, छिळियो जोधां छात॥१४॥

पैहला देवळ पागड़े, लाया त्रास लगाय।

राड़द्रहा महाराज रै, पाछै लागा पाय॥१२॥

स्राचँद मरुधर सुपह, डेरा दिया दुकाल।

भोम नमाया श्रोमिया, महाराजा श्रजमाल॥१३॥

### छंद वेश्रक्खरी

सुराचंद श्रजन दळ साजे वस धर करी निइसते वाजे।

५-विनै = दोनों तरफ से।

१०—निधि = खनाना । नग = जवाहिरात । हित = हिता से दिया । १६—भूपत = राजा (श्रजीतसिहजी) । नामणा भोमियां = छोटे नमीदारों को नमाने के लिये । छिळियों = उच्छुं खल हुआ, आगे वढ़ा । जोघा छात = जोधा वंश का छत्र ।

१२—देवळ=राजपूतों का एक वंश। श्राड़ावला में उनका मोमीचारा है। उनको। पागड़े लाया=श्रधीन किया। त्रास लगाय= भयभीत करके। राड़द्रहा=राठौड़ों का कुल है। राड़द्रहा एक प्रात भो है। उसके निवासी राड़द्रहा कहलाते हैं।

१२—स्राचँद = एक प्रात । दुभाल = महावीर । भोम = भूमि के । १४—दळ साजे = सेना को तैयार करके । निहसते = वजते हुए।

इते चैत वद वीज श्रॅंघारी
श्रावी सुर ध्रम श्राणँदकारी।।१४॥
श्राया दूत खुस्याली श्राई
साह मरण ची विगत सुणाई।
तातां घोड़ां हुई तयारी
श्रधपति सुणत कीध श्रसवारी।।१४॥
तुरँग खेड़िया भांत श्रतारी
गुरड़ जांण चिढयौ गिरधारी।
श्रजन जे।धपुर पांचम श्रायौ
श्रसुरां सृत सूं इळगौ श्रभायौ॥१६॥
श्रीत्यां थई सकत ची पूजा
दुयणां थया मित्र हित दूजा।
निरखे मियां थयौ पुर न्यारौ
श्रजन कियौ महले श्रौतारौ॥१९॥

इतै = इघर । वीज = द्वितीया । ॲघारी = कृष्णपत्त की । सुर घम = देवता श्रीर धर्म के श्रानद करनेवाली ।

१५-- खुस्याली = श्रानद, हर्ष। मरण ची = मरने की। ताता = तेज। श्रधपति = राजा (श्रजीतसिंहजी)।

१६—खेड़िया = चलाए। भात श्रतारी = इस तरह से। जाग = मानों। गिरघारी = विष्णु भगवान्। श्रजन = श्रजीतसिहजी। श्रमुरा = मुसलमानों को। मृत सूं = मृत्यु से। इळगी = जुदा। श्रभायी = बुरा।

१७—प्रौल्यां = दरवाजों पर। थई = हुई। सकत ची = शक्ति की। दुयगा = दुर्जनों के, शत्रुश्रों के। निरखे = देखकर। मिया॰ = श्रिधकारी यवननगर से श्रलग हो गया। महले श्रीतारी = महलों में डेरा किया।

सगळे श्रसुरे भार सँभाया श्रधपत सुहड़ ठिकांगै श्राया। वाजी निसवळ किताइ पुळागा। बद्व सुरक्षासा ।।१८।। मिरजा पैठी डेरां स्रज कर श्ररज घर्णां पग साहे। वाधे तेज नौवतां वाजै विसवनाथ निज तखत विराजै ॥ १६॥ ऊगै दिवस बळे दळ श्राया विचित्रां निरख प्रांग विसराया। <sup>मुहकम</sup> तणा दूत निस मिळिया वेग तसी। दुख देखे विळ्या ॥२०॥

मुहकम छे। है मेड़ती, नास गयी नागीर। पृछे जाफर जोधपुर, त्रै छूटै तोर ॥२१॥

१८—सगळे० = सब यवनों ने श्रपना सामान उठाया। श्रधपत० = राजा के सुभट स्थान पर श्राए। निसबळ=निर्वल, कायर। पुळागा= भागे। मेळाउवा = एकत्र हुए लोगों का। वदन = मुख। मुरभागा = म्लान हुथा।

?९—घर्णा पग साहें = बहुत लोगों ने पैर जमाए। विसवनाथ = <sup>जगत्पति</sup> ( श्रजीतसिंह जी )।

२०—<sup>वळे</sup>=फिर। विचित्रां=मुसंलमानों ने। विसराया = भूल गए। मुहकम तर्गा = मोहकमसिंह के । निस = रात्रि में । वेग त्गी = मिरजा का। २१—नास गयो = भाग गया। जाफर = नागोर के श्रिधकारी यवन नै मोहकमसिंह से पूछा । छूटै = जोधपुर छूट गया । तोर=गर्व ।

छंद त्रिभंगी मिळ थाट कसंघां दळ श्रनसंघां वंधक संघां सवंधां। श्रति वेध विरुद्धां परस उरद्धां किलँब दगंघां अधुकंदां। श्रासुर दळ माहे सेाच श्रथाहे दिन श्रसुहाए दरसाए। पळ पळ भ्रम पाए हाथ पराए पंडिया त्राए थळ पाए॥२२॥ श्रह छुट्ट विहायां सातम श्रायां सूर त्रञ्जायां दरसायां। उर श्रासुर तायां सबद श्रभायां उभके पायां श्रसुहायां। सत्र बारस बीतां उवरि सभीतां

२२—थाट = समूह। कमंघां = राठोड़ों का। श्रनमंघां = श्रसंख्य। वंघक = कैदी किए। संघा ऊवंघा = सिंघ न करनेवालों के। वेघ = भगड़ा। विरुद्धां = दुश्मनों के साथ। परस उरद्धा = ऊपर श्रासमान के। स्पर्श कर रहे हैं। किलॅब = यवनों के। दगंघा = भस्म कर दिया। जो श्राग्न की तरह धुक रहे हैं. जल रहे हैं। श्रथाहे = श्रपार। श्रमुहाए = बुरे। थळ पाए = जमीन पर।

वाचै गीतां दिन वीतां।

...... | 123||

२३—अह = दिन । छुट्ट = षष्ठी । विहायां = व्यतीत होने पर।
अछाया = गर्वयुक्त । तायां = तप गए हैं । अभायां = खुरे । उसके =
चमकते हैं । पायां अमुहायां = खुरी दशा को प्राप्त होकर । बारस बीता =
हादशी व्यतीत होने पर । उबरि = ऊपर । सभीतां = भयभीत होकर ।
चाचै॰ = दिन काटने को गीता का पाठ करते हैं ।

श्रतरे चकचकां सवद उचकां कुकां श्रोद्रकां। श्रासुर सुण वीर किलकां हाक असंकां वाजि छुगांकां खग वंकां। मिरजौ तिण वारां मीर करारां साथि श्रतारां करि सारां। खग कड्ढै धारां चढि तोखारां वग्गा सारां विण पारां ॥२४॥ दळ भगी जावै हाथ दिखावै पावै विसरावै। जुधि जांग न पावै जावै जावै सुिं उलटावे सरकावे। उर श्रैसी घारै कमण उवारै समै करारै परसारै। किरतेस सँभारे कांम अकारे - **उवारै - श्राधारै ॥२**४॥ श्राज

२४—श्रतरै॰ = इतने में चकचक होती है श्रर्थात् परस्पर कानाफूसी होती है। उचका = उच (जोर से) शब्द होते हैं। किलका = किलकारी। हाक श्रमंकां = नि:शंक वीर शब्द होते हैं। वाजि॰ = रणवंके घोड़े छण-छणाहर करते हुए श्राकाश को श्रोर जाते हैं। तिण वारा = उस श्रवसर पर। करारां = वलवान्। श्रतारा = श्राततायी, शस्त्र लिए हुए। तोलारां = घोड़ों पर। वग्गो = लड़ा। सारा = तलवारों से।

२५—नोता पावै = पैर छूट गए। विसरावै = भूल गए। उलटावै = पोछं फिरते हैं। सरकावै = हटाते हैं। कमण = कौन १ उनारै = बचा सकता है। समें करारै = किठन समय में। परसारे = दूसरे अधीन। किरतेस = कोर्तिसिंह को। सँगरे = याद किया। कांम अकारै = किठन काम ने। उवारै = बचावै। आधारे = आश्रय देवे।

#### दुहा

कर श्रादर सरणे िलयो, नृभे कियो तिण वार ॥२६॥ जर जवहर घर जोरुवां, लूंटांणी सम लाज। मेछां नीमिड़ियो विभो, सुण चिडयो महाराज ॥२०॥ के भागा श्रजमेर नूं, िरम दळ राह विराह। के छिपिया किरतेस रें, के पुर घर घर मांह ॥२०॥ कुसळ थयो सारे कटक, मार उतारण मीर। मड़ कूंपावत भीम रें, लागा लोह सरीर ॥२६॥ गोपालो तेजस रों, बालो भाला हत्थ। साम मुगलां सांमि छळ, श्रायो कांम श्रसत्थ ॥३०॥ कारण कीरतिसंघ रों, श्री श्रगजीत निहाळ। सरण श्रमे कीथो मियां, लीथो वीत सँभाळ॥३१॥

२६ — कूपाहरौ = कूंपावत । साधार = श्राश्रय देनेवाला । नृभै कियौ = निर्भय किया ।

२७—सम लाज = लजा के साथ। नीमड़ियौ = समाप्त हो गया। विभौ = ऐश्वर्य।

२८ - रिम दळ = शत्रुसेना । राह विराह = रास्ते श्रीर वेरास्ते । किरतेस रै = क्'पावत कीर्तिसिंह के ठिकाने में। के = कितने ही। पुर = नगर में।

२९ - सारै = समस्त। मार० = मीरों को मार उतारने से। लोह = प्रहार।

२०—तेजल्ल रौ = तेजसिंह का पुत्र। बालो = बाला वश का राठाँड़। साम मुगल्लां = मुगलों से लड़कर। सामि छळ = मालिक के वास्ते। असत्य = श्रकेला, बिना साथ।

२१ — कारण = गौरव । निहाळ = देखकर । श्रमे = निर्भय । लीधी० — धन समाल लिया ।

श्राय छिपे पुर में श्रसुर. निस उर घार विचार। छांना सैघां छेड़िया, सँगि तेड़िश्रा सुश्रार॥३२॥ दूर कराई दाढियां, मौहरां दे दे हाथ। माळा कंठी मौळवी, समचै एकण साथ॥३३॥

# चौपाई

रुपिया मुहर लुटाई रात
भगत हुन्ना सगळा परभात।
तिरख निरख दळ सिमरे नाम
राधा गोविँद सीताराम॥३४॥
गावै मुख हरजस गोपाळ
मुद्रा छाप तिळक गळ माळ।
मांगे भीक फिरे दळ मांह
राति पड़े ने लागे राह॥३४॥

३२—श्रमुर = यवन, तुरक । निस = रात्रि में । छांना = गुप्त, छिपे हुश्रों को । सैघां = मुरंगों में । छेड़िया = पकड़े । तेड़िश्रा = बुलाया । सुआर = नाइयों की ।

३३—मीहरा० = हाथों में मोहरें लगा दीं। माळा० = माला श्रीर किया पहना दीं। समचै = सवकी।

३४—भगत हुन्ना = भक्त हो गए। मुसलमानी छोड़कर हिंदू हा गए। सिमरै नाम = नाम स्मरण करते हैं।

३५—नुड़ा = छापँ; शख, चक्र श्रादि। गळ माळ = गले में माला है। मागं भीक = दिन में भिद्या मॉगते हैं। राति॰ = रात्रि होने पर रास्ता ले लेते हैं।

#### दुहा

जोधांगे दळ वेळ जळ, मिळिया दळ श्रप्रमांग । चाव चडै दिन चक्रवत, घाव पड़ै नीसांग ॥३६॥

# छंद बेश्रक्खरी

जवन वितीत थया जोधांणे
थया वळे सोभत रे थांणे।
यों मेवाती संग उताळा
वीता तुरक मेड़तैवाळा॥३०॥
सोभे मुरधर देस सवायो
सूर किरण जिम ग्रहण नसायो।
त्रिजड़ा हथा त्रिजड़ भड़ तोले
बंदी जण दरगह गुण वोले॥३८॥
इतै कृष्ण पख तेरस आई
सरस वणी गढ तणी सभाई।
श्रजिर मारजण गुण श्रोपाया
महले नवरँग चित्र मंडाया॥३६॥

३६ — वेळ जळ = जल श्रयीत् समुद्र की तरंगो की तरह। चाव = उत्साह। चक्रवत = (चक्रवर्ती) महाराजा श्रजीतसिंहजी। घाव पड़ें = डका पड़ा, बजा। नीसागा = नक्कारा।

३७—वितीत थया = नष्ट हुए । मेवाती = मेवात के यवन । उताळा = जल्दी । वीता = नष्ट हुए ।

३८—त्रिजड़ा हथा = खड्गधारी । त्रिजड़ = तत्तवार । वदी = स्तुति-पाठक । दरगह = राजसभा में ।

३९—समाई = तैयारी । श्राजर = श्रांगन में । मारजण = (मार्जन) सफाई । श्रोपाया = शोभायमान हुए ।

जळ गंगा जमना पुहकर जळ दळ ग्रह द्रभ छिड़क तुळछी दळ। ठख बुध वेद मंत्र जिप लेवे श्रगर धूप चंदन ऊखेवे॥४०॥ श्रोपे गढ छिब गुणे श्रनोपे श्रादि कांगुरां मंदिर श्रोपे। सोभै तेरस दिवस सवायो श्रजन चमर दुळतां गढ श्रायो॥४१॥

श्रालम सा मुळतांण सूं, श्राजम दक्खण हूँत।
श्रावै दिल्ली जंग कज. श्रीरॅंग हंदा पूत ॥४२॥
श्री महाराज श्रजीत सा, यों कहियो तिण वार।
महल वुलायो जोधपुर, ल्यावौ राजकुँवार ॥४३॥
सासोत्तम वैसाख में, गढ़ जाळंघर हूँत।
रांणो पधरावी सहर, साथे कुँवर सपूत॥४४॥

४०—पिवतता के लिये गगाजल धादि छिरकाए गए। पुहकर = पुष्कर का जल। प्रह=(गृह) घर में। लख = लाखों। ऊखेवै = धूप किए गए।

४१—श्रनोपे = श्रनुपम, सर्वोत्तम । श्रोपे = शोभा देता है। श्रजन = श्रजीतसिंह जी।

४२—श्रातम सा = शाहजादे का नाम । श्राजम = शाहजादे का नाम ।
हूंत = से । श्रीरंग हदा = श्रीरगजेन के ।

४३---यौ = इस तरह। तिरा वार = उस समय। ४४---जाळघर हूंत = जालोर से। पधरावी = लाई गई।

परखे सोभा जोधपुर, ईख कळा इधकार।
आयो सदन अजीत रे, अभो विसन अवतार ॥४४॥
ओप हाट श्रोद्धांडिया, पाटंबर श्रण पार।
वांग्यक जांग्यक वहळां, इंद्रधनुख उग्गहार ॥४६॥
सभ तिथ उज्जळ सपतमी, विमळ वगे वधवार।
मिलियो सुख महाराज सं, श्री महाराज कुँवार ॥४०॥
कितरोइ पुर उच्छव कियो, दूगो सुख दरबार।
कथे महा गुग सूत किव, चित हित मंत्र उचार ॥४८॥

' ह्वप्य

सुकिव देख संभरे, कोड़ उच्चरे विरद्दां रीत श्रजन राठौड़, जोड़ लिख हद समंदां। वासिव धर मजलेस, नेस लिख ईस परक्खों। श्रभे जिसो नर श्रवर, राज घर कुँवर निरक्खों।

४५—परखै = देखने के लिये। ईख = देखकर। कळा इधकार = कला की अधिकता। सदन = घर। अभौ = अभयसिह (राजकुमार)। विसन = विष्णु का।

४६—त्रोछांडिया = तव् तने हुए। पाटंबर = (पट्टाबर) रेशमी वस्त्र। त्रणपार = त्रमख्य। वाणक = बनावट, स्रत। जांणक = मानों। उणहार = सदश।

४७--- उज्जळ सपतमी = शुक्ल पत्त की सप्तमी।

४८—सूत = पुराण्वाचक, स्तुतिवाचक। कवि = चारण। संत्र = सलाह।

४६ — संभरे = स्मरण करते हैं। विरद्दा = विरुद्द। इद्द नमंदां = समुद्र पर्यंत। वासिव घर = इद्र की भृमि के समान उनकी मजलिस है। नेस = श्रावास, महल। ईस = महादेव के निवास कैलास के समान।

की लोक निकर सुर नर किस्ं, पत उर धाम पवीतरी वाधियो ताप दूजां विचे, ग्राज प्रताप श्रजीत रो ।।४६॥ दुहा

त्रजन विराजै जोधपुर, दिन साजै कमधजा। स्रन राजा लाजै स्रकस, धू सम राजै धजा॥४०॥

इति श्री राजकपक में श्रजीतिसिंघजी श्रासुर उथाप सुर धर्म सहाय करी परम उद्यस स्ं जोधपुर लीयौ द्वाविंश प्रकास ॥२२॥

परक्खाै = दिखाई देते हैं। श्रवर = दूसरा। की = क्या। निकर = समृह। उर॰ = पवित्र हृदयवाला। वाधियौ = बढ़ा।

५०-साजै = श्रच्छे । श्रकस = ईव्या से । धू सम = श्रुव के समान । धन = ध्वजा, भंडा ।

### छद बेञ्चक्वरी

त्राजम दक्खण हूंत उलही विकट धनुख सर जांग विछुद्दी। उत्तर घरा सु त्रालम आयौ सींज नेज दळ तेज खवायौ॥१॥ त्रातुर दहूँ श्रागरे दहुँ दिस काळ भड़ां दरसाया। पर मुहकम जिस लेख पराती महाप्रले ऋसुरां घर मातौ॥२॥ निहसि खेत वाजिया निताळा विदै पूत जिस साहांवाळा। वडै पराक्रम श्राजम वीतौ जुध गरीठ हठ श्रालम जीतौ॥३॥ पायौ श्रालम तखत पिता रौ सिर घर थयौ हुकस इक सारौ। प्रगट दिली तद गई पुकारां स् वति कही नवावां सारां॥४॥

४—सिर घर = पृथ्वी पर। सारो = सव ठौर, श्रच्छा।

१—उलहौ = वेग से चला। जाग = मानों। सौज = वेभव, परिकर।
नै ज = प्रबंध।

२—श्रातुर—शीघ, जल्दी से। दहूँ = दोनों। काळ = मृत्युरूप।
पर मुहकम० = जैसे इंद्रसिंह का पुत्र मोहकमसिंह दैववश होकर परास्त
हुआ था वैसा ही इन श्रमुरों के घर में प्रवत्त महाप्रत्य मचा।

३—निहिंस खेत॰=रणभूमि में बाजे श्रीर ताल बजे। विदे = लड़े। वीतौ = भाग गया। गरीड = (गरिष्ठ) महाप्रवल युद्ध में।

श्रजमळ नवकोटी श्रपणाई सिंह सोवै लूटिया सिपाई। त्रालम सुणे ऊठ श्रकुळांणी वहै कमणु नृप निज वलवाणौ ॥ ४॥ ग्रालम काप धरे श्रक्तलयौ जांगे पावक पवन धमायो। श्रति कळमळे प्रांग श्रापांगी जळै श्रवाह छादियौ जांगै॥६॥

दुहा

चित श्रत तपतां चौसठै, वीत गयौ बरसात। जहिन पवन्नां श्रंत जिम, छिछियौ जवनां छात ॥ ७॥ जवनां दळ दिल्ली जिता, सगह इता दळ साथ। मेछां भारी सोच मन, नींद विसारी नाथ॥ 💵

५--- अजमल = अजीतसिंह ने। नवकोटी = मारवाह। अपगाई = स्वाधीन कर ली है। सिंह = सब। श्रकुळागौ = घबराया। वहै = धारस करता है। कमस् = कौन। वलवासी = बल को।

६—जागै = मानों। पावक = श्राग्न। कळमळ = भुँ भालाता है। प्राण श्रापाणे=वल के कारण। अवाह=भड़मूँजे की भट्टो (भाड़)। छादियौ = ढका हुआ।

७—चित० = चौसठ (१७६४) के साल में वादशाह का चित्त प्रत्यत संतप्त होते रहते वर्षा ऋतु व्यतीत हो गई। जहनि = जहान में; जगत् में। छिलियौ = मर्यादा से बाहर हो गया। जवना छात = वादशाह।

स्मित्र = गर्वे सहित । मेळां = यवनों के । विसारी = भूच गया। नाय = वादशाह।

सभा श्रायो द्र कूच सं, श्रसपत्ती श्रजमेर। गज गाजै नौबत गहर, वाजै संभा सवेर॥६॥ श्रजन विखौ ग्रारंभियौ, पुर धरकिया श्रवस्स। चढियो गढ तरवार गहि, ऊहड़ धारि श्रकस्स ॥१०॥ हरीदास भगवान तर्गा, गढ श्रायी पर्ग धार। प्रिस्णां कळहण पाधरे, गहि वंकी तरवार॥११॥ ऊहड़ बळ दूरों श्रभों, दळ भीमोत दुरंग। मांगळिया ऊदौ रतन, सांमि कमंघ अभंग॥१२॥ श्राद इता भड़ श्राठ सी, गढ़ श्राया गहवंत। माप न को मांटी पर्णे, उर ज्यां ताप न श्रंत ॥१३॥ श्रायौ बीलाड़े श्रसुर, पे श्रस गज विण पार। साम्ही तिण दळ साजिनें, श्रजन थयो श्रसवार॥१४॥

६—श्रसपत्ती = बादशाह । गाजै = गर्जना करते हैं। गहर = गंभीर। संभ सवेर=संध्या श्रौर प्रभात।

१०—श्रजन = श्रजीतसिंहजी ने । विखी = घर छोड़कर लूटपाट करना। अवस्स = ( श्रवश ) पराधीन कर दिये। गहि = ग्रहण करके, लोकर । अहड़ = अहड़ वंश का राठौड़ । अकस्स = श्रमर्ष धारण करके ।

११—हरीदास = ऊहड़ का नाम है। भगवान तण्=भगवान्दास का बेटा । प्रिसणा = शत्रुत्रों से। कळहण = युद्ध करने के लिये। पाधरै = सीधा।

१२-- अभौ = ऊहड़ अभैसिंह। भीमोत = भीम का पुत्र। दुरंग = किले मे। मागळिया० = मॉगलिया वंश का उदयसिंह श्रीर रत्नसिंह। श्रमग = नहीं भागनेवाले।

१२—आद इता = इत्यादि। गहवंत = गर्ववाले। माप० = जिनकी बहादुरी का माप नहीं है। उर० = जिनके हृदय मे तेजी का अंत नहीं है।

१४—पै = पैदल । अस = घोड़े । साजिने = सजकर ।

# इंद हण्ंफाल

सुज विगत दूत सिताव, जवनेस पूछ जवाव।
उवचरै दूत अरजा, सुण मेछनाथ सकजा।१४॥
आवियो कमध अजीत, जुध काज साज जमीत।
किर अवस देस कमंध्र, मिह मेळ दळ अनिमंध।१६॥
तन गरुड़ जव अस ताक, क्रिति काळ सुभट कजाक।
हित सुहड प्रति खग हूँत, कळ सोर धानुख कृत ॥१०॥
वसती सु दळि वरताड़, अनि गांम धांम उजाड़।
पह रोस जोस अपार, लेखवै मेछ लिगार॥१८॥
रस वीर मुरधर राव, दइवंत गिन दरसाव।
रिम काळ रूप नरेस, दळ अकळ निरजळ देस॥१६॥

१५—विगत = महाराजा ने शीव वादशाह के पास दूत भेजा। उवचरै = कहता है। सकज = शक्ति सहित।

१६—जमीत = सेना । श्रवस = पराधीन । महि = पृथ्वी मे । मेळ=एकत्र करके । श्रानिमध = श्रासंख्य ।

१७—तन० = घोड़ों के शरीर का वेग गरुड़ जैसा है। ताक = देख। किति काळ = काल के से श्राकारवाले। कजाक = मारनेवाले, हिंस। जिसके सुभट तलवार से प्रीति रखते हैं। जिनके घनुष श्रीर भालों का युद्ध में यड़ा शोर है।

१८—वसती = ग्रावादी का । दळ = नाश करके । बरताड़ = व्यव-हार किया । श्रान = दूसरे । पह = (प्रभु ) मालिक । लेखवै = गिनते हैं । लिगार = तुच्छ ।

१६—दइवत गति = देवगति । दरसाव = दिखाई देती है। रिम = रात्रुत्रों के लिये। दळ=सेना। श्रकळ = श्रविचल है।

#### दुहा

साह सुणे विध सोवियो, गह मोवियो सगाह।

मन ठहराई मेळ री, साह अजीत सलाह।।२०॥

मेळ तणे कज मेलियो, वत रज गत वुधिवान।

सरवंगी सेलो सुमित, चेलो नाहरखान।।२१॥

दळ नीके बळ ऊधरे, राईके महराज।

साह वसीठ सलाह कज, कमँधां दीठ सकाज।।२२॥

वात करे कीधो विदा, नरपत नाहरखान।

जोगावत पायो दुवो, साथ हुवो भगवान।।२३॥

चगधां दिल चांपाहरो भूप हरे भर भार।

पुगो धारे राह पण, दोठो साह दुवार।।२४॥

२० — विघ = उपाय, तजवीज । गह = गर्व । मोचियौ = छोड़ा । सगाह = गर्व सहित ।

२१—मेळ तर्णे कज = संधि के लिये। मेलियो = मेजा। व्रतः = राज्यरित के निवाहनेवाला। सरबंगी = साम, दान, भेद श्रादि नीति के सब अगों के जाननेवाला। सेलो = सीधा, सरल। चेलो = राजा के खान-दान का उपस्नी-पुत्र। नाहरखान = एक नाम।

२२—नीकै = अच्छा । ऊघरै = उच्च, अघिक । राईकै = राई का चागः वहाँ महाराज का मुकाम था । साहवसीठ = बादशाह का दूत । दीठ = देखा । सकाज = समर्थ, काम का ।

२२—जोगावत० = महाराज ने जोगीदास के पुत्र भगवान्दास के। साथ जाने की आज्ञा दी। दुवै। = आजा।

२४—चगथा = मुसलमाने। की। दिळ = सेना मे। चाँपाहरो = वह चाँपावत। भूप हरै = भोपतिसंह का पौत्र। भर भार = जिम्मेवारी उठाकर। पण = प्रतिज्ञा। दीठी० = उसने बादशाह के द्वार के। जाकर देखा।

श्रसपित वात श्रजीम सं, फुरमाई निरधार।
कील दिया फुरमांण दे, विदा किया तिण वार।।२४॥
कर कारज नरनाथ रो, भड़ श्रायो भगवान।
सग हाथे फुरमांण सं, साथे नाहरखान।।२६॥
कमँधां पत श्रर छात री, सुणि सब वात विचार।
जवन तणी दल जोय वा, श्रजन थयो श्रसवार।।२०॥
फागण वद एकादसी, चिंदयो जोधां छात।
वीसलपुर डेरा किया, दल घेरा श्रखियात।।२८॥
मेछ प्रधाने मेलियो, खान जुमै रस खांत।
खांनाखांन निवाव रो, सुत पित जोड़ सुभांत।।२६॥
राजा साथ भदोरियो, वृंदीपित वुध साह।
दूजो वीस हजार दल, वल छल पार दुवाह।।३०॥

२५—श्रसपति = वादशाह ने। श्रजीम = शाहजादा श्रजीम से। फुर-माई = कहा। कौल = प्रतिशापत्र। फुरमाण = श्राशपत्र।

२६-भगवान = चापावत भगवानदास । मग० = मार्ग में फरमानः (श्राज्ञापत्र) उसके हाथ में है।

२७—कमॅघा पत = अजीतसिंह । अर = अपने शत्रु । छात री = बाद-शाह की । जीय वा = देखने के लिये ।

२८--श्रिखवात = प्रसिद्ध ।

२९—मेछ॰ = वादशाह ने श्रपने प्रधान जुमैलाँ के। मेजा । रस खात = प्रीति के लिये। पित जाड़ = पिता के सहरा। सुभात = श्रच्छी रीतिवाला।

३०-भदेारियौ = चीहान। वळ छळ पार = वल से युद्ध के। पार करनेवाली सेना। दुवाह = वीर।

साह तणा भड़ सांमहा, पुर श्राया पीपाड़।
गांम परीखे नेस गुण, ईखे देस उजाड़॥३१॥
इण दिस थी राजा श्रजन, सम श्रावतां सिताव।
साम्ही पाय सॅपेखवा, मिळियी श्राय नवाब॥३२॥
जवनां नृप-दीठी निजर, श्रीडे सुकर श्ररस्स।
भड़ भाराथे श्रागळा, साथे बीस सहस्स॥३३॥

छंद बेग्रक्खरी

मारूपित छिबती ब्रहमंडे
मिळियो खान घणौ हित मंडे।
निस मसलत पींपाड़ निवारी
ऊगै रिव धारी श्रसवारी॥३४॥
राजा राव मिळे मन राखै
दाखै श्रजन वचन सुज दाखै।
श्रधपत साथ लियां दळ श्राया
दुरवेसी वांना दरसाया॥३५॥

३१—साह तणा = बादशाह के । सामहा = सन्मुख । पीपाड़ = पीपाड़ नामक नगर में । गाम परीखे = गॉव के। देखकर । नेस गुण = वास करने का निश्चय किया । ईखे = देखकर । उजाड़ = शून्य ।

३२--पाय = चरण के। सँपेखवा = देखने के लिये।

३३ — श्रोडै = घारण करनेवाला। सुकर = श्रन्छी तरह, सुलभता से। श्रारस्स = श्राकाश के। भाराथे = युद्ध के लिये। श्रागळा = श्रग्रणी।

३४ — छिनते। = शोभा देता हुआ, लगता हुआ। ब्रह्ममंडे = ब्रह्मांड के। घर्यो हित मंडे = बहुत प्रीति दिखाकर। निस = रात्रि के। मसलत = तजनीज सोचकर। पींपाड़ = एक शहर का नाम है जो जोधपुर से पूर्व में १८ के।स पर है। निवारी = गुजारी, न्यतीत किया। धारी = की।

३५ — दाखै = कहे । श्रजन = श्रजीतसिंह जी ने। सुज = वे ही। सुरवेसी = यवनों का। वाना = वेष।

श्रागँदपुर श्रिर करण श्रकाजा मिलियौ साह सरस महाराजा। निम फागुण उज्जळ नरपत्ती मेछां पति दीठौ महिपत्ती ॥३६॥ ग्राद्र कियौ मिळे श्रसुरेसुर दियौ नाम नृप तेग बहादुर। भावी विवस जोधपुर भायौ चगथै खां महाराव चलायौ ॥३०॥ श्रारि जण सहित दियौ ऊताळी साथे मुहकमसिंघ सवाळी। राजा श्रजन सुरो रीसायौ ठीक अमेळ मिले उहरायौ ॥३८॥ खुणी अजीम निवावां सारां वांसा पत्र पूगा तिरा वारां। श्री सहराव जाड गढ श्रावे पिए मुहक्स कम जांग न पावै।।३६।।

३६—त्रार्णेदपुर = एक गाँव का नाम। त्रारि० = शत्रुत्रों का नाश करनेवाला। सरस = प्रोति सहित। फागुण = फाल्गुन मास में।

३७—भावी विवस = देवयाग से। भायौ = श्रच्छा लगा, लेना चाहा। चगथ = मुसलमान। खां महाराव = महरावखाँ।

३८—ऊताळौ = त्वरा सहित । मुहकमसिंघ = राव इंद्रसिंह का पुत्र । सचाळौ = युद्ध करनेवाला । रीसायौ = क्रुद्ध हुग्रा । श्रमेळ = विरोध ।

३९-वासा = पीछे से। तिण वारा = उसी समय। महराव = मह-रावला। लाड = चारे। कम = पेंड, कदम।

पाप वधे तिल हील प्रवाड़े विजयौ मुहक्स वद्न विगाड़े। त्रालम खड़िया दक्खण ऊपर कामवगस ऊपर चढ कुंजर॥४०॥ श्रधपत काढण देसां श्रंतर साथे ग्राजन थयौ बळ संभर। श्रालम वहैं, चमू श्रतुलीबल हद लोपी जांगे हीलोहळ ॥४१॥ भूप अवर ज्यांरै मन भांगी राजा श्रजन वहै रीसांगौ। यह श्रांबेर उवर भ्रम पाए अजमल हूँत मिळे नित श्राए॥४२॥ श्रालम सा श्रांवेर न श्रापी थांगै फौज मळेळुं थापी। रूठौ वहै श्रजौ महाराजा विचित्रां तणा खमै नह वाजा॥४३॥

४०—हीगा = मंदभाग्य । प्रवाड़े = युद्ध । वळियो = वापस लोट गया । वदन = मुख । त्रालम = वहादुरशाह । खड़ियो = चला । चड़ कु जर = हाथी पर सवार होकर ।

४१—श्रिधपत = मालिक (बादशाह) के। देसा अतर = देशातर में निकालने के लिये। वळ सभर = सेना को भरती करके। जागे = मानों। हीलोहळ = समुद्र।

४२ — त्रवर = दूसरे। भागो = त्रच्छा प्रतीत होनेवाला। रीसागो = कृद्ध।
यह = प्रभु, मालिक। उवर = अतः करगा में। भ्रम पाए = भ्राति (शक) पाकर।

४३—श्रापी = दी । रूठौ = रुष्ट, कुपित । वहै = चलता है । विचित्रा = यवनों के । खमै = सहन करता है ।

इम परखे राजा श्रांवेरी

श्रावै हित धर वेर श्रवेरी।

श्रजमळ तेड़ दुरँग श्रासांणी

कथ धारी मेटण तुरकांणी।।४४॥

सुणतां श्राठ मिसल भड़ साथे

हित पत खड़ग तोलिया हाथे।

यों मग नदी नरवदा श्रायां

विकयी श्रजन भड़ां रस वायां।।४४॥

उर श्रण चित वेळ जद श्राई

संग थयो जैसिंघ सवाई।

.....।।४६॥

#### दुहा

महाराजा श्रजमाळ रै, थयौ सवाई साथ। श्राखै कूरम श्रावरू, हमै कमंधां हाथ॥४९॥

४४—परखे = जानकर । वेर श्रवेरी = वक्त वेवक्त । तेड़ = बुलाकर । दुर्रेग = दुर्गदास को । श्रासाणी = श्रासकरण का पुत्र । कथ = बात । धारी = मन में दृढ की ।

४५ — हित पत = पति, मालिक के वास्ते । मग = मार्ग में । वळियौ = वापस लौटा । रस वाया = प्रीतिवाले ।

४६--उर = अतःकरण में। श्रण चिंत = श्रचानक। वेळ = समय। सवाई = सवाई राजा जयसिंह।

४०—श्राखै = कहता है। क्रम = कछवाहा जयसिंह। कमधा = राठांडों के।

उदयापुर श्रायो श्रजन, श्रमर कियो श्रोछाह।
श्रम् क्ष्म घटियो इका, सुण सुर घरम सलाह।।४८॥
श्रायो राजा श्राउवे, लीधां क्र्रम लार।
उदिया भांण संग्राम रे. उच्छव कियो श्रपार।।४६॥
श्रायो ग्रह ऊदै तणे, श्रारोगण श्रगजीत।
साथे मुरधर सांम रे, पह श्रांबेर सप्रीत।।४०॥
खळहळियो महराव खां, श्रायो घर श्रजमाल।
जतरा मत श्रसुरां जुश्रा, हिंदू हुवा निहाल॥४१॥
यों वहतां मग श्रावतां, श्रीखम हुवी वितीत।
मिटिया सुख महराव रा, श्रायो घरा श्रजीत।।४२॥
प्रगट जमानें पेंसठे, लागो सांवण मास।
पत नवकोटी पेखतां, श्रसुरां छूटी श्रास।।४३॥

४८—श्रमर = श्रमरिहजी महाराजा । श्रीछाह = उत्थव । श्रमुरा = यवनों का । क्रम = पराक्रम । इक्वा = पृथ्वी पर । सुर = देवों की ।

४६—आउवै = मारवाड़ के से। जत प्रांत में चापावतों का ठिकाना है। लार = पीछे, साथ । उदिया भांण = उदयसिंह आउवे का मालिक । संग्राम रै = संग्रामसिंह का पुत्र।

५० - ग्रह = घर । ऊदै तर्गै = उदयसिंह के । श्रारोगगा = भोजन करने का । मुरघर साम = मारवाड़ का मालिक । पह श्रावेर = श्रावेर का राजा ।

५१—खळहळियौ = धबराया । महराब खाँ = जोधपुर का स्वेदार। जतरा = जितने । मत = राय, सिद्धान्त । जुआ = भिन्न ।

५३—पॅंसठे = विक्रम संवत् १७६५ । लागौ = आरंभ हुआ। पत नवकोटी = मारवाड़ के राजा के। पेखता = देखने पर। आस = आशा, उम्मीद।

### इंद पद्धरी

सपतमी कृष्ण नवकोट सांम
गढ घेर दिया डेरा सँत्राम।
दिस वरण त्रकळ बळ दळ दुवाह
रिणमाळ जोध कम धरम राह ॥४४॥
दुरगेस वेर तिण मेर दुंग
त्रण गंज तेज महको अमंग।
किह अमी खींवक्रन देवकंन
दळ साह जगड रजवट सदंन॥४४॥
कळ मूळ करन हर खळां काळ
जवनां वन दाहण सेख ज्वाळ।
भगवान हरी चांपे सुमंग
ऊदळो विजो अचळो अमंग॥४६॥

५४—सपतमी = श्रावण बदी सप्तमी। नवकाट साम = मारवाड़ के स्वामी ने । संग्राम = युद्ध के लिये। दिस वरण = दिशाश्रों को वेष्टित किया। श्रकळ वळ दळ = पूर्ण वलवाली सेना ने। दुबाइ = दोनों हाथों से प्रहार करनेवाले श्रर्थात् वीर। रिश्रामाल = रणमलोत राठाड़। जोध = जोधा राठाड़ों ने। क्रम = पराक्रम से।

५५—वेर = समय । मेर = सुमेर के समान । द्वुंग = दुर्गम । श्रण गज = अजेय । तेज महकौ श्रमंग = जिसके तेज श्रौर उत्साह का कभी भग नहीं होता । श्रमौ = अभेकरण (करणोत राठौड़) । दळ साह = सेना को मजकर । जगड = जगरामसिंह । रजवट सदन = राजपूती का घर ।

५६—कळ = युद्ध में। मूलसिंह। करन हर = करण के पोते श्रर्थात् करणीत राठौड़। खळा = शत्रुश्चों के लिये। सेख ज्वाळ = शेषजी के मुख की ज्वाला के समान। भगवान = भगवानदास। चापे = चापावत।

सकतेस मुकन राजड़ किसन्न केहरी हरी घन कूंप (भ) कन्न। पतलां श्रादि चांपा श्रवीह समहर फिर कूंपा निकर सीह।।४॥ विजपाल राम केहर विकट्ट भोमेण राम फतमल सुभट्ट। हरिभांग नाथ भाराथ हांम दृढवंत सांम पेखे दुगांम॥४८॥ भाटीय भांख हरनाथ भाख श्रमरेस खान रिग्नुडोड् श्राख। सुरजमल जीवण खेतसीह त्रन सूर लखौ ऋखई ऋबीह ॥४६॥ फतमाल रूप जैता श्रफेर जोधहर भीम श्रारे करण जेर। वांनैत चंद मोहण वखांण जोगौ सकतौ पीथलौ जांग ॥६०॥

५७ — क् पक्रन = क् ंपकर्ण । एतला = इतने । अबीह = निडर । समहर = युद्ध । कू ंपा = कू ंपावत राठौड़ । निकर = समूह ।

प्र—भाराथ हाम = युद्ध को स्वीकार करनेवाला। साम = स्वामी। पेखे = देखकर। दुगाम = दुर्गम।

५९—भाटीय = भाटी वंश के वीर । भाख = कहा । श्राख = कहा । श्रम = श्रम्य, दूसरा । तखौ = तखिंह । श्रखई = श्रखैराज ।

६०—जैता = जैतावत राठोड़ । अफर = नहीं फिरनेवाला । जोधहर = जोधा के पोते, नोधा राठौड़ । अरि करण जेर = शत्रुओं को दबानेवाला । वानैत = बाना (चिह्न) रखनेवाला ।

उदावत जगपत रिदे श्राद पातळो मांन पोरस पखाद। सद माल स्र दूदे सगाह विजपाल दलां जूंभौह वाह॥६१॥ श्रोपमा कमां हरनाथ श्राद वर वीर खलां मेटण विवाद। महरीक फतो गज घड़ मरोड़ श्रजवेस लाल पातळ श्रनोड़॥६२॥

# छंद हण्ंफाल

महाराज तेज प्रमांण, भित प्रकृति द्वाद्स भांण। विसतार वाजंत्र विज्ञि, गुणवाँण वाण गरिज्ञ।।६३॥ सुभ दिवस महुरत सार, श्रजमांळ हुय श्रसवार। रंग सुरँग वण गजराज, क्रिति श्रभृत होत श्रकाज।।६४॥

६१—ऊदावत = ऊदावत राठोड़ । जगपत = जगरामसिंह । रिदै = हिरदेराम । पौरस = पुरुषार्थ । पखाद = खानि । सद = सदैसिंह । -माल = मालदेव । दूदे = मेड़तिया राठोड़ । सगाह = गाढ़ (गर्व) सहित । वाह = खूव, श्रत्यंत ।

६२—श्रोपमा = समान । कमा = करमसीत राठौड़ो में । खळा = गत्रुश्रों का । विवाद = भगड़ा । मछरीक = चोहान । गज घड़ मरोड़ = हाथियों के समूह को भगानेवाला । श्रजवेस = श्रजविसह । श्रनोड़ = न दक्षनेवाला ।

६३ - भति = भौति, तरह । प्रकृति = स्वभाव । भाण् = (भानु ) त्यं। विसतार = बड़ी दूर में। वाजत = बाजे। गुणवॉण् = गुणी जनों की। वाण् = वाणी।

 $<sup>\</sup>xi V - H = \frac{1}{2} = \frac{1$ 

लिख फौज तुंग लड़ंग, ऊवंध किर द्धि श्रंग। विणि सुरथ पायक वृंद, जग जांग दळ जयचंद ॥६४॥ सिर चमर चौसर साह, वृति स्रिकरण विभाह। परिवेस सुभट सप्रीत, गढ़ त्रावियौ त्रगजीत ॥६६॥

छपय

संमत दह सपतमे, सरस पचसठै समंछर श्रावण रित घण सुखद, श्रयन रिव दक्खण श्रंतर। तिथ तेरस पख तरिण, वार सुभ करण चंद्र वर एकाद्स ग्रह श्ररक, लगन कन्या लाभंकर। सिव सकति विसन नवग्रह प्रसन, नृप महि विघन निवारिया श्रमनमौ माल 'गढ़ श्रापरै, पह श्रजमाल पधारियौ ॥६०॥ लाजवरद सील सुपेद जंघाल जुगत वत् राचे श्रमास नवरंग, करे मधि चित्र देव कर्त

६५—तुंग = समूह। जड़ ग = बहुत लबी। अवघ = (उद्बंघ) मर्यादा-रहित, श्रसीम। दिध = (उदिध) समुद्र। सुरथ = श्रन्छे रथोंवाले। पायक = सेवक, सहायक। वृंद = समूह।

६'६—चौसर=चार सरवाला । वृति = गोलाकार । स्रिकरण = किरिण्या नामक उपकरण। परिवेस = कुडाला। जैसे सूर्य के मोल कुडाला होता है, वैसे महाराजा के सुमटों का कुंडाला है।

६७-दह सपतमै = सत्रह सौ। समंछर = संवत्सर, वर्ष। रित घरण = चर्पा ऋतु। श्रयन रिव दक्खण = सूर्य दिव्यायन का। पख तरिण = कृष्णपत्त्। एकादस ग्रह = ग्यारहर्वे भवन में। श्ररक = सूर्य। मिर्ट = पृथ्वी। श्रभनमौ माल = राव मालदेवजी के सदृश।

६८—लाजवरद श्रादि रगों से। श्रमास = श्रामलान, ममामवन,

सोर्रंभ मृगमद् गंध, सार घणसार सने वत नित नव सार सँकेत, अगर नीसार उखेवत। प्रति महळ सोभा परम, सुरपित भृत आंपण सदन निस दिवस अजन नवकाट पित, मदन रूप विळसे मदन।।६८॥।

सुर दादुर पिक सोर, सबद मृदु मोर सुहावै
ंघण श्रावण घरहरें, सिखर दांमण दरसावै।
सर सरिता सुभ भरी, रसा सुभ करी हरीतन
तृण वल्ली विसतरी, वणे ग्रह वरी दिसा वन।
ऊधरी वार विलसे ज्ञजी, घणुं प्रजा उच्छ्व घणे
सत्र प्रांण सभी कवि वाण सुण, रमै अभी रायंगणे॥६६॥

इति श्री राजरूपक में श्री श्रजीतसिंघजी फोर जोधपुर लीयों ने नवाब धरमद्वार गयौ सो विगत कही श्रैविंश प्रकास ॥२३॥

श्रावास, निवासस्थान। मृगमद = कस्त्री। घणसार = कपूर। सने = मिला हुश्रा। नीसार = धूप। प्रति महल = हर महल में। सुरपित = इंद्र। मृत = भृत्य, नौकर। सदन = घर। मदन रूप = कामदेव रूप। मदन = कामभोग।

६९—सुर=देवता। दादुर=मेंडक। पिक=कोयल। सोर=हल्ला गुल्ला। घग्=मेघ। घरहरै=घरराट करता है। दामग् = बिजली। सर=तालाव। रसा=पृथ्वी। तृग् = घास। वल्ली = वेली। ग्रह=घर। दिसा वन = वन की श्रोर। ऊघरी = श्र=छी, ऊपर के दर्जे की। वार = वक्त, समय। सत्र प्राग् सभी=शत्रुश्चों के प्राग्गों को भय देनेवाला। श्रभा = श्रभयिंह। रायंगगै = राजा के श्रांगन में।

यों गढ सिर राजें अजन, निज धर घर घर नूर।

श्रीतारी जैसिंघ री, दीना सागर स्र॥१॥

श्रांवेरी उत्तन बिना, श्रित मन रहें उदास।

श्ररज करें अजमाल सूं, उर सु गरज धर आस ॥२॥

वरखा रित सुख बोळ्बी, श्राची सरद श्रने।।

नवकेाटी ने पत निपट, श्रोपत संपत श्रोप॥३॥

थांन सवाई थापित्रा, मांन श्ररज महाराज।

चिह्या कज सरगाइयां, सिम दळ प्रबळ समाज॥४॥

कमंधां पत दर कुच कर, धरि मेड़ते मुकांम।

धर दिल्ली धूजै उरै, पुर श्रागरे विराम॥४॥

१—श्रजन = महाराजा श्रजीतसिह। घर = घरा, पृथ्वी। श्रौतारौ = निवासस्थान, डेरा। सागर सूर = सूरसागर नामक स्थान मे। (सूर-सागर तालाव महाराजा सूरसिंह ने बनवाया श्रौर उसके तट पर महल बनवाए थे। यह जोधपुर नगर से पश्चिम में २ मील पर है)।

२—श्रांबेरौ = श्रांबेर के राजा जयसिंहजी । उत्तन = जन्मभूमि । ३—वोळवी = व्यतीत की । नवकोटी = मारवाड़ । श्रोपत = शोभा देते हैं । श्रोप = शोभा ।

४—सवाई = सवाई राजा जयसिहजी को । थापिवा = स्थापित करने के लिये । सरगाइयां = शरगागतों को ।

५ कमें घा पत = राठोड़ों का पित महाराजा अजीतिसंहजी। मेड़तानगर जोघपुर से पूर्व दिशा मे ३५ कोस है। घर दिल्ली = दिल्ली की भूमि। विराम = कष्ट, दु:ख।

जाधपुरी सड़ जोड़ियां, श्रायो खड़ श्रजमेर। सोवायत बळ जेर ध्यो, घेर लियो चैफिर॥६॥ लूटा सरणे पीर रे, मीर सबै तिण वार। मेळ दियो परचंड पण, डंड दियो श्रणपार॥७॥ श्रिधप डंडे श्रजमेर नृं, चिह्नयो सेंभर सीस। सिर लंका किर सांम घण, राम विचारी रीस॥ ६॥

छंद वेश्रक्खरी
सांभर दूते विगत सुणाई
श्रजन तणी फीजां सिर श्राई।
श्रागे डरपीड़ियां उताळे
विचित्र वुलाया सेंभरवाळे॥६॥
मुथरा श्राद सेंद श्रीमाहै
सोवा सात चढ़े वळ साहै।
चारे सहस ऊपना वारे
श्रावे मारग कें।प श्रफारे॥१०॥

६—नोधपुरी = नोघपुर का राजा । खड़ = सेना को चलाकर, धोड़े के। चलाकर । सोवायत = स्वेदार । जेर थ्यो = दब गया, निर्वल हुआ। ७—मेल दियौ = रख दिया, छोड़ दिया। परचंड पण = प्रचडता, तीक्ष्णता। डंड = दंड, पेशकशी।

प्रिंच = मालिक ( महाराजा अजीतसिंहजी ) । सांम घण = घनश्याम, रामचंद्रजी का विशेषण है । रीस = क्रोध, कोप ।

९—साभर दूते = साभर नगर के दूतों ने। डरपीड़िया = डरकर। उताळ = जल्दी। विचित्र = मुसलमानों को।

१०—सैद = सैयद । श्रोमाहै = उत्साहित होकर । सोवा = स्बेदार। वळ साहै = सेना को सजकर । चारै सहस = चार हजार । उत्पना बारै = बारिर जन्मे हुए, वाहिर के । श्राभारै = बहुत ।

इस दिस अजन लियां दल आया सांभर वाळे काट सँभाया। क्यों मुहसेळ प्रथम दिन की घी लुड़ मुड़ गयौ कोट निठ लीधौ ॥११॥ साम्हा दूत अभूत सिधाया उरा दिस मेळु पेच घर श्राया। निस श्राया खेडियां नत्रीठां दीठा पुर नैड़ा रिव दोठां॥१२॥

दुहा आपी खबर अजीत नूं, जाख्खां जिए वार। स्रा तन रत्ता सुमन, श्राया जवन श्रपार॥१३॥ सहि कूरम जैसाह सं, मिळिया श्राय प्रथंम। ऊपर देख श्रजीत रा, श्रालम लेख नरंम॥१४॥

११-इग दिस = इधर । कोट सॅभायौ = किले की शरण ली। क्यों = कुछ । मुंहमेळ = मुठभेड़ । मुड़ गयौ = पीछे चला गया। निड = कडिनता से।

१२-- श्रभूत = श्रद्भुत । सिधाया = चले । उग्र दिस = उधर की तरफ। सेछ = (म्लेच्छ) मुसलमान। निस=रात्रि मे। खेड़िया = चलाते हुए। नत्रीठा=िनःशंक, बड़े वेग से। दीठा पुर नैड़ा = नगर के समीप देखा। रिव दीठा = सूर्य के देखने पर, सूर्योदय के समय।

<sup>्</sup> १३--- त्रापी = दी। वार = समय। सूरा तन = शूरता से। रत्ता = अनुराग-युक्त। सुमन = अच्छे मनवाले।

१४—सिंह = सव । कूरम जैसाह सूं = कछावावंशी राजा जयसिंह से। अपर = सहायता। श्रालम लेख नरम = बादशाह श्रालम को निर्वल समभकर।

साथे क्रम सांमठा, पाए लागा त्राय।

महाराजा श्रजमाल रैं।, सांभळ के। प सवाय।।१४॥

हुवौ सवाई सावळों, भूप श्रजीत पसाय।

हिल श्राया ढूंढाहड़ा, विचित्रां रस विसराय।।१६॥

उण दिस मेछ श्रगाध पण, श्राय रयण श्रवसांण।

सुणतां राव मॅडोवरै, घाव किया नीसांण॥१०॥
जोस कमँधां ऊधरां, रोस चढ़े महाराज।

सरवर लाज विधूंसवा, ज्यें रिखराज सकाज।।१८॥

श्रिर श्राया रिव ऊगतां, सिंधुर तुरां सनाह।

लूण तणो पण लेखियां, लूण तणै रण मांह॥१॥।

१५—सामठा = बहुत, इकट्ठे, समूहबद्ध। पाए = पैरों मे। साभळ= सुनकर।

१६—सावळौ = सवल । पसाय = (प्रसाद ) कृपा से । हिल आया = चले श्राए । हृढाहड़ा = हृढाड़ देश के सुभट (जयपुर प्रात का नाम हृढाड़ है )। विचित्रा = सुसलमानों से । रस = प्रीति । विसराय = छोड़कर ।

१७—श्रगाध पण = गभीरता से । रयण = (रजनी) रात्रि के।
श्रवसाण = समय। राव मॅडोवरै = मडोर के राजा (श्रजीतसिंहजी) ने।
वाव किया = डका दिया। नीसाण = नकारे पर।

१८—जधरा = ऊँचे दर्जे के; उन्नत मस्तकवाले । सरवर लाज विधू सवा = समुद्र की लजा नष्ट करने के। रिखराज = (ऋषिराज) श्रमस्त्य ऋषि । सकाज = समर्थ ।

१९—ििंधुर = हाथी। तुरा = घोड़े। सनाह = बक्तर पाखर से सजकर। लूग तगौ पग लेखिया = नमक की प्रतिज्ञा पालने को। लूग तगौ रग नाह = साभर के युद्ध में (साभर में नमक की खान है, जिससे साभर को लूग कहा है)।

श्रारंभ्ये। साम्हे। श्रज्ञा, हैवां पेख गरह। दळां श्रफारां जूजुश्रां, हुवा नगारां सह॥२०॥ छंद भुजंगी

उठी सैदजादां तणा थाट श्राया
सँपेखे श्रठी जोस सारू सवाया।
भणंके नफेरी सुरे त्र भेरी
सुणे कातुरां श्रातुरां लीध सेरी।।२१॥
जठै के।प कालेप मारू जवाणं
महाराज थंभे भुजां श्रासमाणं।
दहूँ थाट वेला कुला घाट दीपे
जिसे ताइ श्रोपे दहूँ जाय जीपे॥२२॥
वधे श्रग्र देानुं दले खग्गवाला
जिसी वायवाले धके लाय ज्वाला।

२०—श्रारंभ्यौ = युद्धार्थ तैयार हुश्रा । रीदा = मुसलमानों की। पेख = देखकर । गरह = गरदी, भोड़ को। दळां = सेना। श्राप्तारा = विस्तीर्ण । जूजुश्रा = जुदे जुदे । सह = (शब्द) श्रावाज।

२१ - उठी = उधर । सैदजादा = सैयदो का । थाट = समूह ।
सॅपेखे = देखकर । श्रठी = इधर । मारू = मार्वाड़ के सुभटों को ।
भगांके = बजती है। नफेरी = वाद्यविशेष । सुरे = सुरगाई । तूर =
वाद्यविशेष । मेरी = नक्कारा । सेरी = गुप्त मार्ग, छोटा मार्ग।

<sup>27 - 38 = 38</sup> | काळोप = काल के सहश | दहूँ = दोनों | वेळा कुळा = तूफानवाला समुद्र | घाट = सहश | दीपे = शोभा देते हैं | जिसे = जिस तरह | ताइ = ( श्राततायी ) शस्त्र घारण किए हुए | श्रीपे = शोभा देते हैं | जीपे = जीतते हैं |

२३ — जिसी = जैसी । वायवाळ = वायु के । धके = श्रगाडी ।

गजां दांण सुकै इसा वाण गाजै
प्रके काळ सहै गिसी नाळ वाजै ॥२३॥
छुटै तीर सा जाम त्यां व्याम छायौ
उडै चील के हीड के तीड श्रायौ।
श्रणी फीरिया सेल वाधै श्रसंका
वणै श्राग काळां जिही खाग वंका ॥२४॥

### छप्य

काज भड़ां वंकड़ां, श्रजन महाराज उचारै
मीर थयां मुहमेल, वीर किम जेंभ विचारै।
सुण श्रावाज स्रमां, एम धजराज उठाया
मौर जीत सिरमौर, जांण पर जार कि श्राया।
त्रै सनाह फूटै तुरस, वाह सरस तरवारियाँ
सोहै निराट हिंदू श्रसुर, बाहै वारावारियाँ॥२४॥

लाय ज्वाला = दावानल की ज्वाला । दाग्य = मद । इसा = ऐसे । सह = ( शब्द ) आवाज हो जैसी । नाळ = तोप । बाजै = शब्द करती है ।

२४—तीर सा = वाणों के समान । जोम = जोर से । त्या = उनके । हीड = समूह । तीड = शालभ, टिड्डी । श्रणी फोरिया सेल = भालों की श्रिनियों को फिराते हुए ।

२५—जेम = देरी, विलम्ब । धजराज = घोड़ो को । मौर = प्रथम। सिरमौर = मस्तक के मुकुट । जाण = मानों । पर जोर = पंख लगाकर। सनाह = व्यन्तर । तुरस = मस्तक । वाह = प्रहार से । असुर = मुसलमान । वाह = प्रहार करते हैं । वारोवारियां = एक दूसरे के पीछे, कम से ।

विचित्र खंड वप आहे, सुंड रड़वड़े धरती चड़े रुंड बेहड़ां, चंड गह ग्रड़े दुसत्ती। तुंड पड़े तेजियां, नृपति बळवंड निहहों प्रते मंड कारणे, काळ परचंड कि जुहो। गज सुंडि निकर पड़ि अंड धर, भूज कुंड रत कुंड भरि ग्रिर दळ विखंड की धां श्रजन, पण प्रचंड सुत.....पि ।।२६॥

### दुहा

सैद महाबळ सूर कुळ, यों वग्गा रण ताळ। जुड़े श्रछाया जोस ज्यों, मद श्राया सुंडाळ॥२०॥ कूंपावत पहिले श्रणी, वावर खग्ग करग्ग। भीमाजळ सारां मुहर, पड़ियों धारां लग्ग॥२८॥

२६—विचित्र=मुसलमान । वप=(वपु) शरीर । रड़वड़ें = लीटते हैं, इघर उघर जुड़ते हैं। वेहड़ा=( द्विघट ) एक के ऊपर लीटते हैं, इघर उघर जुड़ते हैं। वेहड़ा=( द्विघट ) एक के ऊपर हसरा।  $\mathbf{v}$ 'ड = मस्तक।  $\mathbf{g}$ 'ड = मुख । तेजिया = घोड़ों के । वसरा।  $\mathbf{v}$ 'ड = महाबली । निहट्टी = न हटनेवाला। मंड = करना। भंड = बळवंड = महाबली । निहट्टी = न हटनेवाला। पण = प्रतिज्ञा, नियम। भंडा, ध्वजा। रत=(रक्त) रुधिर। पण = प्रतिज्ञा, नियम। परि = तरह, समान।

२७—सूर कुळ = सूर्यवशी राठौड़ । ताळ = मैदान । श्रहाया = भरे हुए । मद श्राया = मस्त हुए । सुंडाळ = हाथी ।

२८—वावर = काम में लाकर । करगा = हाथों से । भीमाजळ = भीमसिंह । मुहर = पहले । धारा लगा = तलवारों कटकर ।

| ******** ************* * ******* * ****                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| ٠٠ ١١٤٥١١                                                           |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
| पंचहजारी च्यार सं, खट हजार खळ हान।                                  |
| सैद सेन पड़िया समर, श्राद हुसेन जवान ॥३३॥                           |
| श्ररि दळ निरदळिया श्रजै, सोबा गिळिया सात ।                          |
| दीवाळी वैाळी उदै, पड़वा हंदै प्रात ॥३४॥                             |
| सोवायत सांभर तर्णा, पकड़ छियौ पँडवेस।                               |
| उर दृढ़ पायौ कूरमां, ग्रव घर श्रायौ देस ॥३४॥                        |
| धर छंडे श्रांवेर री, नास गया श्रसुरांण।                             |
| क्रम निरवंघां किया, दाख कमंघां पांग ।।३६॥                           |
| मास मिगरसर दळ गहर, श्रजन गयै। श्रांवेर।                             |
| ₹९-३२— × × × ×                                                      |
| ३३-पचहजारी च्यार स्ं०=पॉच हजारी मनसबवाले हुसेन श्रादि               |
| चार नवाब छ: छ: हजार मुसलमानों के माथ सैयदों की सेना में गिरे (मरे)। |
| ३४—निरदिळिया = नष्ट किया । बौळी = व्यतीत की । उदै =                 |
| स्यादिय होते समय। पड़वा हदै = प्रतिपदा के।                          |
| ३५—साभर तणौ=साभर का । पॅडवेस=गोलों का मालिक                         |
| र को वाला का सालक                                                   |

मन में दृढ़ निश्चय हुत्रा कि श्रव देश श्रपने घर श्राया । ३६—निरवंधा =वधनरहित । दाख ≈ दिखलाकर । पांग = वत ।

(सोवायत का विशेषण है)। उर दृढ़ पायी कूरमां० = कञ्जवाहों के

प्रीत सवाई स्ं परा, जतरा कीधा जेर ॥३०॥ धांन सवाई थापनें, श्रजन थया श्रसवार। सोबो सांभर राखिया, साखी किया सँसार॥३८॥ नरपित श्राया देस नृं, कुँवर उजागर काड। सहकम वीकानेर नृं, गा कूचेरी छाड॥३६॥ सीयाळे पाधारिया, गढ़ महाराज श्रजीत। श्रवतारी मिळिया श्रमी, सूरज तेज सप्रीत॥४०॥

इति श्री राजरूपक में श्री महाराज श्रजीति हंजी सांभर श्रणाई नै श्रीजी जैसिंघ नै श्रांबेर थापिया से। विगत कही चतुर्विश प्रकास ॥२४॥

३७—गहर = गहर, घना। परा = श्रित उत्कट। जतरा = जितना।
३८—सवाई = सवाई राजा जयसिंहजी। थयौ = हुश्रा। साखी = साची।
३९—कोड = उत्साह। मुहक्म = राव इंद्रसिंहजी का पुत्र मोहकमिनह।
कूचे रौ = मारवाड़ में कूचेरा नाम का ग्राम नागोर प्रात में है।
४०—सोयाळे = शीतकाल मे। पाधारिया = गए।

इति श्री श्री जी = महाराजा श्रजीतसिंह जी।

#### गाहा

निज पुर श्रजन निरंदा, सुंदर सुत श्रग्न श्रमी सामरथा।
जांग क श्रवधी श्ररथी, राम रायंगण : .....।। १।।
नरपित पेखि गुणाणं, उच्छव इपजेण तेण कामित्तं।
रयणी सारद महणी, पूरण निसीत परिव चंद्रेण॥ २॥
सिसु वै मित्ती विंत्ती, उदभी पै।गंड मंड सिंगारी।
उयें वृंदारक तरयं, श्रांमै डाळ संगि पत्तेणम्॥ ३॥

### दुहा

कत अभसाह कुँवार रा, परख अजन छत्रपत्ति। वंस उजागर रूप धर, कुँवर श्रपार सकत्ति॥४॥ नृप सुख ग्रीखम निरखतां, विध बरसात विलास। मातौ कार्देब मेदनी, श्रायौ भाद्रवँ मास॥४॥

१—निरदो = नरेंद्र, राजा। जाग क = मानों। अवधी = अयोध्या पुरी। रायंगग = (राजागग्) राजभवन।

२—कामित्तं = कितना, अपरिमित । रयणी = (रजनी ) रात्रि । सारद = शरद् ऋतु की । महणौ = समुद्र । निसीत = अतिशीतल ।

३—सिसु = वचपन की । वै = (वयस्) श्रवस्था । मित्ती = परिमित । वित्ती = व्यतीत हुई । उदमौ = प्रकट हुई । पौगंड = पौगड, पाँच वर्ष से दश (१०) वर्ष तक की श्रवस्था । वृंदारक तरय = देववृत्त, कल्पवृत्त ।

४ - कत = (कृत्य) कार्य। सकत्ति = (शक्ति) सामर्थ्य। ५ - ग्रीखम = ग्रीष्म ऋतु। मातौ = पुष्ट। कादंव = मेघ। मेदनी = पृथ्वी।

## छंद बेञ्जकखरी

श्रालम दक्खण गये। उताली वडौ सोच उर बंधववाळौ। भाेम गई सांभर सुण भूगा परहँस लीघां दक्खण पूगा।।६॥ मारे काम बगस मन श्रांगी सांभर श्रजन छई न सुहांगी। श्रसपत दी चाद्र दिस उत्तर धारे श्रयरख सीस मुरद्धर॥७॥ श्रालम तणी खबर सुज श्राई सुण सुण श्ररजां लिखे सवाई। चक्रवत मन तद श्रजन विचारी चिंतवियां मंत्री सु विचारी॥ =॥ सुणिया नृपत खेम मति सागर श्राद् विखायत सुमत उजागर। मारी सकत सांमध्रम माहे सोच नही मिळतां पतसाहे॥ ६॥

६—उताळौ = त्वरावाला, जल्दी । बधववाळौ = भाई (कामबख्श) का । भोम = भूमि । भूगौ = भग्न हुस्रा । परहॅस = पराजय, हार ।

७—मारे = मारकर। मन श्राणी = मन में विचार किया। सुहांणी = श्रुच्छी लगी। श्रसपत = बादशाह। श्रमरख = (श्रमपे) क्रोध। सुरद्धर = (मरुधरा) मारवाड़।

८—श्रालम तग्।—बादशाह श्रालम की । चक्रवत = चक्रवर्ता । चित्रविया = याद किए । मंत्री = श्रमात्य, कार्यकर्ता ।

९— खेम = खीमसी भडारी। श्राद विखायत = शुरू से विपत्ति मे रहनेवाला।
सुमत = श्रव्छी सलाह देने में। उजागर = प्रसिद्ध। सकत = (श्रिक्त) सामध्यं।

मत छत सार धार श्रप्रमांगे जिके। सकळ नीयत व्रत जांगे। सरम सांसध्रम हूँत सपग्गे श्रधरम हूँता रहे श्रळगो॥१०॥ दुहा

श्रे गुण खुण राजा श्रजै, तेड़ा या तिणवार।
देखे छत दीपाहरां, भुज दीन्हा भर भार॥११॥
हुजदारी रुघनाथ सं, खेम किया दीवांण।
धरपत श्रजन वधारिया, दीपाहरां प्रमांण॥१२॥
छठ उजवाळी छासठै, भादव महिने भूप।
थिर भंडारी थापिया, निरखे श्रकळ श्रनूप॥१३॥

छंद वेश्रक्खरी

ऊपर सरद सुखद रित श्राई
सुख धर ने पत उदत सवाई।
सरवर श्रचळ ज्रिमळ जळ से।है
सध पूरत विधु रसिम विमाहे॥१४॥

१०—मत = (मति) बुद्धि से। छत = (च्ति) हानि, नुकसान। नीयत = (नीति) राजनीति के। सपग्गी = हड, स्थिर। श्रळग्गी = श्रलग, दूर।

११ — तेडा यौ = बुलाया । तिण वार = उस समय ! छत = (छत्र ) राजा ने । दीपाइरा = दीपचद भंडारी के वंशजों के ।

१२ — हुजदारी = श्रोहदा, काम। रुघनाथ भडारी से दोवान का श्रोहदा लेकर। प्रमाण = मान, इजत, प्रतिष्ठा।

<sup>.</sup>२-- उजवाळी = शुक्त पच की । छासठै = वि० स० १७६६ । निरखे = देखकर । अकळ = पूर्ण, पूरा । अनूप = अनुपम ।

१४-धर ने = (घरा) पृथ्वी को। पत = पत्र, पान। उदत = प्रकट हुए। सरवर = सरोवर। मध = (मधु) मकरंद। विधु = चंद्रमा।

कद्ळी चील सीप पिक केरी
नुपति प्रजादि श्रास वहुतेरी।
वणे धरा नव उच्छव वारा
प्रतिनिस रास विलास श्रपारा ॥१४॥
नव नव ग्रह ग्रह चित्र सनूरा
पुर सुर धाम जिसा सुख पूरा।
सुजळ सवाद सुधा सम सोहै
वसन पान सुख धनी विमोहै॥१६॥

### दुहा

सुखदायक वीती सरद, महि प्रगटे म्रग मास। त्रारंभ थयौ त्रजीत री, सिर नागोर प्रकास ॥१७॥ महाराजा दळ मेळिया, चरस वधे चड चेटि। त्रधपति पय त्राया इता, कमँध जिता नवकोट ॥१८॥

१५—कदळी = वेले का वृत्त । पिक केरी = कोयल की । वारा = समय। प्रतिनिस = हर रात्रि में । रास = क्रीड़ा।

१६ - ग्रह ग्रह = घर घर में। धनी = घनवानों को।

१७— म्रग मास = श्रगहन का महीना। नागोर = नगर का नाम जो जो धपुर से उत्तर ।दशा में ८० मील की दूरी पर है।

१८—दळ=सेना । मेळिया=एकत्र की, जमा की । चरस = उत्साह, श्रानद । चोट = प्रहार, युद्ध । श्रधपति = महाराजा श्रजीतिनह-जी के । पय = पद, चरणों में । इता = इतने । कमंघ = राठीड़ । जिता = जितने । नवकोट = मारवाड़ में ।

श्रसपित सांभळ श्रावता, जाधहरे श्रर जार।
जेर किया इँद्रसिंघ ने, घेर लिया नागार।।१६॥
वळ भगी वगी नहीं, इँदा लगी पाय।
सोचि विचारे सावळीं, दूजी गळी न काय॥२०॥
श्री श्राण्ट्घण श्राविया, दरसण किया श्रजीत।
दूधे वूठा मेहड़ा, हिर त्ठा धरि प्रीत।।२१॥
श्राया भाग श्रजन्न रे, पाया फाश श्रनंत।
केसर मिचया भादवा, रिचया खेल वसंत।।२२॥
भंग पड़े श्राहं दिसा, पंग हुवे खळ दाय।
दुयण न वैठा लाडग्रू, पैठा दिस्ती माय॥२३॥

१९—श्रसपित = वादशाह । सामळ = सुना । जोधहरै = राव जोघाजी के वंशन (महाराजा श्रजीतसिंहजी का )। जेर कियौ = दवाया, पीड़ित किया । इंद्रसिंघ नै = राव इंद्रसिंह को, जो नागोर का स्वामी था।

२०—वग्गौ नहीं = लड़ा नहीं। ईदौ = राव इद्रसिंह। लग्गौ पाय = चरगों में श्रा पड़ा। सावळी = सबल। गळी = मार्ग, उपाय। काय = कोई भी।

२१—श्री श्राणंदघण = विष्णु भगवान को मूर्ति का नाम है। यह
मूर्ति नागोर में थी। म॰ श्रजीतसिंहजी ने उसे जोधपुर में ले जाकर
स्थापित किया। वह मूर्ति इस समय जोधपुर के क़िले मे विराजमान है।
दूवे वृटा मेहड़ा = दूध का मेघ बरसा, परम श्रानद हुश्रा। हरि = विष्णु
भगवान। त्ठौ = प्रसन्न हुए।

२२ - भाग = भाग्य मे । श्रजन्न रै = श्रजीतसिंहजी के । फाग = फाल्गुन मान का श्रानद । केसर० = मानों भाद्रपद मास में केसर का रग घुला ।

२२—सग = भग्गी, भागना । पग = (पगु) लूला-लॅगड़ा । खळ दाय = यत्रु का उपाय । दुयण = शत्रु (राव इद्रसिंह) । लाडग्रू = गॉब का नाम है । देठी = ना घुसा ।

## छंद बेश्रक्खरी

तिखमीवर त्रायां सुर छाधे वेळां चहें श्रजा वळ बाधे। नरवर प्रथी खबर सु जपायां चगथा श्रावे राह चळायां।।२४॥ सुण पतसाह काप सरसेरा श्रजन मिळण चिहया श्रावेरा। हूँत नगीने श्रजमळ हाले चतुरंगी सेन्या सँग चाले।।२४॥ सुणि श्रागम श्रगजीत सवाया उत जैसिंघ काळिये श्राया। धजवड़ वेळ राखवा धरती प्रगट विहे मिळिया छत्रपत्ती।।२६॥ सवळ उठी दुख विकळ सवाया श्राळमसाह श्रजैगढ़ श्राया।

२४—लिखमीवर = विष्णु भगवान् । वेळा चढें = समुद्र की लहरे चढ़ती हैं वैसे। चगथौ = मुसलमान (वादशाह)। राह = मार्ग।

२५—सरसेरौ = अधिक । चिंदयौ = रवाना हुआ । आवेरौ = आवेर का राजा (जयसिंह)। हूँत = से। नगीनै = नागोर। हालै = चले। चतुरंगी = चतुरंगिनी (हाथी, घोड़े, रथ और पैदल)।

२६—ग्रागम = ग्राना । सवायौ = सवाई पदवीवाला, यह नयसिंह का विशेषण है। कोळियै = एक ग्राम का नाम है, जो डीडवाणा नगर से तीन कोस की दूरी पर है। धजवड़ वेळ = तलवार की तरंगों से। विहे = दोनों। छत्रपत्ती = राजा।

२७—उठी = उधर । सवायौ = श्रधिक । श्रेनगढ़ = श्रमनेर ।

साह तरी दळ दूत सपानां विचित्र हुए मिळ वाते।वातां ॥२०॥ श्रजन तरों। लख जोस श्रफारी सोच करै जवनां दळ सारौ। पातसाह उर मैं भ्रम पाया लेखिस पुत्र त्रजीम बुलायौ ॥२८॥ तांम अजीय अरज की तैसी साह नचीत हुवे मन जैसी। पातसाह सुगतां सुख पाया चेला नाहरखान चळाया ॥२६॥ असपत दूत केाळिये आयो दसकत पंजा कौल दिखायाँ। कौल अजीम तणा हित काजा राजी थये। श्रजन महाराजा ।।३०॥ कीधो नरपत जेज न काई साथ लिया जैसिंघ सवाई। पत दिल्ली देखण परवारे प्रथीनाथ श्रजमेर पधारे ॥३१॥

माह तर्ग = वादशाह की। दळ = सेना में। सपाता = पत्रों द्वारा। विचित्र = मुसलमान। वातोवाता = कानाफूसी करने लगे।

२८—श्रकारौ = वहुत श्रविक । सारौ = समस्त । भ्रम पायौ = घबराया । लेखिम = लिखकर ।

२९—ताम = वहाँ। चेलौ = यह एक श्रवटक है। चलायौ = रवाना किया।

० - श्रमपत = वादशाह। दसकत पजौ कौल = ये वादशाही फरमान
के चिह्न हैं। कौल = प्रतिशा। तणा = के।

<sup>3</sup>र—जेल = देरी । काई = कुछ भी। पत दिल्ली = दिल्ली के स्वार्म। (वादशाह) को। परवारे = सीघे, ऊपरी रास्ते से।

### दुहा

दिन एकम श्रासाह वद, साह दियौ सनमान।
स्ंपी नवकोटी सकळ, जस हुय सकळ जिहांन।।३२॥
जसवँत स्रुत जैसिंघ नूं, दिवरायौ हूंढाड़।
श्रालम सो श्रजमाल नूं, प्रगट मनायौ पाड़।।३३॥
जर जवहर सिंधुर तुरी, तेरा वसन सुपान।
श्रालम समपे श्रजन नूं, सारौ हिंदुक्थांन।।३४॥
विदा हुए पाधारियौ, पुहकर मुरधर पत्त।
दांन सिनांन विधांन दिन, पुनि मनि इंद्र प्रकत्त ।।३४॥
पुहकर थी श्रांबेर पत, विदा करे जैसाह।
पह जोधांस पधारियौ, श्रजन साह नरनाह॥३६॥
श्रावस श्राम सतसहै, श्रायौ पुर श्रमजीत।
मुरधर थया वधांमसा, सत्रहर थया सभीत।।३॥।
कर दीवाळी जोधपुर, श्रजन हुवा श्रसवार।
नृत वरकी सेवा लियस, परसेवा हरिद्वार।।३८॥

३२—सूपी = दे दी, सुपुर्द की । नवकोटी = मारवाड़ देश। ३३—पाड़ = श्रहसान, उपकार।

३४—जर = द्रव्य । जबहर = जौहर, रत्न । सिधुर = हाथी ।
तुरी = घोड़ा । तोरा = बादशाही सम्मान-सूचक पदार्थ है । समपे = दिए ।
३५ — पुहकर = पुष्कर तीर्थ । मिन = मन मे । इट प्रकत्त = इंद्र
के समान स्वभाववाला ।

३६ -- जैसाह = जयसिंहजी ।

३७—सतसठै = वि॰ सं० १७६७ । पुर = नगर ( जोधपुर )। प्राजीत = प्रजीतसिंहजी। सत्रहर = राज्ञ प्रों के मनुष्य। यया = हुए।  $2\pi$  — बरफी = वर्फ की, हिमालय के देश की। लियण = लेने को। परसेवा = स्पर्श करने को।

| हेम सिसर रित मेड़ते, रहियो कप्तर्धा राव।        |
|-------------------------------------------------|
| संभ विहांगी ऊगगै, दिन दिन दूगी चाव ॥३६॥         |
| विसव श्रमल राजस वर्गा, एकग छत्र प्रताप।         |
| चक्रवत तांम विचारियौ, ईख सुकळ दिन श्राप ॥४०॥    |
| श्राखी मुख राजा श्र <b>जन</b> , साखी तिए संसार। |
| श्रवतरियौ म्हारे श्रमौ, भौ भंजरा श्रवतार ॥४१॥   |
|                                                 |
| ।।४२।।                                          |
| ······································          |
|                                                 |

# छंद वेश्रक्खरी ऊपर तिण वसंत रित श्राई सीत वितीत हुई श्रसुहाई।

३९—हेम = हेमंत ऋतु, (मार्गशीर्ष श्रीर पौष )। सिसर = शिशिर ऋतु, (माघ श्रीर फालगुन)। सभ = सध्या। विहासी = प्रात:काल। चाव = उत्सव, श्रानद, प्रीति, उत्साह।

४० — विसव = (विशव) समस्त जगत् में । एकण = श्रकेते। छत्र = राजा के। चक्रवत = चक्रवर्ती। तांम = वहाँ। ईख = देखकर। सुकळ = शुभ।

४१—श्राखी = ऋहा । साखी = साची, गवाह। भी भजण = भय को मिटानेवाला।

भ४—ितिण = उमके (शिश्वर ऋतु के )। रित = ऋतु। श्रसुहाई = मन को श्रन्छी न लगनेवाली, दु:सह। अव = श्राम्र। तर = (तरु) वृत्त।

सीभे श्रंब श्राद तर सारा

चर्णे नीत जिम प्रज चा वारा॥४४॥

चडियो गजनहरो चक्रवची

संके देस जिता समजन्ती।

केहर गौड़ हरख उर कीभो

दिन जिग लगन तणो लिख दोभो॥४४॥

इळ प्रभु मास किसन पख श्रायो

मृपत कूच कियो मन भायो।

बाजै सुसरि राजगढ वाजा

रांणी गौड़ परिणयो राजा॥४६॥

यौँ पँथ बहत किताइ सुख पावै

जिता श्रसह त्यांरो सुख जावै।

श्रजमल महारोठ श्रपणाई

छत्रपत साहां सेव छुडाई॥४९॥

सारा = समस्त । नीत = नित्य । प्रज चा = प्रजा का । वारा = समय, श्रानंद ।

४५—गजनहरौ = म० गजिसहजी का पौत्र (म० श्रजीतसिहजी)।
जिता = जितने। समजत्ती = समान के। केहर = केसरीसिंहजी। गौड़ =
-गौड़ वश का चित्रय। जिग = यश। लगन तगौ = विवाह होने का।

४६ — इळ = पृथ्वी । मधु मास = चैत्र मास । किसन पख = कृष्णपद्या । सुसरि = अञ्छे, उत्तम । राजगढ = नगर का नाम है; यह अजमेर प्रात में है। परिण्यो = पाणिग्रहण किया।

४७—यौं = इस तरह। किताइ = कितने ही। जिता = जितने।
असह = शत्रु। त्यारौ = उनका। महारोठ = एक नगर का नाम है, यह
परवतसर परगने में है। श्रपणाई = श्रधीन की। छत्रपत = राजा ने।
साहा सेव = वादशाहो की नौकरी।

पछै नृपत कुर खेत पधारे प्रगट थया दिन जिगन श्रपारे। जोधां नाथ श्राप रै जोरै सुं चौमासौ रहे सहौरै॥४८॥ वीती सरद श्रड़सठै वाळी इल सिक्सयां पूजे दीवाळी। नांहिणि श्राद जिता नरपत्ती जेर किया वरफी समजत्ती॥४६॥ दुजै साल वरफ नृप देसां पाई लग्ग उग्राही पेसां। ऊपर जरां सिसर रित श्राई दुजहे जेर थया वरदाई॥५०॥ धरपत ग्रजै तरां हित धारे परसंग श्री गंगा पाधारे। श्रापे दांन दुजा श्रणपारे विप्र श्रद्बद कीधा दुख वारे ॥५१॥।

४८--जिगन = यश । सहौरै = श्रपने साथ के साथ ।

४६—अड़सठै वाळी = अड़सठ की । सिक्तया = तैयार हुए । नाहिंग = एक नगर का नाम है। वरफी = वर्फवाले देश के।

५०—पाई लगा = पैरों पड़े हुए। उग्राही = जमा की, वस्ल की। पैसा = पेशकसी। जरा = जच। दुजड़े = तलवार से। वरदाई = महाराजा अजीत सिंहजी के।

५१—अजै = म॰ अजीतसिंहजी ने । तरा = तव । परसण = स्पर्श करने को, यात्रा को । आपै = दिए । दुजा = (द्विज) ब्राह्मणों को । प्रयुग्पारे = प्रपार । प्रदुजद = द्वारिद्रय-रहित, धनवान् । वारे = मिटाकर, वर्जकर ।

गंगा परस अजी गढ़ पत्ती
छित आया मारू छ अपत्ती।
सहरे पुरे बधावा सारै
उछव थया सू कमण उचारे॥ १२॥
सोभी मुरधर वार सवे। छी।
हुवा वसंत जोधपुर हो छी।
कळा अमाप प्रताप जिकेरी।
भूप निहारे बदन अभेरी॥ १२॥
चे। बंग अंबर केसर चंदण
ख्याळ गुळाळ अबीरी खेळण।
अजन प्रताप परस्व रस आया।
छ अपत दिली रहे भ्रम छ । था। १४॥।
दुहा

श्रालम सा उत्तर धरा, भिसत गयौ निज भाम। सारे जाया साह रा, जुध श्राया जम जोम॥४४॥

प्र—छित = (चिति) पृथ्वी, अपनी जन्मभूमि में। मारू = मारवाड़ का। बधावा = अगोनी करके सत्कार किया। सारै = सबने। कमण = कौन। उचारै = कह सकता है ?

प्र—वार = समय। सवोळी = बड़ा बलवान्, सबल। होळी = होलिका का उत्सव। कळा = अंश। श्रमाप = श्रपरिमाण। जिकेरी = जिसका। निहारै = देखता है। बदन = मुख। .

५४— ख्याल = तमाशा । परल = देखकर । रस श्रायौ = सफल हुश्रा । छत्रपत दिली = दिल्ली का राजा (बादशाह) । भ्रम छायौ = घबराया हुश्रा।

पूप्—भिसत गयौ = स्वर्ग गया, मर गया। सारे = समस्त। जाया = जन्मे हुए, पुत्र। जम जोम = यमराज के समान जोश से।

श्रसमर साक्ति श्रजीम न्, थयो कुहाड़ो साह।

वाक्ता श्रायो जोधपुर, सुणियो श्रजन सगाह।।४६॥

खित भंडारी खेमसी, मंत्री मत श्रण माप।

रीद्र तणे दळ राखियो, श्रजन घणे हित श्राप।।४७॥

खेम तणे सथ दूसरो, कायथ चंद गुळाळ।

वाक्ते पत्र लिखिया इता, साचा जिता सवाळ।।४८॥

श्राळम रा वाका तणी, सुणी खबर श्रजमाळ।

दिल्ली पाई मौजदी, पिड़ ळड़ भाई पाळ॥४६॥

दिल्ली राजै मौजदी, खेम भँडारी पास।

साह बुळाए पूछियो, वाधी श्रीत प्रकास।।६०॥

सांमधरम छळ खोमसी, साह कियो सुप्रसन्न।

सो या ग्जर खंड री, दीना खंद जवन्न॥६१॥

५६-- श्रसमर = तलवार । साभि = देकर, वॅघाकर । वाकी = खबर, वृत्तात । सगाह = गर्व के साथ ।

प्राप्त = ( चिति ) पृथ्वी, अपनी भूमि का। भंडारी = जैन श्रोसवाल जाति में श्रवटंक है। रौद्र तर्गै = मुसलमानों को। दळ = सेना में। घर्गै = बहुत।

पूर-खेम तर्णै = खेमसी के साथ। चद गुलाल = गुलाल चंद। पूर-मौजदी = मौजुद्दीन ने। पिड़ = युद्ध-मूमि मे। पाल = रोककर, हटाकर।

६०—खेम = खेमसी।

६१—छळ = स्वव से। साह = वादशाह को। गूनर खंड रौ == गुजरात का। खूट = वादशाह।

मंडारी लिख मेजियो, सुणियो जोघां छात।
सोबो श्रहमद पुर सरस, सतर सहंस गुजरात ॥६२॥
गढ जोघांण गुणंतरे, वरखा सरद वितीत।
कीधी सुख सं कमधजां, महाराजा श्रगजीत ॥६३॥
मिगसर में दळ मेलिया, घर दक्खण गुजरात।
चगथां श्रह चाळे तणी, वळे लिखांणी वात ॥६४॥
सम दळ श्रायो फरकसा, साथे सेंद सगाह।
मार लियो जुड़ मौजदी, श्राप थयो पतसाह॥६४॥
लिखिया श्रावे खेम रा, वाची जै केवाट।
मुगलां श्रणभायो फरक, पायो दिल्ली पाट॥६६॥

६२—जोघा छात = जोघा राठोड़ों के छत्र (स॰ श्रजीतसिहजी) ने। श्रहमद पुर = श्रहमदाबाद। सतर सहस = सत्रह हजार गींवों का।

६३—गुगांतरै = वि॰ स॰ १७६६ । बरखा = वर्षा ऋतु । कमधना = राठोड़ों ने ।

६४—धर दक्खण गुजरात = दिल्लिण श्रीर गुजरात की भूमि के श्रिषकारी । चगथा प्रह चाळे तिणी = मुसलमानों के गृहकलह की। वळे = [फर। लिखांणी = लिखी।

६५—फरकसा = फर् खिसयर । साथे॰ = उसके साथ गर्वान्वित सैयद थे। जुड़ = भिड़कर, युद्ध करके।

६६ — केवाट = वृत्तात, समाचार । श्रग्णभायौ = श्रनिच्छित । फरक = फर् खिसयर । पाट = (पट्ट) तख्त ।

जुलफकार खां मारियो, मुगल थया निरजार । माह महीने जेठ ज्यों, सेंद वहै सिर जोर ॥६७॥

छंद वेश्रक्खरी

यें लिखिया रेजीना आवै
सरव दिली री विगत सुणावै।
वाधी हर मुहकम री वाधै
सैदां द्वार फिरै हित साधै॥६=॥
आ फिरि खबरि विगत सं आई
अजन उवर लागी असुहाई।
दोपा व्यास हित् नृप पेखे
विगत कही भ्रत सही सु वेखे॥६६॥
व्यास अरज कर कही विगत्ती
मोरी वात एक महपत्ती।

६७—माह॰ = वह माघ मास था, जिसमें शीत श्रत्यंत प्रवल होता है, परंतु उस समय सैयद ज्येष्ठ मास के समान सिरजोर चलते थे।

६८—रोजीना = हमेशा । वाघी • = मोहकमसिंह की हर प्रथीत् । प्रांगा प्रधिक वेंघ गई जिससे वह सैयदों के दरवाजे पर श्रपना हित साधने के लिये फिरता है।

६९—उवर = ( उरस् ) हृदय में । श्रमुहाई = बुरो । हित् = हितेपी, हितेच्छु । पेखे = देखकर । विगत = ब्यौरेवार समाचार, वृत्तात । श्रत = ( भृत्य ) नौकर । वेखे = देखकर ।

७०-विगत्ती = विगत, न्यौरेवार समाचार । महपत्ती = ( महीपते ! )

वेऊं नाहर श्रमर बुलावा माटी तेड़े कांम मलावा ॥७०॥ भ्रपति तरों वचन मन भाया वेऊं प्रागहरा बेलाया। कुँवर सभग थित दिल्ली केरी फुरमायो सुज वात न फेरी ॥७१॥ विदा किया भाटी खगवाहा बेली साथे कमँध दुबाहा। मारण दुयण करन महवेचे वड़हथ नाथा श्रमर धवेचे॥७२॥ चांपा खेम भीम सुत चावा भाटी जगा खला श्रम्भवा । साथे डूंगर जिसा श्रमंका वीस पिरागहरा खग वंका॥७३॥

हे राजा । बेऊं = दोनों, नाहरसिंह श्रीर श्रमरिंह। तेड़े = बुलाकर। कांम भळावौ = काम सुपुर्द करो।

७१—भूपित तर्गे = राजा के (मन में)। भाया = श्रच्छे लगे। वेऊं = दोनों। प्रागहरा = प्रयागदासोत भाटी। कुँवर सभग = कुँवर मोहकमसिंह को मारने के लिये। थित = स्थिति, मुकाम में। दिल्ली वेरी = दिल्ली के।

७२—खगवाहा = तलवार चलानेवाले । दुयग = ( दुर्जन ) शत्रु को । करन० = महेचा राठौड़ करगासिंह । वड़हथ = बहादुर । धवेचे = धवेचा राठौड़ ।

७३—चावौ = प्रसिद्ध, प्रख्यात। खळा = रात्रुष्ट्रों को। श्रणभावौ = श्रिन-चिछत। पिरागहरा = प्रयागदासोत भाटी। खग बंका = तलवार चलाने में वंके।

देाळा तियां सात भड़ दूजा पंथ खेडिया सकत कर पूजा। प्रथवीनाथ निरख सुख पायौ ऊपर बरस सित्तरों श्रायौ॥७४॥

### दुहा

श्रमंग भड़ां श्रजमाल रां, श्रमरे नाहर श्राद।
मुहकम दिल्ली मारियो, साह सुणी फरियाद॥ १५॥
सुणतां दाधो फरकसा, भाद्रच हंदै मास।
सेदां सुं राखी नहीं, श्राखी ऊखें सास।

इति श्री राजरूपक में मुहकमिं घ ने दिल्ली में मारियों सो विगत कही पंचविंश प्रकास ॥२४॥

७४—दोळा = साथ । पथ = मार्ग में । खेडिया = चलाया । सकत = ( शक्ति ) देवी की । सित्तरौ = वि० स० १७७० ।

८५ — श्रभँग = नहीं भागनेवाले।

ए६—राघी = (दग्ध) जल गया। भाद्रव हंदै = भाद्रपद के। सेंदा स्० = सेंयदों से वात छिपी नहीं रखी। श्राखी = कही। ऊखै सास = ऊँचे रवान लेकर, श्राह भरकर।

## छंद बेअक्खरी

सत्रु साम श्राविया सकाजा
राजी थया श्रजी महाराजा।
जवनां धणी सुणे उर जलियो
कमधे दिली श्रकळ पण किल्यो॥१॥
सैदे खान हसन रीसायौ
विदा हुवौ दळ मेळ सवायौ।
समहर सैद काच रो सीसी
साथे चतुरंगिण बावीसी॥२॥
पायक श्रस रथ पंथ श्रपारां
हाथी पाखरवंत हजारां।
वहते सीतकाळ वाळायौ
श्रो वैसाख श्रजैगढ़ श्रायौ॥३॥

१—सत्रु साभः = शत्रु को मारकर। सकाजा = सफल, कामयाव। कमधे० = राठौड़ों के दिल्ली में होने से बादशाह श्राकुलता में फॅस गया। (घवरा गया)।

२—खान इसन = इसन खाँ सैयद। रीसायौ = क्रुद्ध हुआ। मेळ = एकत्र करके। सवायौ = अधिक। समहर = युद्ध में। काच री सीसी = जैसे काच की शीशी केा टूटते देरी नहीं लगती, वैसे सैयद मरने में देरी नहीं करता। बाबीसी = बाईस वेड़ों की सेना।

३—पायक = पैदल । श्रस = (श्रश्व) घोड़ा । पाखरवंत = पाखरवाले । वाळायौ = समाप्त किया । श्रो = सैयद हसनखान । श्रजैगढ़ = धजमेर ।

श्राया दूत खबर सह श्राई विचित्र फौज लख देाय वताई। चडियौ श्रजन त्रेख मन चाडे साम्हा सुहड़े भड़े सचाडे॥४॥

### दुहा

सेंद तरें। दळ सामुहा, रांहरा श्रो महाराज।
सेंन्या सात हजार स्ं, वरें। कजाकी वाज॥ ४॥
राजलोक धर राड़वर, श्रादि कुँवर श्रमसाह।
विस्या देस सिवाराची, सहर तरा जरा साह॥ ६॥
भियां वुलाया वात नूं, त्यांस्ं खराी न वात।
छळ करियो श्रमुरांग चौ, विळयो मुरड़ श्रजोत॥ ७॥
पाधारे नृप जोधपुर, गढ चाढिया कमंध।
श्राप विरस हुए चीतियो, धरा चहूँ दिस धंध॥ ६॥

४—सह = सब। विचित्र = मुसलमानों की। चिडियो = सवार हुआ, सेना लेकर चला। त्रेल = क्रोध। चाडै = चढ़ाकर, धारकर। सुहड़े = सुभटों से। भड़े = योघों से। सचाडै = सहायता लेकर।

५-तगी = के। राह्ण = कार्य सिद्ध करनेवाला श्रथवा राहण ग्राम गए, जा मेड़ता नगर से चार कास पर है। कजाकी = मारनेवाला। वाज = पिन्न-विशेप।

६—राजलोक = जनाना के। राड़वर = मारवाड़ के समीप एक प्रात है। सिवाणची = सिवाना परगने में। सहर तणा = नगर के। जण = लोक। साह = साहूकार।

७—त्यास् = उनसे । छळ = कपट । श्रमुरांगा चौ = मुसलमानों का । वळियौ = वापिस लीट श्राया । मुरड़ = पीछे हटकर ।

प्रभारे = आए। विरस = चिंतातुर, उदारः। चीतियौ = विचार किया। चहुँ दिस = चारौ तरफ। धंघ = उपद्रव है।

गढ़ बाधी भूषाळ गळ, जोगावत जिस ताव। चांपी हरियँद खांन तर्गा, उगरी सबळ सुजाव।। ६॥ जोड़ सुभी सगरांस तर्गा, ऊदी श्रागळियार। किसनदास कूंपा हरां, तेजल मेघ सतार।।१०॥ हाथा ळी ऊहड़ हरी, गळ गढ हंदी लजा। हंदी भाज महाबळी, रांमी देद सकजा।११॥ जोधी हरियँद सान तर्गा, साथे द्याल सकाज। संधी प्रीत नरिंद कज, गढ ची यंथी लाज।।१२॥

१०—जोड़ = उसके समान का । सुभराम = जगरामसिंह का पुत्र । ऊदौ = ऊदावत राठोड़ । श्रागळियार = श्रागे रहनेवाला । कृंपा हरा = कृंपावतों मे ।

११—हाथा ळौ = जोरावर । अहड़ = अहड़ राठोड़ । गढ हर्दा = किले की । इदौ = इंद्रसिंह । भोज = भोजावत राठोड़ । देद = देदावत राठोड । सकज = कार्य करनेवाला ।

१२—जोघो = जोघा राठौड़। तण = पुत्र। द्याल = दयालदात। संघी = जोड़ी, की। कल = वास्ते। गढ ची = किले की।

ध्यात् किलो के छोड़ नहीं सके, जैसे जोगावत राठोड़ों के गले ताव श्रयात् पश्चात्ताप लग गया। जोगा राव जोघाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। राव जोघाजी ने उसे छापर द्रोगापुर का प्रबंध करने के लिये मेजा था। वह उसका प्रबंध नहीं कर सका, जिससे राव जोघाजी ने उसे राज्य के श्रयोग्य समस्तकर राज्य से वंचित रखा। यद्यपि सामंतों ने उसे गद्दी पर विठाने के लिये बुलाया भी, परंतु श्रपनी श्रयोग्यता से वह राज्य से वंचित रहा। उसका पश्चात्ताप जोगावत राठोड़ो के गले वंधा हुआ है। महाराज के साथ ये किले में थे। चापावत = हरिसिह नाहरखान का पुत्र। उगरसिंह = सवलसिंह का पुत्र।

खूं मांणा सवली रयण, वेऊं साहस वंघ।
सह हां दाय हजार सं, मुख भगवान कमंघ॥१३॥
आंट्रॅ दिस पुर ऊजड़े, चड़े तड़े सब लाग।
सिभयो गढ वंके भड़े, प्रज ग्रामड़े विजाग॥१४॥
यां नवाव मुख श्राखिया, मुहम फिरे मा तांम।
श्रजन मिळे पतसाह सं, टळे दमंगळ जांम॥१४॥

#### छप्पय

मिळ जेथा रिणमाल, मिळे मंत्री सगळाई
करवा जतन श्रजीत, खळां परतीत न काई।
श्रकल तणे श्रनुसार, वात मुख भणे विखारी
तांम नेम ऊधरे, खेम वेलियो भॅडारी।
महाराज तणी चिंता मिटे, विध इण श्राज विचारियां
सुभ काज वार रहसी सिघर, राजकॅवर पाधारियां ॥१६॥

१३—खूं माणौ = सीसे। दिया राजपूत। रयण = राजसिंह। वेऊं = देानों। साहस वंध = हठीलें। सुहड़ा = सुभटों। सुख = सुख्य। कमध = राठोड़।

१४— श्रौटूँ दिस = सब श्रोर से। ऊजड़े = निर्जन हा गया, शून्य हो गया। चड़े = चले गए। तड़े = बिखर गए। प्रज = प्रजा का। ग्रामड़े = ग्रामों से।

१५—ये। = इस तरह । नवाव = इसनखाँ ने । मुख श्राखियो = मुख से कहा । मुहम = सेना । मो = मेरी । ताम = तव । दमगळ = विन्न, उपद्रव । जाम = जव ।

१६—सगळाई = सव। खळा = शत्रुत्रों की। परतीत = (प्रतीत) भेगेमा। काई = कुछ मी। श्रकल तर्णे = बुद्धि के। भेगे = कहते हैं। विखारी = स्थान छे। इकर लूट मार करने की। नेम = नियम का। ऊधरें = ऊँचे दर्जे का। तर्णी = की। सिषर = (श्रीप्र)।

## दुहा

जनम हुवै। श्रमसाह रै।, तिर्ण दिन हूँत प्रताप। विसतरियो सुहड़ां कुरव, भागा सरब सँताप॥१०॥

# वार्ता

वोले उमराव वाह वाह सुभ वांणी खेम की सलाह नरनाह कूं सुहांणी, श्रीर ही उमराव जूनी वारता के जांणणहार विचार उचारे पूछे समें की विचार। तिण समें बोलियों केहरी बारठ कविराज भीम को भीम सूरां की लाज।

श्री महाराज खं श्ररज गुजरांगी, सब कुं सुहांगी।
श्री महाराजा श्रजमाल, सुभिवंतक की श्ररज का सुगीजे सवाल॥
श्री ईखरावतार श्रागे ही विखम समे श्रायां श्रीर तें। लागा जुश्रा।
तठे प्रतापीक पुत्रां सुं सिद्धि काज हुश्रा॥
दें।लतखान जवन सेखे की सहाय राव गांगे सीस श्रायो
तद् राव समे देख कँवर मालदे वुलायो।
कँवर की प्रताप लेखि सेनापित कियो
सो सेखे कुं संघारि जूट जवन लूट लियो॥

१७ -- हॅत = से।

वार्ता—सुहाणी = श्रव्छी लगी । जूनी = पुरातन । केहरी = केतरी सिंह नाम का वारठ (चारण)। भीम केा = भीम का पुत्र। भीम = भीम के सहश वलवान्। गुजरांणी = निवेदन की। विखम समं = विकट समय । लागा जुश्रा = श्रव्या हुए। तठै = वहाँ। सेखे की = नेका

राजकुँवर वुलावण की जेज न कीजै। भ्रवतार सी कीत की प्रतीत क्यूं न लीजै॥ दुहा

श्ररज करी श्रजमाल सूँ केहर हाथ मिलाय। सेम भॅडारी हरिखयों, वेलच परख सवाय।।१८॥ श्रथ श्रो महाराज श्री श्रभैसिंघजी कॅवर पर्दे दिसी प्रथम प्रधारियों सी विगत

### दुहा

ग्ररज सुणी राजा श्रजै, वणी गरज रज वृत्त। कॅवर वडाई जैवहीं, मन भाई मसलत्त ॥१६॥ वहत सितावी राड़वर, दूत दरक्कां खेड़ि। गया वुलावण जतन गढ, त्यां स्ं वृक्षी तेड़॥२०॥ उर प्रगट सुख अधरी, सुणि विवरी श्रभसाह। ज्यां जिग काम तपोधनां, राम कियो श्रोहाह॥२१॥

राव सूजाजी का पुत्र था। उसे निर्वाह के लिये पीपाड़ नगर मिला था।
गाग = राव गागा, जो जोधपुर की गही पर वैठा था। लेखि = समभकर।
सवारि = मारकर। ज्र = समूह। सी = सहश। क्रीत = कीर्ति।

१८-वेलच = मदद, सहायता । परख = देखकर ।

१९—वर्गी गरज = श्रावश्यकता हुई। रज वृत्त = राज्य के व्यवहार मे। वडाई = प्रशंसा। जैवही = जय करनेवाला; कॅवर का विशेषण है। मसलत्त = सलाह।

२०—सितावी = जल्दी, शीव । राड़वर = प्रदेश का नाम है। दरका = डॅटों के। खेड़ि = चलाकर। जतन गढ़ = एक नगर का नाम है। तेड़ = दुलाकर।

२१— कथरी = बहुत श्रिषक । विवरी = विवरण । जिन काम = यन के वास्ते । तपोधना = ऋषियों के । श्रीछाह = (उत्सव) हर्ष, खुशी । नरपत दळ श्रारत निरख, करवा देस करोट। श्रायो जोधांगी श्रभी, मन भायो नवकोट॥२२॥ छप्पय

श्रावे सघण श्रचींत, जेम विन श्रगिन सिळगां।
सरप विकल सोखवा, मंत्र श्रावे सुखमंगां।
वणे दुहेली वाट, श्रमें कोपि वेली श्रावे
गयँद सुंड श्राहतां, जांण कोइ श्रांण छुडावे।
हिँदुवांण तणी श्रारत हरण, सत्रां घणी करवा सभी
महाराज दलां भायो मने, इसी वार श्रायो श्रभौ॥२३॥
श्रत तिपये तन श्रविन, दिये परजन सरदाई
सुधा पाय सिस करें, जेम वणराय सवाई।
नदी पार संपजें, पोत द्रढ खेवट पायां
विपति विले हुय जाय, जेम घर संपत श्रायां।
हिंदुवे छात लायो हिये, वडो जतन पायो विभे
नवकोट सोच मिटियो नरां, इसी भांत मिळतां श्रभे॥२४॥

२२ -- श्रारत = दुखी । करेाट = सहायता । जोधारौ = जोधपुर ।

२३—सघण = मेघ। विन अगिन = दावानल के। सिळगां = लगने पर, जलने पर। विक्ख = (विप) जहर। सेखिवा = सुखाने के लिये, उतारने के लिये। सुखमंगां = सुगमता से। वर्णे० = दुर्गम रास्ता आने पर कोई भय मिटानेवाला योधा आ जावे। गयंद० = हाथी ने सूँड़ में पकड़ खिया है। उस समय। हिंदुवाण तणी = हिंदुओं की। सत्रा = शत्रुओं के। सभी = भय। भावी = अञ्छा लगा। इसी वार = इसी तरह।

२४—तन = शरीर । श्रविन = पृथ्वी का । परजन = मेघ । सरदाई = शीतलता । सुधा = श्रमृत । पाय = पिलाकर । सिस = चंद्रमा । वणराय = वनराज का । सपजै = प्राप्त होता है, पाता है । पोत = नौका, नाव । खेवट = मल्लाह । विलै हुय जाय = नष्ट हो जाय । हिरुवै छात = हिंदुश्रों का छत्र (म० श्रजीतसिंह) । विभे = वैभव के लिये।

## दुहा

त्रजै कँवर सं त्राखियों, मिळतां साचै मन्न। भीड़ न भाजे दूसरां, तो विशा नीड़ जतन्न॥२४॥ छुप्पय

जांम अजन जांगियों, महा मन सोच विचारें

दुसह जवन देखवा, सुतन करवा पर सारे।

श्रा वृत्ती किम आदरूँ, कुँवर कोमळ आकृती

पिण हर श्रारे पाळणी, कुसळ राखणी धरत्ती।।

मन दुसह दुहूँ विध माहरें, श्रसह वार ळग्गे इसी

मुख ळियां कठण नागेंद्र मनु, जग सदोख सुखक जिसी।।२६॥

## दुहा

कँचर तणी परखे कला, उर हरवे अप्रमांण। भाटी भाषो भूप सन, तेड़ायो इँद्रभांण॥२०॥ अरि पालण राखण अविन, विश्व सुण सरब विचार। भीम सुतण भर भार भल, विदा हुन्नो तिण वार॥२०॥

२५—आखियौ = कहा । भीड़ = भय, कष्ट । नीड़ जतन्न = स्थान का यत्न कौन करे ?

२७—कळा = घरा । भायो = ग्रच्छा लगा । तेड़ायो = बुलाया । २८—ग्रिर पालण = रात्रु के। रेकिना । भीम मुत्रण = भीमसिंह के पुत्र इद्रभाण । भार भर भळ = बोभ भार लेकर, समस्त ग्रिधकार पाकर । तिरा वार = उस समय ।

ऊमी छुमा श्रजीत रै, कँवर श्रभी कर जोड़। जांगे चंद्र सरद्द री, मज्म नखत्रां कोड़॥२६॥ राजा बीडी श्रापियी, कांम समीड़ी पेख। ज्वाळ गुवांळा किसन ज्यूं, दीनी श्रायी देख॥३०॥

# छपय

श्रुजै नृपत उगा वार, नूर कौमार परक्खें

पम धकै दसरत्थ, जेम श्रीराम निरक्खे।

नंद इंद्र कोपियां, नंद नंदगा गुगा दीठी

सेखें छळि गंग नूं, माळ बळ लग्गो मीठो।।

छत्रपती सहित देखें छभा, वगों तेज सोभा वसे

निरवात दीप जिम ग्रेह निसि, श्रंग नेह रस उल्लसे।।३१॥

# दुहा

पद वंदे भूपाळ रा, श्रभी हुची श्रसवार।
दुख पायौ उर दुरजणां, सुख पायौ संसार॥३२॥
सैदां हंदै सांमुही, यों चडतां श्रभसाह।
हसन श्रळी उर हरिखयी, सब दळ पळी सदाह॥३३॥

२९ - मज्म = मध्य मे ।

३०—सभीड़ो = महा कठिन । ज्वाळ० = वन मे श्राग्न की ज्वाला उठी, उसे देखकर गोप घवरा गए थे। उस समय श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा की थी।

३१—उण वार = उस समय । नूर = तेज । कौमार = राजकुमार का । एम = इसी तरह । धकै = आगे । नद नंदण = श्रीकृष्णचंद्र का । तेखे छि = सेखा के युद्ध में । नेह रस = स्नेह-सिहत प्रेम ।

३२--दुरजगा = शत्रुश्रों ने।

३३-पली = मिट गई। सदाइ = परिताप।

सैंद हसन अभसाह सूं, मिळ चालियो निवाय।
छोड मुरद्धर देस नूं, सत्र हर गया सताव।।३४॥
आसीसे अभसाह नूं, परजा नवे प्रकार।
राज करी जुग कोड़ धर, श्री महाराज कवार॥३४॥
सांम धरम्मी सांम मुज, सांम सनाह सप्रांग।
साथी सुभटां सीम सुज, भीम तणी इँद्रमांग।।३६॥
भिळ्या जेसां भाटियां, कँवर तणा सुभ काज।
सेना च्यार हजार सँग, हुकम सुणे महाराज॥३०॥
संग भँडारी खीमसी, कायथ चंद गुळाळ।
मंत्री साथे मेळिया, महाराजा अजमाळ॥३०॥
वरस सितरिये वीततां, ऊतरतां आसाह।
जोगणपुर लेगो जवन, अजन तणो औगाड॥३६॥
आयौ पुर दिल्ली अभौ, मद छायौ जग माह।
मन भायौ अत सुण मछर, तेड़ायौ पतसाह॥४०॥

१४—सत्र हर = शत्रुओं का दल। सताव = जल्दी। १५—नवै प्रकार = नई रीति से।

३६—साम घरम्मी = स्वामिभक । साम भुज = लड़ने के लिये मालिक का भुजा रूप। सांम सनाह = रक्षा करने के लिये स्वामी का कवच रूप। सप्राण = वलवान्, मालिक का प्राण्ह्प। साथी = साथ में।

३७--भिळ्या = सुपुर्द किए । जेसा = जेसा वंश के।

३८ - चंद गुलाल = गुलाल चंद।

३९—जागगपुर = दिल्ली । श्रीगाढ ≈ पुत्र।

४०—मछ्र = मत्सरता-युक्त हे कर (दूसरे के उत्कर्ष के। न सहना मत्सरता कहलाती है)। तेड़ायौ = बुलाया।

### छपय

साह द्वार श्रभसाह, जाम नरनाह सपत्ती जुड़े लोक बाजार, न को पहड़े निरखंती। राम धनख मंजवा, जनकपुर जांगे श्रायो कना कान्ह मधुपरी, सोभ सुंद्र दरसायो। नर नारि दहूँ मग चा नयण, निरख रूप छोड़े नहीं किर वरण पती सिर कागदां, जिम वणंति श्रंगा जिही॥धर्॥

### दुहा

उमें वरग पेखें श्रमी, प्रगटे उर पारीख। सुरां करण प्रतिपाळ सुख, श्रसुरां काळ सरीख ॥४२॥

### छप्पय

पातसाह पेखवा, गयो दूजो गजपत्ती श्राप साह ईखियो, साह लिखियो समजत्ती। हिंदू मुस्सलमांख, खड़ा दीवांख विचालै किया दीप सम क्रांत, कॅवर नागेंद्र कालै।

४१—जाम = (जनमा हुआ) पुत्र। सुपत्ती = पहुँचा। जुड़े = इकट्ठे हुए। के। = केाई। पहड़ें = पीछे हटता है। धनख = धनुष। कना = किंवा। कान्ह = श्रीकृष्णचंद्र। दहूँ मग चा = दोनों मार्गों का। वरण पती॰ = मानों कागजों (पत्रों) के ऊपर श्रीकार है। जैसे जिसके अंग वने हैं।

४२ — उमै वरग = दोनों समूहों (हिंदू और मुसलमानों ) के । पारीख = परीचा । सुरा = देवताओं के । असुरा = मुसलमानों के ।

४३—पेखवा = देखने का। दूजी गजपत्ती = दूसरा महाराजा गजिमह।
साह = बादशाह। ईिखयी = देखा। लिखियी = समका। विचाळे = वीच में।
किया॰ = श्रपनी काति से सबके। दीपक के समान कर दिया। नागेंदर = (नागेंद्र)

सनमान प्रथम भिळतां समी श्रीर गिरो कुरा श्रिष्या। श्रसपती गीत परखे श्रभो, सब गुजरात समिष्यो ॥४३॥

सुवन सौन सादूळ, आूळ वनचरां विचाळे जिसी चंद जग वंद, बीज रख वृंद समाळे। वाज नंद वळवंड, भुंड लावां श्रामासे कनां बीच वादळां, कळा सूरज परकासे। श्रसपित निरख श्रचरिजयो, रूप परख कुळ राह में श्रादीत जोत प्रतपे श्रभी, दिपे एम दरगाह में।।४४॥

# दुहा

धर पहें गुजार धरा, प्रसन करें पतसाह। यों डेरां ग्रायों ग्रभी, साराह्यों वेराह ॥४४॥ दूत सतावी दौड़िया, लियां वधाई हाथ। सुणियों सुर वंदै जिसी, मुरधर हंदै नाथ॥४६॥

सर्पराज | मिळता समौ = मिलते ही | और = दूसरे के दिए सन्मान के। कौन गिने (माने) | असपती = बादशाह | गात = (गात्र) शरीर के। | समिष्यो = दिया |

४४ — सुवन = पुत्र । सीन सादूळ = केसरीसिंह । मूळ = समूह । वन-चरा = वनपशुत्रों के । वीज = द्वितीया का । रख वृंद = (त्रमृत्त्) नत्तत्र-समूह के । समाळ = माला में, वीच मे । बाज नंद = बाज पत्ती का पुत्र । वळवड = जोरावर । लावां = चिड़ियां के । श्राभास = श्रोभा देता है । कनां = किवा, मानों । कुळ राह मे = कुल के मार्ग में । श्रादीत = (श्रादित्य) सूर्य ।

४६—सुर वंदै जिसौ = देवता प्रणाम करे जैसा, देवता का वंदा हो जैसा।
मुरघर हंदै = मारवाड़ के।

कुसळ थयो नवकोट में, फिर आयो गुजरात।
ऊबंधां सामंद ज्यों, छिलै कमंधां छात॥४०॥
जस वाधे सारी धरा, जग लाधे जय वार।
आज उजागर वंस में, श्री महाराज कॅवार॥४०॥
वाजा दरगह वाजिया, अरि लाजिया प्रचंड।
उर भाषो नृप चे श्रजी, ल्यायो गुजार खंड॥४६॥
श्रमल करण श्रहमंदपुर, श्रजी परख उमराव।
तेड़ायो सनमान दे, सकतो दान सुजाव॥४०॥
छप्पय

सकत सेर मन मेर, वेर दुभ्भर भर सहाण भुज श्राजांन प्रमाण, पांण श्रसहां खग पहाण।

सांम कांम समरत्थ, हत्थ दन बत्थ सवाई अरि समत्थ गंजवा, पत्थ जैसी वरदाई।

४७ - कुमळ = खुशो, श्रानद । कबधा = (उद्बध) मर्यादा-रहित, लहराते हुए । सामद = समुद्र । छिलै = बढ़ता है। कमंधा छात = राठौड़ों का छत्र (म० श्रजीतसिंह)।

४८—वाधै = बढ़ा। जय वार = जीत का समय। उजागर = प्रसिद्ध।
४६—चै = के। खंड = प्रदेश।

५०—श्रमल करण = श्रधिकार करने के लिये। परख = परी हा करके। तेड़ायौ = बुलाया। सकतौ = सकतिसंह। दान सुजाव = दानिसह के पुत्र को।

५१—सकत सेर = सकतिसह। मन मेर = मन का मेर पर्वत के समान कॅचा। वेर = बेला, समय। दुम्भर० = श्रित भारी भार को उठाने के लिये। श्राजान = घुटने तक लबे। पाण = हाथ, वल। श्रसहा = शत्रुश्रों के। खग पल्लिण = तलवार को रोकने के लिये। हत्य० = हाथ दान देने श्रीर लड़ने में श्रन्य की श्रिपेला सवाया। गजवा = मारने को।

परिलयो श्रजै जोधांण पत, हिर जिला रूप जिहांन री वस करण सतर कीधी विदा, सकती श्राईदान री ॥४१॥ दुहा

विजेराज खेतल री, भंडारी ग्रणभंग।
विदा हुवी गुजरात लिर, सकज दलां कर संग। ४२॥
ग्रजन विराजे जोधपुर, दिन साजे कमधजा।
ग्रजर घर सोवे गया, सकते ग्राद सकजा। ४३॥
ग्रजी (भी) दिली वर ऊधरे, राजे राज कँवार।
सारां छत्रवंधां सिरे, वणे कमंधां वार। ४४॥
यां नवकोटी उचरे, सुजस करे संसार।
घर प्रगट्यो राखण धरम, ग्रभी परम प्रवतार। ४४॥
उपर वरस इकोतरे, वण ग्रायो वरसात।
मन राखे ग्रममाल री, दिन दिन दिल्ली छात। ४६॥
मास वले ग्रासोज में, ग्रापण मौज ग्रथाह।
कँवर सगाह बुलावियी, फरक साह पतसाह। ४९॥

पत्थ जैसी = अर्जु न के समान । वरदाई = श्रेष्ठ । हिर = विष्णु भगवान् । सत्र = शत्रुत्रों को । आईदान रौ = आईदान के पुत्र को ।

५२—खेतल्ल रौ = खेतसी का पुत्र । सकज = समर्थ, सफलता करनेवाला । ५३—साजै = श्रव्छे । सकज = सफलता करनेवाले ।

५४ — दिली वर = दिल्ली के मालिक के पास । ऊधरै = ऊँचा । सारा = नमस्त । छत्रवधा = राजाश्रो के । सिरै = श्रग्रस्थान पर, श्रेष्ठ । वार = समय । ५५—धर = पृथ्वी पर ।

५६ - इकोतरै = वि० सं० १७७१। छात = छत्र।

५७ - वळे = फिर । श्रापण = देने के लिये । मौज = श्रानंद । श्राथाह = श्रापार । सगाद = गर्वसहित ।

### छप्पय

रतन गज सिरताज, सरब गजराज सिरोमण
पंचहजारी प्रगट, दियौ मनसण द्रस्सण।
साहब नौबत सुद्रब, वसन जरकस्स जवाहर
रतन जड़त सिरपेच, माल मुगताहळ सुंदर।
पूजियौ एम जवनां पती, कमँध पेख चढती कळा
अभसाह वणै दिन दिन श्रिधिक, इळा भणै गुण ऊजळा ॥४८॥

साह दरग्गह सैंद, जिकां दुय राह वखांगी
फरकसाह थिपियों, बाहु बळ नाह ठिकांगी।
सरस मीन ग्रमसाह, सु तो दिन दिन सरसावै
हसन खान श्रबदुन्न, दरस श्रावै पघरावै।
तप तेज परख हिंदू तुरक, सदा हरक मन सज्जणां
कोमळ किसोर तो ही कमँघ, दुति कठोर उर दुज्जणां॥४६॥

## दुहा

एक वरस रहियों श्रभों, दिल्ली साह दुवार। घटे श्रमंगळ मारुवां, सोभ वधे संसार॥६०॥

५८—रतन = सबमें श्रेष्ठ रतन नाम का हाथी। सुद्रव = श्रच्छा द्रव्य। माल मुगताहळ = मोतियों की माला। इळा = पृथ्वी।

पु९— सैद = सैयद । जिका = जिनको । दुय राह = हिंदू धौर मुसल-मान । वखाणै = प्रशंसा करते हैं । नाह = (नाथ ) मालिक । नरमायै = प्रधिक शोभा देता है । दरस श्रावै = मिलने को श्राते हैं । पधराये = (महाराजकुमार को ) ले जाते हैं । हरक = हुर्प, श्रानद । दुति = (द्युति ) काति, तेज । दुजगा = (दुर्जनों ) शत्रुश्रों के लिये ।

६०—दुवार = (द्वार ) दरवाजे में, पास । मारुवा = मारवाड़वाली का।

कँवर पिता दरसण करण, पेखी साह परीख।

प्रप्णी सरम विराह री, साह समप्पी सीख।।६१॥

सीख करे पतसाह थी, अभौ हुवौ असवार।

जेठ महीने जोधपुर, आयौ राजकुँवार।।६२॥

हथणापुर धू आवियो, परम तणौ वरपाय।

श्रायौ तिण छाजै अभौ, सव धर करे सहाय॥६३॥

मिळे वधायौ मोतियां, महाराजा अजमाल।

प्रारू भड़ दिन पाधरां, चालै वंकी चाल।।६४॥

अभौ उजागर अरक ज्यों, जस इम करै जिहांन।

इरे सको अगजीत सं, हिंदु मुस्सलमांन।।६४॥

इति श्री महाराज राजराजेश्वर श्रो अभैसिंघजी री परम

जस राजकपक में कंवरपणै दिल्ली पधारिया नै

नवकोटां री सहाय कीवी सतर सहस

गुजरात पाई पड्विंश प्रकास ॥२६॥

६१—पेखी = देखी । परीख = इच्छा । विराह री = दोनो मार्गों (हिंदू मुसलमानों) की ।

६३—हथणापुर = (हस्तिनापुर) दिल्ली । हस्तिनापुर दिल्ली से ६० कोस की दूरी पर है, जो कौरवों की राजधानी थी । दिल्ली का पुरातन नाम इंद्रप्रस्थ हैं, जो पाडवों की राजधानी हुई । इसके खडहर गगा के तट पर अब तक विश्रमान हैं। कवि ने दिल्ली को राजधानी होने से हस्तिनापुर लिख दिया है । धू=प्रथम । परम तगाै० = ईश्वर का वरदान पाकर । तिगा = उस ।

६४--पाघरा = सोघे, श्रव्छे ।

हप्—डजागर = प्रसिद्ध, प्रकाशमान । श्ररक ज्यो = सूर्य के जैसे। सको = मन।

श्रायो बरस बहुत्तरों, सन भायों संसार।
गजनहरों गुजरात नूं, श्रजन हुवों श्रासवार॥१॥
श्रजों चढें दळ ऊधरें, बळ नवकोट दुबाह।
हाथ सरम मुरधर जिकों, साथ कँवर श्रथसाह॥२॥
जाळंधर डेरां थकां, बीतों भाद्रव मास।
फुरमावा टळिया नहीं, मिळिया सहीं मेवास॥३॥
नीवज सकतों निहहुरें, दूजां हूँत लिगार।
पांण परक्लण देवड़ां, श्रजन हुवों श्रसवार॥४॥
गांम बडुबज श्रावियों, श्री नवकोट नरंद।
हीण थयों द्रिव देवडीं, ज्यों रिव ऊगां चंद॥४॥
पेसकसी सिर श्रादरें, बंधे कर परवांण!
पाय लगां श्रगजीत रें, वीत धरे चहुवांण॥६॥

१—बहुत्तरौ = वि॰ सं॰ १७७२। गजनहरौ = म॰ गजसिहजी का पौत्र। २—ऊधरै = ऊँचे, बहुत। दुबाह = दोनों हाथों से तलवार चलानेवाला, वीर। जिकौ = जो।

३—जाळंघर = जालोर नगर, जो जोघपुर से दिल्ला में ८० मील दूर है। फुरमाया = त्राज्ञा किए हुए वचन। टिल्या नहीं = श्रन्यथा नहीं हुए, वचे नहीं। सही = सब। मेवास = लुटेरे।

४—नीवज = ग्राम का नाम है । उसका मालिक सकतसिह । निहहुरै = निर्भीक था । दूजा हूँत = दूसरों से । लिगार = कुछ, थोड़ा । पांग = वल ।

५ — ही ग्या = बलरहित हो गया | द्रवि = नर्म होकर | देवड़ों = चाहमान वश की एक शाखा है |

६— पेसकसी = दंड । वधे = हाथ जोड़कर । वीत धरे = (वित्त ) धन अपर्ण करके।

कूच कियो सग पाधरे, वांकां पहां नमाय।
पालणपुर पेरीजखां, साम्ही मिलियो आय॥ ॥ ॥
रांण पँचायण ऊपरा, राजा आरॅभ राम।
आरुहियो अणकल अजी, दल वल साज दुगाम॥ ५॥
पुर है थहां पीड़ियो, उर भीड़ियो उचाट।
रांण दिलो कर वंक पण, लीधी सुधी वाट॥ ६॥
पय लागो भूपाल रे, रांणे पांण पलेट।
कीधा नजर पचास अस, लाख रुपइया भेट॥ १०॥
कीधो विदा थिराद सं, पुर पूगो मलुरीक।
कमध खगे चाकर किया, ठाकुर जिता सरीक॥ ११॥
अजन कमोई ऊपरा, असहां जांण उतन्न।
पुर होली जिम घेरियो, कोली खीम करन्न॥ १२॥

७--पाधरै = सीधे । पहा = प्रभुत्रों को ।

<sup>=-</sup>राग् = रागा पचायग पर । श्रारंभ राम = श्रीरामचंद्रजी के समान युद्ध करने के लिये। श्रारुहियौ = चढ़ाई को। श्राग्कळ = जिसके वल का पार नही। साज = सजकर। दुगाम = दुर्गम।

 $<sup>\</sup>varepsilon$ —है थट्टा = घोड़ों के समूह से। उर = छाती से। भीड़ियौ = दशया। उचाट = बहुत जोर से। दिलौ कर = दीला करके। सूधी = सीधी। बाट = मार्ग।

१०—पय लागों = पैरों में आ पड़ा। पाण पळेट = हाथ वीधकर। अस = घोडे।

११-थिराद = मारवाड़ से पश्चिम में थिराद नाम का प्रात है। मछ-रीक = चौहान। खगे = तलवार से। जिता = जितने।

१२-कमोई = थिराद के निकट एक छोटा राज्य; जिसका स्वामी कोली जाति वा खीमकर्या था। असहा = शत्रुश्रों का। उतन = जन्मभूमि।

नेस वचाया कोळियां, पेस घरे नृप पाय।
पाटण श्रजन पधारिया, श्रिर पागड़े लगाय।।१३॥
जेता वंका राह मैं, किर पद्धर मेवांस।
साहीवाग पधारियों, मारू फागुण मास।।१४॥
श्रायों भंडारी विजी, चांपावत सकतेस।
पाय लगा भूपाल रें, वस कर गुजर देस।।१४॥
जेठ महीने कोट पुर, दाखल थयों नरेस।
किया विदा मारू कटक, श्रटक निवारण देस॥१६॥
खेम समोभ्रम थांनसी, भंडारी विजराज।
सकतिसंघ चांपाहरों, कमधज मुदै सकाज॥१९॥
राजपीपले श्राद रिम, करवा सर धर काज।
सहम दियण मेवासियां, मुहम हुकम महाराज॥१८॥
इति श्री श्रजीतिस्घजी गुजरात पधारिया धरती सहर वसी

१३ — नेस = (निवास) निवासस्थान। पागड़े लगाय = पैरों पटककर। १४ — जेता = जितने । पद्धर = सीधे, सरल । मेवास = लुटेरो के निवासस्थान। साद्दीवाग = श्रहमदावाद के निकट शाद्दीवाग नामक स्थान है।-

१५—विजौ = विजयराज। सकतेस = सकतसिंह।

१६ - अटक = रोक।

१७—खेम = खीमसी भंडारी । समोभ्रम = सहश । मुदे = मुख्य. प्रधान । १८—राजपीपळे = राजपीपला नामक स्थान । रिम = शत्रु । करवा = करने को। सर = वशवती । सहम = दड, सजा। मेवासिया = खटेरों को। महम = युद्धयात्रा।

# छंद पद्धरी

राखिया देस भड़ महाराज कमधजां अजन नागोर काज। नरनाह सोम जोधे नरंद नृप गढां काज रिगाछोड़ नंद ॥ १॥ ऊदावत श्रमरौ पथ श्रगोट कुसळावत श्रागळ नवे कोट। चांपावत हरियँद किसन चाय स्त जसवँत रिख वाधै सवाय॥२॥ सुत भीम भीम भुजवळ खप्रांख भारी दळ हरवल इंद्रभांख। सँग हरी निडर मधकर खुजाव रिण पण हजार दोजग दुराव॥३॥ क्रंपावत कान्ह श्रजांन क्रग्ग सुत एम मांम नृप छूळ सुमग्ग। करमैव वंस श्रजवी कर्मध कुळ ळाज तणी धुर धरण कंघ॥४॥

१ - कमधना = राठौड़ों को । कान = लिये, निमित्त ।

२—श्रमरौ = श्रमरसिंह (नीवाज ठाकुर)। श्रगोट = नहीं चूकनेवाला। कुसळावत = कुशलसिंह का पुत्र। श्रागळ = कपाट बंद करने का लोहे का टंडा, रोकनेवाला। चाय = युद्ध की इच्छा। वाधै = बढ़ता है।

३—सप्राण = वलवान् । मधकर = माघवसिंह। सुजाव = पुत्र। दोजग = नरक, दु:ख। दुराव = मिटानेवाला, छिपानेवाला।

४—श्रजान करा = (श्राजानुकर) श्राजानुवाहु, घुटने तक जिसके हाथ लंने हों वह पुरुष। नृप छळ = राजा के वास्ते। करमैव = करमसोत राठौड़। अजबी = श्रजवसिंह।

मुहतो बळ लीधां दळ समीप
जोधांण हूँत जीवण सजीप।
सुत चंद साथ माहव सकाज
कायथां रूप श्रगजीत काज॥४॥
सक दळां भँडारी पोमसीह
मेड़ता हूँत चिढयो श्रबोह।
पतला श्राद दळ मिळ श्रथाह
चुधि श्रडर करण सिधि महावाह॥६॥
कमधजे चींट नागोर कोट
चळ दळ श्रिर कीधा एक चोट।
इँद्रसिंघ देख दळ बळ श्रपार
दे कोट जिण लियों धरम हार॥७॥

दुहा

सतरे सँमत त्रिहोतरे, उज्जळ त्रीज प्रकास ॥
तिजयो इंदे नागपुर, सांवण हंदे मास ॥ ८॥
वाको सुण राजा श्रजे, लख साजा दिन काज ।
वाजा द्वार गरिज्जया, सत्र धूजिया सकाज ॥ ६॥
इति श्री राजक्षक में नागोर री फते पाई सुणि गुजरात में श्री जी
उच्छव कीयों सो विगत कही श्रष्टाविंश प्रकास ॥२८॥

<sup>&</sup>lt;u>५ — जीवण = जीवणदास मुहता । सजीप = जीतनेवाला ।</u>

६ — सक = (शक ) समर्थ, युद्ध। श्रबीह = निर्भय। एतला = इतने। श्रथाह = श्रसंख्य।

७—वींट = घेरकर, वेष्टित करके । इँद्रसिंघ = नागोर के राव राठौड़ श्रमर-सिंह का पोता । कोट = गढ़, किला । लियौ घरम द्वार = शरण में श्रा गया ।

<sup>=</sup> उज्जळ = शुक्रपत्त । इंदै = राव इंद्रसिंह राठोड़ । नागपुर = नागोर शहर । सांवण हंदै = श्रावण के ।

९—वाकौ = वृत्तांत, वार्ता। साजा = श्रव्छे, शुभ। स्त्र = शत्। सकाल = समर्थ।

मारण त्रारजणिसंघ नूं, भूप निवारण अम्म।
भाटी ने चांपावतां, सिर धारियो हुकम्म॥१॥
खग वाहो रिण खेतसी, भाटी जीवणदास।
दुजडा हथ हरदास ज्यों, साथे हुवा सहास॥२॥
मारहथा त्रेवे मुदे, सुत जसराज सकजा।
हरियँद किसनी केहरी, कुळ चांपा कमधजा॥३॥
हरी मुहर हरियँद रा, सूजी साहस माळ।
रासी सांवळदास री, दृढ वत सांमि दुसाळ॥४॥
मुदे हरी जसराज रो, चांपै चाचर सूर।
जोगड़रां जैसाह री, नरां सवायो नूर॥४॥
श्रार पर देसां साक्षणों, श्रंतर पणी श्रपार।
विण चांपां विण भाटियां, भुज कुण भेले भार॥६॥

१—अरजग्रिष = जैतावत अर्जुनसिंह, जो मोहकमसिंह को अजीतिमिंह-जी पर जालोर चढ़ाकर ले गया था। भ्रम्म = भ्रम, सदेह, शक।

२—खग वाहो = तलवार चलानेवाला । दुजड़ा = तलवार । सहास = हॅसकर, साहसी ।

३—तेवै=तीनों । मुदै=मुख्य। कमधज = राठौड़।

४—मुहर = त्रागे । माल = मालमसिंह। द्रढ = हढ़। दुभाल = बीर, वहादुर।

५—चाचर = मस्तक। जोगड़रा = जोगीदास के पुत्र। नूर = काति। ६—साभरणो = वश करनेवाला, जीतनेवाला। अतर पणौ = घनिष्ठ संवव। विण = विना। मेले = घारण करे।

गौ श्ररजण लोपे गढां, थापे हिंद समंद।

मारू मृठि समंत्र ज्यें, पूठ लगौ हरियंद ॥७॥

श्ररजण दल्थंभण गया, पांचां देसां पार।

श्रापिड्या श्रगजीत रा, भड़, गिर धरा विहार ॥ ६॥

हितू सत्रां भूपाल रां, श्ररजण जैतावत्त।
दल्थंभण भेलौ कियौ, गौ चूरे परवत्त॥६॥
देसा श्रंतर डग सहर, सूरज साख पचार।
हर लग्गी पूगी घड़ी, वग्गी हक निहार॥१०॥

एक घड़ी धारां भड़ी, रीठ पड़ो रिण वार।
दोन्ं दुयण श्रजीत रा, समहर थया संघार॥११॥

ज्यों सादूल करगा बल, चूरै गजां कपाल।

श्ररजण दल्थंभण उभै, लड़ मारिया लॅकाल॥१२॥

७ – गौ = चला गया। लोपे गढ़ा = किलों को छोड़कर। थापे॰ = हिंदुस्तान को समुद्र समभ्कर अर्थात् अपार समभकर।

द—दळथंभण = दलथभण श्रजीतसिंहजी का पुत्र था। वह मर गया था, परतु उक्त श्रजु नसिंह ने टलथंभण के नाम से नया वखेड़ा उठावा था कि दलथंभण जीवित है, यह श्राघे राज्य का हकदार है। श्रापिंड्या = पकड़े। गिर = पहाड़। विहार = पटना प्रांत का देश।

९ — हित् = हितेच्छु । सत्रा = शत्रुत्रों के । चूरे = पार करके । १० — देसा अंतर = देशातर, परदेश में । स्रज० = सूर्य को साची करके । हर लग्गी = पता लगाया । वग्गी० = उन्हें देखकर हल्ला हुग्रा ।

११—धारा भड़ी = तलवार चली । रीठ = महाघोर सम्राम । दुयण = शत्रु । समहर = (समर) युद्ध । संघार = नाश ।

१२-करमा = हाथ। लॅकाळ = वीर।

ग्रिर साभे श्राया कुसळ, मळ श्रन देसां मांग्। भाट्यां ने चापा तगा, विधया घणां वखांग ॥१३॥

# छंद बेग्रक्खरी

श्रजमल तेण नागपुर श्रायो इंद्र सिंघ तज कोट सिधायो। रीस श्रजीत न क्यों विसराई श्रार निरमूल करण मन श्राई॥१४॥ स्रां सीम दुजो सवलावत राजा घंसि लगायो रावत। वंधव जोड फतो बांहालो साथे भुहकमिंघ सचालो॥१४॥ स्रजो कँवर संग खल सामण तिण जांमल कपसी नुमै तण। सिमया जोधा सार सबाहै महवेचो वैरो जां माहै॥१६॥

१३ - सामे आया = मारकर आए। मळ = मलकर, नष्ट करके। अन देसा = दूसरे देशों के। माण = मान, अभिमान को। वखाण = तारीफ।

१४—तर्गै = (तनय) पुत्र। नागपुर = नागोर शहर। सिधायौ = चना गया। रीस = क्रोध। विसराई = विस्मृत की।

१५ — हुजो = हुर्जनसिंह । घिष लगायौ = पीछे लगाया । जोड़ = सहय । वांहाळौ = मुजवलवाला । सचाळौ = युद्धवीर ।

१६—खळ सामत्ण = शत्रु को मारने के लिये। जामळ = शामिल।
नुभे = निर्भय। तर्ण = (तनु) शरीर। श्रथवा निर्भयराम का पुत्र।
नार = तलवार। सवाहै ≈ घारण वि.ये। मेहवेची = राठोड़ों की एक शास्ता।

राव तरों सिर राजा रूठें
पण धर दूजों थ्यों छार पूठें।
जोगणपुर इंदों पथ जावे
अजमल हुकम दुजों घंस आवे॥१०॥
प्रिसणां साथ कासकी पड़ियों।
श्रांगम लखां दुआें आखड़ियों।
निस गळती क्रूँबियों नजीठों
रूक तणों मच आका रीठों॥१८॥
सबळ दळां विच भूरि समाथे
मोहण तरों खिवें खग साथे।
विद्तां सुजै कँवर बकारे
मोहण खेत राखियों मारे॥१६॥
ढाहें घणां घणां विच दूकै
राव देखतां लियों सुत रूकै।

१७ — पूठै = पीठ पर। जोगणपुर = दिल्ली शहर। इदौ = इंद्रसिह। वुजी = दुर्जनसिंह। घंसि आवै = पीछे आता है।

१८—प्रिसणा=शतुत्रों के । कासळी = ग्राम का नाम। पिड़यों = मरकर गिरा। श्रागम = श्राक्रमण। दुश्रों = दूसरा। श्राखिड़यों = स्खिलत हुश्रा। निस गळती = पिछली रात्रि में। मूँ वियों = लड़ने को जा भिड़ा। नत्रीठों = घीर। रूक = तलवार। श्राका रोठों = महाघोर शस्त्रों का प्रहार।

१९—भूरि = बहुत । समाथे = समर्थ । मोहण तर्णे = इंद्रसिंह का पुत्र मोहनसिंह उसके सिर पर तलवार चलती है। विदता = लड़ते। खेत = मारकर रणागण में रख दिया।

२० — ढाई धणा = बहुतों को गिरा दिया। यणा० = बहुतों के बीच

सत्र ग्रतेज कर तेज सवाया ग्रजन तणा भड़ जीपे ग्राया ॥२०॥ दुहा

म्रिर जग मारे त्रावियो, दक्खण हरी श्रमंग। दिस पूरव मोहण दुजौ, जीपे त्रायों जंग॥२१॥ दहूँ प्रवाड़ा एक दिन, गौ वाकौ गुजरात। विहूँ हजूर वोलावियौ, जोधां हंदै छात॥२२॥

इति श्री द्रव्थंभण श्ररजनसिंघ नै कँवर मोहणसिंघ नै मारिया श्री श्रजीतसिंघजी प्रसन हुवा एकानित्रंश प्रकास ॥२६॥

में जा पहुँचे। रावः = इंद्रसिंह के देखते उसके पुत्र को तलवारों से ले लिया धर्यात, मार डाला। जीपे आया = जीतकर आए।

२१-हरी=हरिसिंह।

२२— $\xi = \hat{\xi} = \hat{\eta}$ । प्रवाड़ा = युद्ध । गौ = गया । वाकौ = वार्ता, वृत्तात । विहूं = दोनों । जोधा हंदै॰ = राव जोधाजी के वशजो के छत्र ।

वहतां वरस तिहौतरों, धर गुजरात निरंद।
दळ वंधे च्याकं दिसा, दुयणां छूटे दुंद॥१॥
श्रमल हुवो सारी इळा. सत्र निरकळा सकत्त।
कियो मतो दरसण करण, परसण द्वारामत्त॥२॥
जात करण जगदीस री, ईस नवे परकार।
चैत मास पख चांदणें, श्रजन थयो श्रसवार॥३॥
मग वहतां मुरधर पती, हल चिलयो हलवह।
जगपुर धर कालो जसों, मेल्ह गयो निज मद्द॥४॥
सवळ दळां कर थांनसीं, श्रायों फेर श्रवींत।
फळ पायो कालां धणीं, थयो विहाला चीत॥४॥
खहर गमे वत दुजाड़ां, सहर करे दहवाट।
श्राया थांणा श्रजन रा, लूट विडांणा राट॥६॥

१-- दुयगा = शत्रुओं के। दुंद = (द्रद्र) युद्ध।

२--- श्रमत = श्रिषकार । निरकळा = कलाहीन । सकत्त = शिक्त ।

सतौ = विचार । परसण = चरण-स्पर्श करने का । द्वारामत्त = द्वारका ।

३—जात = यात्रा । ईस = मालिक। नवे परकार = नवधा भक्ति। पख चादगौ = शुक्र पद्म में।

४—मग = मार्ग । हल चिलयो = विचिलत हुआ । हलवह = एक शहर का नाम । भालो = भाला नामक चित्रय वंश का । जसो = जसवतिहं ।

५ -थांनसी = खींवसी भंडारी का पुत्र। चींत = चित्त मे। ६ - खहर गमे = नाश करके। दुजड़ा = तलवारों से। दहवाट =

<sup>(</sup>दशवाट) विध्वस्त । विडांणा = शत्रुश्रों के । राट = राज्य को ।

साथ भँडारी थांनसी, सकते ब्राद कमंघ।

ब्राया मार हलेदपुर, पय लाया छत्रवंघ॥७॥

हलवद भेले हालियों, मेले दल ब्रजमाल।

तव डर जांम तमायची, हुइगों नगर विहाल॥ म॥

नवी नगर व्रव घेरियों, जांम न कीधों जंग।

कर वांघे ब्रायों पगे, लायों पेस तुरंग॥६॥

तीन लच्च द्रव रोकड़ा, चंचल उच्च पचीस।

निपट विने धारी निजर, नृपति निवारों रोस॥१०॥

छंद हण्ंफाल

मिळि हरख जेसट मास, पेख प्रथम धरम प्रकास ।
पुर सपत रूप प्रवीत, मुख धाम धारा मीत ॥११॥
महाराज दरस समंद, कित गोमती सुख कंद ।
वध चाव भाव विधान, सुभ ध्यान दान सिनान ॥१२॥
गोमती जळ करि गात, दिव चत्र वरण प्रवदात ।
गरजंत सागर गोड़, कित अगम उरमी कोड़ ॥१३॥

७-पय लाया = पैरों में पटके। छत्रबंघ = राजाश्रों को।

५—भेळे=जबर्दस्ती बुसकर श्रिधकार करके। मेळे= एकत्र करके। तमायची = जामनगर के राजा का नाम।

९--नगर = जामनगर। जाम = जाड़ेचों में एक पदवी है। पेस = नजर, भेट।

१०—चचळ = घोड़े । निपट = त्रत्यत । विनै = विनय । रीस = कोध ।

११—जेसट = ज्येष्ठ मास । पुर सपत = सप्त पुरी ( श्रयोध्या, मथुरा, माया ( हरद्वार ), काशी, काची, उजैन श्रीर द्वारका )। प्रवीत = पवित्र। मुख = मुख्य। मीत = मात्र।

१२—िकत = किया । कद = कारण, मूल । वध = विधि । चाव = इच्छा. उत्साह । भाव = भक्ति ।

१३—गात = (गात्र) शरीर । चत्र वरण = चारौ वर्ण । श्रवदात = उज्ज्वल । गोट = समीप में । उरमी = (ऊर्मि ) लहरे । कोड़ = करोड़ ।

लहरीस सीस हिलोल, के मच्छ कच्छ किलोल।
कित श्रमित श्रंबु प्रकास, इल जांग मिल श्राकास ॥१४॥
जग पेख एक श्रजंप, केंद्र निरख चख मुख कंप।
सु ज चलत पुन्ब समाज, भय तेग पातक भाज॥१४॥
मिट श्राग तप मिट जाय, साकंप सीत सवाय।
दह पोत खेवट दांम, तट धरी गुद्री तांम॥१६॥

# दुहा

गजनहरें सक गोसैती, श्रापे दान श्रपार।
हुवा श्रमंगण पाय धन, दुज दिन संगणहार॥१७॥
इक धन मोजन वसन दन, सोवन रतन श्रपार।
श्राद मतंग तुरंग धर, कित खोड़स परकार॥१८॥
करि विधान हरि दरस कज, राजा हुवो तयार।
श्रायां तट सामंद रें, दीठों श्रघट दुवार॥१६॥

१४—हिलोळ = जल की चंचलता, जल का धका। किलोळ = कीड़ा। ग्रंब = जल।

१५—पेख = देखना। अजंप = जो कहने में न त्रावे। चख = (चसु) नेत्र। तेण = उससे।

१६—साकंप = धूजने के साथ । सीत = ठंढ । द्रढ = ( हढ़ ) मजबूत । पोत = नौका, नाव । ताम = वहाँ ।

१७—गजनहरै = गजसिंह का पौत्र । श्रापे = दिए । श्रमंगण = याचना-रहित । दिन = (दीन) गरीव । मगणहार = मॉगनेवाले, याचक ।

१८—वसन = वस्त । दन = दान । सोवन = सुवर्ण । मतग = हाथी । खोड़स परकार = षोडश महादान ।

१९-- त्रघट = अद्भुत ।

श्रोखा मंडळ विमळ थळ, जळ श्राव्रत जगवंद।
धुज उज्जळ देवळ श्रमळ, निरख नमें नरयंद।।२०॥
गंगा जमना सरसती, म्रति गोमती प्रमांण।
राजरमणि महाराज रें, साथे प्रांण समांण॥२१॥
महळ खवास निवास मन, क्रिसन दरस्सण काज।
श्राद श्रमे श्रवतार नर, संग कँवर महाराज॥२२॥
सुपह श्ररोहे नाव सिर, चाव दरस्सण कजा।
पाव परस्सण श्री परम, सँग उमराव सकजा॥२३॥
पोत सकत ची गोद पर पुहवि मोद धर पार।
निरख धाम धर विट नर, करै हरख तन वार॥२४॥
पंडे उच्छव धार उर, विध सम समें विचार।
पथरायौ नवकोट पत, दरसण करण दुवार॥२४॥

२०—श्रोखा मंडळ = द्वारका प्रदेश का नाम । श्रावत = (त्रावृत) घरा हुश्रा। धुल = ध्वजा। देवळ = (देवालय) मदिर। नरयंद = (नरेद्र) राजा। २१—प्राण समाण = प्राणों के समान प्यारी।

२२—महत्त = (महिला) रानियाँ। खवास = उपस्रो। निवास मन = मन में वसनेवाली। श्राद श्रमै = महाराजकुमार श्रमयसिंहजी श्रादि।

२३—सुपह = (प्रभु ) महाराजा । श्ररोहे = चढ़े । चाव = उत्साह, श्रात्यत श्रभिलापा । श्री परम = श्री परमेश्वर के चरण छूने का ।

२४—पोत = नाव शक्ति की गोद के समान है। पुर्हाव = श्रीर पार उतरने पर पृथ्वी श्रानद देनेवाली है। विंट = उपद्वीप। तन वार = शरीर के। वारकर त्रर्थात् वलैया लेकर।

२५—पंडे = पुजारी. तीर्थगुरु । पधरायौ = प्रवेश कराया । नवकाट पत = नवकाटी मारवाड़ का राजा ।

पेख श्रजै रिग्छोड़ पद, लियौ जनम क्रम लाभ। छिव निरखे रिग्छोड़ री, श्ररक कोड़ सम श्राम ॥२६॥

# छंद भुजंगी

विराजे नगां श्रोप सं रूप वीठो । दळां नाथ श्रीनाथ रो रूप दीठो । वणे सामळो गात भीणे वसन्ने तिसी भूखणे जोत मोती रतन्ने ॥२०॥ सरी नौसरे हार मोती सँजोया पड़े श्रेणता हीणता सुक्र पोया। परीखे सरीकंठ में हीर पूरी सुभे सूर श्राकास जांणे सन्रो ॥२८॥ वणे चारु श्रामास वदनारविदं उरे ऊपजे वेख रेखा श्रणंदं। सदा हेत संतां इसा नेत सोहे महा मैण रूपी तिकां नेंण मोहे॥२६॥

२६—क्रम = (कर्म) अपने कृत्य । अरक = (अर्क) सूर्य । आम = काति ।
२७—नगा० = रत्नों की काति से वह स्वरूप वेष्टित है । दळांनाथ =
राजा । श्रोनाथ रौ = लद्मीपित का । सांमळौ = (श्यामल) श्यामवर्ण ।
भीणे वसन्ने = वारीक वस्त्र । तिसी = वैसी ।

२८—सरी = सर, लड़े। संजोया = सजाए। पड़े॰ = शुक्र का तारा एक है, इसिलये उसकी पंक्ति नहीं बन सकती। श्रीर नौसरे हार में मोतियों की पिक है, इसिलये वे उक्त हार में मानों पिक-विशिष्ट शुक्र के तारे पिरोए गए हैं। परीख़ै = देखा जाता है। सरीकठ में = श्रीकंट में। हीर = हीरा। सनूरी = ज्योतिसहित।

२९—चार = सुंदर। श्राभास = काति, लावएय। वेख = (वीक्य) देखकर। नेत = (नेत्र) नयन। मैरा = (मदन) कामदेव।

रमाकंत ची वंक वेभंह रंजी छखे कांम सुर सांम ची चाप छज्जी। त्रिहूं लोक चा ग्वाल रै भाल टीकी नरां भूप सोभा लखे रूप नीकौ ॥३०॥ छिए मेघ सोसा इसी भाळ छाजे रवी पंत है कुंडले क्रांति राजै। भजै मुक्रद सोमा सभा कुंग भाखें रहे मांन ते ध्यान वैकुंठ राखे।।३१।। कपोळे मिळे रूप श्रोपे अलकां प्रभू पेखतां मेख भूलै पलकां। रसा भारहारी भुजा च्यार राजै सराजादि कंवू गदा चक्र साजै॥३२॥ रमाराव रा वंदिया पाव राजा वजे चाय दूँ ए। घरो। घाय वाजा। सरे अल्लरी कंवु सा त्रंव सोहै वजे भंस भेरी नफेरी विमोहै॥३३॥

३०—रमाकंत ची = विष्णु की । रंजी = रंजन करनेवाली । लखे = देख-कर । सुर साम ची = इंद्र की । चाप = कमान, धनुष । नीकौ = श्रच्छा, सुंदर ।

३१ – भाळ = ललाट । रवी॰ = कुंडलों की काति ऐसी शोभा देती है कि मानों दो सर्यों की पंक्ति शोभित हो रही है । कुंग = कौन ।

३२—पेखतां = देखते । मेख = ( निमेप ) पलक का गिरना । रसा भार-हारी = पृथ्वी का भार उतारनेवाले । सरोजादि = कमल आदि । कंवू = शख।

३३—रमाराव = लक्ष्मीनाथ के । चाय दूँ गौ = दुगुने उत्साह से । घर्गे॰ = थाजे जोर के डके से वजते हैं । सुरे = स्वरवाता वाद्य । कंबु = शख । वव = गद्य, वाजा । भेरी = एक प्रकार का चमड़े से मढ़ा वाद्य । नफेरी = एक प्रकार का वाद्य ।

तिसा वैण श्रीमंडलं जत्र तालं सहंनाय वंसी श्रने सीसढालं।
सुधा कुंडली खंजरी चंग सोहै
वजे चंग मिरदंग सोभा विमोहै॥३४॥
सुराचार घंटारवं तार साजै
वणे नौबती सोभती रीत वाजै।
विराजै मुखाघाय तंती वितंती
वदै श्रारती राग वाणी वणंती॥३४॥
भ्रमे वार दीपारती जोत भासे
प्रभा सूर वारंत सोभा प्रकासे।
वळे उच्छळे फोरियौ संख पांणी
पुळे पाप जे श्राप सं हूँत प्राणी॥३६॥

### छपय

कियौ हरख कमधज्ज निरख नायक ब्रहमंडां भेट ग्राम गज भिड़ज, पूज प्रम धांम घमंडां।

३४—वैग = वीगा। श्रीमंडल = एक प्रकार का वाद्य। सहनाय = शहनाई। सीसढाल = एक प्रकार का वाद्य। सुधा कुंडली खंजरी चग = वाद्यविशेष। चग = मोरचंग।

३५—सुराचार = देवता की रीति के श्रनुसार । घंटारवं = घंटा का शब्द । तार = तारवाले बाजे, सितार श्रादि । मुखाघाय = मुँह से वजने-वाले श्रलगोजा श्रादि । तंती—तॉतवाला वाद्य, सारंगी श्रादि । वितंती = बिना तात के बाद्य । श्रारती = श्रारती करते समय बोले जानेवाले स्तोत्र ।

३६—चार=( चार ) सुंदर । वारंत=ठाकुर के सम्मुख भ्रमण कराते। पुळ=भाग जाते हैं, चले जाते हैं।

३७-नायक = मालिक, स्वामी । भिड़ज = घोड़े । प्रम = (परम)

चमर धार परवार, करी आमर परिक्रम्मा

भुज लंबत डंडोत, वयण व्रत पेख व्रहम्मा।

उपनी चाव जण जण उबर, मापे कुण उदमाद रो

सुख लियो नृपत कँवरां सहित, चरणाम्रत परसाद रो।।३०॥

भड़ां प्रीत भारियो, बिट हरि कीत सचेलो

गण मुकतेसर गंग, मिले फिर कातिक मेलो।

फिर भामरि दे सात, करे डंडोत किताई

एक रूप अनमेख, पेख धारै प्रसनाई।

सुख धाम नाम परखे सकल, हित सुदाम विश्राम हरि

नवकोट नाथ नवकोट दल, किया निरम्मल जात्र करि।।३८॥।

## दुहा

श्री रिणछोड़ निहार नृप, त्रीकम जोड़ कल्याण। श्री राधा श्री रुकमणी, सतभामा जुत प्रांण ॥३६॥ उत्तम श्राम दुवारिका, महिमा सुहित सँभारि। लियो महा सुख एक पख, नृप परसियौ मुरारि॥४०॥

उत्तम । भ्रामर = फेरी, परिक्रमा । मुज = लवे हाथ करके दंडवत् प्रणाम किया । वयण = वचन । ऊपनौ = उत्पन्न हुआ । चाव = उत्साह, प्रेम । जण = होक के मन में । उदमाद रौ = आनंद को । परसाद = (प्रसाद ) भगवान् के भोग लगा हुआ भोज्य पदार्थ ।

३८—भारियो = भरा हुआ, युक्त, सहित । विट = उपद्वीप । सचेळो = अधिक, उत्तम, सर्वोत्तम । मुकतेसर = मुक्तेश्वरगण । भामिर = प्रदक्षिणा । किताई = कितने ही । अनमेख = ( अनिमिप ) पलक गिराए विना । प्रस्नाई = प्रसन्ता । सुदाम = सुदामापुरी । विश्राम० = जहाँ हिर का विश्राम है । जान = यात्रा ।

३६-शीकम = (त्रिविक्रम ) टीकमनी टाकुर जी।

ध् कँवार नृप मोरधुज, श्रंबरीक हरिचंद।
पद सेवा परि पंडवां, की नवकोट नरिद्।।४१।।
दोळा साठ हजार दळ. पत करतार परस्स।
कूच कियो सुभ जात्र करि, दीनानाथ दरस्स।।४२॥

इति श्री महाराजा श्रजीतिसंघजी नै महाराज श्रभयिसंघजी कँवर पर्दे साथे श्री द्वारका पधारिया सो विगत कही त्रिंश प्रकास । ३०॥

४१—धू = ब्रुव, उत्तानपाद राजा का पुत्र। मेारधुज = मयृर्व्यज राजा। परि = समान।

४२ — दोळा = चारों तरफ, घेरे हुए। दोळा० = इस यात्रा में महाराजा के साथ साट हजार सेना थी।

## दुहा

केवी घर लेंलोट कर, कर नवकोट पविसि। यायो जोधांगे अजी, परसे द्वारामित्त ॥१॥ यायां वरस चहोतरे, सांवण सांवळ पक्ख। यायो घर मारू अजी, गुजार थांणा रक्ख॥२॥

## चौसर

साहां सोच दिली सरसांगौ, मुगलां सैदां वाद मँडाणौ। वाचत वीचे ऊग विहांगौ, फुरमांगां ऊपर फुरमांगौ॥३॥ दुहा

हस्तनश्रली दक्खण गयो, श्रवदुसो द्रगाह।
त्यां हुँता मन फेरियों, दिन फिरिये पतसाह ॥ ४॥
श्रवदुसा श्रारत हिये, पीड़ांगों सहयह।
सहाराजा श्रजमाल नूं, दाखे वेध द्रह॥ ४॥
मोनूं भाई श्रक्खियों, ते महाराज श्रजीत।
पीड़ घणी की दक्खियों, श्राय वणी सो चीत॥ ६॥

१--केबी - शत्रुयों के। सैंलोट = नष्ट, विध्वस। पवित्ति = पवित्र।

२ — सॉवळ पक्ख = कृष्ण पच् ।

३—साहा = वादशाहों के। सरसाणी = बढ़ा। वाद मॅडाणी = विरोध हुआ। ऊग विहाणी = दिन निकलते ही, सूर्योदय होते ही। फुर-मांगा = (फरमान) श्राज्ञापत्र।

४—दरगाहा = राजसभा। दिन फिरिये = उत्तटे दिन आने एर।

५ - श्रारत = (श्रार्ति) पीड़ा, दु:ख। पीड़ाणौ = पोड़ित हुआ। दाखै = कहता है। वेध = वेर का।

६ - श्रक्लियो = कहा था। पोड • = श्रत्यंत श्रधिक पोड़ा देखा ता महाराजा श्रजीतसिंहजी के। कहना। चीत = चिता। कागद श्रवदुक्षा तणा, साह तणा फुरमांण।
सुण महाराज विचारियो, उर धारियो पयांण॥७॥
बेटी राव [ज मान री], लज्जा सीळ निवास।
डोलो लीधां देवड़ो, श्रायो नारणदास॥८॥
उच्छव संपरणे श्रजन, मिळसुख सजन समाज।
पुर दिक्षी पाधारतां, रायी के महाराज॥६॥

# छंद वेश्रक्खरी

वरसाळी इग्र पर वौळायी, जोर न को वरसात जगायी।

ऊठी सरद सीत रित श्राई,

सकळ दळे विग्र सोंभ सभाई।।१०।।

मेळे सगह दळां पह मोटां,
कीधी कूच धणी नवकोटां।

११—मेळे = जमा किए। सगह = गर्व सहित। पह = (प्रभु) मालिक

७—साह तणा = बादशाह के । फुरमाण = श्राज्ञापत्र । पयांग = प्रयाण, जाने का विचार किया ।

द—मान री = मानसिंह की । डोळो = बेटी के ब्याहने के लिये वर के घर पर बेटी कें। ले जाना । देवड़ो = चौहानों की एक शाखा जिसका राज्य सीरोही में है। सीराही का राव देवडा नारायणदास श्रपनी वेटी कें। लेकर महाराजा श्रजीतसिंह को ब्याहने के लिये महाराजा कें पास श्राया।

९—परगो = पाणिग्रहण किया । श्रजन = श्रजीतसिंहजी । पाधारता = जाते । रायी कै = राई का बाग नामक स्थान में । यह स्थान जोधपुर शहर के पास ही है। यहाँ इस समय वर्तमान महाराजा उमेदसिंहजी का निवान है।

१०—वरसाळौ = चातुर्मास्य । वोळायौ = समाप्त किया । वरनात = वृष्टि ने । जगायौ = दिखाया । सीत रित = शीतकाल । सोंभ = सामग्री ।

त्रस गज रथ दळ प्रचळ त्रफारे,
प्रथम सहर नागेर पधारे ॥११॥
सुत जसवँत तप तेज सवायो,
श्रजमळ पछे मेड़ते श्रायो।
पोहकर प्राग समांण प्रभत्ती,
परसण कियो मतो छत्रपत्ती ॥१२॥
नरां नाथ वाजतां नगारां,
श्रायो पुहकर दळां श्रपारां।
विसननाथ श्रायां दिन वळिया,
पुहकर गुरां तणा दुख पुळिया ॥१३॥
श्रस गज रथ श्रथ दान उमंडे,
मास तीन कपे कड़ मंडे।
कपे कनक सुजां राजारां,
विप्र श्रणदरिद्र हुवा तिण वारां॥१४॥

<sup>(</sup> স্মর্গারিसिंह जी ) । मोटा = बड़े । धर्गी = मालिक । স্মस = ( স্পশ্ব ) घोडा । স্মদাरे = बहुत স্মधिक ।

१२—सुत जसवॅत = जसवतसिंह का पुत्र। पेहिकर = पुष्कर तीर्थ। प्राग समाण = प्रयाग तीर्थ के सहश। प्रभत्ती = प्रमाववाला। परसण = यात्रा. दर्शन। मता = विचार। छत्रपत्ती = राजा।

१३—पुहकर = पुष्कर तीर्थ । विसननाथ = विष्णु भगवान् , वाराह भगवान् । पुष्करजी प्राचीन मदिर है । दिन विळ्या = श्रच्छे दिन श्राए । पुळिया = गए ।

क्च थयो पाछु ततकाळ, सांभर फिर मारोठ सँभाळ। थांणा दहूँ ठिकाणां थापे, सीख देस दिस वियां समापे॥१४॥ श्रमो कँवर तेड़े छत ईखे, प्रवळ कळा तप तेज परीखे। साथ हित् मेले बन साजा, महल विदा कीथा महाराजा॥१६॥ दीनी सीख घणो हित दाखे, भूप श्रजीत प्रीत सुख भाखे। कर दर कुच श्रजन श्रहॅकारी, श्रायौ धरि दिल्ली श्रवतारी॥१९॥

# दुहा

श्रह्मा वरदी ऊँच थळ, साहां तणी सराय। ऊतरियौ राजा श्रजौ, यों दस कोसां श्राय॥१८॥

१५ = ततकाळे = तत्काल, तुरंत । साभर० = सॉभर श्रीर मारोठ मारवाड़ के प्रात हैं। संभाळे = निगरानी की। दहूँ = दोनों। सीख = शिक्ता। दिस विया = दूसरों की तरफ। समापे = दी।

१६ — तेड़ें = बुलाकर । छत = महाराजा ने । ईखें = देखा । परीखें = परीचा की । हित् = हितेच्छु । व्रन० = (वर्ण) श्रच्छे वर्णवाले, खानदान-वाले । महल = जोधपुर को ।

१७-दाखे = कहकर। श्रवतारी = भगवान् का श्रवतार।

१८—श्रल्ला वरदी = दिल्ली से दस कोस के श्रंतर पर श्रलावर्दी नामक सराय है। वहाँ श्रजीतिसह ने मुकाम किया।

सैदां उच्छव सांपना, मुगलां वदन मलीण।
दिल्ली श्रित चाळी दरस, पुर सोचिया प्रवीण।।१६॥
सैदे साम्हे मेलियो, खां तरवीत सुतन्न।
श्रसहौ लागो साह उर, मुगलां आंखा मन्न।।२०॥
मास एक मुरधर धणी, रहियो तेण सराय।
सैदां श्रादू बोल रा, कौल लिया ठहराय।।२१॥
प्रगट्यो वरस पँचोतरो, सांवण सघण सराय।
साह करंडव पंखि पर, दुमुखि रहे चख लाय।।२२॥
मुगलां सं मसलत करै, कछवाहो जैसाह।
सैद मिले श्रजमाल सं, दोनूं पक्ख दुवाह।।२३॥

#### छप्पय

श्रायौ भाद्रव मास, छात दिल्ली भ्रम छायौ श्रसपत ईरानियां, पूछ निज मंत्र पठायौ।

१९—सापना = संपन्न हुआ। चाळी = उपद्रव। दरस == देखकर। पुर = (पुरा) पहले से।

२०—सैदे = सैयद ने । श्रसही = बुरा, श्रसहा । उर = अंतः करण में । भाषा = म्लान, उदास ।

२१—तेण = उस । श्रादू बोल रा॰ = प्रथम कहे हुए वचनानुसार कौल टहरा लिया।

२२—सघण = वर्षा काल। करंडव० = (कारंडव) हंस विशेष पत्ती की भौति। दुमुखि० = दुचिता रहता है। चख = (चत्तु) नेत्र लगाकर।

२३—मसलत = सलाह । जैसाह = जैपुर का राजा जयसिंह। दुवाह = वीर।

रभ—ात = (छत्र) महाराजा श्रजीतसिंह। श्रम छायौ = शक में पड़ गया। श्रसपत = वादशाह। मत्र = सलाह। उजळ सपतम्मी =

मिळियो अजमाल सं, आइ उज्जळ सपतम्मी खां इतकाद निवाब, जाव विण ताव नरम्मी।

फरमांण कमर बुत कोफरी, रकम जवाहिर ऊँच रिध महाराज वाग फुरमाण में, विचित्र संतोखे एण विध ॥२॥ हित् जांण सुविहांण, खान इतकाद आद अत कियो विदा आलोभ, सोभ सुख वात घात चित।

मिळ मंत्री परधान, सकळ छळ गुंभ सुणायो तौ विरोध वाधसी, बोध जो लियो परायो।

राखवा राज पतसाह रौ, यों समाज भड़ उच्चरे रस थयां वेळ महाराज री, सकळ काज चढसी सिरै॥२॥ करे कृच इतकाद, साह दरगाह सपत्ती गुदरायो धर गुंभ, महासुख सुंभ सुमत्ती।

पिण भावी अति प्रवळ, सकळ वस प्राण असेखा हुअणहार सिध करे, वार न धरै विध रेखा।

शुक्लपन्न की सप्तमी के दिन । विशा ताव = तेजी विना । रकम = नकद रुपया । रिध = द्रव्य । महाराज वाग० = महाराज के लिये वागा अर्थात् सिरोपाव । विचित्र = मुस्तमान (इरादतखाँ) ने महाराज के सतुष्ट किया ।

२५—सुविहांण = प्रातःकाल। भ्रत = (भृत्य) नौकर। श्रालोभ = विचार करके। सोभ = तलाश करके। घात चित = मन में घात रखकर। छळ = कपट रखकर। गुभ = रहस्य की बात। वाधसी = बढ़ेगा। बोध  $\circ$  = यदि दूसरे का उपदेश लिया ते।  $\circ$  रस = प्रीति। थया = होने पर। वेळ = मदद, सहायता। महाराजा श्रजीतसिंहजी की मदद मिलेगी श्रीर सब काम सिद्ध हो जायेंगे।

२६—सपत्तौ = पहुँचा । गुदरायौ = निवेदन किया। गुंक = रहस्य की बात। महासुख = यांद सुमित स्के तो वड़ा सुख होवे। पिरा = परतु भावी अत्यंत प्रवल है। प्राग् = प्राग्री। श्रसेखा = सव। हुश्रग्रा-हार = होनहार सिद्धि करता है। विध रेखा = विधाता की रेखा देरी

पतसाह सिचकण कुंभ पर, सघण बुंद वाणी सुजण दुरवोध मान रहियो सद्रह, कांन न कीधो वयण कण ॥२६॥ कहियो श्री श्रगजीत, साह सुण नीत भलाई सैदां खग पसाय, वणी दिस्ती ठकुराई। मौजदीन सुरतांण, जिको रिण ढांण सँघारे जुलफकारखां जिसा, सार सत्र मूळ निवारे। सुज सैद हित् गिण श्रप्पणा श्रवर श्रहित्तू जांण उर दिस्तेस काज ग्रह पाधरा, वंक न थाये राजपुर॥२०॥

#### गाथा

दिन वंके वंकेणं, वाणी मंत्र तंत सा वुद्धी। दुरजण सज्जण थांने, सज्जन होइ दुज्जणाकारे॥२८॥ दुहा

डर लग्गे सुरतांण रे, तिन दिन वंको तेम। सज्जण दुरजण सारखा, दुरजण सज्जण जेम॥२६॥

नहीं लगाती। पातसाह॰ = वादशाह तो चिकने घड़े की नाई हो गया।
उस पर वर्षा हो तो क्या ! एक वूँ द नहीं ठहरती। इसी तरह सुजनों के
वचन कुछ काम न श्राए। वह तो दुवींघ के। मानकर मजवूत हो गया,
किसी का कहना नहीं माना।

२७—साह = हे बादशाह !। सैदा = सैयदों की तलवार की कृपा से ।

रिंग ढांग = रगागण में । संघारे = मारा । सार = तलवार । सत्र = शत्र ।

मृल निवारे = जड़ से उस्तेड़ दिया । सुज = वे । गिण = मानो, जानो ।

श्रवर = दूसरों को । श्रहित्तू = शत्र । उर = मन में । दिल्लेस = हे दिल्लीनाथ,
सीघा काम करो । टेढा रहने से राज्य श्रीर नगर कुछ नहीं रहेगा ।

२८—दिन ० = दिन वक होते हैं तब मब वक्र हो जाते हैं। जैसे वागी-गंत्र-तंत्र श्रोर बुद्धि।

२९ - नुरताग रै = वादशाह के। तिन = शरीर में। सारखा = समान ।

श्रसपत्ती ईरानियां, वत्ती पूछ विचार। खां दौरां सँग मेलियौ, हाडौ भीम सवार॥३०॥ श्रायौ साथ निबाब रें, कोटे हंदौ राव। मिळिया श्री महाराज सं, साह कियौ वतकाव॥३१॥ श्रक्खी सकळ श्रजीत सं, मोती बाग सुमज्म। देखेवा दरगाह जगा, साह दरस्सण कज्ज॥३२॥ पेखेवा पतिसाह नूं, श्रजन थयौ श्रसवार। गति वंकी दिन पाधरें, छत देखें संसार॥३३॥

#### छप्पय

है उमत्त गज मत्त, सुभर पण रत्त समेळा देस देस देसोत, साथ कमधज्ञ सचेळा। जेसलमेरी विसन, परम देरावर पत्ती फतमल उदयापुरी, रांण राजड़ हर खत्री। मानसिंघ कमधज्ज, मऊ सीतापित साथे संद्रावत गोपाळ, राव मड़ लिये समाथे॥

३०—श्रसपत्ती = बादशाह । ईरानिया = ईरान के निवासी । वत्ती = वार्ता । खा दौरा = दौराब खा । हाडौ = चौहानों की एक शाखा । भीम = कोटे का राव भीमसिंह ।

३१ — कोटै हंदौ — कोटे का स्वामी । वतकाव = वार्तालाप, वातचीत । ३२ — श्रक्खी = कही । देखेवा = देखने के लिये । कज = (कार्य) काम । ३३ — पेखेवा = देखने के लिये । गति = चाल ।

३४ — है (ह्य) = घोड़े । उमत्त = उन्मत्त । मत्त = मस्त । रत्त = (रक्त) अनुरक्त । समेळा = मेलवाले । देस॰ = देश देश के राजा । सचेळा = बलवान् , समर्थ । जेसलमेरी॰ = जेसलमेर का रावल विसनसिंह । देरावर पत्ती = देरावर नगर का मालिक । फतमल = राजा राजसिंह का पोता उदयपुर का फनह- सिंह । मानसिंघ = सीतामऊ का मालिक राठोड़ मानसिंह । समाये = समर्थ ।

ऊदली खँडेला सेंघणी, सकतसिंघ मनहर पुरी कूरम्म वळे तीजी कन्हें, किसनसिंघ श्रांनाहरी॥३४॥

## दुहा

छोक छत्रपतियां तणा, दोळा सेय दुबाह।
नृप सगाह दीठी अजै, साह तणी द्रगाह॥३४॥
खास थ्रांस इतमांस विण, तेड़ायौ अगजीत।
साह मनें श्रंतर तई, वचने देखी प्रीत॥३६॥
छंट वेश्रक्खरी

भिळ सुलतांग अजीत मनायो प्रगट कुरव सब उत्पर पायो। जिको आद लखपत्त हजारी उत्पर तिण सुख रीक उतारी।।३७॥ कोड इनांम दांम फिर कीधा दोय अस सहँस दोसपा दीधा। सत गजराज सुरातब माही रीक परख दोय राह सराही॥३८॥

ऊदली = खडेले का मालिक उदयसिंह। श्रांनाहरी = श्रग्दसिंह का वंशजा

३५—छील = लड़के, वेटे। दोळा = पार्श्ववर्त्ता, साथ में। सगाह = गर्वसहित। दीठी = देखा।

३६—इतमाम = रोक-टोक के बिना। तेड़ायौ = बुलाया। साह मर्नें o = वादशाह के मन में फर्क था तो भी।

३७—मनायो = सत्कार किया। जिकौ श्राद० = मनसवदारों में जो हजारी श्रीर लखपित श्रादि ये उन सब से श्रिधिक इनाम महाराजा को दिया। कोड इनाम दाम = एक करोड़ दाम इनाम। दोय श्रस सहस = दो हजार घोड़े। माही मुरातव में मस्त हाथी। इस बखशिश को देखकर हिंदू मुसलमान दोनों ने प्रशसा की।

सुभ खिल्लत पँव वसन सुरंगी श्रसि खंजर सरपेच कलंगी। मुकतमाळ दुलड़ी उर मंडित श्रती भार सबसत्त श्रखंडित॥३६॥ साह मिले निज मगज सवायौ श्रजन विदा हुय डेरां श्रायो। दोन् राह गात छत देखे लखि गति सकल सिरै दुति लेखे।।४०॥ मोतीबाग हुँत सब मारू सींज नेज खड़ि रमणा साह। चकवट उण दिस श्रजन चलाया इतरे दूत खबर ले श्राया॥४१॥ श्रबदुल्ला उर मंडळ श्रायत वर्णी मिल्ण कज सौंज विछायत। सैदां मिलण लियां दळ साजा रीभी गयी श्रजी महाराजा॥४२॥

३९ — सुभ खिल्लत ॰ = श्रच्छी खिलश्रत; श्रच्छे रंग के पाँची वस्ता। श्रास = तलवार । मुकतमाळ = मोतियों की माला । सबसत्त = वस्तुमात्र ।

४०-मगज = मस्तिष्क, गर्व । दोनूं राह = हिंदू मुसलमान । गात = (गात्र ) शरीर । लिख गति = चाल को देखकर ।

४१—मारू = मारवाड़ के सरदार। सौंज॰ = भालों की रमत रमने के लिये घोड़ों को चलाया। चक्रवत = (चक्रवर्ती) राजा। उरा दिस = उधर की तरफ। इतरै = इतने में।

४२ — उर मंडळ = वत्तः स्थल । श्रायत = विस्तृत । मिलण कज = मिलने के लिये । सौंज = सराजाम । साजा = श्रन्छा । रीमें = प्रसन्न होकर ।

# दुहा

श्रवदुक्षे उच्छव धरे, साम्हो श्राय वधाय।

मिळ श्रगजीत कर्मध सं, पधरायो सुख पाय॥४३॥

पुत्र भतीजा भ्रात छछु, सूर नवाव सवाय।

मिळिया श्री महाराज सं, धरती हाथ छगाय॥४४॥

श्रजन कुरव मुख उच्चरे, तव यो कहा नवाव।

श्रै सब फरजँद श्राप रा, श्राप निवाहक श्राव॥४४॥

पंच हजारी तोछ पर, सरदा कर सहयह।

निसेया एम श्रजीत नूं, रीत संशीत रवह॥४६॥

#### छप्पय

वाज राज ऊधरा, उभै गजराज श्रनोपम
तोरा सपत दक्कल, सपत जवहर वर रक्कम।
मुकतमाल सिरपेच, जड़न कलँगी नग खंजर
नुपति हूँत धरि निजर, करी मनुहार श्रपंपर।
सुख कज श्रमीर श्रगजीत सं, रस सधीर श्रप्पण रली
वातां श्रथाह जावां वधी, साह नवावां सांभळी॥४॥।

४३—वधाय = स्वागत करके। पधरायौ = प्रवेश कराया।
४४—धरती हाथ लगाय = जमीन तक हाथ नीचे करके, अर्थात्
प्रणाम करके।

४५--निवाहक श्राव = श्रावरू के निवाहनेवाले श्राप हैं।

४६—पंच हजारी तोल पर = जैसे पंच हजारी मनसवदार मिलते समय प्रणामकरता है, वैसे सैयदों ने महाराजा कोप्रणाम किया। रवद = मुसलमान।

४७—वाज राज = उत्तम घोड़े। ऊधरा = उच्च जाति के। तोरा = तुरी।
दक्ळ = (दुकूल) रेशमी वस्त्र। नग = रजजिटत। अपंपर = अपार।
रम = प्रीति। अप्पण रळी = मनवाछित देने के लिये। अथाह = असंख्य।
जावां वधी = परस्वर सवाल-जवाव होने से वातें वहीं। सांमळी = सुनी।

### दुहा

यों डेरां श्रायो श्रजी, रमणे रां महाराज।
उर जळिया ईरानियां, सइयद परख सकाज ॥४८॥
खूंदालम मन खंखियों, उर संचियों विराम।
हिये न मावे गजनहर, दुसहां श्रजन दुगाम ॥४६॥
नित दावां नित नीसरें, प्रारंभ घरे न प्रांण।
श्राप सहर ईरानियां, ताप रहें खुरतांण॥४०॥
श्रसपतियां राजा श्रजों, गिणे न जोस लिगार।
श्रोपे डेरा ऊधरा, घर इंद रा समार॥४१॥

#### छपय

श्रजन करायौ एक, जिक्स डेरै वृत जैसी रूप सोभ तारीक, श्रोप मुर चोभ श्रनैसी।

४८—रमणै रा = रमणा नामक स्थान, जहां महाराजा श्रजीतसिहजी का डेरा था । सहयद० = सैयदों को कृतकृत्य देखकर ।

४९ — खूंदालम = बादशाह। विराम = दुःख। गजनहर = गजसिह का पोता। दुसहां = शत्रुत्रों को। दुगाम = दुर्गम, श्रमहा।

५०—दावा = (दाव) दावानल, श्रिश, मन की ज्वाला। नीसरै = निकलती है। प्रारंभ = कार्य्य, धैर्य। श्राप = देकर।

प्र—ग्रसपितयाँ = बादशाहों का। गिगै = मानता है। जोस = बल। लिगार = किंचिनमात्र भी। अधरा = उच्च कचा के। इंदरा = इद्र के समान। समार = सुधारे हुए।

प्र—श्रजन = श्रजीतसिंह ने एक डेरा कराया, जिसका वृत्तात ऐसा है। रूप सोभ = उस डेरे मे तीन रूपे की चोभे हैं, जिनकी शोभा का

वण पडदा दोवड़ा, वळे तह पंच विसाला
सोभ कलंद्री ससी, सिखर किर सांवण वाला।
धरि सहस्र फरासां धारणा, खिति श्रनोप कीधी खड़ी
श्रसपती सुणे श्रचित्रयों, परम धाम किर प्रग्यड़ी।।४२॥
श्रजन इंद्र श्रवतार, कियो दरवार हरक्खे
हिंदू मुस्सलमांण, रहे श्रचिरिज्ञ निरक्खे।
दिये विरद कवि इंद्र, परख राजेंद्र प्रभावां
दूणी निजर दरव्ब, कीध सगलां उमरावां।
जैसिंघ श्राद राजा जिता, लाज रहे परिहँस लिये
श्रजमाल मेल श्रवद्वस सं, हुवौ साल मुगलां हिये॥४३॥

### दुहा

साह चर्डे सहलां सदा, उर धर दाव श्रनेक। श्रांगमणी श्रावे नहीं, श्रजी श्रनेकां एक ॥४४॥

तरीका और कांति श्रद्धत है। सोम कलंद्री ससी = उसमें यमुना का दृश्य श्रीर चद्रमा शोभायमान है। सावण वाळा = श्रावण मास के बादल उसके शिखर पर ठहरते हैं, इतना ऊँचा है। धरि॰ = एक हजार फरास इकट्ठे हों तव उसे खड़ा कर सकते हैं। श्रच्चित्रयों = श्राश्चर्ययुक्त हुश्रा। परम॰ = मानो परम धाम श्रर्थात् वैकुंठ ही प्रकट हुश्रा है।

प्र—श्रचरिन = ग्राप्रचर्य ! निरक्षे = देखकर । विरद = (विरद ) पदवी, श्रुति । परल = देखकर । दरव्य = (द्रव्य ) धन । सगळा = (सक्त ) समस्त । जैसिंग = जयपुर का राजा जयसिंह । जिता = जितने । परिहॅंच = पराजय, हार । साल = शल्य. श्रूल ।

प्×—सहलां = सहल, हवालोरी, आनंद की यात्रा। दाव = पेच, करा। आगमण्। = हमला नहीं कर सकते। आगमण् = आक्रमण। अजी = अनेक आदमी मिलकर एक अजीतसिंह पर।

साह ग्रमीरां सोचतां, जग विसतरे जवाव। रहे एकठा रूक हथ, नरपत अने निवाब ॥४४॥ पोस भास पख चांद्गों, त्रीज तगा दिन प्रात। हुरे जोधां नाथ रे, त्रायों दिल्ली छात ॥४६॥ जतन कियों संहि जावती, अवदुह्मा खां आय। हेवे पत आयां हुवे, ते मनुहार सवाय।।५९॥ चौकी रुपियां लाख री, हांथीं निजर तुरंग। रकम जवाहर उंच रुचि, पद तळ वसन सुरंग ॥४८॥ मारू फागुण मास में, त्राप गयो द्रगाह। दिस्रीनाथ दरस्सिवा, नाथ नवाव सगाह ॥१६॥ ग्रायो फिर हेरां श्रजी, नरपत सहत निबाव। द्क्लण दृत चलाविया, तेड्ण वेल सिताब ॥६०॥

पूप्—साह = बादशाह । जवाब = वार्ती, वृत्तात । रूक हथ = प्६—पल चांदगी = शुक्लपत्त । जोधा नाथ रे = महाराजा श्रजीतसिंहजी तलवारे हाथों में लिए। पू७—जतम = यत । सहि = सव । हेवे = श्रव। पत = (पति) के। दिल्ली छात = बादशाह। प्र-- उंच रुचि = बहुत बिंद्या कातिवाले रहा। पर तळ = पैरों के मालिक। तै=उसकी। पु९—हरिसवा = दर्शन करने को । नवाव = ( प्रबहुल्ला खाँ ) नीचे। वसन = वस्र। ६०—तरपत = राजा। तेड़ण = बुलाने को। वेल = मदद के लिये। नवाव । सगाह = गर्व-सहित । सिताब = जल्दी ।

छंद बेग्रक्खरी
दक्खण हसनश्रली दुरपारी
ग्रागळ सूरां सैद श्रफारी।
चगथां पुरथी दूत चलाया

त्रवदुह्मे रा दक्खण श्राया॥६१॥

सें। वाचिया सुणी विध सारी
भाई लिखी श्रवस्था भारी।
साह मुगल पूछै सरसावै
श्रवर सवाई वेध उठावै॥६२॥

मारण सतै दिलीपत सेानूं तिण सुं वाध लिखुं की तेानूं। भूप श्रजीत रहै सेा भेळी इण वळ टळे खळां ऊखेला। १६३॥

६१ — दुरपारौ = जिसको कोई पार न कर सके, अर्थात् दुर्लेघ्य । आगळ० = वीर पुरुषों मे अप्रणी। अफारौ = बहुत जबर्दस्त। चगथां = ससलमानों ने।

<sup>्</sup>६२—सो = जो पत्र अवदुल्ला ने भेजे थे, वे पढ़ें। विघ = (विधि) वृत्त'त, इकीकत। अवस्था = दशा। भारी = कठिन। (पत्रों के समाचार)। साह = वादशाह मुगलों से पूछता है और उसी को अञ्छा मानता है। अवर = दूसरे । वेघ० = विरोध वढाते हैं।

६२—मारय मते = मारने के विचार में। वाघ = बढ़कर। की = क्या। तोन् = दुभको। मो भेळौ = मेरे शामिल। इस वळ॰ = इस यस से शतुर्कों का उपद्रव टल रहा है।

इम सुण पाछा दूत उडाया वे जिम दिखण गया तिम श्राया। इण लिखियों जतरे हूँ श्राऊं सत्रु दळ साह सहित समभाऊं।।६४॥ श्रवदुह्मा सुण बंधु श्रवाजा रीत कही सुणतां महाराजा। पत्र दिया हित हूँत पठाया समाचार सहि विवर सुणाया।।६४॥ उठै हसन दळ लियां श्रभ्ता हिलियों महण क दक्खण हूँता। श्री वीसमै दिवस खड़ि श्रायों लेखवतां मग मास न लायों॥६६॥

#### . छप्य

दिली लखे दिगदाह, विगत हित साह विचारी खर भूके रव खेंग, स्वान कूके सुखहारी।

६४—उडाया = जल्दी भेजे । जतरै = जव तक। ६५ — सिं = सब। विवर = व्यौरेवार, विगतवार।

६६—उठै = वहाँ (दक्षिण में)। श्रमूता = श्रद्भुत। हिलियौ = चलाय-मान हुश्रा। महण = समुद्र। क = मानों। श्रौ = यह (हसनश्रली)। खिंड श्रायौ = वाहनों को चलाकर श्राया। लेखवता = हिसाव करते, गिनते। लायौ = लगाया।

६७ - दिली = दिल्ली में दिशाएँ जलती दिखाई देती हैं। विगत = बादशाह के हित से उलटी बात हुई। खर = गवे जोर से बोलते हैं। स्व खैंग = घोड़े हिनहिनाते हैं। स्वान कूके = कुत्ते रोते हैं।

चहै स्वास सजाणां, नास विपरीत उपजी नह राजै दीवांण, सबद वाजै न गरजी। वह चाक लोक संकत वहै, खांति रहे नह खहुणे दीपै न नूर द्रगाह में, श्रागम साह पलहुणे।।६७।। इम दिल्ली उतपात, वात विपरीत प्रगहें। श्रागे खबर श्रचीत, सेंद दल प्रवल सहहें। श्राया दक्खण हूँत, जिसी जायो श्रजरायल दल वे लख वांनेत, करण खळ दळ वळ कायल। भड़ हसनखान वलवान भुज, गढ श्रीभमान गुमान रे। सालियो तांम सुण साह उर, दळ दुगाम दइवांण रो।।६न।।

उमे लक्ख उत्तंग, हिलै गज तुंग हजारां वांनेतां पायकां, पार नावे खंधारां। दिल्ली दिस सूं वरण, हुए उत्तर खड़ आयो मेटी साह म्रजाद, वाद नीसांण वजायो।

चडै॰ = सजन श्राह भरते हैं। खाति॰ = किसी वस्तु को संपादन करने में वित्त की वृत्ति नहीं रहती है। दीपै॰ = राजसभा में लावएय नहीं प्रकाशता है। श्रागम॰ = वादशाह के वदलने का भविष्य दिखाई देता है।

६८—श्रचींत = श्रचानक । सहट्टें = सहित । हूंत = से [ जायी = जन्मा, हुशा । श्रजरायल = जबर्दस्त । वे लख = दो लाख । वानैत = वागोवाले, वाना रखनेवाला । कायल = कातर । गढ॰ = श्रमिमान श्रीर गर्व का किला । यह हसनश्रली का विशेषण है । सालियो = शल्ययुक्त हुशा । दुगाम = दुर्गम, श्रसहा । दहवाण रौ = मालिक का ।

६९—उमे = दो। उत्तंग = घोड़े। हिलै = चले। तुंग = ऊँचे। वानेता = वाणधारी। पायकां = पैडल। नावै = नहीं श्रावे। खघारां = कंघार के मुनट। दिल्ली॰ = दिल्ली की तरफ वरण करने के। उत्तर की श्रोर चलकर श्राया। प्रजाद = मर्यादा। वाद = युद्ध का। नीसाण = नगारा,

दळ गरद हूँत छाई दिली, उर भाई उच्छव कियो मिळियो श्रजीत महाराज सं, दाखे वंध समिपयो॥६६॥ पातसाह कंपियो, विविध मनुहार पठाई विना तेल दीपक्क, हुवा इण ताक सवाई। मुगल सभी निज ग्रेह, न का दिर देह दिखावे बाज पंख विजयां, जेम लाई छिप जावे। सब मिले वात श्रजमाल सं, श्राद सवाई छात पित पतसाह दाह उर पीड़ियां, श्रावे थाह न पण गित ॥७०॥

## दुहा

दिल्ली स्ं उत्तर दिसा, जमण तणे उपकंठ। ऊतरियो मिळ श्रापरां, गुंभ प्रकासण गंठ॥७१॥ दिन दूजे श्रजमाल स्ं, धरि मसलत निरधार। चढियो नृपत सगाह सम, देखण साह दुवार॥७२॥

नक्कारा। गरद हूँत = धूलि से। उर = मन मे। दाखै = कहकर। वध = ( बंधु ) भाई के। समप्पियौ = अर्पण किया, दिया।

७०—पठाई = मेजी | दीपक = दीपक | इण ताक = इस तरह, तत्सहश | निज = श्रपने | ग्रेह = घरो के। का = काई भी | दि = डरकर | लाई = लावा पत्ती | वात = श्रजीतिसंह से वात की | श्राद = प्रथम | उर = मन में | श्रावै = इस तरह कि जिसकी थाह नहीं |

७१—जमण = यमुना नदी के । उपकंड = किनारे । श्रापरा = श्रपने लोगों से । गुंभ = गुप्त वार्ता । प्रकासण = जाहिर करने के लिये । गंड = (श्रथि) गाँड, मन की बात ।

७२—मसलत = सलाह । निरधार = निश्चय करके । सगाह सम = गर्व के साथ | दुवार = (द्वार) दरवाजा, दरगाह |

चौकी पग पग चौक में, श्रापांगी ठहराय। श्राया घर पतसाह रे, जांगि प्रले ची छाय॥७३॥

छंद बेश्रक्खरी

रिव के उदय रात मिट जावे खूटे तेळ मुसाळ बुआवे।
यां नीयित व्रत वेद बतावे तप तीखे नृप राज गमावे॥ ७४॥ घात छात सब दिल्ली जांणी संपत श्रीपत थई विहांणी।
पुर चळ चळ मुख अन्न न पांणी रिधी सोध लीधी रजधांणी॥ ७४॥

### दुहा

पूछे श्री अगजीत नूं, श्रीर कियौ पतसाह।
पुर रफील दर जात री, श्राण वणै दरगाह॥७६॥

७३—श्रापाणी = श्रपनी । ठहराय = नियत करके । जांणि = मानों। प्रै ची = प्रतय की । लाय = दावानल ।

७४—रिव चै उदय = सूर्य के उदय होने पर । मुसाल = मशाल, दीवड़ । बुफाचै = बुत जाती है । नीयित वत = नीति का नियम । तप तीसै = ग्रत्यंत तेजी करने से ।

७५—घात छात = वादशाह की घात। सपत = संपत्ति। श्रीपत = श्राय, लाभ। थई = हुई। विहाणी = नष्ट, हीन। रिधी = ऋदि। सोध नीधी = हुँड़ ली। रजधाणी = राजधानी।

७६-पुर = नगर में। श्राण वर्णे = श्राजा प्रवृत्त हुई।

# छंद बेश्रक्खरी

छळ न वळे सौ श्रकसौ छे।डे ं इरांनी नह की बळ श्रोडै। श्ररज श्रजीत हूँत गुद्राई सळक गया जैसिंघ सवाई॥७९॥ के नृप मिलै करण सुभ काजां राजा द्वार भीड़ गजराजां। श्रजन जिका हूँता हित श्रांगे वखत तिकण री जगत वखांगी।।७८॥ सेंद बिहूँ बंधव सिर जोरे त्रोजै। श्रजै। श्राप रे तेरि। भूपत हूँत सैद बे भाई सदा मिळे कर प्रीत सवाई॥७६॥ वंचिया कहि मातिये वधावै गुग श्रजमाल तगा मुख गावै। विषयों साह मास चत्र वीतां ऊपज तन मन रोग श्रचीतां॥८०॥

७७—छळ = कपट।वळ = फिर, तो भी। सौ = वह। अकसौ = ईप्यां, गस।
को = कोई भी। श्रोडै = धारण करता है। सळक गयौ = छांने चला गया।
७८—के = कई। करण = करने के लिये। जिका हूँता = जिमसे।
हित श्राणै = हित चाहता है। तिकण रौ = उसका।

७६ — सेद = सैयद । बिहूं = दोनो । सिर जोरै = उद्धत । त्रीजो = तीसरा । त्राप रै तोरै = अपने तौर से । वे = देानो ।

८० - वंचियाः = हम बचे, ऐसा कहकर महाराजा का मोतिये। से स्वागत करते हैं। तणा = के। चत्र = चार। वीता = व्यतीत होने पर। ऊपजः = शरीर श्रौर मन में श्रचानक रोग उत्पन्न हुश्रा।

से भर गयौ श्रचींत सँपेखे
देखा तखत थापियो देखे।
प्रगट दिली छत्र देखे पायौ
श्रतरे मुगलां दुंद उठायो।।८१।।
भिळ ईरान श्रागरा माहे
वांह प्रनेहि.... वे साहै।
इग छत्र हुए तुरत पत्र श्रायौ
मुगले दूजा साह मनायौ।।८२।।

# दुहा

हसनश्रली सुण हालियो, राखण देले राज । दिल्ली श्रवदुला जतन, रहे श्रजन महाराज ॥ ६३॥ हसनश्रली हरवल हुश्री, गा श्रागरे सगाह । दिल्ली हूँता हालियो, पाछै देला साह ॥ ८४॥ श्रायो वरस छिहोतरी, साह थया श्रसवार । श्रवदुला राजा श्रजन, भुज श्रहियां भर भार ॥ ८४॥

८१—श्रचींत = श्रचानक । सॅपेखे = देखकर । दौला० = रफीउद्दौला का तब्त पर विठाया । श्रतरै = इतने में । दुंद उठायौ = उपद्रव खड़ा किया ।

प्र-ईरान = ईरानिया ने । बांह • = बाँह पकड़कर दूसरे का आगरे में तख्त पर विठा दिया । इ.ण • = इसके बादशाह हाने पर ।

द्र- शिलयौ = चला । राखग्० = रफीउद्दोला का राज्य रखने के लिये। जतन = दिल्ली की रद्धा के लिये।

पर लिया।

उत्तरिया सिर श्रागरे, श्रबदुक्का श्रजमाल। श्रागे पाहते श्रागला, वारण खान दुक्ताल। (६॥) मिलिया भुज बांधे मुगल, सहयद परख सगाह। हेक दिवस में हसन खां, साहे नेकूं साह। (६७॥) नेकूं पुत्र भतीज सम, जग श्रहि मंत्री जेम। पुर दिक्की कीधा पकड़, दाखल केट सलेम। (६॥) श्रायां लसकर श्रागरे, मिरगा दाला साह। सौदा मिल श्रगजीत सुं, फिर कीधा पतसाह। (६॥) उंच महरत उंच दिन, ऊँच तखत प्रब दाल। पधरायो पतसाह नूं, महाराजा श्रजमाल। (६०॥)

इति श्री राजरूपक मैं महाराज श्री श्रजीतसिंघजी फरकसाह नूं मारनें महमदसाहजी नें तखत बैठाया एकत्रिंश प्रकास ॥३१॥

८६—ऊलिटया = वेग से श्रागरे पर चढ़ाई की। श्रागै॰ = श्रागलो श्रार्थात् श्रागे जानेवाला पहले पहुँचा। वारण॰ = बहादुर खान का रोकने के लिये।

८७—मिळिया॰ = मुगल हाथ वींधकर श्रा मिले। सगाह = गर्व-सहित, गांड सहित। हेक = एक। साहे = जीत लिया।

द्र—नेकूं = बादशाह का नाम । सम = साथ, संग । जग० = जैसे जगत् में मंत्रवादी (गारुड़ी) सर्प के। वश में कर लेता है। के।ट सलेम = सलेम के।ट में, जहाँ बादशाह श्रीर उसके वंधु कैद किए जाते हैं।

९०-प्रब=(पर्व) समय । दाल = देखकर। पधरायौ = विराज--मान किया।

## दुहा

एकां मूळ ऊखेड़िया, हेकां किया निहाल। ग्रसपत्ती नह ऊथपै, जे थप्पै ग्रजमाल॥१॥ साह फरक संघारतां, नास गयौ जैसाह। ग्री कांपै ग्रांवेर में, सालै सैंद सगाह॥२॥

#### छप्य

नेक साह भाद्रवें, पकड़ दिल्ली पहुँचायों पातसाह महमंद, सरद रित टीकें। पायों। कोपे खान हसन्न, दई जिए बारे चाद्र कृरम तए। उकील, फिरे विए मेळ निराद्र। जैसिंघ हित् जळ थाळ ज्यें, थया चळचळ काळ ळखि श्रांवेर हाळ विए गए इसी, सेख ज्वाळ सेंद्रं परिखा। ३ ॥

१—मूळ = जड़ । हेका = एक का । निहाल = वैभववंत । श्रस-पत्ती = वादशाह । अथंपै = पदच्युत कर दे। जे = जिसको । थएँ। = राजसिंहासन पर विठा दे।

र-साह फरक = बादशाह फर खिसयर को। संघारता = मारते। नास गर्यो = भाग गया। श्रौ = यह। सालै = शल्य के समान दुःख देता है।

३—नेक साह = नेक्ं नामक वादशाह। सरद रित = शरद् ऋतु में। टीकें। पार्यो = राज्याभिषिक हुआ। क्र्स तणा = कछवाहे जैसिह के।। हित् = हितेच्छु। जळ थाळ० = थाल में के जल की भौति चल। विण = उसने। ज्याळ = क्रोध।

कूरम्मां जांणियो, मौत गुड़ पक्खर श्राई
सैदां हूँता कुसळ, रहे वळ केण सवाई।
हसनश्रली कोपियो, चली श्रावाज समंदां
एक घणी नवकेट, श्रोट राखवा नरंदां।
दुजराज त्रास काळी डरे, सोभर धाम सँभारियो
कूरमां तेम कमधज री, ध्यान नेम कर धारियो॥ ४॥

### दुहा

साह फतैपुर सीकरी, किर आयी दरियाव। श्रजन सरण जैसिंघ रा, आये खट उमराव॥४॥ वरणे के मुख वीनती, जो दाखीजै साय। श्रति श्रीढी विरियां अजै।, राजा थयै। सहाय॥६॥

४—गुड़=पाखर धारण करके। वळ = फिर। केण = किस तरह।
धणी नवकाट = मारवाड़ का मालिक। ओट = रत्ता, शरण। दुजराज =
गरुड़। काळी = कालिय सर्प। से।भर० = सौभरि ऋिप का घर याद
किया अर्थात् यमुना नदी के हृद का स्मरण किया। सै।भरि ऋिष यमुना
के तट पर तप कर रहा था, गरुड़ वहाँ आकर मत्स्यराज को खा गया, जिससे
मछिलियाँ दुखी हुई। उन्हें देखकर सौभरि मुनि ने कहा कि यदि गरुड़ यहाँ
आवेगा तो मर जायगा। कालिय सर्प गरुड़ के निमित्त की हुई विक को
खा गया, जिससे कुपित होकर गरुड़ ने कालिय पर पत्त का प्रहार किया।
इससे भयभीत होकर कालिय सर्प उक्त यमुना के हृद में आ वसा; क्योंकि
वह सौभरि ऋषि के दिए हुए शाप को जानता था। श्रीकृष्ण ने उने उम
स्थान से निकाल दिया।

५ -- किर = मानों।

६—दाखीजै = कहा जाय। साय = सहायता के लिये। श्रीदी विरिया = समय का विचार किया।

किया अभे नृप क्रुरमां, पावां लिया वचाय।
प्रभू परीखत रिक्खया, जेम जलता लाय॥ ७॥
मुहम मिटावे साह री, क्रुरम किया सनाथ।
किया उवारे कष्ट में, ज्यां भाराथे पाथ॥ ४॥

छ्पय

महाराजा श्रजमाल, मेल क्रूरमां दिलासा
थया दाह मेटियां, श्रादि जैसाह सज्यासा।
बांपावत हरनाथ, साथ थांनसी मँडारी
मिले सवाई हूँत, वडो चिंता निरवारी।
क्रूरमां समै कलपंत ज्यां, प्राण देण परवारिया
मृत वार जेम श्रम्रत मिले, श्रजै तेम ऊवारिया॥ ६॥

## दुहा

थाप सहस्मद साह नूं, ऊवेले जैसाह। श्रसपत सूं राजा श्रजै, मांगी सीख सगाह॥१०॥ श्रहमद्पुर श्रजमेर दुहुँ, करे पटे कमधजा। विदाहवी कर काज वर, सुत जसराज सकजा॥११॥

७—श्रमें = निर्भय। परीखत = परीचित राजा की भाँति। लाय = ब्रह्मास्त्र की श्राप्त से।

<sup>&</sup>lt;-- मुहम = युद्धयात्रा, चढ़ाई। भाराथे = महाभारत के युद्ध में।
पाथ = (पार्थ) श्रर्जुन।

६—सज्यासा = विश्वास, भरोसा । निरवारी = निवृत्त की । कलपत = (कल्पात) प्रलय के समय । परवारिया = तैयार थे ।

१०--कवेले = वचाया । श्रसपत = बादशाह से।

११—करे पटै = पटे में लिखाकर । वर = श्रेष्ठ । जसराज = महाराजा जसवंतसिंह । सकज = कृतकृत्य ।

साथ सवाई सेव में, भूप लियो धर भाव।
बीजो सँग हाडा बुधा, बूंदी हंदा राव॥१२॥
इस विध मुरधर आवतां, उर प्रगटे आएंद।
पुर मनहर फिर परिसया, श्री नवकाट नरंद॥१३॥
आया जाधांस अजन, आयां अघहस मास।
पित बुंदी आबेर पत, पावां सेव प्रकास॥१४॥
सोकी सांगा रांस री, मेड़ितया अभमाल।
सेव करै अगजीत री. सेंद् हिये नटसाल॥१४॥

#### छप्यय

श्रांबेरें। जैसाह, सूरसागर श्राश्रममें वरण दिसा वाग सं, धणी वृंदी वड ध्रममे। श्रभा श्रादि उमराव, रांणवाळा मन रक्खें वरण इंद्र धनवंत, इसी श्रगजीत निरक्खे। देसीत देस देसाधिपति, एम छत्रपति श्रोळगे पावै न माग दरवार पह, ईढदार भूपां श्रगे॥१६॥

१२-सवाई = सवाई राजा जयसिंह। भाव = भक्ति। हंदौ = का।

१३--परिणयौ = पािण ग्रहण किया।

१४-- श्रघहरा = मार्गशोर्ष । पावा = पैरो की ।

१५ — चैकि = सागा राणा की चैकि का रक्क । सैद = सैयदों के। हियै = हृदय में। नटसाल = शल्य के समान है।

१६—स्रसागर = जोधपुर से वायव्य की गए में एक तालाव है जिसे महाराजा स्रसिंह जी ने बनवाया था। उस तालाव के तट पर राजाओं के निवास योग्य महल बने हुए हैं श्रीर वाग भी है। वरण दिसा = पश्चिम दिशा में। वरण = वर्गा देवता। धनवंत = कुवेर। देसीत = देश का मालिक. राजा। श्रोळगे = प्रशंसा करते हैं। माग = मार्ग। पह = (प्रमु) मालिक। ईढदार = ईष्यीवाले। अगे = श्रागे।

सीत काळ उत्तरे, श्रंव मवरे रित श्रागम
रस श्राया तरवरे, भया भमरे सुर संगम।
हुम्म चरम मधु भरे, पत्र श्रंकुरे विपुल वन
फाग राग माधुरे, सुरे नर नारि हरे मन।
मृगसार सार घण श्रत्तरे, गंधसार साभ करे
नृप द्वार खेल सिरखे नरे, वणे वसन्ने केसरे॥१९॥

### दुहा

नव नव खेल वसंत नित, सिर श्राया मधुमास।
परणावण जैसाह नूं, श्रागम व्याह प्रकास ॥१८॥
कन्या कमँधां राव री, सूरज कॅवर सलजा।
सेवा ता इसरी करा, कीज श्रादर कजा॥१६॥
माहव मुख चांपावते, पृछे श्रादि प्रधान।
पूछ भँडारी खींचमी, विल रुघपत दीवांण॥२०॥
विये गजन फिर वृक्षिया, श्रजन वडा उमराव।
प्रोहित व्यासां वारठां, पृछे रीत प्रभाव॥२१॥

१७—श्रंव मवरे॰ = श्रामों के सेार (वीर) श्राने की ऋतु श्रर्थात् वसंत । वरे = ह्वों के। समरे = (भ्रमर) भौरों के। सुर = गान का स्वर। दुम्म = (द्रम) वृद्ध। चरम = (चर्म) छाल। मधु = शहद, पुष्परस। मृगसार = कस्त्री। सार घण = कपूर। श्रत्तरे = इत्र। सिरखे = सहश। वसन्ते = (वसन) वस्त्र।

१८—मधुमास = चैत्र मास । परणावण = व्याहने को । व्याह = विवाह । १६—इसरी = ऐसी ।

२०—माहव मुख = साधोसिंह प्रसृति । श्रादि प्रधान = प्रथम के प्रधाना-मात्य । विक = फिर ।

२१—विवे गनन = दूसरा गनसिंह, प्रयात् गनसिंह के सहशा

#### छप्पय

केंवरो स्रजकंवर, अजन ध्रम रचे अपंपर
जै नांनी अमरेस, धरा जेसांग छतर धर।
परगावग जैसाह, ज्याह रिचयो जोधांगै
पूछ आदि पंडितां, वेद मरजाद प्रमागै।
कमधजां छात जिग वात कत, छख विख्यात सँकळप छियो।
रिखि वयग आद वासिष्ट अग, किह्या तिम उद्यम कियो।।२२॥

## दुहा

रचना कहतां ज्याग री, वाधै प्रंथ ग्रपार।
ज्यों व्रत दाखे वेद में, त्यों ग्राखे विस्तार।।२३॥
जेठ मास पख ग्राद नम, विमल रचे वीमाह।
उच्छव सुं राजा श्रजै, परणायौ जैसाह।।२४॥

इति श्री राजरूपक मैं महाराजा श्री श्रजीतसिंघजी वाई श्री सूरजकँवर रौ व्याव कीयौ सो विगत द्वित्रिंश प्रकास ॥ ३२॥

२२ — श्रम = घर्म । श्रपंपर = श्रपार । जै = जिसका । जैमाण = जेसलमेर । जेधाणै = जेधपुर में । छात = (छत्र ) मालिक । जिग = यज्ञ । संकळप = कन्यादान का सकल्प । रिखि वयण = ऋषियो के वचन । यग = गर्ग मुनि ।

२३—ज्याग री = यज्ञ की । वत = नियम । दाखै = कहे हैं। आखे = कहते हैं।

२४-वीमाह=विवाह।

## दुहा

तिरा सिर वरस सितंतरी, सुख आयी वरसात।
पत वृंदी श्रांवेर पत, छत्रपत मरवे छात॥१॥
छप्पय

हसलञ्चली सहयह, छत्र थापे मद छायी

इण दुख ईरानियां, तपत तन मन मुख तायो।

वात घात वेखतां, दाव देखतां सपत्ती

सैद चूक कर समर, मार लीधो गहमत्ती।

विसतरी वात दिस दिस विदिस, कित अभूत पंखां किया
जोधपुर दूत जैसिंघ रां, आंणी खबर अचिंतियां॥२॥

## दुहा

श्रावी ऊपर ऊपरा, वात धरा विसतार।
कमँध श्रजै पत क्र्रमां, विदा कियौ तिस वार॥३॥
ध्रस खड़ग जोधां धसी, व्रत लीधौ तिस वेर।
कवा दिखावस केवियां, श्रपसावस श्रजमेर॥४॥

१—तिस सिर = उसके बाद। मरवे छात = मरवे का राजा।

२ — छत्र = वादशाह के। मद छायौ = मद से छक गया। तायौ = गर्म, तप्त। वेखतां = देखते। सपत्तौ = संपन्न हुआ, कामयाब हुआ। सैद चूक कर = सैयदों के। घोके से मारकर। गहमत्तौ = गर्व से मदोन्मत्त। विदिस = केग्ण। कित = कृत्य। अभूत = अद्भुत। पंखा = पत्त्वालों ने। आंणी = लाई गई। अवितियां = अचानक।

३—ऊपर ऊपरा = बहुत जल्दी । पत कूरमा = कछवाहो के मालिक जयसिंह को ।

४—धूग् = धूनकर, कॅपाकर । केविया = शत्रुश्रों के। श्रपणावण = श्रपनाने को।

चिडियो पाछे चक्रवति, सारू कातिक सास।
मिह पख द्वादिस मेड़ते, नरपित कियो निवास॥४॥
ऊपर श्रीखम श्रावियो, उर नह धरी श्रवेर।
चिडियां घोड़ां चापड़े, श्रजे लियो श्रजमेर॥६॥

# छंद बेअक्खरी

श्रजन श्रजेगढ चढि श्रपणायो दोय राहां श्रचरज दरसायो। तज गढ कोट गया सह ताई वाधे हिंदुसथान सवाई॥७॥ सुर भाळर घंटा सरसाया मह जीतां सुरबांग मिटाया। सिव हरि सकत सेव सरसाई मीर पीर त्यां पूज मिटाई॥ ॥ सुणिया जाब नवावां सारां पूगी साह घरे पोकारां। महा सोक पड़ि सैद मुगल्लां मुरभांणा सुंण काजी मुल्लां॥६॥

प्—चक्रवित = (चक्रविता) राजा। मारू = मारवाड़ का।  $\mathbf{a}$ —श्रवेर = देरी। चिडियां घोड़ां = बहुत जल्दी। चापड़ें = दवाकर।  $\mathbf{a}$ —श्रजैगढ = श्रजमेर। देाय राहा = देानों मार्ग, हिंदू मुस्तलमानों ने। सह = सब। ताई = लड़नेवाले। वाधै = बढ़ने लगा।  $\mathbf{a}$ —सुर = देवता। सरसाया = श्रच्छी तरह वजने लगे। मह = (महीपित) राजा के। सुरवाग = मुह्ला की बींग की श्रावाज। पूज = पूजा।

९-पोकारा = पुकार ।

जवन पखी राजा उर जिल्या किलवां अनम सुणे विलक्किलया। इल ईरान मकै लग वाकी जवनां सुण उर पहें जराकी॥१०॥

# दुहा

खुरासांग खट खंड में, सुणिया से श्रसवाल।
श्रपणायो श्रजमेर नूं, माल जिँही श्रजमाल ॥११॥
श्रायो वरस श्रठंतरों, विण श्रायो वरसात।
इला श्रजैगढ उग्रहें, रहें कमंधां छात॥१२॥
कीरत श्रजन कमंध री, पसरी प्रधी प्रमाण।
दहल खमे रहिया दिली, हिंदू मूसलमाण॥१३॥
इति श्री श्रजमेर लीयों सो विध तेत्रिंस प्रकास॥ ३३॥

१०—जवन पखी = यवनों के पद्म के। किलवा = मुसलमानों ने।
श्रनम = नहीं नमनेवाला। बिळकुळिया = न्याकुल हो गए। मको =
मुसलमानों का महान् तीर्थ। लग = तक, पर्यत। वाको = वार्ता।
जगका = चोट।

११—सै=यह । श्रसवाल=सवाल, प्रश्न । माल = रावळ मिल्लनाथजी । जिं ही = वैसा ही ।

१२-- अनैगढ = अनमेर । उग्रहैं = उगाही करता है।

१३—प्रयी = पृथ्वी । दहल = भय।

सोच महंमद साह नूं, मोच थयौ मन मह।
प्रात ससोकित ज्यूं दिपह, राति श्रनंद रवद ॥१॥
सोक निवारण साह रो, दिल्लो चै दरगाह।
खान मुद्देफर बोलियौ, खूसै बाह सगाह॥२॥
श्रसपत बोड़ौ श्रिष्पयौ, उर थिष्यौ समास।
विदा कियौ वरसात मै, प्रगटी वात प्रकास॥३॥

# छंद जात हराप्राल

श्रित जोम छिव श्रसमांन, खग तोल सुद्फर खांन।
द्रह वचन दाख दुगाम, सिक्त वार तीन सलाम॥४॥
उमराव खान श्रनेक, इस तौर श्रीर न एक।
सुसि खूंद वदन सराह, ग्रिह गयौ खान सगाह॥४॥
जस प्रगट श्रित बळ जांस, विसतार पुरजस वांस।

१—माच थया = मिट गया, नष्ट हो गया। ससाकित = शोक-सहित। दिपह = दीपक।

२-- ख्रै बाह = हाथ बढ़ाकर।

३--- श्रप्पियौ = दिया । समास = शांति ।

४—जोम = बल, जोश । छिब = शोभा देता हुआ, छूता हुआ । खग = तलवार । दाख = कहकर । दुगाम = दुर्गम, महावीर । वार तीन = तीन वार ।

५— खूंद = बादशाह ने। वदन सराह = मुख से प्रशसा की। ग्रह = घर।

६-पुरजग = नगर के लोग। वांग = वाणी।

### दुही

तिस विसयो सुख ग्रेह निज, वाघे रमणि विलास।

ग्ररज करे सुख ग्रीरतां, हित रिति गरम हुलास ॥ ७ ॥

जुध हिंदू सब जीपकें, उरि जिन धरो श्रवेर।

तव तुम वेग वुलाइयों, हम परखें श्रजमेर ॥ ५ ॥

राति विहांणी पण रिस, प्रात हुवों श्रसवार।

मेळु श्रमंग सहावळी, श्राविह संग श्रपार ॥ ६ ॥

सेन सगाह सनाह सं, पाखरिया धजराज।

वहे गुराबा लादिया, श्रारावा गजराज ॥ १०॥

ग्राया दृत उतावळा, सुणी श्रजे समरत्थ।

भ्रम पिडयों मोटां भड़ां, कोटां पूगी कत्थ ॥ ११॥

छप्पय

त्रावी खवर श्रविंत प्रगट चिंता भूपाळां दळ श्रसेस दुरवेस सुणे विगती श्रड्साळां।

७— ग्रेह = (गेह) घर। वाघे = बढ़ा। रमणि = स्त्री। रिति = (रीति) तजवीज। गरम = श्रधिक।

<sup>—</sup> जीपकै = जीतकर । जिन = मत ।

६—विहाणी = गई, समाप्त हुई। एण रसि = इस प्रीति से। श्रारहि = सवार।

१०—सनाह = कवच श्रादि धारण करना। पाखरिया = पाखर डाले हुए। घोड़े के कवच को पाखर कहते हैं। धजराज = उत्तम घोड़े। वह = चलते हैं। गुराबा = घोड़े पर की छोटी तोप। श्राराबा = गुराबा से वहीं तीप।

११—श्रजे = महाराजा श्रजीतसिंह । केाटा = किलों मे । कत्य = (कथा) वार्ता।

१२-श्रतेस=समस्त । दुरवेस=मुसलमान । विगती = विगत, वृत्तात ।

पवंग ज्थ पक्खरां श्रंग बगतरां श्रसल्ली
मिंग दुभाल हिल्लिया ढाल जेहा पुर दिल्ली।
वीणार पांण खुरसांण विच रस कुरांण रत्ता रहे
सुरतांण सोच मंजण सग्रह कमध पांण परख्ला कहे।।१२॥
उभे दुंब श्राचरे एक किर कंब कवावे
चंपे चंगुल श्रीव तजे दुरजीव सिताबे।
किर खंचे धानंख चिले वँधि टंक श्रदारे
श्रिह मूंठी श्राछटे दंत गजराज उखारे।
विसतरी कत्थ जण जण वदन श्रिर मित घणां श्रभावियो
एसा जवान लीधां श्रदर खान मुद्प्कर श्रावियो।।१३॥

### दुहा

नरपत्ती नव साहसां, कोट धरत्तो कद्ध। श्रवतारी श्रभसाह नूं, लेख विचारी लज्ज॥१४॥

श्रह्माळा = ईच्यां वालों का । पवॅग = घोड़ें। का । पक्लरां = घोड़ें का कवच । दुक्माल = वीर, बहादुर । ढाल जेहा = ढाल के जैसे रच्चा करनेवाले । वीगार = घारण करनेवाले । पांण = बल । खुरसाण = मुसलमान । रत्ता रहें = श्रनुरक्त रहते हैं । सग्रह = हढ़ । परखण = परीक्षा करने के। । १२ — उमें = दे। । दुंव = थुईवाला मेष । श्राचरें = खा जाते हैं । एक करि॰ = एक का तो कंब श्रीर कवाव करके। चपें = दबाते हें । ग्रीव॰ = गर्दन । दुरजीव = जिंदगी, जीवन । सितावें = जल्दी । करि = हाथ से । चिलें = धनुष की डोरी, प्रत्यचा। ग्रहि॰ = पकड़कर मुष्टि का प्रहार करते हैं । श्रभावियों = श्रच्छा नहीं लगा, मन में श्रच्छा न लगनेवाला । १४ — नव साहसा = राठोड़ों का । श्रवतारी॰ = श्रवतार-रूप श्रभय-

सिंह को देखकर यह विचार किया कि यह लजा रखनेवाला है।

मन भायौ अजमल्ल रै, तेड़ायौ अभसाह।
नृपति सभा आयौ निजर, पायौ ज्यास अग्राह ॥१४॥
अभौ निरक्षे ऊमरा, परखे भूप प्रकास।
जांगि पलद्दां थंभवै, एकण पाणि अकास॥१६॥

#### छ्प्य

श्रभौ छभा ईखियौ ज्यास लेखियौ जणोजण कांण मळण केवियां जांण श्रम कांम श्ररज्ञण। वय किसोर ऊतरै जोर जोवन परगट्टे श्रणमायौ श्रंव में ति किरि रतनाकर तट्टे। वृति श्रादि सस्र विद्या वरण उच्छव वादि श्रयद्वियां परकास उरध रावे पेखियां किरि मधु मास पलद्वियां।।१९॥

१५—मन भायौ = मन में श्रच्छा लगा। तेड़ायौ = बुलाया। ज्यास = धूर्य। श्रग्राह = पूर्या।

१६—निरक्लै = देला । ऊमरा = उमरावों के। परलै = परीचा की। जागि = मानो। पलटा = एक हाथ से आकाश के। पलट भी दे, श्रीर थांम भी लें।

१७—छभा = समा में । इंखियो = देखा । ज्यास = धैर्य । लेखियो =

या गया । जर्णोजरा = प्रत्येक के । कारा० = रात्रुओं का मान नष्ट

करने के लिये । प्रम काम = युधिष्ठिर के लिये । वय = प्रवस्था ।

किसीर = १० साल से १५ वर्ष की उम्र । प्रश्णमायो० = महाराजकुमार

प्रभयसिंहजी के यौवन का वेग ऐसे वड़ा कि मानों समुद्र के तट पर प्रमाप पानी का वेग वढ़े । वृति = मन की वृत्ति । प्रघट्टियां = प्रद्भुत ।

परकान० = महाराजकुमार का ऐसा प्रकाश था, मानों चैत्र मास के पलटने पर सूर्य का प्रकाश होता है ।

इळाकंत उचरे पुत्र बळवंत परक्खे

ऋति दुगांम रिए कांस नूर मुख साम निरक्खे।

त्ं सकाज तप तेज प्रगट जुध काज प्रगद्दां

कमधराज थिरकरण श्राज श्रिह लाज श्रघद्दां।

कुळ त्भ विना जाये कुणे मेळु महण रण मिथयो

ईखे समाथ श्रमसाह नृं प्रथीनाथ पारिथयो॥१८॥

श्रवण वयण संभळे नयण विळकुळे निरंमळ

जोत बदन मळहळे लाज मुजि मळे स उज्जळ।

स्र विरत सल्लळे ज्वाळ भळहळे फुणंधर

कनां प्रलेकिति करण किरण परजळे दिएंकर।

हरनेत्र जळे ज्वाळा विहद श्रीकिज श्रमरष संमिळे

श्रजमल्ल वळे दीठो श्रमो दंस ढाळ मारू दळे॥१६॥

जिसो मेरु कंपवे फेरि सायर गिर वंधे

एकछत्र किर भोम सार धारै निज कंधे।

१८—इळाकत = पृथ्वी का पांत (महाराजा श्रजीतसिंह)। परक्खे = देखकर। कृति = काम। दुगाम = दुर्गम। नूर = लावएय। माम = उदारता। ग्रहि लाज = लजा रखो। श्रघट्टां = श्रद्भुत, श्रघटित। कुळ० = तेरे बिना कुल में कौन जनमा है जो युद्ध करके म्लेच्छ-समुद्र का मथन करे। ईखे = देखकर। पारित्थयौ = प्रार्थना की।

१९—श्रवण = कानों से । वयण = वचनों को । संभळे = सुनकर । विळकुळे = व्याकुल हुए । भळहळे = चमकने लगी । भळे = फिर । सूर विरत सक्तळे = वीरता की वृत्ति इस तरह बढ़ी कि मानों सर्प की ज्वाला प्रज्विलत हो । कनां = किवा । प्रलेकृति करण = प्रलय का काम करने के लिये । परजळे = प्रज्विलत हो । दिणंकर = सूर्य की । श्रीकिल = लक्ष्मी के वास्ते । श्रमरष = (श्रमष्) कोष । वळे = फिर ।

२०-सायर = (सागर) समुद्र के।। खंड = नव खंड। डड = (दंड)

खंड डंड विस करें जिसी ब्रहमंड श्रधारें खुरासांग पालटें जिसी हिँदवांग उवारें। ईखियों छुभा श्रजमाल री श्रजें छुभा सम श्रक्खियों जवनां गुमांन भाजें जिसी पूरें ग्यांन परक्खियों ॥२०॥ दुहा

श्रजे विदा कीधी श्रभी, परिख कळा श्रणपार।

श्राठ मसल बळ श्रागळा, सिंभ दल हुवा तयार।।२१॥

उण विरियां श्रभसाह री, नरपित पेखें नूर।

सर सोखिम करिवा सत्रां, श्रीखम सूर करूर॥२२॥

भड़ां दुवाहां वंकड़ां, हुई सनाहां सिर्थ।

सेध निवाहां सूरमां, राहां वेध श्ररिथ॥२३॥

मेछ करारां उपरां, हुवा नगारां सह।

दळ हळवळ साका दियां, राकां जांण समंद॥२४॥

मांगी सीख निरंद सं, दीन्ही वीख कुँवार।

जांणे वंध पलिहियों, सिंध प्रले ची वार॥२४॥

दंड देकर । खुरासाण पालट = वादशाह के। बदल दे। ईखियौ = देखा। सम = समज्ञ में । श्रक्खियौ = कहा।

२१-- आठ मसल = आठों मिसलों के सरदार।

२२ - नूर = तेज। सर सेाखिम = शत्रुरूपी सरोवर केा सुखाने के ितये माने। ग्रीष्म ऋतु का क्रूर सूर्य।

२३—दुवाहा = वीर, वहादुर। सनाह = कवच आदि युद्ध का वेष। सेघ निवाहा = कार्य सिद्ध करनेवाले। युद्ध के मार्ग के लिये।

२४—करारा = वलवानों पर। सह = (शब्द) श्रावाज। हळवळ = ताकीट, त्वरा। साका दिया = दिखाई दिया। राका = पूर्ण चंद्रवाली पूर्णिमा।

२५ — वीख = (वीक्ष्य) देखकर। वंघ पलिष्टियौ = वंघ टूट गया। सिंघ = (सिंधु) समुद्र। वार = समय।

#### छप्पय

हुवा नगारां सद्द हुए तड़भड़ नर इंदां

श्रभौ हुवौ श्रसवार हुवौ जैकार कविंदां।

परा हुए दहु पंति हुए मुजरा सामंतां

हुवौ व्योम धृंधलौ हुवौ किम जोर श्रसंतां।

हिंदुवौ छात राजी हुवौ ईख हुई निरमै इला

उतपात हुवौ पुर श्रासुरां वात हुई श्राहूं वला।।२६॥

दुहा

पेराकी मार्गा किया, सुभट कजाकी सत्थ। पेवाकी साहां श्रभौ, नाकी हिंदु समत्थ॥२०॥ त्रीस हजार तुरंग नर, मारू धर वीणार। धड़हड़ियौ मंडळ धरिण, चडियौ राज कुँवार॥२८॥

छंद भुजंगी

श्रभौ चालियौ श्रासुरां सीस श्रैसी जलंनिद्ध उच्छेदियां बंध जैसी। तुरंगां वणै तेज श्रंगां श्रतारी नहीं जागियां सोर सं जोर न्यारी॥२६॥

र६—तड़भड़ = ताकीद। दहुपंत्ति = दोनों पिक्तयों में। सामंता = सरदारों का। व्योम = आकाश। धूंघळौ = धुँघला। असता = दुष्टों का, शत्रुओं का। ईख = देखकर। आठूं वळा = आठों तरफ।

२७—ऐराकी = घोड़ों के। मागां किया = मार्ग पर चलाया। कजाकी = मारनेवाले। ऐवाकी = बादशाहों को भयभीत करनेवाला। नाकी हिंदु = हिंदुश्रों की नाक रखनेवाला।

२८—वीणार=धारण करनेवाले, रखनेवाले। धड़हड़िया=उत्साह-पूर्वक चले।

२९—श्रामुरा = मुसलमानों के। जळंनिद्ध = (जलनिधि) समुद्र। श्रतारी = श्रत्यधिक। जागिया सोर सू = बारूद से चमकने पर। न्यारी = जुदा।

**ब्र**ड़ाभीड़ वंकां भड़ां कोप ब्रोपै कळा जांगि त्यांरी त को प्राण कोपै। भुजा जीमगौ श्रोपि चांपा भुजाळा जिसा मौत मेछां करचोत ज्वाळा॥३०॥ ं जिकां भीड़ कूंपा तिकां कौण जीपै दलां ढाळ ज्याँ जादमां वेळ दीपै। श्रगी रूप जैता वगै भूप श्रामै वधै ग्रग्गि जोधाहरा खग्ग वागै॥३१॥ महा जोस दूदा चले रीस मत्ता ' रसा काजि ऊदा वडी लाज रता। सदा जीतधारी करम्मोत संगे त्रणी रूप सकतीपुरा भूप श्रंगे।।३२।। मिळे जैतमाला मुदी चेळ माला वरापूर सूरां श्रजा संगि वाला।

३०—ग्रड़ाभीड़ = सजे हुए । श्रोपै = शोभा देता है। कळा० = उनकी सामर्थ्य है। जानकर किसका जी कोपयुक्त नहीं होता है। चांपा = चापावत राठोड़। मुजाळा = वलपूर्ण भुजावाले। करन्नीत = करणोत राठोड़।

३१ — जिका = जिनके । भीड़ = सहायक । कूंपा = कूंपा के वंशज राठोड । जीपे = जीत सकता है । जादमा = यादववंशी । वेळ = सहायता । अग्गी = (श्रनीक) सेना, श्रयवा श्रिणि श्रर्थात् श्रग्रभाग । जैता = जैतावत राठोड़ । जोघाहरा = राव जोधा के वशज । खग्ग = तलवार । वागै = लड़ते हैं ।

३२—दूदा = मेड़ितया राठोड़ । रीस = क्रोध से । रसा = पृथ्वी । कदा = ऊटावत राठोड़ । करम्मोत = करमसोत राठोड़ । सकतीपुरा = चीहान भित्रय।

३२—जैतमाला = जैतमालोत राठोड़ । मुदी = मुख्य, प्रधान । माला = रायळ मिल्लनायजी के वंशज । वरापूर = वलपूर्ण । त्रणी सांधि त्रागे इसे कांध्र ईदा
चणे उहड़े वंकड़ा कीत विंदा॥३३॥
भड़ां सार खूमांण पंमार भेळा
सिधा स्र सोनिंगरा त्यों समेळा।
खगे वंकड़ा देवड़ा श्रीर खीची
श्रणी घांधले श्रादि सं रीत ऊँची॥३४॥
करेवा दळां श्रागळी सांध्रि काजा
दिणे जोड़ गोगा दियां देवराजा।
फबे मंडळा खेतसी पाडिहारं
वधे चाड राजा तणे वार वारं॥३४॥
रिधू ळाज पाता भदा काजि रूपा
इकां एक वाधू श्रनूपे श्रनूपा।
इसी मांति छत्रीस वंसां उजाळा
सदा सांध्रि चे कांमि सोभा सिधाळा॥३६॥

सूरा घजा = शूरवीरों में घ्वजा-रूप । बाला = बाला राठोड़ । सांमि श्रामै = मालिक के श्रामे । ईंदा = पड़िहार राजपूतों की एक शाखा । ऊहड़े = ऊहड़ राठोड़ । कीत = कीर्ति । विदा = दूलह, वर ।

३४—खूमाण = सीसोदिया राजपूत। पंमार = परमार राजपूत। सिधा = सिद्धहस्त । सोनिगरा = चौहानों की एक शाखा। समेळा = शामिल। देवड़ा = चौहानों की एक शाखा। खीची = चौहानों की एक शाखा। धाघलें = धाघल राठोड़ों की एक शाखा।

३५ — गोगा = गोगादे राठोड़ । देवराजा = देवराजोत राठोड़ । फ्नै = शोभा देते हैं । मंडळा = राठोड़ों की एक शाखा । खेतसी = खेतसीयात राठोड़ । पाडिहारं = पड़िहार राजपूत । चाड = सहायता ।

३६—रिधू = ऋदिवाला । पाता = पातावत राठोड़ । भदा = भदावत राठोड़ । रूपा = रूपावत राठोड़ । इकां एक वाधू = एक से एक वड़कर । अनूपे = अनुपम । सिघाळा = श्रेष्ठ । इसा व्यास प्रोहित मंत्री श्रघहं

भुजां भार धारे श्रणी वारहहं।

श्रड़ाभीड़ रावत चेळा श्रवीहा

सिधी श्रव्य श्रारव्य सो श्रव्य सीहा।।३९॥

वर्णे फीज राजा तणे काजवाळी

कवी कत जैसी फुणां पित काळी।

कजाकां भडां दौडियो रूप कैसी

श्रभी नक वीछोड़वा चक श्रैसी।।३८॥

## दुहा

श्रा हलकारां ऊचरी, श्रसुरां धरी न श्रांन। पैसि गयो श्रांवेर मैं, नासि मुद्द्फर खांन॥३६॥ मेल गई दुसमारगें, रात्यां दिल्ली राह। ..... सोच कियो जैसाह॥४०॥

३७—ग्रघटं = श्रद्भुत । श्रड़ाभीड़ = सजे हुए । रावत्त = भीलों का मुिलया । चेला = राजाश्रों के दासीपुत्र । श्रवीहा = भय रहित । सिधी = िष्टि । श्रव्य - सर्व । श्रारब्व = युद्ध में । श्रव्य = गर्व । सीहा = सिंह के समान गर्ववाले ।

३८—तर्णे=(तनय) पुत्र। किव कत्त=किव का कृत्य। फुणां पित काळी=काले सर्पों के फनों की पिक्त हो जैसी। कजाकां= मारनेवाले। नक्र॰=(मक्रर) मगर के। श्रलग करने के लिये विष्णु का चक्र हो वैसा।

३९—ग्रा = यह । श्रान = प्रतिष्ठा, इज्जत, मान । पैसि गयो = श्रुस गया।

४०—दुसमारगे = निर्जन मार्ग से, बुरे रास्ते से । रात्या = रात्रि में ही । राह = मार्ग ।

#### छप्पय

श्रासुर दिल्लो राह गंया पगवाहि सिपाई श्राब जनम उतराय लियो नब्बाब सवाई। सुणी विगत श्रभसाह थयो श्रोछाह दुबाहां पाड़े पुर बुलबाक डाक पूगी पतिसाहां। ससमाथ साथ भागो सुणे दिल्लीनाथ दहिल्लयों करि एम फते पहली कुँवर हेवे पुर सिर हिल्लयों॥४१॥

दुहा

श्रभौ प्रवाड़ां ऊधरे, कमँध श्रखाड़ां काज। वणी फते बाजा वजै, सुणी श्रजै महाराज॥४२॥ श्रभौ कमंधां ऊचरे, कीजै दौड़ सवाय। ल्यूं धर दिल्ली श्रागरे, बळि खागरे धकाय॥४३॥ हुकम सुणे रिणमाळ हर, जोध श्रडर जिणवार। रण जंगां कारण हुवा, उत्तंगां श्रसवार॥४४॥ छप्पय

हुई दौड़ हैमरां नरां ऊधरां करारां सेख ज्वाळ सक्षळी कनां सिव चक्ख विकारां।

४१ —पगवाहि = पैदल, पैरों चलनेवाले । श्राव = पानी, यश । सवाई = सवाई जयसिंह, जयपुर का राजा । श्रीछाह = उत्सव । दुबाहा = वीर पुरुषों को । पाड़े पुर बुलवाक = बुलानेवालों (हरकारों) के। दिल्ली मेजा । ससमाथ = समर्थ । दहिल्लयो = भयभीत हुआ । हेवै = श्रव । पुर = नगर (दिल्ली) पर ।

४२-प्रवाड़ा = युद्धों में। ऊधरै = ऊँचा। कमॅघ = राठेाड़। ४३-विळ खागरै धकाय = तलवार के बल हटाकर।

४४—रिग्गमाल हर = रग्गमल के वशज (श्रजीतसिंह) का। जिंगवार =

४५ — हैमरा = घोड़ों की । ऊधरा = उच्च श्रेणी के । करारां = बल-शाली, बलवान् । सेख = शेषनाग । सल्लळी = प्रवृत्त हुई ।

पवन चक्र वळ पाइ लाय पावक ऊलट्ट कना सीम ढव चूंक फ़्रंक महणारथ फट्टें। अजड़े देस श्रसपित रा सहर नेस प्रगटे समी पिसुणां श्रचीत पायो प्रले इसी रीत श्रायों श्रभो ॥४५॥ साहिजहां पुर प्रथम सहर उर धके संघारे नारनीळ सामूळ जांणि मिलि तूल श्रॅगारे। सहँस श्राम सहलें जळे परजळे प्रले जिम धूम व्योम धूंधळो तरिण श्रम तोम सोम तिम। लूट्या वधे फीजां लगस धमस तुरां भाजे धरा मिल चली प्रजा भंगेल मग लग दिल्ली लग श्रागरा ॥४६॥ लाख नेस लूट्जी देस कीजे पुड़ ऊंधे जितो भूक हुय जाय सूक साहे पथ कंधे। एक मार चूरियां भार परवार न भाळे करे एक पौकार दिल्ली वाजार विचाले।

चक्ख = (चच्चुं) नेत्र । लाय = दावानल । पावक = त्रान्त की । नेस = निवास-स्थानों में । सभौ = भय । पिसुणा = शत्रुत्रों ने ।

४६— साहिजहापुर = दिल्ली से पहले | धकै = आगे | संघारे = नए किए | सामूळ = (समूल) जड़ से | जािण = मानों | दूल = रुई | अँगारे = निधूम अग्नि | सल्लळे = छाड़कर भाग गए | परजळे = प्रव्वलित हुए | प्रले जिम = प्रलय में जले जैसे | व्येगम = आकाश | धूँ धळी = धुँ घला | तिरण = (तरिण) सूर्य | तोम = (तमस्) अंधकार के कारण । लगस = कुछ, पिक । धमस = घोड़ों के सुमों का प्रहार । तुरा = घोड़ों के । भगेळ मग = भागने के मार्ग ।

४७—नेस = निवास । पुड़ अधै = उथल-पुथल । भूक = चूर्ण । युक माहे = तलवार उठानेवालों ने । रूधे = रेकि लिया । एक ॰ = एक के मारकर चूर्ण करने पर । परवार = कुटुंव के । न भाळें =

श्रावता लखें नर नार इस भार कतार भँगेलियां

मिलि जाय महिण पावस समें जांग नदीरस जेलियां ।।४०॥

जलें सहर पुर जास निसा श्रोजास निहारे

साह प्रलें संपेखि सोच मद मोच सँभारे।

खंडी वन समरत्थ पत्थ निज हत्थ जलायों

कनां लंक विण संक हिण्य वैसंनर लायो।

दीपियों एम मंडल दिली देख भ्रमें दुरमित्त नृं

तन दहें श्रगनि ज्वाला तणा श्रोक्ताला श्रसपित नृं।।४८॥

छंद रोमकंद

पिड़ चूर दिली घर साहजहांपुर, चीत लगे हर प्रात चड़े।
इल मूळ जड़ां नारनीळ उखेड़े, पौळि दिली दुख रौळ पड़े ॥४६॥
भिज जात प्रजा प्रय वात भँगेळां, पाटण तूं ऋर कंप पुरे।
चड्यूजर जाट ऋहीर तजे चळ, दाट लगा पुर राट दुरे॥४०॥
नही देखता है। पोकार=पुकार। भँगेलिया=भागनेवालों की। महिणि=
समुद्र में। नदीरस=निद्यों का जल।

४८—जास = जिसका। निसा = रात्रि में। श्रौजास = उजाला, प्रकाश। निहारे = देखा जाता है। मेाच = छोड़कर। संभारे = याद करता है। खड़ी वन = खाड़व वन, यह इंद्र के श्रिषकार में था। श्रानि की प्रार्थना से अर्जुन ने इसे जलाया था। पत्थ = (पार्थ) श्रजुन ने। हए द हनुमान् ने। वैसनर = श्रानि। दुरमत्ति नृं = दुर्बुद्धि, शत्रु के। श्रीभाळा = ऊर्ध्व ज्वाला, फटकारा।

४९—पिड़ = युद्ध से। साहजहाँपुर = दिल्ली। चीत = चित्त लगा। हर = उसी इच्छा से, सन की प्रेरणा से। पौलि = दरवाजा। रेळ = उपद्रव हुआ।

५० = मय = साथ, संग। भॅगेला = भागनेवालों की। पाटण न घर = तुंवरों की पाटण। दाट लगा = फीजों का समूह जा पहुँ चा। राट = राजा। दुरे = छिप गए।

विध चाडिय खेंग उरे रयवाड़िय, जीखम अंड सराय जदी।
पुर साह फरक तणी दस पैडां, चीखिर चक्क अलावरदी।।४१।।
धुवि भाळ वराळ पुरा धूंवाड़े, ज्वाळ कराळ विसाळ जळे।
इक स्र लड़े रिण चूर हुवै, अरि पूर धके इक दूर पुळे।।४२।।
कळ वीछुड़ि एक वसे गिरि कंदिर, मंदिर भाळक एक मरे।
अहि त्याग सुरैधन एक गमाय रु, के रिध आदिर संधि करे।।४३॥
चिख पेखे साह धरा खगचाळो, जिंद विना कळ नींद जुई।
मचि दुंद अपार दिली पुर मंडळ, हाहाकार पुकार हुई।।४४॥

#### छप्पय

श्रीद्रक्षे श्रागरी हुई दिल्ली हलचल्ले जाट वाट जूजुवा देस वैराट दहल्ले। मुगलदलतां(त) मैवात, वात श्रपी (प्पी) चहुवाणां रेस खमे छंडिया देस श्राहीर पठांणां।

५१—विध चाडियः = रेवाड़ी शहर के उरली तरफ घोड़ों पर चढ़कर आगे बढ़ें। पुर साह फरक तणौ = फर्घ खाबाद। वीखरि = इधर-उधर हो गई, तितर-वितर हो गई। चक = फौज। अलावरदी = अलावदीं नामक नवाब की।

५२-- ध्रिन माळ=ज्वाला वढ़ने से। वराळ=दरारें पड़ गई। ध्रुवाड़े = ध्रुम से। घकै = श्रागे। पुळ = भागता है।

<sup>4 = -600 = (6000)</sup> युद्ध । वीछुड़ि = विमुक्त होकर । भाळक = रीछों के घरों में । प्रहि त्याग = संन्यास लेकर , भिखारी होकर । भुरै = लालायित हाते हैं । के = कई । रिघ श्रादरि॰ = धन श्र्पण करके सुलह करते हैं ।

प्र—खगचाळी = युद्ध, तलवार का चलना। दुंद = (द्वंद्ध) उपद्रव, युद्ध।
प्र—श्रीद्रक = भयभीत हुआ। जाट० = जाटों के मार्ग श्रलग
श्रलग हो गए। वैराट देस = जयपुर राज्य का एक प्रांत। दलता = नाश

धृंसते नारनौळां घरा जवन गया श्रग जूटिया ऊकळे पेखि पतिसाह उर साहिजहांपुर लूटिया॥४३॥ दुहा

दिल्ली पौळि पचीस दिन, प्रगरी भे श्रणपार।
करक सँभाया यूं कहै, श्राया राजकुँवार।।४६॥
श्रात कंदळ करतां इळा, मिच धूंकळ श्रानिमंध।
कुळ दोनूं दिल्ली कहै, धूंकळिसंघ कमंध।।४०॥
श्रमी त्रिवेणी श्रावियो, दिल्लीवाळे दार।
नेस प्रजाळे दुज्जणां, देस करे दहवार।।४८॥
गांज मगज पतसाह रो, भांज मुद्फर खांन।
श्रमी त्रिवेणी श्रावियो, जांणी वात जिहांन।।४६॥
धनि श्राखे सारी धरा, मिन कांपे महमंद।
साकावंध कमंध रा, वाका हिंद समंद।।६०॥
स्त्री महाराज श्रमेंसिंघजी रा परम जस राजक्रपक में

इति श्री महाराज श्रभैसिंघजी रा परम जस राजरूपक में मुद्द्फरखान भागी नै दिल्ली ताई देस मारियो चतुस्त्रिस प्रकास ॥ ३४॥

करते। मैवात = मैवाती। रेस खमे = पराजय, हारकर। धू सतै = विध्वंस करते। श्रगा जूटिया = बिना लड़े। ऊकळे = तप्त हुआ।

प्र—पौळि = दरवाजा। मै = भय। कटक संभाया = फौज के द्वारा पकड़े हुए। यू = ऐसे।

५७ - कदळ = नाश । अनिमंध = अपार।

प्र—त्रिवेगा = प्रयागराज, जहाँ गगा यमुना श्रीर सरस्वती का सगम होता है। दाट = दबाकर। नेस = घर। दहवाट = नष्ट किया।

५९-गाज=नष्ट करके।

६०—साका बध = युद्ध करनेवाले राठाड़ का।

# छंद बेग्रक्सी

मन सुणि सोच थयौ श्ररि मोटां कथ पगरै देसां गढ कोटां। ईखे कमधां जोर श्रनीखौ यूजै साह विचारै घोखो॥१॥ अभी प्रगटियों गुणां अभंगां मंडळ दिली कियौ दहमंगां। श्रजै तखत राजा श्रपणायौ श्रभौ मुजप्कर ऊपर श्रायौ॥२॥ याँ पतिसाह विचार उचारै सुणते जवन तरी दळ सारे। महि सुण सगह प्रवाड़ां मोटां कीधौ हरख धर्गा नवकोटां॥३॥ इए परि अभौ त्रिवेगी आयौ जोस खळां दिळ रोस जणायौ॥ देखे सैद समथ पथ दोई सुणि सुणि श्रवरज थया सकोई॥ ४॥

१-ईखे = देखकर।

२--दहमगा=नष्ट किया। श्रपणायौ = श्रधीन किया।

३- पवाड़ा = युद्धों के। धणी नवकोटा = मारवाड़ का राजा।

४—इरा परि=इस तरह । सैद॰ = देाने। सैयद भाइयों ने इस समर्थ मार्गवाले महाराजकुमार के। देखा । सकोई = सव ।

### दुहा

श्विर उच्छुव पाटण श्रणी, त्ंवर बगसीरांग्र।
श्रिश्पित परणावण श्रभी, तुरत मतौ श्विर तांग्र॥१॥
विवध उतारे बीनती, धारे निजर तुरंग।
लगन वँदायौ त्ंवरां, पायौ सभै सुरंग॥६॥
बेटी बगसीरांम री, काम प्रिया श्रवतार।
राज रमणि वर प्रांमियौ, श्री महाराजकँवार॥७॥
परणीजै खादू प्रथम, उच्छुव सं श्रमसाह।
विदा किया फिर त्ंवरां, दाखे प्रीत श्रथाह॥=॥
तं्वर पाटण मेलिया, श्रभै करे श्रमसाह।
सांभिर सिर श्रायौ सगह, नरपित विकद निवाह॥६॥
श्रब श्रायौ सांभर श्रभौ, जवन किया खग जेर।
सकबंधी वाजा सुणै, महाराजा श्रजमेर॥१०॥
कीरत राजकँवार री, प्रगटी प्रथी प्रमांण।
लीए थ्या कूरम लखे, खीण थ्या खुरसांण॥११॥

५-परगावग = व्याहने के लिये। मतौ धरि = विचार किया। ताम = तव।

६ — विवष = अनेक प्रकार से विनती करके मुकाम करवाया। लगन वॅदायौ = विवाह का दिन लिखकर दिया।

७—काम प्रिया श्रवतार = कामदेव की स्त्री (रित) का श्रवतार थी। प्रामियौ = पाया।

प्रायनी कन्या को लेकर आया और वहीं विवाह हुआ। दाखे = दिखलाकर।

९—मेलिया = पहुँचा दिया । श्रमे = निर्भय करके । साभरि = नगर का नाम, जहाँ पर जोधपुर श्रौर जयपुर दोने। का श्रधिकार है।

१०-सकवंघी = सदा सग्राम करनेवाला।

११—लीगा थया = लीन हुए, छिप गए। क्रम = कछवाहे।

# छंद बेग्रक्खरी

सांभर पुर नौबत निहसंतां वड सुख हिम रित सिमरि वहंतां। ग्रमी दळे मेळियां श्रथाहां सोभै मांग मलग पतसाहां ॥१२॥ सहर लदांगै सिंघ सुरोतरि कुळ सिणगार नरूके केहरि। सुज तिण पुत्री परम सुसीळा चित पतिवरत निवाहक चीछा ॥१३॥ विध जुत कूरमराज विचारे श्रीफळ कंचन रतन सिंगारे। मुभ दिन लगन घडी ले सुंदर वर मालियौ अभौ प्रथमी वर ॥१४॥ विप्र विसळ सिळि छगन वँदायौ उच्छव उरि दूलह चै श्रायौ। सोभ सरस विण जांन सवाई सुर नौवत वाजी सहनाई।।१४॥

१२—नीहसता = बजते । हिम रित = हेमंत ऋतु । सिमरि = रमरण करके । वहता = चलते । मांण मळण = मान भंग करने का ।

१२—सिघ = केसरीसिंह नरूका वंश का चत्रिय। सुरोतिर = कल्पवृद्ध। चीला = मार्ग।

१४—श्रीफळ कंचन = साने से मड़ा हुआ नारियल। राजाओं की शादी का नारियल सुवर्ण से मढ़ा हुआ दिया जाता है। वर मालियौ = वर के स्वीकृत किया।

१५—लगन वॅदायों = वेवाहिक दिन का लेखपत्र दिया। चै = के। जान = वशत। सुर = स्वर के साथ। सैहनाई = वाद्य-विशेष।

मन हरखे तन उच्छव मोटै कियौ वणाव ग्रभै नवकोटै। सुरँग वसन खुंदर तन सोहै वेखि रूप रति भूप विमोहै॥१६॥ केसरि श्रतर गुलाब कपूरे प्रगद सुगंध रही घट पूरे। कड़ि सोहै तरवार कटारी भलकि रहे मणि कुंदण आरी।।१७॥ सुंदर पाघ मौड़ सिर सोहै मुगति पंति लख जगत विमोहै। वचन सहास हुलास विहारे नयग हरख जुत भिरत निहारे॥१८॥ श्रसि श्रारुहियौ वंस उजागर किरि रजनी प्रगरी भासंकर। सोभै दूछह रूप सचोपै इम स्रब जान परम छुवि श्रोपै।।१६॥

१६—वणाव = तैयारी । वेखि = देखकर । रति भूप = कामदेव । १७—घट = शारीर पर । कड़ि = कमर में । भलकि॰ = रत और सुवर्ण से मही हुई तलवार और कटारी चमक रही है।

१८—मुगति पति = मोतियों की माला को । लख = देखकर । हुलास = श्रानद । भिरत = मिलने पर ।

१९—श्रसि = घोड़े पर । श्रारुहियो = सवार हुश्रा । भासकर = (भास्कर) सूर्य । सचे।पै = विस्मय-रहित । स्व = (सर्व) सव । श्रोपै = शोभा देती है ।

श्रागम श्रावण हरख उमंडे मांडहि कोड नरूकां छुत्रपति हित मारग छुड़काया विवधि राज मिंग फूल विद्याया ॥२०॥ संधे दासि महल सुख सेवै ग्रगर घृप लोवान उखेवै। चौक मुकत कसत्री चंदगा श्रारोपे वेदोकति श्रंगण ॥२१॥ प्राची सोध धरे दिव पंडित श्रष्ट दिसा पढि मंत्र श्रखंडित। कनक रतन तोरण सुभकारी सुद्र चित्र पौळि सिण्गारी॥२२॥ सुभ छवि मांडह नयर सचेळी सुर चृति मिलण थयौ सांस्हेळौ।

२०—श्रागमः = श्राने के समय। उमंडे = उमड़ा, वढ़ा। मांडहि = व्याही जानेवाली कत्या के पिता का घर। केाड० = नरूकों ने मन मे उत्साह किया।

२१—स्घें = ( सुगंधि ) पानड़ी आदि की सुगध। उसेवै = आग्नि पर रत्यकर जलाते हैं। मुकत = (मुक्ता) माती। आरोपे = खड़े किए। वेदेा-कति = (वेदोक्ति) वैदिक विधि मे।

२२—प्राची सोधि = गिंगत-विद्या से पूर्व दिशा का शोध करके। दिव = (दिव्य) श्रव्छे।

२३—छ्वि = काति, शोभा । माडह नयर = कन्या के पिता का नगर । नचेळो = छत्रत. वैभवशाली । सुर वृति मिलगा = देवत्रत अर्थात् गरोश-पूजा होजर । नाम्हेळो = वानी संविधिया का सम्मुख आकर मिलना, स्वागत हुआ !

#### छ्पय

मिळ कूरम सांमुहे पेख सुख छहे अपंपर
पश्चरायो तोरण सप्रेख दुति जेम दिनंकर।
ओप दीप आरती रूप देखे रायपुत्रिय
जिसी रांम पुर जनक दरिस अभिरांम अद्वितिय।
विळकुळे राजरमणी वदन निरखे रूप नरचंद रौ
जांखे विकास प्रांमे जळज देखि प्रकास दुडिंद रौ॥२४॥
श्रुति वायक सुभ मंत्र तवे फल दायक तोरण
पश्चरायी परणवा अभौ आयौ राय अंगण।
नद्दरत मारुत निरिख कूंण ईसान अगन किस
वंस हरित जुत वेह दीप रस नेह असट दिस।

२४—पेख=(प्रेच्य) देखकर। लहे=पाया। श्रपंपर=श्रपार।
पधरायौ=प्रवेश कराया। सप्रेख=(संप्रेच्य) देखकर। दिनंकर=सूर्य।
श्रोप०=सात बित्तयोंवाली श्रारती की शोभा। रायपुत्रिय = राजपुत्री।
राम०=जैसा जनक राजा के पुर में राम को देखा या वैसा। श्रभराम=
सुदर। विळकुळे=प्रफुल्लित हुश्रा। राजरमगी=रानियों का मुख।
नरखंद रौ=(नरेद्र) राजा का। विकास प्रामे=प्रफुल्लित हो। जलज=
कमल। दुिंद रौ=(दिनेद्र) सूर्य का।

२५—श्रुति० = वेदवाक्य | तवे = कहे गए, पढ़े गए | पघरायी = प्रवेश कराकर | परणवा = पाणिग्रहण किया | नहरत = (नैऋ त्य) दिल्ला श्रीर पश्चिम के मध्य की दिशा | कृंण ईसान = ईशान केाण (पूर्व श्रीर उत्तर के बीच की दिशा) में । श्रगन = (श्रिग्न) होम की वेदी से | वेह = हरे बांसों के बीच में उपर्युपरि स्थापित, कलश । दीप० = श्राठों दिशाश्रों में स्नेह-पूर्ण दीपक रखे गए । इंद० = इद्र दिशा

विण जोड इंद सनमुख वदन दीप घरम भुज दाहिए। जळ भूप प्रिष्ट धारे जुगळ वासै धू श्रविचळ वर्णे।।२४॥ ऊंच लगन ग्रह उच वेर श्रव विघन निवारण प्रसन विसन विधि प्रसन गवरि वर इंद्र ईस गण । धरम वरण धनपती सकति मन प्रसन सहायक सेव पाइ सुभ मंत्र देव सगळा फळ दायक। जुग पांणिग्रहण हुइ वार जिए। सोम महूरत सक्षवै दुलही सजोड़ लीधा दुलह च्याकं फेरा चक्कवै।।२६॥

### दुहा

पुत्रवती सोहागवति, पतिवरता पिण सीय। श्रीरांगी चूड़ी सथिर, वागी भगै सकोय॥२७॥

अर्थात् पूर्व दिशा के सम्मुख मुख करके। दीप घरम = घर्म का दीपक (महाराज-कुमार श्रभयसिंह )। भुज दाहिरौ=दाहिनी तरफ बैठे। जल॰ = राजा की पीठ में देा जल के कलश रखे गए। धू॰ = दुलहिन वाम श्रंग में वैठाई गई।

२६ — वेर = समय । प्रसन = प्रसन्न । विसन = विष्णु । विधि = व्रहा। गवरि वर = महादेव। ईसगण = महादेव, के गण। धरम = धर्मराज। वरण = वरुण। धनपती = कुवेर। सकति = (शक्ति) पार्वती। जुग॰ = वर-वधू देानों के हाथ जोड़े गए, श्रर्थात् हथलेवा जुड़ा। वर का दाहिना हाथ श्रोर वधू का वाम हस्त जोड़े गए। साम महूरत = सौम्य मुहूर्त में। सक्कें = (शक्रपति) समर्थ राजा का। ज्यारू फेरा = अग्नि को चार परिक्रमाएँ दी गईं । चक्कवै = (चक्रवर्तीपति) चक्रवर्ती राजा ने । अथवा भामरी ।

२७ — सोहागवति = सौभाग्यवती । सोय = वह । चूड़ौ सथिर = विवाह के समय हाथीदांत का चूड़ा पहनाया जाता है, जो सौभाग्य का मुख्य चिद्ध है वह स्थिर रहे। सके।य = सव।

खट काष्ठें निरदूख खित, श्राहुत घिरत कपूर।
दिव पंडित वेदी सद्रह, सोभत श्रगनि सन्र।।२४॥
संसकार श्रुतिवाण सुणि, क्रूरम के सक्कार।
परणावे पधरावियों, महले राजकॅवार॥२६॥
दीप मजलस निस दिवस, हित चित नित मनुहार।
विंद श्रभो वूठो विभे, इंद तणे श्राचार॥३०॥
श्रास घरे श्रासामुखी, जेता श्राया ज्याग।
श्रभरी हुइ विल्या इता, भांगां दूणे भाग॥३१॥
वाजा चौसर वाजिया, जस प्रगटे जैकार।
दोन्हों क्रूरममां दुश्रों, श्रभों हुवों श्रसवार॥३२॥
परणीजे पाधारियों, सांभर श्रजन सुजाव।
जस सांभिल खीजे जवन, रीभें मुरधर राव॥३३॥

इति श्री राजराजेश्वर महाराजा श्री श्रमेसिंहजी कँवर पणै परिणया सो विगत कही पञ्जित्रंश प्रकास ॥३४॥

२८ — खट काष्ठे = छ: प्रकार की समिधियाँ। निरदूख = निदू धण। खित = पृथ्वी। दिव = दिव्य। वेदी = होम करने का स्थंडिल। सनूर = प्रकाशमान। २९ — संसकार = इस प्रकार विवाह-संस्कार हुआ। श्रुतिवाण = वेद की वाणी सुनी। क्रम के सकार = कळवाहे राजा का सत्कार पाया। परणावै = पाणि-ग्रहण कराकर।

३० - विद = दुलहा । वूठै। विभै = वैभव की वर्षा की अर्थात् बहुत द्रव्य दिया (चारण भाटों आदि के।)। इद तर्णै आचार = इंद्र की तरह।

३१—श्रास = श्राशा । श्रासामुखी = उम्मेदवार । जेता = जितने । ज्याग = विवाह-रूप यश्च में । श्रमरी॰ = तृप्त होकर पीछे लौटे । भाणू ॰ = सूर्य से भी द्विगुण भाग्यवाला राजा था ।

३२—चौसर = चारों तरफ। जैकार = जयकार, जय जय ध्विन। दुश्रौ = श्राज्ञा।

३३—पाधारियौ = श्राया। श्रजन सुजाव = श्रजीतसिंह का पुत्र। खीजै = श्रुद्ध हुए। रोभौ = प्रसन्न हुश्रा। मुरघर राव = मारवाड़ का राजा।

यों वेळां वाधे अभी, दळ भेळां दिरयाव।

ऊखेळां रीभें अजी, भेळां भारू राव॥१॥
वीती ग्रीखम एए विध्न, सिर लगी वरसात।
सरस वरस गुणियासियो, सोहै संभ प्रभात॥२॥
अपणाई सांभरि अभे, अजन वर्णे अजमेर।
उर भंखाणा आसुरां, जांण दवांणा मेर॥३॥
चिंता चगथां नाथ नूं, मिटतां साथ गुमांन।
वात करण कीधी विदा, चेळी नाहरखान॥४॥
सिंभिर आयो सुरहर, ईखण नूर कुँवार॥४॥
लांभी दळ साजा लियां, पूत पिता चे पाय।
कासिप सुं मिळियों ति किरि, सूरज तेज सवाय॥६॥

१—यों = इस तरह। वेळां दिरयाव = समुद्र की लहरों के समान वढ़ा। ऊखेळा = युद्धों से। मेळा = त्यौहारों के मेलों से।

र-वीती = न्यतीत हुई। सरस = श्रन्छा। संभा = संध्या।

३--- श्रपणाई = श्रपने श्रधीन की। उर = हृदय में। भाखाणा = लिंजत हुए। जाण = मानों मेर पर्वत से दब गए।

४—चगयां नाय नृं = मुसलमानों के स्वामी (बादशाह) के। चेलौ = वादगाह का दासीपुत्र।

५—खितपति = पृथ्वीपति । स्रहर = महाराजा स्रसिंहजी का वंशाज । उंख्या = देखने के। न्र = तेज, प्रताप । कुँवार = महाराजकुमार का।

६—दळ साना = श्रच्छी सेना लिए । कासिप स्ं = मानो सर्थं कर्यप से मिला।

श्रित उच्छव की थी श्रजन, निरखे सुतन सनीम।
गजन जिही सूतां सगह, सरब सपूतां सीम॥७॥
कुळ देवां जात्रा करण, मात दरस्सण कजि।
श्ररज हुई श्रजमाल सं, मानी भूप समजि॥०॥
रित सारिद वारिद रहित, श्रागम श्रघहण मास।
श्रजन विदा की थी श्रमी, निरखण श्रेह निवास॥६॥
श्रमी श्रजैगढ श्रावियी, मात सिले उर लाय।
महारांणी चहुवांण रै, रांणी लागी पाय॥१०॥
मात वधायी मोतिये, पायी हरख श्रपर।
करिंग सवायी वंस करि, श्रायी कुसळ कुँवार॥११॥

#### छपय

श्रायौ ग्रह श्रमसाह श्रद्यकि फौजां उजवंकी श्रवधि जेम श्रावियौ रांम परणे जानंकी। गांजि फरसि श्रसपती भांजि धानंख मुद्फ्रर मखवाळा मंडळी करे सगळा राजिंदर।

७—सनीम = नियम-सहित । गजन जिही = गजसिंहजी के जैसा । स्ता = पुत्रों में ।

<sup>—</sup>मात = माता का । समिष्ज = समभ्यकर ।

९—रित सारिद = शरद् ऋतु । वारिद = मेघ, बादल । श्रघहण = मार्गशीर्ष । ग्रेह = (गेह) घर का । निवास = स्थान ।

१० — श्रजैगढ़ = श्रजमेर । पाय = पैरों में।

११--करिंग = हाथ से।

१२—ग्रह = (गृह) घर में श्राया। श्रटिक = रोककर। उजवंकी = उद्धत। श्रविच = अयोध्या में। परेण = व्याहकर। गाजि॰—वादशाह-रूपी परशुराम के। हराकर श्रीर मुदप्फर-रूपी धनुष के। तोड़कर। मखवाळा

राजा अजीत दसरत्थ ज्यौं सुत सजीत परखे सही वारणा लिए अभसाह रा जणणी कौसल्या जिही॥१२॥ दुहा

कुळ देवां पूजा करे, उवारे घरे वह आस।
विवध करे रमणी वरे, निज मंदिरे विळास ॥१३॥
इळ सांभरि राजे अजी, घूजे धाक जिहांन।
साह पडायो मेळसुं, आयो नाहरखान॥१४॥
पाय लगो भूपाळ रे, आय लगो फिर कांन।
अरज करी नृप आसँगे, नृप सुं नाहरखान॥१४॥
आसंगो अविचार रो, सबळा धारे सोय।
मौत अखुटी सो मरे, करे न रक्षा कोय॥१६॥

#### गाथा

राज्येंद्रो जोग्येंद्रो, संगो सांमरथ नेह एकंगो। लेखे सेव सहित्तं, श्रासंगौ नइव लेखंती॥१९॥

मडळी = श्रपनी मंडली है वही यज्ञ करनेवाले हैं। राजिंदर = राजेंद्र।' वारणा लिए = वलैया ली। जण्णो = माता।

१३ —उवरि = मन में | विवध = स्त्री केा ब्याहकर श्रपने घर में नाना प्रकार के भोग-विलास किए।

१४-राजै=शोभा देता है। धाक = रोब से।

१५ — कान लगौ = कानाफूसी करने लगा। नृप श्रासंगै = साधारणः राजा समभक्तर।

१६—आसंगो=समीप में रहने से स्वामी को साधारण समम्भना। स्वया॰ = जो सवल पुरुषों के। विचार न रखकर साधारण समभ लेता है, वह आयु के न खूटने पर भी मौत से मर जाता है। केाय = केाई भी।

१७ — राजेंद्रो = राजेंद्र । जोग्येंद्रो = जोगेंद्र । सगी० = इनकी सामर्थ्य बराबर है। नेह एकगो = इनका स्नेह एक सा होता है। आसंगी० = ये आसंगा के! कभी सहन नहीं करते।

### दुहा

नाहरखान गुमान सूं, साहां जोम सुणाय। अरज करे डेरां गयौ, खुतौ काळ जगाय।।१८॥ श्राग्या पाय श्रजीत री, लग्गा सूर धियागि। सिरि डेरां दळ सल्लळे, जळे प्रलै किरि आगि।।१६॥ वग्गी हाक बहादरां, वीछड़ि पड़ै विसाल। नाराजां ऊवाणियां, खुरसाणियां कपाळ॥२०॥ कोप श्रजै भूपाळ रै, जांगि प्रलै ची ज्वाळ। च्यार सहँस पळ च्यारि में, चूरे चामरियाळ ॥२१॥ खेड़धणी सिरि खीजियां, हुई मुगल्लां हेळ। ज्यों गज वारि विहारतां, वीचै वारिज वेळ ॥२२॥ सांभरि थाहर साभियौ, खागे नाहरखांन। विरा वाहर वीचे गयौ, जाहर थयौ जिहांन ॥२३॥ पोस मास मुरधर पती, दोस लखे दुरवेस। जीस जवन्नां भंजियौ, नित्रहि रोस नरेस ॥२४॥ इति श्री महाराज श्रजीतसिंह जी नाहरखान मुगल नूं सांभर में मारियों सो विगत षटत्रिंश प्रकास ॥३६॥

१८--जोम = जोश, बल। काळ = मौत के।।

१९—िधयागि = कोघ से जलने लगे। सिरि डेरा = डेरों पर। सल्लळे = चले। जळे = मानो प्रलय की अग्नि जलने लगी।

२०—वग्गी = बजी । वीछुड़ि पड़ै = श्रलग श्रलग हो गए । नाराजा० = बागों के चलाने से मुसलमानों के कपाल टूटने लगे ।

२१-प्रलै ची = प्रलय की। चामरियाळ = मुसलमान।

२२—खेड़घर्णी = राठोड़ । सिरि = मस्तक पर । हेल = श्रनादर ।
गज॰ = जैसे हाथी जल में कीड़ा करते कमल की बेल के। नष्ट कर देता है।

२३—सांभरि थाहर = साभर-रूपी थाहर (सिंह की गुफा) में। साभियौ = मार लिया। खागे = तत्तवार से। विशा वाहर = पीछा किये बिना। वीचे गयौ = मारा गया।

२४—दोस लखै = नाराजगी देखी । दुरवेस = मुसलमानो की । निम्नहि॰ = राजा ने क्रोध से दंड देकर, हराकर।

## दुहा

यों सांभरि साहां श्रजन, कांगा न रक्खे काय। वेटौ चूड़ासिए तणी, श्रायौ सरिए चलाय ॥ १॥ हिंदू लागे पागड़े, श्रमुरां पड़े दहसा हेवै पण नाकी हरण, ऐवाकी श्रजसन्न॥२॥ छपय

सुणी वात सुविहांण पूछ खुरसांण अप्रवळ दरद जीव मो दहै करद जिम सहै विना कळ। श्रसपत्ती ऊचरै वेध छत्री विसरावो छुंडि द्वेष महि छोड भेख श्रहि मक्के जावो। त्रजमेर गयौ जाहर इळा, वि**गा वाहर नाहर गयौ** गह मुक्त गयौ सैंभरि गयां, ब्रेह किस्ं जो नह गयौ॥ ३॥ जिसौ लाय जाळियौ, फजर मिल जाय फकीरां साह दहण सेकियी, इसी पेखियी श्रमीरां।

१—कांण = लिहाज। काय = किसी का। चुड़ामणि तणौ = भरतपुर के राजा चूड़ामिण का।

२-पागड़े लागै = पैरों पड़ गए। दहल्ल = भय। हेवै परा = अव भी। नाकी हरण=नाक लेनेवाला। ऐवाकी = जबर्दस्त।

३— सुविहांग = प्रातःकाल में। पूछ० = महाबली मुसलमानों से पूछता है। दरद० = यह पीड़ा मेरे जीव का जलाती है। करद० = जैसे कर देने-वाला चैन के विना पीड़ा के। सहन करता है वैसे मै पीड़ा को सहन करता हूँ। वेष = विरोध के। विसरावो = भुला दो, मिटा दो। महि = पृथ्वी के। मेख ग्रहि = फकीर होकर। विगा वाहर = पीछा किए बिना। नाहर = नाहरखान । गयी = मर गया । गह = गर्व । मूक = मेरा । ग्रेह = घर । किस्ं = कौनसा।

४—जिसौ॰ = जैसा प्रात.काल के समय फकीर मिलकर श्राग्न जलाते हैं। साह० = वैसे वादशाह के। श्राग्न ने सेंक डाला है श्रर्थात् नादशाह का

मुर नवाब द्र मिन्सि, जाब बोलिया ग्रतारा कळा प्राण काबली, जांगि सजळा श्रंगारा। पितसाह पान करि ग्रिपियो, किर बंगस हैद्रकुली खग प्रबल इरादिति बंद खां किया विदा पित काबली॥४॥

### दुहा

क्रमनाथ नवाव कै, साथ हुवौ जैसाह।
बावीसी बेली दिया, विदा किया पतिसाह॥४॥
है गै दळ हळवळ हुए, दिल्ली चै दरवार।
सदी नकीवां बूबडी, छदी कतारां भार॥६॥
छएपय

हुई हळबळ हैमरां वणी सिंधुरां सवाहां दसतांनां बगतरां श्रंग श्रासुरां दुवाहां। सरळी वाण नकीब करै किरळी श्रम कायक चड़ों मीर चड़ चोट खड़ों श्रजमेर सहायक।

भुरता कर दिया है। पेखियो = देखा। मुर = तीन। दर मिल्म = दरगाह में। श्रतारा = उस समय। कळा प्राण = युद्ध के प्राण-रूप। जांणि॰ = मानों भभकते हुए श्रंगारे। करि = हाथ में। श्रिष्पयो = दिया। करि बंगस = बंगस जाति के मुसलमानों में हाथी रूप। कावली = काबुल का रहनेवाला।

५ — क्रमनाथ = कछवाहों का मालिक | जैसाह = जयसिंह | वावीसी = बाईस स्बों की सेना | बेली = सिपाही |

६—है = घोड़े । गै = हाथी । सदी = (शब्द) श्रावाज । नकीवा = चोबदारों की । बूबडी = जोर से हुई ।

७—हैमरा=घोड़ों को। सिंधुरा=हाथियों की। सवाहां=वलवान्। दुवाहा=वीरों के। सरळी=सरल, सीघी। करै किरळी=चिल्लाकर, जोर से। श्रम कायक=किसी केा शर्म (लजा) हो तो। चड़ो=चढ़ाई करो। चढ़ चोट= लड़ाई के लिये चढकर। खड़ौ=घोड़ों को चलाथो। चुँगलाळ प्रवल भड चंचळां लाख उभै चिंढ चिल्लिया मिटि जांगि लीक सातों महण हेक समुच्चै हिल्लिया॥७॥ हुहा

वावीसी जैसाह लें, चले नवाव सिताव।
सुणिया राव मँडोवरें, जोधा हरें जवाव॥६॥
सुणे जवन दळ सांमुहो. श्रजन थयो श्रसवार।
कोस श्रसट डेरा किया, पगट त्रिवेणी पार॥६॥
इण दिस गो सांस्हो श्रजों, छिले मुरद्धर छात।
उण दिस दळ श्राया श्रसुर, किर वहळ वरसात॥१०॥
यों दाखे राजा श्रजों, पण वंधे भूपाळ।
हर वरां उम्मीरजां भूं(च्यू)र करे चुँगळाळ॥११॥
छप्प्य

दह दळे ऊधरा वेध निज घरां सवाया जोस श्रखंडा जुडण दहं भंडा दरसाया।

चुँगलाळ = मुसलमान । चंचळा = घोड़ों पर चढ़कर । लाख उमै = दो लाख । लोक = मर्यादा । सातों महण = सातों समुद्रों की । हेक समुच्चै = एक साथ । दिल्लया = चले ।

प्रचावीसी = वाईस स्वों की सेना। सिताब = जल्दी। मँडोवरै = मँडोवर के मालिक ने। जोघा हरै = राव जोघा के वंशज।

९—मुणे = मुनकर । सॉमुहो = सामने, मुकाबले में । त्रिवेणी पार = प्रयाग के परली तरफ।

१०—हण दिस = इस तरफ । गौ = गया । छिले = जोश में श्राकर । मुग्दर छात = मारवाड़ का राजा । उग दिस = उधर ।

११—दाखे = कहता है। पर्ण वंधे = प्रतिज्ञा करके। हूर = श्रप्सरा। उम्मीरला = श्रमीर। चुँगलाळ = मुसलमान।

१२—दुहूँ दळे = टोनों सेनाश्रों में। ऊधरा = उच्च केाटि के। वेघ = विरोव। जुड़्ग = लड़ने के। दहूं = दोनों। खेम = खीमसी भंडारी।

खेम आद मंत्रियां आद माहव कमधजां।

महाराजा तेड़िया काज पूछवा सकजां।

मद मोद मुदै आठै मिसल पण नव कोट परिक्खयो।

श्रार चूर करो रिव चै उदै दुऐ सूर इम दिक्खयो॥१२॥

एम तांम उच्चरै सुमत पूरण गण सायर

मोड़ खेम मंत्रियां जोड़ प्रोहत रैणायर।

चाळ वंद चक्कवै परत न लड़े पडवेसां।

घर लूटै चौफोर दाय(प) जूटै दुरवेसां।

रांगै प्रताप राव मालदे सज जीतां चाळां सटै॥

पण बांध विखा भांजी पिसण विखा चडणण नह घटै॥१३॥

महाराजा जसराज साह देखे रीसायो

श्रीरँग सुँ धर अकस विखी आधंतर लायो।

माहव = माघोसिह श्रादि राठोड़। तेड़िया = बुलाया। सकज्जा = समर्थ।

मद० = धमड श्रोर हर्ष के साथ। मुदै श्राठै मिसल = श्राठें मिसलें में

मुख्य। पण = प्रतिज्ञा। रिव चै उदै = स्थेदिय होते ही। दुऐ सूर =

दोनों शूरवीरों ने। दिक्लयौ = कहा।

१३—सुमत पूरण = सुबुद्धि से पूर्ण। गण सायर = गुणों के सनुद्र।
मौड़ खेम मंत्रिया = मंत्रियों का मुकुट खीमसी भंडारी। जोड़० = राजा
का पुरोहित उसके सहरा। चाळ बंद = कमर बॉधकर। चक्कवै = हे
चक्रवर्ती राजा! परत = बिलकुल। पडवेसां = मुसलमान नहीं लड़ेंगे।
दाय = (दर्प) गर्व। ज्टै = बढ़ता है। दुरवेसां = मुसलमानों का। सत्र =
शात्रुश्रों को। चाळा सटै = युद्ध से। पण् ० = विखा की प्रतिज्ञा करो। भाजो
पिसण = शत्रुश्रों के। मारो। विखा ० = विखा करने से बड़ण्यन नहीं घटता।

१४—जसराज = जसवतसिंहजी के। रीसायौ = कुद्ध हुआ। श्रकस = ईर्ष्या। विखी = घर छोड़कर वन-पर्वतों मे रहना, विपत्ति का समय। आधतर लायौ = आधा समय विखा में निकाला।

ईख दळां ऊधरां नरां हैमरां सगाहां खुरासांण कंपियों पांण छूटों पतसाहां। आपरा भडां अवरंग सं काल्ह जिक्कं दोठों कियों वड छान हुँत मंत्री वडां इसी वात मत अप्पियों॥१४॥

# दुहा

विखी कियो राव मालदे, राजा श्री जसराज।

श्राप विखी कर श्राज लग, श्रसुरां किया श्रकाज।।१४॥
भौमीचारी मांडियो, वारी वदे जिहांन।

जस हंता न करे जुदा, दई सदा परधांन।।१६॥

#### छप्पय

श्ररज मांन श्रजमाल स्वाल सुण कान सर्वधां धरौ विखी ऊधरौ करौ जिन ढील कमंधां। कियौ हुकम सो कोप श्रोप श्रसुरांण मिटायौ धर लूंटौ चौफेर सूर श्रजमेर सभायौ।

ईल = देलकर । दळा = सेना को । अधरा = उच्च श्रेणी के । हैमरा = घोड़ों के । सगाहां = हढ़ । खुरासांण = बादशाह । पाण = (प्राण) वल, सामर्थ्य । काल्ह = कल, थोड़े दिनों पहले । जिकूं = जो । दीठी = देखा । छात = राजा से । वात • = सलाह दो ।

१५-श्रकाज = खराबी।

१६—भौमीचारौ माडियौ = जमीन में दौड़ते फिरे। वारौ॰ = जिसके।
मत्र ससार श्रच्छा कहता है। जस हूंता = यश से। दई = दैव।

१७—स्वाल = (सवाल) वचन, जवाब। कान सर्वधां = कानों में घारण किया। कधरौ = उच्च कचा का। जिन = मत। कमंधा = हे राटोड़ो ! श्रोप = प्रकाश, शोभा। पण वाध = प्रतिज्ञा करके। नेम = नियम। पण बांध एम कमें धां पती विखे नेम विस्तारियों

श्रिर जेम करण पण ऊधरे पह श्रजमेर प्रधारियो ॥१७॥

हुवो सोच श्रासुरां हुवो मद मोच दिलेसर

हुवा देस भैचक हुवा श्रवनेस भयंकर।

हावे हुए जिहांन हुए सामांन दुरंगां

सादर गढ साहवा हुवो श्रादर श्रणभंगां।

जम रूप हुवो मारण जवन धार श्रजन पण छातधर

श्रमरेस श्रजैगढ श्रादरे हुवो मुद्दे जगरांम हर॥१८॥

छंद बेश्रक्खरी

श्रमरै श्राद वडा मड़ एता जुध श्राद्र चढिया जुग जेता। राजड़ प्रगड़ जोध दो राहां सुजाहर मालम पतिसाहां॥१६॥

श्रार = श्रात्रु । जेम = जिस तरह । पण = प्रतिशा । अधर = उच कोटि का । पह = (प्रभु) मालिक ।

१८—आसुरा = मुसलमानों के। मद में मंच = गर्व का त्याग। दिले-सर = (दिल्लीश्वर) बादशाह का। मैचक = भयभीत। श्रवनेस = (श्रव-नीश) राजा लोग। हावे हुए = श्रव क्या होगा? ऐसा विचार हुआ। दुरंगां = किलों में। साहवा = सजने के लिये। श्रग्भगा = श्रवड, निरतर। मारग जवन = मुसलमानों के। मारने के लिये। धार = धारण करके। श्रमरेस॰ = जगरामसिंह के वंशज श्रमरिसह ने श्रजमेर में रहना श्रादर लिया श्रीर वहाँ प्रधान हुआ।

१६—श्रमरै श्राद० = श्रमरसिंह श्रादि। एता = इतने। जुग जेता = जुग को जीतनेवाले। राजड़ = राजिंदि। प्रगड़ = प्रयागदास। जोध = जोधा राठोड़। सूजाहर = सूजा के वंशाज।

वलदेवी जैजाई जोधे सुत नाहर भ्रजमाल सवाई। वाघ दलां चांपी खगवाही दांन तगौ जगनाथ दुवाहौ॥२०॥ धरियौ भूप सुतन धृधारग कृंपावत हरभांग सकारग।। मेड़तियौं रांमौ दळ सांहे सुतन कल्यांग भार जुध साहे॥२१॥ जोड़ अरोड़ वळे भीमाजळ सुत रुघनाथ पाथ जिम सन्वळ। ईसरीत रांमी श्रतुळीवळ करवा गढां विजावत कंद्छ॥२२॥ ईसरदास सचाळी चांदे विसन सुजाव गढां रखवाळी। चाड धर्णा तेजल चहुवांगे वाधै चंद तणो वीरांणे॥२३॥

२०—जोवे = जोघा राठोड़ । जैत्राई = जीतनेवाला। चापौ = चापा-वन । खगवाही = तत्तवार चलानेवाला। दुवाहो = वीर ।

२१—घरियौ = रखा । भूप सुतन = भोपालसिंह का वेटा । धूधारण = द्व के। घारण करनेवाला । सकारण = काम करनेवाला । भार जुध = गर = सुद्व का भार उठानेवाला ।

२२—श्ररोड़ = नहीं रकनेवाला । वळे = फिर । भीमाजळ = भीमसिंह । पाथ जिम = श्रर्जु न के जैमा । ईमरेात = ईसरीत मेड़तिया । श्रतुळीवळ = श्रुट्टय वलवाला । विजावत = विजयसिंह का पुत्र । कदल = युद्ध, नाश ।

२३—चादे = चांदावत मेड़ितया। सचाळो = युद्ध करनेवाला। सुजाव = पुत्र। चाट घणां = मालिक की सहायता के लिये। वीराणे = युद्ध।

जैत सुजाव पखां चाडण जळ भाटी उदियाभांण भुजागळ। भुजलग हथ विजपाल भँडारी मुहणोते सांगो मिणधारी॥२४॥ मांन दले कायत्थ मुदाई सांदू भड़ धोरियो सवाई॥ दुहा

पतां श्राद श्रमंग भड़, चढ गढ बंधी चाळ।
जग राखण दोळा जितां, पाळ जिही भूपाळ।।२४॥
श्रासिये श्रावण श्रावियो, दळ श्राया दुरवेस।
दोळा दढ नवकीट दळ, ऊपर गढ श्रमरेस।।२६॥
घण थट्टां गढ घेरियां, विण रिण ऊग विहांण।
निस जाणे चख जग्गणै, दिन पाये घमसांण।।२०॥

२४ — पखां चाडगा जळ = ग्रापने पत्तवालों का बल बढ़ानेवाला। भुजा-जळ = भुजागल के समान रोकनेवाला। भुजळग = तलवार। हथ = हाथ। मिगाधारी = मुख्य। मान = मानो कायस्थ। मुदाई = मुख्य। सारू = -सादू चारगा।

२५ — एता आद = इत्यादि। वधी चाळ = कमर बाँघी। देाळा = इर्द-गिर्द। जिता = जितने। पाळ० = जिनकी सेतु राजा अजीतसिंह है।

२६—श्रसिय = सवत् १७८० में । दुरवेस = गुसलमानों का । देाळा = चारों तरफ । ऊपर गढ० = किले पर श्रमरसिंह था ।

२७—घग थट्टा = बहुत बड़े समुदाय से। ऊग विहाग = स्रोदिय होते ही। निस० = रात्रि ते। नेत्रों से जागते जाती है। दिन० = श्रीर दिन युद्ध करते जाता है।

तारागढ छायौ रहै, सोर तणै नीसार।

श्रावृ जांणक श्रोपियौ, वाणक बहळ घार।।२८॥

यों परखे रीक्षे श्रजौ, दिन छीजै खुरसांण।

निसचै गढ लीजै नहीं, सुणि खीजै सुरतांण।।२६॥

श्रसुर न जीता श्रजन सं, वीता च्याकं मास।

श्रमर लड़ै गढ ऊपरा, रिम दळ पड़ै निरास।।३०॥

### छप्पय

श्राद नवावां श्रसुर समर कंपिया सिपाई
कळा हीण क्र्रम्म थयौ जैसिंघ सवाई।
दिल्ली चै दरवार मीर मसलति ऊचारै
किर सलाह सुख करै दुंद पितसाह निवारै।
सुविहांण श्रमीरां वोध सुण निपट कोध छुंडी निजर
श्रव तोल वोल पंजै सहत कौल पठाया हेत कर ॥३१॥

२८—तारागढ = अजमेर के किले का नाम है। छायौ रहै = ढका रहता है। नीसार = निकलते। आबू॰ = मानों आबू पर्वत शोभा देता है। वाणक = स्वरूप।

२९—परखे = देखकर । छीजै = चीण होता है । खुरसांण = मुसल-मान । खीजै = कुद्ध हुआ ।

३० - वीता = व्यतीत हुए। रिम = शत्रु।

३१—अमुर = मुसलमान । कला हीण = चीण । क्रम्म = कछवाहा । मस्ति = सलाह । दुंद = युद्ध । सुविहांण = प्रात:काल में । अमीरा वोघ = अमीरों की सलाह । निपट = अत्यंत । छुंडी = छेड़ी । अब = सर्व । योल तोल = वचन कचन । पंजा = वादशाह के हाथ का चिह । सहत = सहित । हेत कर = प्रीति करके ।

### दुहा

श्राया पासि श्रजीत रें, साह तणां फरमांण।
पह जोधां प्रासन्न मन, दीयों वीच कुरांण ॥३२॥
बंद इरादित बोल में, हैं दुरकुली नवाव।
संधी प्रीत श्रजीत सं, बंधी नीत सिताव॥३३॥
पति होसी ऊथल पथल, सुण गुण भणे सकोय।
श्रिन राई तन उच्चरें, कमँधां जिसी न कोय॥३४॥

#### छप्पय

हो रांगां रिज्ञियां राव रावळां निरंदां सीसोदां क्रूरमां जोड़ चहुवांगां जहां। श्रादि वैर कर याद कोइ सांभिर घिर छट्टी कोइ साह संघरी, काय श्रजमेर पछट्टी। मांडिये मेर सिरिखे मते हुवे फते दुरमित्त सुं डू(क)धिजै वेध मोटां पहां श्रजन जेम श्रसपित्त सुं॥३४॥

३२—पह जोधा = जोधा राठोड़ों के मालिक ने । प्रासन मन = प्रसन्न-चित्त होकर।

३३ — बंद = नमस्कार करके। संघी प्रीत = प्रीति कर ली। नीत = नीति। सिताव = जल्दी।

३४-पित = मालिक, बादशाह। ऊथल पथल = परिवर्तित, उलटा सीधा। सकोय = सब। श्रनि = दूसरे। राई तन = राजपुत्र (राजपूत)। केाय = काई भी।

३५ — हो राणा० = क्या केाई राणा, राजा राव रावल नरेद्र सीसेादियों, कछवाहो, चौहानों और यादवों में था जिसने शुरू से वैर करके सांभर को लाटा हो। कोइ कोय० = किसी ने वादशाह का सहार किया हो। माडियै० = मेरु पर्वत के समान निश्चय करके वादशाह से विजय पाई है। रूधिजै = छोड़ देना चाहिए। वेध = विरोध। मोटा पहा—वड़े मालिकों से।

## दुहा

कीरत श्रजन कर्मंध री, श्रित विसतरी श्रवित्त ।
किव भणतां श्रद्रके न को, सुणतां राय रतित्र ॥३६॥
यों नवाव मुख उचरै, जवन थया श्रव जेर ।
प्रीत न खंडी खूंद सूं, श्रज छंडी श्रजमेर ॥३०॥
कर मन भायी श्राप री, पायों कोल नरेस ।
गढ हूंता छायों गुमर, तेड़ायों श्रमरेस ॥३८॥
श्रायों गढ हूंता श्रमर, सत्र हर करे सिंघार ।
सात हजार समेटिया, घायल श्राठ हजार ॥३६॥
महाराजा श्रजमाल नूं, दे दे वीच कुरांण ।
दाखे मुख श्रावों दिली, साह लिखें फुरमांण ॥४०॥

इति श्री महाराजाजी श्रजीतसिंहजी श्रजमेर श्रपणाय पातिसाह जेरि कीयौ वडी फतै पाई सो विगत सप्तित्रंश प्रकास ॥३॥

३६—श्रवन्नि = पृथ्वी में । भग्गतां = कहते । केा = केाई भी । रतिन = रति ।

३७--थया = हुए। श्रव = सब। जेर = ऋघीन। खड़ी = तोड़ो। ख़्द सूं = वादशाह से। श्रज = हे श्रजीतसिंह।

२८—मन भायौ = मनचाहा । छायौ = वढ़ा । गुमर = गर्व । तेड़ायौ अमरेस = अमरिस इको बुला लिया ।

३९—मत्र हर = शत्रुओं का। सिंघार = संहार। समेटिया = मारे। ४० - दाखें = कहते हैं।

अजन मिलग असपत्ति सं, मितयो मारू राव। सरै गरज अभसाह सं, अरज करै उमराव॥१॥ वार्ता

श्री महाराजा श्रजमाल पातिसाहूं के नाटसाल, की रावळै प्रताप जोत **ग्रजमेर पीरों को म्रजाद** मकै तें सवाय ख्वाजै के थांन वे पूजे दाह लागी। ईरान तूरान यह तौबत ज्वाळसी ताती, सो तो वसि रही पतिसाह की छाती। महाराज तखत पतिसाह सुं मिलगो श्री (कं)वर की विचारै। श्री राजकँवार श्रवतार धरि श्रायौ, श्रापगौ प्रताप जिग जगत कूं दिखायौ। राज-क्रॅंबार, श्चगंजी प्रवाडे पातिसाहां श्रभैसाह जैत जनम सुं विचारौ प्रतापीक वारी, तखत पधारौ चिंता निवारौ ॥

१—श्रसपत्ति सूं = बादशाह से। मतियो = विचार किया। मारू राव = मारवाड़ देश का राजा। सरै गरज = काम निकल सकता है।

वार्ता—नाटसाल = हृदय का शूल । रावळ = महाराजा के । जोत जागी = ज्येति बढ़ी । म्रजाद = मर्यादा । ख्वाजै के = श्रजमेर में ख्वाजा पीर प्रसिद्ध हैं । वे पूजै = न पूजे जाने से । तौवत = श्रपमान । ज्याल-सी ताती = श्रग्नि-ज्वाला के समान गरम । कंवर के ा = महाराजकुमार का । प्रवाड़े श्रगजी = युद्धों में न हारनेवाले । जैत ज्ञ्यार = जय का पाशा -चलानेवाला । प्रतापीक = प्रतापवाला । वारौ = समय ।

## दुहा

उमरावां दाखी श्ररज, कुसळि करण रज काज। जगत श्रद्धांनी जांगणे, सो मांनी महाराज॥२॥ देखेवा दिल्ली नगर, पेखेवा पतिसाह। सदा सहायक वंस सो, विदा कियो श्रभसाह॥३॥

# छंद वेश्रक्खरी

ततिखिण श्रजण श्रभौ तेड़ायौ विजे गजण हजूर वुलायौ। विकट समै वीड़ो नृप वेखे दोन्हों काज सभीड़ों देखें॥ ४॥ श्रभो परिख नृप तेज श्रभापै इण विध कमँध वडाई श्रापै। राखण खळां मनोरथ रीतौ तोसुं हिंदुसथांन नचीतौ॥ ४॥ समित्र भार धर गुणां सवायां श्रोडे कंध धमळ थळ श्रायां।

२—दाखी = कही । रज काज = राज्य का कार्य । त्राळांनी = प्रकट । ३—पेखेवा = देखने के लिये।

४—ततिखिण = उसी च्राण, तुरत । श्रजण = श्रजीतिसह ने । तेड़ायौ = बुलाया । वीजें गजण = दूसरा गजिसह । वेखे = देखा । सभीड़ौ = कठिन ।

५—परिख = देखकर । श्रमापै = श्रप्रमाण । श्रापै = देकर । खळां = शत्रुश्रों का । रीतौ = खालो । तोस्ं = तुभसे ।

६—समग्रि = सारा, सव। गुणा सवाया = गुणों में सवाया। श्रोडै = धारण किया। धमळ = घोरी बैल। थळ श्राया = रेता श्राने पर, काम पड़ने पर।

भुजै ऐम कहि भार भळायौ लेखि प्रीत सुत हियै लगायौ ॥६॥ विदा कियां नृष तखत विराजै सँगि उमराव दिया व्रत साजै। चक्रवति काज हरी चांपावत तोलै गयण भुजां तेजावत ॥ ७॥ सकतो दांन तणौ दळ साथे भुज पाराथ जिसी भाराथे। भांगा तगा जोरो दळ भेळी माल विजावत भड़ां समेळौ॥८॥ सुत जसराज किसन वत साजै किरि अरिजण यण कांमि समाजै। सूजी साहसमाल समेळा श्रंगज हरि वरणै ऊखेळा ॥६॥ वढ हथ रासी सांमळ वाळी भैरव नाहर तणौ भुजाळौ॥ ..... ||१०||

ऐम किह = ऐसे कहकर। भळायौ = बतलाया, सम्हलायौ। लेखि = दिखाकर। हियै लगायौ = छाती से लगाया।

७—व्रत साजै = श्रच्छी प्रतिज्ञावाले । चक्रवित काज = राजा के वास्ते । गयण = (गगन) श्राकाश । तेजावत = तेजसिंह का पुत्र ।

द—दांन तर्गौ = दानिसंह का पुत्र । पाराथ = त्रजु न । भाराथे = युद्ध में । समेळौ = शामिल ।

९—त्रारिजण = शत्रुवर्ग। यण कामि = इस काम के लिये। नमाजै = समर्थ। समेळा = शामिल। अगज = पुत्र। ऊलेला = युद्ध।

१० —सामळ वाळी = श्यामसिह का पुत्र । भुजाळी = वड़ी भुजावाला, वीर ।

श्रिधिपति काज करण चित उज्जळ श्रे चांपा श्रोपे दळ श्रागळ। चैनो करनहरौ कळ चाळौ सुतन दुरग खग करग सिघाळौ ॥११॥ खित नृप काज सिवौ खीमावत तिए। जामळ किसनी तेजावत। वित रज करम धरम ततवेता **श्रोपै करनहरा द्**छ एता ॥१२॥ साहिव सुतन जादवे सुजौ दळ रखपाळ रघुपति दूजौ। सुत इँद्रभांण पती धुजसूरी सरद करण खळ विरुद सनूरी।।१३॥ सुरौ डूंगर भड़ां सहायक नाहर तणा जादवे नायक। श्रमरनाथ तग्। हठौ सूरावत रिग रावंत सवायौ रावत ॥१४॥

११—श्रै = ये। चापा = चापावत। श्रोपै = शोभा देते हैं। श्रागळ = श्रागे, रोकनेवाले। करनहरौ = करणोत राठे। इ। कळचाळौ = युद्ध करने-वाला। मुतन दुरग = दुर्गदास राठै। इका वेटा। करग = हाथ। सिघाळौ = वीर।

१२—खित = ( चिति ) पृथ्वी में । जामळ = बेटा । वित = (वित्त) धन । रज करम धरम ततवेता = राज्य के धर्म-कर्म के तत्त्व के। जाननेवाले । श्रोपै = शोभा देते हैं । करनहरा = करणीत राठोड़ । एता = इतने ।

१३—जादवे = यदुवंशी । रघूपित दूजा = दूसरा रामचद्र । धुजसूरी = सेना के भीतर शूर्वार । सरद करण खळ = शतुत्रों का सीधा करनेवाला । विरद सन्री = यश से सुदर ।

 $<sup>{}^{\</sup>xi Y}$ —त ${}^{\eta} = ( {}^{\eta} - {}^$ 

सुत रिणछोड़ भांण पण साचै वप भ्रम सांम मांम जग वाचै। जीवणदास दूजावत जोड़े सुरधर कजां गजां घड मोड़े।।१४॥ सुजड़ा हथी हठी सुरावत रिण रावतां सवायौ रावत। सामॅत सुर तणौ गुर सुरां पिड़ जीपणौ प्रवाड़ां पूरां॥१६॥ जेसावत सुरतो जैताई सांम तणौ छिळ रांम सवाई। भांण तणौ साहिबौ भुजाळौ चक्रवति दळां खळां कळि चाळौ॥१७॥ श्रे जादव जदुवंस उजाळा साथ धणी जुध श्रणी सिघाळा।

१५ - पण साचै = सची प्रतिज्ञावाला। वप = शरीर। श्रम = धर्म।
साम मांम = स्वामी के काम के लिये। जग = ससार। वाचै = कहता है।
जोड़ें = सदृशा। मुरधर कजां = मारवाड़ के वास्ते। गजा घड़ मोड़ें =
हाथियों की सेना को वापस लौटाता है।

१६ — सुजड़ा हथी = तलवार हाथ में लिए। रिग रावतां = युद्ध के वीर पुरुषों में। गुर = (गुरु) बड़ा। पिड़जीपगौ = रणविजयी। प्रवाड़ा = युद्धों मे। पूरा = पूर्ण।

१७—जैताई = जय करनेवाला । साम तर्गे छिळि = मालिक के काम के लिये । भुजाळी = बड़ी भुजावाला, वीर । चक्रवित = राजा । खळा = शत्रुश्चों के साथ । कळि चाळी = युद्ध करनेवाला ।

१८ — अ = ये। जुध श्रगी = युद्ध के श्रग्रभाग पर। सिधाळा =

वीर । श्रकारी = बहुत तेज । तिग् = तृग् । चाळागारी = युद्ध करनेवाना ।

१६—पूंचाळौ = पहुँचवाला, समर्थ । भुरजाळौ = तलवार रखनेवाला । सकतिहथौ = हाथ में सॉग रखनेवाला । सारू = वास्ते ।

२०—जीपण = जीतनेवाले । श्रवसाणा = युद्ध में, समय पर । घम-सांगा = भयकर । जोघा साथ = सुभटों के साथ । नाथ छळ जोवण = मालिक के लिये युद्ध के। तलाश करनेवाले । हरवल = सेना का श्रयमाग ।

२१—पित साये = मालिक के साथ । श्रजन जांमळ = श्रजीतसिंह का पुत्र । भाराये = युद्ध में । राजे = शोभित है । साम्मह सबळ = वलवानों को मारने के लिये । लिये दळ साजे = श्रच्छी सेना लिए ।

अमर द्लावत गुमर श्रमांमै सँगि श्रसि धरै ऊधरै सांमै। सुरां ढाळ दुजौ सबळावत रूकहथौ मैहको सँग रावत॥२२॥ मेघराज पातौ गुण मेाटां किसन तणौ श्रागळ नवकोटां। जोधाहरा प्रबो प्रव जागे श्रे श्रभसाह तणा मुँह श्रागै॥२३॥ वींद मेड़तावाळा वांकिम चक्रवति जतिन चढे कळि चाळा। पदम किलांग तगौ भ्रम पूरै सगह पाट छळि थाट सनूरै॥२४॥ श्रभौ विजावत चांदा श्रोपम भ्रुधारण उर सांमि तणौ भ्रम। जुध रखपाळ दलौ ज्रंभावत वाधि निवाहण धणी तणौ वत ॥२४॥

२२ — गुमर = गर्व । श्रमामै = श्रप्रमागा । श्रिस = घोड़ा । ऊधरै सामै = श्रच्छे सामान से । दुजौ = दुर्जनसिंह । रूकहथौ = तलवार हाथ में लिए । २३ — पातौ = पातावत राठोड़ । जोघाहरा = जोघा राठोड़ । प्रवौ = पर्वतसिंह । प्रव जागै = युद्ध के छिड़ने पर ।

२४ — वाकिम = वकता में । वींद = दुलहा, मुख्य। मेड़तावाळा = मेड़ितया राठोड़। चक्रवित जति = राजा के वास्ते। किलचाळा = युद्ध- कार्य के लिये। ध्रम = धर्म। सगह = गर्वसिहत, दृढ़। पाट छिल = राज्य के लिये। थाट = समूह। सन्है = सुंदर।

२५ — चादा श्रोपम = चंद्रमा के सहश । श्रू धारण = हड़ धारण करनेवाला । वाध = बढकर । व्रत = प्रतिशा।

जैतो सूर तरो। जैत्राई भुज तिरा जोड़ समेळी भाई। पीथौ मुकन विन्हे व्रत पूरा साथे दळरांमीत सनूरा ॥२६॥ सँगि श्रमसाह श्रथग पण सागर श्रे मेड़तिया वंस उजागर। कूंपे कान्ह अजान करगो श्रगी समांनि भणी छिल श्रगो॥२७॥ चावौ भांग खत्रीपण चौजां फतमाछौत मुदायत फोजां। देवौ सामँत सुतन दुवाहौ वाघ तणी सबळी खगवाही।।२८।। केहरि तण पण छड़ण श्रक्तंणी लीधां वरत जगपती लूंगौ। श्रे कृंपा साथे श्रहॅकारी धणी तणा जतनां व्रतधारी।।२६॥

२६—जैत्राई = जय करनेवाला । भुज = भुजा में । तिण जेाड़ = उसके सदश । समेळी = सुमेलसिंह, शामिल । पीथौ = पृथ्वीसिंह । विन्हे = दोनों । व्रत पूरा = प्रतिज्ञा के पूरे ।

२७—अथग = हड़, गंभीर, अथाह । पण सागर = प्रतिज्ञा के समुद्र । कूं पे = कूं पावत राठोड़ । अजानकरगो = आजानुवाहु अर्थात् धुटनों तक जिसके हाथ लवे हैं। करगो = हाथ। घणी छळि = मालिक के वास्ते।

२८—चावौ = प्रसिद्ध । चौजा = गम्मत, मन के। प्रसन्न करनेवाली वात । मुदायत = मुख्य । दुवाहौ = वीर । खगवाहौ = तलवार चलानेवाला ।

२६-- अक् ंगौ = अन्यून, पूर्ण। वरत = त्रत, नियम। लूगौ = नमक का। अहँकारी = अभिमानी। घगी० = मालिक के लिये प्रतिज्ञा रखनेवाली। जतनां = लिए।

मुहित्रड़ सोनिगरे फतमल्ली दुजड़ाहथौं जोड़ तिग दल्ली। कमा सदा श्रागळ नवकोटां चडियां पति श्रारति चड चौटां ॥३०॥ कळ छळि रायांसींग कळावत मौहरियाळ सिवौ माहावत। ऊदो हरी तणी दळ आगळ करमसीयोत जीपवा काकळ॥३१॥ श्रजबौ ऊदौ हठी उताळा पातल रा श्राया प्रांचाळा। सांवत माहव तणौ सवाई वीठल रौ सकतौ वरदाई॥३२॥ जैतावत श्रवली जैताई वळे फतौ वीरित वरदाई। रूप तणी जोडें रुघपत्ती समहरि भीरी जेग सकत्ती॥३३॥

३०—मुहिश्रड़ = (मुख्यतर) प्रधान। सोनिगरे = चौहानों की एक शाखा। दुजड़ाहथौ = तत्तवार हाथ में लिए। जोड़ तिण = उसके सहश। कमा = करमसोत राठौड़। पति श्रारति = मालिक के दुःख में। चड़ चौटा = प्रहार खाकर।

३१—कळ छळि=युद्ध के लिये। मौहरियाळ = श्रग्रणी। जीपवा = जीतने के लिये। काकळ = युद्ध में।

३२—उताळा = उतावले, त्वरावाले। पातल रा = प्रतापसिंह के पुत्र। प्राचाळा = श्रम्रणी, पहुँचवाले, समर्थ। वरदाई = वर पाया हुआ।

३३—जैतावत = जैतावत राठोड़। जैताई = जीतनेवाला। वळे = फिर। वीरति = वीरता में। रुघपत्ती = रघुनायसिंह। समहरि = युद्ध में। भीरी = घारण की। जेगा = जिसने। सकत्ती = साग, सवाग लोहे का भाला।

राजकपक

जैता जैतहथा रस जीपै दर्जं हरौल ढाल सम दीपै। मारू करन साथि महवेचौ धजवड़हथ श्रमरेस धवेचौ ॥३४॥ <sup>वळ</sup> ऊधरै ऊदली वालै भां<sub>जरा</sub> क<sub>ळह</sub> खळां चळ भाळे। प्रगस्यो अहड चंद् प्रवाड़ां श्रागळ दळ खाटण श्राखाड़ां ॥३४॥ सांमसिंघ श्रासाजी स्तन जैत कजि जैत सिघाळौ। खंदर त**णौ साहि**चौ साथे मांगळियौ श्रागळ ससमाथे ॥३६॥

३४—जैता = जैतावत राठे। इं। जैतहथा = जय जिनके हाथ में है। र्जांपे = जीतते हैं। हरील = श्रायां। दीपे = शोभा देते हैं। महवेची = महेचा राठे।ड़ । घनवड़हथ = तत्तवार हाथ में लिए। धवेची = <sup>धवेचा</sup> राठाेड़ । इंप्—वळ ऊघरै = श्रधिक वलवाला । वालै = वाला राठोड़ । कळह =

युद्ध में । खळा = शतुत्रों के। भाळें = देखता रहा। ऊहड = अहड़ राठोड़। चंद = चंद्रमा के सहश। प्रवाड़ा = युद्धों में। खाटण = संपादन करने हें लिये, जीतने के लिये। श्राखाड़ा = युद्धमृमि। <sup>ह ६</sup> — हें हो = पड़िहार राजपूतों की एक शाखा। श्रामाळौ = देदीप्य-मान । स्रुतन जैत = जैता का वेटा। जैत किन = जय के लिये। सिवाळी = श्रेष्ठ. वीर । मांगिळियो = सीसोदिया राजपूर्तो की एक शाखा । सतमाथे = तमर्थं !

माहेसीत हरी सन भांगी
खेड़पती साथे खूंमाणी।
मुखि हरनाथ खीचियां माहे
साथे सांमि घरम छळ साहे।।३७॥
घांघळ नित केहर व्रतधारी
जोगावत छति जैत जुआरी।
प्राभी जांम सुतन जग पेखे
ळाडू सांमि घरमि उरि लेखे।।३८॥
सोभे तुळ्छीदास सवायी
प्राग तणे दौढी व्रत पायी।
जुगराजीत उद्छी जामळ
श्रिधपति ज्ञतन करण मन उज्जळ।।३६॥
धजवड़ हथ ठाऊरसी धावड़
मयारांम सुत सांम महामड़।

३७—मन भांगी = मन के। अच्छा लगे ऐसा। खेड़पती = मारवाड़ का राजा। खेड़ एक ग्राम का नाम है जिसे राव श्रास्थान ने गुहिलों को मारकर लिया था, इससे राठाड़ खेड़ेचा कहलाते हैं। खूं मागो = सीसो-दिया राजपूत। खीचिया मा हे = खीची चौहानों की एक शाखा। छल = युद्ध। साहे = धारण किए।

३८—घाषल = घाधल राठां । नित = नित्य। व्रतधारी = पन रखने-वाला। छति = युद्ध में। जैत जुत्रारी = जय का खेल खेलनेवाला। प्राभी = प्रबल। जग = जगत्। पेखै देखता है। लाडू नाम है।

३९—दौढ़ी = राजद्वार । व्रत = नियम । जामल = वेटा । जतन = (यत्न) उपाय करने को ।

४०-धजवङ हथ = तलवार हाथ में लिए। धावङ = पल्लीवाल

सांभि जतनां हूंत सवाई वाघ जिसा गुज्जर वरदाई॥४०॥ रायांराय साथि रुघपत्ती भंडारी सति सागर भत्ती। मॅहतां मैं गोपाळ मुदायत स्रत कल्यांण सब भड़ां सहायत ॥४१॥ सुत जीवराज काज कजि साथे मुहतौ गिरधर गुरोस माथे। वोलै गुणां रुघपती बारठ वर्णें खग्ग दिनि वाघ तर्णी वट ॥४२॥ सुरिजमाल प्रोहितां सूरज कन्हें श्रखावत धर्णी जतन कज। द्रढ रावत जीवण दीपावत अचल गुणे सुरतौ श्रणदावत ॥४३॥ राजकॅवर जतनी महाराजा साथे दिया इता वत साजा।

व्राह्मणों की एक शाखा। मयाराम सुतः = मयाराम का वेटा सामदास। वाघजिसा = व्याघ्र के सदृश। गुजर = गूजर जाति का।

४१—रायाराव = रायाराव पदवीवाला (रायों में प्रधान राय) । साथि = स्था । रुघपत्ती = रघुनाथ भडारी । भत्तो = स्वामिभक्त । मुदायत = मुख्य ।

४२ - काज किज = काम के लिये। बोले गुगा = गुगा कहनेवाला। खगा = तलवार। दिनि = दान। वाघ० = व्याघ्र के मार्ग चलनेवाला, प्रार्थात् वीर।

४३ —कन्हें = पास । घणी० = मालिक के यत्न के लिये । रावत = नावत जाति का ।

४८-राजकंवर० = राजकॅवर नामक माता। वत साजा = नियम

# लागा वंस छुत्री सूं तारै चक्रवति सेवा वरण चियारै॥४४॥

#### छप्पय

सुदि मृगसर सप्तमी वार मंगळ वरदाई
श्रंस परम श्रमसाह विमळ ग्रहि वंस वडाई।
श्राहियो ईखवा साह दरगह सकवंधी
है गै दळ हिल्लिया मिले श्रणकळ श्रनिमंधी।
धर गयण रेण कण धूधरे खुर प्रहार खिति खंडरे
नरपती साथ वंके नरे पवँग किया मग पद्धरे॥४४॥
जिसो नूर नरपती इसो सांमंत सूर नर
जव जैसोइ जंगमां सोभि तैसैइ मद सिंधुर।
समण वरद संपजै सबद तैसा वाजंतां
मुख विरद्द मंगिणां इसा जै सद्द कवित्तां।

के पूरे । वरण चियारै = चारों वर्ण ( ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, शूद्र )।

<sup>84</sup>—वरदाई = वर वेनेवाला, श्रेष्ठ । अंस परम = परब्रह्म का ग्रंशा-वतार । ग्रहि॰ = वंश के बड़प्पन को धारण करके । श्रारुहियो = चढा । ईखवा = देखने को । सकबंधी = युद्ध करनेवाला । है = (हय) धोड़े । गै = (गज) हाथी । श्रणकल = निष्कलंक । श्रिनमंधी = न रुकनेवाला । धर = पृथ्वो । गयण = (गगन) श्राकाश । रेण = (रेणु) रज, धूलि । धृ धरै = मस्तक पर धारण करते हैं । पवग = घोड़े । मग पदरे = सीधे मार्ग ।

४६—नूर = तेज, काति। जब = वेग। जंगमा = घोड़ों का।
सोभि - शोभा देते हैं। मद सिंधुर = मद भरते हुए हाथी। नमण =
उत्साह। वरद = वर देनेवाला। संपजै = उत्पन्न होवे। सबद =
(शब्द) वाजे। मंगिणा = याचक, चारण। जै सह = जय शब्द।

सुभ जोग सकळ नव ग्रह सुहित इसैंइ महरत ऊभरें ग्रसपती मिलण खड़िया ग्रभें जैत हथा जोघाहरें॥४६॥

# दुहा

गौ दिल्ली दूजो गजन, श्रजन हुकम श्रमसाह।
उच्छव सुरधर ऊपजै, स्रव पुर हुए सलाह।।४८।।
पुर दिल्ली पाधारियो, मारू श्रमली मांण।
जोवे वाजारां जुड़े, हिंदू मुस्सलमांण।।४८।।
इण परि घरि घरि उचरे, सुण श्रायो सकवंध।
मंडळ दिल्ली मारियो, धूंकलसिंह कमंध।।४६॥

#### छप्पय

सगह पेख सुरतांण प्रांण उर श्राणि परक्खें जवन जांणि वळ जेम रखे वामण गुण दक्खें। भुजां मेर ऊभारि रखे दिसि दक्खण धारै में। गुमांन मळविट्ट रखे ईरांन संघारै।

सुंहत = हित करनेवाले । इसेह = ऐसे ही । ऊधरै = श्रच्छे । खड़िया = घोड़ों को चलाया। जैतहथा = जय को हाथ मे रखनेवाला। जोधा हरै = राव जोधा के वंशज।

४७—गो=गया। दूजी गजन=दूसरा गजसिंह। ऊपजै=उत्मन होता है। स्रव=(सर्व) सव।

४८—पाधारियो = गया । श्रमली मांग् = मान रखनेवाला । जोवै = देखते हैं। वाजारां जुड़ें = वाजारों में जमा होते हैं।

४९—इगा परि = इस तरह। सकवंघ = युद्ध करनेवाला, राजा।
मार्ग्यो = नष्ट किया। धूंकळसिंह = श्रमैसिंह। शत्रुश्रो पर श्रधिक जोरजवर्दस्ती करने से इनका दूसरा नाम धूंकलसिंह कहलाया। कमंध = राठे। इं।

प्०—जवन० = यवन (वादशाह) विलि राजा के समान है। रखे = शायट. कदाचित्। वामण् = वामनावतार का गुण दिखावे। मुजा = वामन ने बाहु से मेरु पर्वत को उठाया था, वैसे यह शायद द्ळ प्रवळ सेळि भुजवळ दखे वळे रखे लूंटे विभी इण भांति श्रतागौ साह उर श्रति सगाह लागो श्रभौ ॥४०॥ दुहा

राहां तळ दाई करे, साहां गिणे सहस्त।
श्रायो डेरां श्रापरां, इण तेरे श्रभसस्त।।४१।।
सिरकस श्रभो जिहांन सं, हिंदुसथान सहाय।
ईरांनी जस श्राखतां, मिलै खवांनी श्राय। ४२।।
प्रीत घणी श्रांबेरपति, कोटा धणी सवाय।
मिलै सवाई श्रादि नुप, दिये बडाई श्राय।।४३।।

इति श्री महाराजा श्रभैसिंहजी फेर दिल्ली पधारिया नवकोट री सहाय कीवी सो विगत श्रष्टित्रंश प्रकास ॥३८॥

उठाया था, वैसे यह शायद दिस्तिण दिशा को धारण करे। मो॰ = मेरे गर्व को नष्ट करके कदाचित् ईरानियों का संहार करे। दखै = दिखावे। वळै = फिर। श्रतागौ = भय।

५१ —राहा = हिंदू-मुसलमानों को । तळ दाई = जेर, नीचा । ५२ — सिरकस = पूज्य, मुकुटमिंग । श्राखता = कहते । खवांनी = श्रपने लोग ।

प्र—श्रावेरपति = श्रॉ वेर का राजा। कोटा घणी = कोटा का राजा।

## दुहा

श्रसपति स्ं मिलियो श्रभो, मारू दूजो माल। हुश्रां खबर राजी हुवो, महाराजा श्रजमाल॥ १॥

#### छप्पय

श्रे संसार श्रनित्य श्रादि सविकार उचारे काळ श्रंत वस करे धीर वळवंत न धारे। की राजा पतसाह टळे मृत राह न कोई जितो भोग श्रप्पियो इतो भोगवै सकोई। विध कळम रेख समरथ वचै दूर लेख न हुवै दुवै ना मिटै वार वाधै न क्यों हुवणहार सोई हुवै॥२॥ दुहा

हुवै हुकम गेविंद रै, श्रजन इंद श्रवतार।
परम तर्णे वसियौ पुरे, नाम करे संसार॥३॥
छप्य

महाराजा श्रजमाल वडो श्ररिसाल विवन्नी गयो रांम सुर लोक इसौ इक जोग उपन्नी।

१--श्रसपति सं = वादशाह से। दूजी माल = दूसरा राव मालदेव।

२—अ = यह। सिवकार = विकार-सिहत। काळ० = मृत्यु सबका अंत कर देता है। धीर० = धीर और बलवान किसी को कुछ नहीं घारता। की = क्या। मृत राह = मृत्यु के मार्ग से। अप्पियो = दिया है। सकोई = सव। विघ० = विघाता की कलम की रेखा से कोई नहीं बचता, चाहे कैसा ही समर्थ क्यों न हो। विघाता का लेख दूर नहीं होता। लेख के सिवा दूसरा नहीं होता।

३—इंद = इंद्र । परम॰ = परमेश्वर के पुर में जा वसा । ४—श्रिरसाल = शत्रुश्रों का शल्य । विवन्नी = मर गया । इसी॰ =

हिंदू घरम निवाह सरम गंजे मेछांणां

चक्रवती चालियों प्रगट वैकुंठ पयांणां।
विण जोर सोर पुर विस्तर भड़ दरवार निहार भ्रत

ऊगते भांण श्राथमियों पूरों दिन जोधांण पत ॥४॥
दिन श्रायां जमराव सुतौ निज दाव सँमाले
तिकौ दीह नह टले गलें पंडव हेमाले।
दिन श्रायां चक्रवे गया सक्कवे समाप
दिन श्रायां चक्रवे गया सक्कवे समाप
दिन श्रायां हरिचंद गयौ वारौ वरताए।
नर नाग देव छूटा नहीं के खूटा विक्रम करन
गिरवांण सदन हालें गयौ श्राये दिन राजा श्रजन॥४॥
सतरै से सामंत श्रांक श्राठे सुभ श्रगल
स्रुकळ पत्त श्रासाद उतर रिव तेरस मंगळ।
हत व्रति चंदण कपूर सभे समसांण सभाई
विविध श्रमित स्रुचिवसत चेह श्रि निमित चलाई।

ऐसा एक योग उत्पन्न हुआ। निबाह = निवाहनेवाला। सरम० = म्लेच्छों की लजा गॅवानेवाला। पयाणा = प्रयाण, मार्ग। विण = बिना। सोर = शोर-गुल, चिल्लाहट। भड़० = सुभटों श्रौर नौकरों ने दरबार में देखा। ऊगते भांण = स्योंदय होते। श्राथम्मियौ = श्रम्त हुआ, मर गया। पूगे० श्रायु समाप्त होने पर। जोधाण पत = जोधपुर का मालिक।

प्—िदिन श्राया = श्रायु समाप्त होने पर। दीह = दिवस। गळे० = पाडव हिमालय में गले। चक्कवै = चक्रवर्ती। सक्कवै समाए = इद्र के सहशा के = कई। खूटा = मर गए। गिरवाण सदन = देवलोक, स्वर्ग।

६—सामंत = संवत् । आकः = आठ के आगे शुभ (विंदी) अर्थात् =ः (वि॰स॰१७८०)। रत = रुई (कपासिया)। अति = घृत। समसाण् = (रमशान) भरघट मे। सुचि = पवित्र। वसत = वस्तु। चेहित्रः = चिता की अपि के निमित्त

विसतार समें लागे विसम आगे मंजण आंणियां
कुळ वाव प्रहों नाजर कहें राव सिधावें रांणियां।।६।।
वाणी सुण चहुवांण आंण ऊमी राय श्रंगण
सखी हूंत नव सपत मांगि सुख आदि समंजण।
आज मिरति मंगळी आज पित वरत सँमाळें
ऊपन्नों जग श्रंस आज सुज वंस उजाळे।
श्रवसांण तरिण पण इंखतां ऊंच तिकोइज आज रो
सुज साथ केम छोडे सती राजमती महाराज रो।।७॥
वडे वंस ऊपनी वडी रांणी मिट्यांणी
वोली राजा हूंत जिका पूरै वत जांणी।
तो पूठे वरजांग साख जैसांण सुभन्ती
पह चौरी परणतां चढें नह को चकवत्ती।

रवाना की। विसतार समै = मरण का समय। आगै० = स्नान करने का सामान आगे लाया गया। कुळ वाव प्रही = अपनी कुलीनता को धारण करो। राव० = हे रानियो! राव (परलोक का) रवाना हो गए हैं।

७—चहुवांग् = चौहान वंश की रानी । आग् ऊभी = आ खड़ी हुई । राय अगग = राजागण में । सखी = सोवह सिवयों के साथ । समंजग = स्नान करके । आज = आज हमारी मृत्यु मंगलकारी है । सँभाळ = पातित्रत्य का स्मरण करे । ऊपन्नी = जो जगत् में अंशावतार उत्पन्न हुआ है । अवसांग = मीका । तर्राण = (तरुगी) स्त्री । पण = प्रतिश्चा । ईखतां = देखते । तिकोइज = वही । सुज = उस । राजमती = चौहान रानी का नाम ।

दः - पूरे व्रत जाणी = पितव्रता के धर्म को पूर्ण जाननेवाली । तो पूठै० = हे राजा ! तेरे पीछे जेसलमेर की वरजांग नाम की शाखा अच्छी लगती है । पह० = (प्रभु) अजीतसिहजी ने चौंरी में जाकर पाणिग्रहण किया, उस समय

तिण वंस थई अवतार तूं प्रीत नहीं जुग पाप रें

महाराजा साथ मंगळ मिळां आज तिकूं सत आपरें ॥ द्र॥

चक्रपाणि उर चिंत एम चहुवांण उचारें

वडम बोळ विसतरें बोळ सोई कुळ सा(ता)रें।

राजि पिता अमरेस राजि पूठे जैसांणी

वाई वड पण वियां दियां वाधे आपांणी।

सुख वीच पड़ें महाराज सुं समरों ळाज सुबत्तियां
कुळ तणे नहीं वांटे किणी वांटे सत पण खत्तियां॥६॥

पट रांणी दहुँ पास अवर रांणी वहि आई

जिकां आज अवसांण सदा कुळ ळाज सवाई।

रांणी मिरधावती जिकण पूठे देरावर

राजां मिण रांणियां तेण कुळ मोटो तूंवर।

सुज कंत अंत अमरां सुपुरि चौ औड़ी हिर उच्चरें

छत्रपती सनेह चंदू छड़ी सेखावत वत संभरें॥१०॥

किसी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि केाई चढ़कर आवे। इससे जाना जाता है कि इस कन्या का वाग्दान पहले किसी दूसरे राजा के साथ हुआ होगा। रानी कहती है कि मै उस वश में उत्पन्न हुई हूं। आप अवतार हैं; पाप में मेरी प्रीति नहीं है। मै मगल रूप महाराजा से मिलूं। तिकृं = वह।

९—चक्रपाणि = विष्णु । चहुवाण = चौहान वंश की रानी । वडम बोल = बड़ा बोल । पूठै जैसाणौ = पीठ पर जैसलमेर । विया = दूसरों को । श्रापाणौ = बल, शक्ति । वीच पड़ै = अतर पड़े । समरौ = याद करो । वाटै = भाग लेना । खत्तिया = चत्रिय स्त्रियों ।

१०—श्रवर = दूसरी । विह श्राई = चलकर श्राई । मिरघावती = रानी का नाम । पूठे देरावर = पीठ पर देरावर का राज्य । मिण = मिण, रहा। त्ंबर = एक चित्रय-वंश । कंत अंत = पित का अंतकाल । चौश्रौड़ी = देवलोक में चढ़ने के लिये। सेखावत = शेखावत वंश की । मत संभर = पित त्रता के नियम का स्मरण करती है।

मुदै एह खर महल सहल मृत गिरो सुपावन
पड़दायत हित प्रिया श्रघर सित मिली श्रठावन ।
तिए समये तिए बेर उभै नाजर व्रत श्रादर
पावक करण प्रवेस तरण पित चरण निरंतर ।
ऊपणे दृध जव्तां श्रगनि श्रंग तेम सत ऊफरो
श्रीवर सहाय धारे सती श्राय खड़ी राय श्रंगणे ॥११॥
इस धायां उचरे सुणो बायां सतवंती
उभै वंस ऊजळी सीळ निरमळी सकत्ती।
कोई जए इस कहै लवल चंदण सम लग्गे
परसे सती सरीर वणे तद नीर वरगी।
ताय सुरँग वात कहिवे तणी दोंग विरंगी दहन रो
उर जेज धरी म करी उरड़ ऊनी तेज श्रगन्न रो॥१२॥
चित धृंने चहुवांण भाल धृंने भिट्यांणी
त्वित सेखावत्त रीक्ष चावोड़ी रांणी।

११—मुदै = मुख्य । एइ = ये । महल = ( महिला ) रानियाँ । मृत = मृत्यु को । पडदायत = उपपत्नी । उभै = दो । पावक = श्रिम में । तरण = ( तरुणी ) रानियाँ । पित = मालिक म॰ श्रजीतसिंह । अंग = शरीर में । सत = मालिक के साथ जलना, सतीत्व । ऊफणी = दूध की तरह उफनता है । श्रीवर = लक्ष्मीपति, विष्णु को ।

१२—घाया = ( घात्री ) पयपान करानेवाली । वायां = वहिनों ! । सतवंती = सती होनेवाली । सीळ = पातिव्रत्य, स्वभाव से । सकची = शक्ति । लवल = श्रिव की ज्वाला । ताय = उनको । कहिव तयी = कहने को । विरंगी = विकट । म करो उरड़ = त्वरा मत करो । ऊनो = (उप्ण ) गर्म ।

१३—चित = चौहान रानी प्रसन्नता से चित्त को धूनती है श्रर्थात् मन में प्रफुल्लित होती है। भटियाणी = भाटी वंश की दोनों रानियाँ।

सीळ सत्त साहंस श्रंस निज वंस उजाळी उर विहसी उससी हसी सु हत्थी ताळी। गरजियां पवन धूजै न गिर विड्चै घायन वज्ज मैं संभाय सीह चित सचियां सीह अवीह सहज में ॥१३॥ वडें बोल सति वाणि एम बहुवांण उचारें श्राज चाड श्रापणी धणी सुरहोक सिधारें / महल रोग मर जाय व्याधि श्रवजीग विचाई मरण इसी प्रब मिळे जिके जीविये भलाई॥ जीवतां न को मौसर जुड़े श्रीसर चूकां श्राज रौ जम हाथ मरां किम जांगिये मेल्ह साथ महाराज रौ ॥१४॥ घर्णे सीळ सत घर्णे भर्णे लालां भटियांगी किसुं दाव बळ कोप श्राव जम हत्थ विकांगी। श्रथिर श्रादि मंडाण न को दीसे थिरताई काळ ग्रास संसार श्रास जीवरो न काई। पति संग जळां ग्रहि लाज पण तजां पास कुळ जुग तणौ व्रत भंग हुए वर वीछड़े जिकां श्रजीवत जीवणौ ॥१४॥

उल्लसी = उल्लास को प्राप्त हुई। हत्थो ताळी = हाथ पर ताली देकर।
विड्नै = पीछे हटना। संभाय सीह = सीहा के वंशाज अजीतसिंह को धारण
करके। सीह = सिह की भाँति। अबीह = निडर।

१४—चाड = सहायता के लिये | सिधारै = गए हैं | महल = (मिहला) रानी | प्रव = (पर्व) पुर्य दिन | जिके० = जिससे जीवन की भलाई प्रकट हो | जोवतां० = श्रॉखों से देखते, विचार करते ऐसा श्रवसर फिर नहीं मिलेगा | किम = कैसे | जाियये = जानती-चूकती |

१५—लाला = भिटयानी रानी का नाम है। श्राव = श्रायु। विकाणी = विक चुकी है। मंडाण = रचना श्रादि। श्रास = श्राशा। तजा॰ = दोनों कुलों (पीहर श्रोर ससुराल) का पाश काट दे। व्रत भग हुए = नियम का भग होने पर। वर॰ = पित से वियुक्त रहें उसका जीना न जीना है।

जेसलमेरी जोड़ श्रवर भिट्यांणी श्राखें

उर श्रचेत इण कांम रांम त्यां हेत न राखें।

मोताहळ उतारि माळ तुळळी गळ धारे

करें तिळक मृत्यका निळक कूंकम वीसारे।
पणि मूळ पह कायर पणे सांग धरें हिर वीसरें
कुळ तरुणि तेण सोमें किसी कंत सरण जीवण करें॥१६॥
याँ त्ंवर उच्चरे श्राज श्रवसांण सु उज्जळ
सुपह साथि गण सती महा कौत्हळ मंगळ।
जिके श्राज जीवसी तिकां वा घड़ी दुहेली
श्रातम दम श्राळ्मि पड़े जम हत्थ श्रकेली।
लीधां सु नाथ परलेक में साथ इसी किम संपजें
तिज नेह श्रेह जीवण तणी श्रांगमणी किम उत्पजें॥१८॥
चंद्र हूंत चंद्रका दृष्ट वीछड़ी न देखी
धण निवास वीजळी पासि तिज टळी न पेखी।

१६—श्राखै = कहती है। उर० = इस काम (स्ती होने) में जिसके चित्त में शन नहीं है। राम० = उससे राम (परमेश्वर) प्रीति नहीं रखता । मोताहळ = (मुक्ताफल) मोती। मृत्यका = (मृत्तिका) गोपीचंदन का। वीसारै = छोड़कर। पिए० = मुख्य नियम यह है। कायर पर्गै० = कायरपन से स्वाँग धारण करे श्रीर परमात्मा को मूले।

१७ - सुपह साथ = मालिक के साथ । गण = गिनो, जानो । दुहेली = दुर्लम है । श्रातमः = मन को दमन करने में फॅसकर । संपर्ज = मिलै । आगमणीः = चिता पर चढ़ना कैसे हो सके ?

१८—चद्रका = चाँदनो । दृष्ट=(दृष्टि) नेत्र से । वोछुड़ी = वियुक्त । पाति तिज = मेघ के सामीप्य को छोड़कर । टळी = श्रलग । पेखी = देखी ।

हेत किरण हारे हंस श्रंग श्रवतंस उजासे

श्रस्त हुवां सँगि श्रस्त उदे सँग उदे प्रकासे।

तिम पीव जीव जीवे तरिण मरण देख साथे मरे

तन छांह केम जोड़ी तजे इम चाश्रौड़ी उचरे॥१८॥

लाज सीळ सन्नेह लाज पितवरत न मूके

लाज मांण रक्खणी लाज श्रवसांण न चूके।

लाज सोम संग्रहे लाज धन लोभ न लगी

प्रीत मरण दृढ़ पांसि लाज इण कांम उमंगे।

क्र्रमां लाज उज्जल करूं सूर करूं व्रत साखियो

सुजि लाज न भूलूं श्राज सित इम सेखावत श्राखियो॥१६॥

नाजर श्राखे नथू प्रगट सपनंतर पायो

नारद ईद कुँबेर हेत दाखवे सवायो।

सिळे हूंत महाराज राज उचिर राजेश्वर

हदांणी रांणियां करें इंद्राणी श्रादर।

हेत किरण = सूर्य की किरणों की प्रीति शरीर का शिरोभूषण होकर प्रकाशित होती हैं। श्रस्त = सूर्य के श्रस्त होने पर श्रस्त होती हैं श्रीर उदय होने पर उदित होकर प्रकाशती हैं। तिम पीव = वैमे प्रिय के जीवित रहते स्त्री जीवित रहे। तन छाह = शरीर की छाया संयोग का कैसे छोड़े। चाश्रीड़ी = चावड़ा वश की रानी।

१९—पतिवरत = पतिव्रता स्त्री। मूकै = छोड़े। श्रवसां य = श्रवसर। लाज इरा काम उमंगे = लजा इस वास्ते बढ़ती है। सूर = सूरज को। व्रत साखियो = पातिव्रत्य का सास्त्री। श्राखियो = कहा।

२०—नाजर० = नथू नामक नाजर कहता है। सपनंतर = मुभे स्वप्न श्राया। नारद० = जिसमें नारद, इंद्र श्रीर कुवेर ने श्रिषक प्रीति दिखलाई। मिळे हूं त० = महाराजा से मिलकर नारद श्रादि ने उनको राजराजेश्वर कहा। रुद्राणी० = रुद्रपत्नी श्रीर इंद्राणी ने रानियों का श्रादर किया।

पह सेव देव हळवळ प्रवळ श्रित मंगळ श्रमरावती

निस श्रगिन चिरित दीठौ निजर पड़े न भूठौ संप्रती ॥२०॥

गायण दास खवास भणे श्रवसर मन भांणो

घट वाल्हो श्राप रो तिके पट घूंघट तांणो ।

उण वणावि श्रांमासि प्रभू दरसाव न पासे

सुख छूटौ संभारि दोह कट्टौ ते सासे ।

दाखियौ पम पड़दायतां करे नेम मृतकां मरौ

पण पह श्रम्हां पाराथ परि साथ न छोडां सांम रौ ॥२१॥

श्रो श्रोंकार श्रनंत श्रादि श्रविकार श्रपंपर

श्रगम श्रगोचर श्रठख श्रचळ श्रविणासी ईस्वर ।

परमेस्वर श्रणपार परम पूरण परमातम

श्रीपति श्रसरणसरण तरणनारण त्रिगुणातम ।

राधा सनेह कारण रहित गउ चारण पति गुज्जरी

चहुवांण नेम ऊठी चित्रवि भणे एम चत्रभुज्ज री ॥२२॥

पह० = प्रभु (श्रजीतसिंह) की सेवा करने के लिये देवों में बड़ी हलचल मच गई। श्रति० = श्रमरावती (देवपुरी) में श्रत्यंत मंगल हुआ। निस० = रात्रि में श्रान्त का चरित्र दृष्टि से देखा। संप्रती = श्रभी, प्रत्यक्ष।

२१—गायण = गान-नृत्य श्रादि करनेवाली प्रीतिपात्र स्त्रियाँ। भगी = कहते हैं। मन भाणी = मनचाहा। घट० = शरीर जिनको प्यारा है वे वस्त्र का घूँघट निकाल लें। उण० = उस रचना में हमको मालिक का दर्शन समीप में नहीं, श्र्यात् दुर्लम है। मुख० = जो ऐसा समभते हैं कि हमारा मुख नष्ट हुश्रा वे श्राह भरते हुए दिन कार्टे। दाखियो = कहा। करे० = जो नियम करके मौत से मरते हैं वे मरें। पण० = हमारा तो यह प्रण है कि श्रर्जुन के जैसे हम स्वामी का साथ नहीं छोड़े।

२२-श्रो = यह । श्रपंपर = श्रपार । त्रिगुगातम = त्रिगुगातम । राधा सनेह = राधिका से स्नेह रखनेवाला । चहुवाण = चौहान वंश की । चितवि = स्मरण करके । चत्रभुज री = चतुर्भुज की कन्या ।

पटरांगी खट प्रवित श्रवर पड़दायत श्रांगण किर मंजण सिणगार नाम उच्चिर नारायण। जुई गई जोड़ री हुई तिण वार तयारी ईख दरस श्रगजीत सरस कुळ रीत सँभारी। हिर हिर उचार नर पुर हुए हेर वार विसमी हुई उण वार रथी नृप ऊपड़े श्राप सुखासण श्रारुही॥२३॥ कि प्रोहित मंत्री प्रधान विध मंत्र विचारे रही मात चहुवांण श्ररज हित वात उचारे। ऊंच धांम श्रड़सट्ट सद्रव्य नृप नांम समापी विप्र जोगी रिख वरन श्रज्ञ मन भोजन श्रापी। श्रापरे सुतन राजा श्रभी सकज जोड़ बखती सही देखी सकाज सुत देखने राज जतन कृंता रही॥२४॥

२३—पटराणी = (पट्टराजी) पट्टाधिकारिणी रानी। खट = छः, ६। प्रवित = पवित्र। करि मंजण = स्नान करके। सिण्गार = श्टगार करके। जुई० = बराबर की जोड़ी चली गई, उस समय ये सित्याँ तैयार हुईं। नर पुर = नगर के लोग। हेर हुए = न्याकुल हुए। वार० = समय वड़ा विकट हुन्ना। रथी = श्वव को ले जाने के लिये वांसों की बनी सीढ़ी। ऊपड़े = उठाए गए। न्नाप = रानियाँ। सुखासण = सुखपाल पर। न्नापही = चढ़ीं।

२४—विध मत्र = सलाह । रही॰ = चौहानवंशी माता जीवित रहे।

ऊंच धाम श्रड़सह॰ = श्रड़सठ तीथों में जाकर द्रव्य दे।। राजा का नाम

दे।। मन भोजन = मनोवाछित भोजन दे।। सकज = समर्थ। वखती =

बख्तसंह। राज जतन = राज्य के वास्ते। कृंता रही = पाडु राजा की

स्त्री कुंती जीवित रही।

विहित सुणे भ्रत वांणि एम चहुवांण उचारे
सकी काळ संघरे न की रहियो वीसारे।
प्रगट मात पांडवां सु तौ न गई वर सत्थे
श्री मृत हथ श्रापरी हरी दीनो पर हत्थे।
सुत नेह पंडु पुँहते सरिग पिंड राखे ळाळच पणे
रिध काज साथ कूंता रहिय जिए हूंता धिक जीवणे॥२४॥
हीए राव विए न्याव न्याव भ्रिक् पत्त उपज्जे
पत्त हीए धन सटे हीए धन धरम न पुज्जे।
धरम हीए सादंभ दंभ भ्रिक् भ्रूठ दिखावे
भूठ भ्रिक विएकाज काज भ्रिक सांम न भावे।
भ्रिक सांमि किया गुण वीसरे गुणिधकार विए हरितरिए
सुजि भ्रिक तरिए पिय श्रंत सुणि घर तक्के मोटां धरिए॥।२६॥

२५—विहित = उचित । भ्रत = (भृत्य) सेवकों की। सकौ = सवको। संघरै = मंहार किया है। वीसारै = भूलकर भी। वर सत्ये = पित के साथ। श्रौ मृत० = यह श्रपनी मृत्यु श्रपने हाथ है, जिसको परमात्मा ने दूसरे के हाथ में दे दिया है। सरिग = स्वर्ग में। पिंह राखे = शरीर लालच के वश होकर रखा। रिघ काज = संपदा के वास्ते।

र६—हीए०=राजा के विना न्याय द्दीन है। न्याव०=उस न्याय को धिकार है जहाँ पक् किया जाय। वह पक्च तुच्छ है जो घन के लिये हो। वह धन वृथा है, जिससे धर्म न किया जाय। वह धर्म तुच्छ है जो दंम (कपट) से किया जाय। उस दंभ को धिकार है जिसमें भूठ दीख पड़े। उस भूठ को धिकार है जो विना काम के बोला जाय। उस काम को धिकार है जो स्वामी को पसद न हो। उस स्वामी को धिकार है जो किए हुए गुणों (उपकार) को भूल जाय। उन गुणों को धिकार है जो हिर श्रीर स्त्री के न हों। उस स्त्री को धिकार है जो स्वामी का धंतकाल सुनकर धर श्रीर वड़े राज्य की श्रीर देखे।

एम वयण उच्चारि नयण नृप वदन निहारें तिज सुंदर घर तांम चाह मिंदर चीतारे। श्रसवारी दिस श्रगम प्रगट नक्कीच पुकारें पड़े संक पर लोक हुए टामंक नगारे। हिर नांम प्रेम धारे हिये सांमि लिये मिंग संचरें छत्रपती साथ रांणी छहूं श्राज त्रिहूं कुळ उद्धरे।।२०॥ चालेंबी चक्रवती निजर सुरपती निहारें भाग धन्य भूपती एम सोभाग उचारे। पणवंती पारणी सीळवंती सतवंती श्रति मुगती हालियों कियां साथे छुळवंती। निरखंति श्रञ्जर नीची निजर गौ मद मच्छर गाइणी इण वयण सची विलखी उवारे इंद्र लखी इंद्रायणी।।२०॥ करे दांन हित कंत तरे दुज दीन निरंतर कितां चीर मंजीर हीर मांणक जव्वाहर।

२७—वयण = वचन । मिंदर = हरिमंदिर वैकुंठ को । चीतारे = याद किया । दिस श्रगम = जिसका जान नहीं सकते ऐसी दिशा को सवारी हुई । पड़े० = परलोक में शंका उत्पन्न हुई । टामंक = टकारे । संचरे = चले ।

रू — चालेवौ = मुदें की सवारी | चक्रवतो = राजा का | एम = इस तरह | सोभाग = सौभाग्य के वचन कहे | पण्वंती = प्रण्वाली | पारणी = ब्याही हुई | सीळवंती = उत्तम स्वभाववाली | सतवंती = सतीत्व को निवाहनेवाली | मृगती = (मुक्ति ) मोच्च को | कुळवंती = कुलवती रानियों को | गौ = चला गया | मच्छर = डाह | गाहणी = गाने बजानेवाली स्त्रियाँ | इण् वयण = इस वचन से | विलखी = मन मे मुरभाई हुई, उदास | उवरि = मन मे | इद्रायणी = इंद्र की स्त्री को |

२६—हित कंत = पित के हित के लिये। तरे॰ = ब्राह्मणों श्रीर गरीबो के। सदा के लिये तिरा दिया। किता = कितनों ही के।। चीर = वस्त्र । मंजीर = घुँघुरूवाला पाँव का गहना। हीर = हीरा। सती तेज समरत्थ वह इम पंथ विचाले परिखा धन श्रापतां जांणि वरखा वरसाले। ईखवा श्रचळ साहस उविर सुर दळ विमळ तरिस्सया विसतार नूर सितयां वदन द्वादस सुर दरिस्स्या।।२६॥ सीह किसी साराह सरभ रव सुणे सळके एकळ की श्रोपमा छड़े भागे थह लुके। सुर खाग संग्रहे सुविप संनाह सुधारे श्रग्र ढाळ श्रोडवे पीठ वेळियां पचारे। त्यां हूंत श्रती वाधू तरिण श्रगन कंत हित श्रांगमे साराह तेज दीठां सती सीह वराह न सुरमे॥३०॥ श्रातुर चित श्रागळी धांम विसरांम सुधारे वन चंदण वावना श्रगर घणसार श्रपारे।

पंथ विचाळे = मार्ग के वीच में। परिखा = श्रपार। वरसाळे = वर्षा ऋतु में। ईखवा = देखने को। उवरि = मन मे। तरिसया = तृष्णावश होकर उत्कठित हुए। सूर = सूर्य। दरिसया = दिखाई दिए।

३०—सीह० = सिंह की क्या तारीफ की जाय, वह शरभ के शब्द को नुनकर चला जाता है। एकळ० = बड़े सूत्र्यर की क्या उपमा दी जाय, वह लड़ता हुन्ना भाग जाता है श्रीर थह में छिप जाता है। सूर० = शूरवीर मनुष्य। खाग = तलवार। सुविष = शारीर पर। सनाह = वक्तर श्रादि। श्रोडवं = घारण करता है। पीठ० = पीठ पर श्रपने सिपाहियों को रखता है। वाधू = बढ़कर। तरिण = स्त्री। श्रगन = श्रिगन को। श्रागमे = श्राक्रमण करती है, दवाती है, प्रवेश करती है। साराह = प्रशंसा।

३१—श्रातुर=त्वरावाली । चित श्रागळी = मन से सबके श्रागे रहने-वाली । धाम = घर, लोक । वन = लकड़ी । चंदर्ण वावना = उत्तम चदन । श्रगर = (श्रगुरु) सुगधि, काष्ठविशेष । घणसार = कपूर ।

महल काठ चुिण विमल पहल कई घृत पूरित
त्रोप सदल श्रीछाड़ श्रमल परिमल श्राक्तांरित।
उण भवण वसण राजा श्रजन श्राप सुखासण ऊतरी
लिख वरत सुरी श्रचरज लगी नार पन्नगी किन्नरी।।३१॥
राय देह पधराय वार तण चेह विचंमा
भल श्रगी भूलिवा करण लग्गी परकम्मा।
भूप हेत सत भाय कप सोहै पटरांणी
वीख वीख जग विमल ईख लाजै इंद्राणी।
श्रह चेह द्वार पूजे गवरि मंत्र उचार विचार मन
ईसवर उमा वर श्रिपयौ जुग जुग वर राजा श्रजन।।३२॥
मुखि श्राखे हिर मंत्र वदन किज श्रंत विकस्से
कियौ श्रेह परवेस रँजी पुरखेस दरस्से।
खमा खमा उच्चरै करे पारस रस कुंडल
प्रगट जांण परवेख मेघ श्रागम रिव मंडल।

महल = (महिला) स्त्री, भार्या। काठ चुिण = चिता चुनकर। पहल क्हें = रुई के पहल। श्रीछाड़ = श्राच्छादन-वस्त्र। परिमळ = सुगंधि। उण भवण • उस भवन में बसने के लिये जहाँ राजा श्रजीतसिंह गया। लिख वरत = पितृत्रतापन को देखकर। सुरी = देवांगना। पन्नगी = नागवधू।

३२—राय = राजा के। चेह = चिता के। विचंमा = बीच में।
भळ = ज्वाला। सत भाय = सच्चे भाव से। वीख = देखकर। ईख =
देखकर। ग्रह = घर। ईसवर = महादेव। उमा = पार्वती।

३३—मुखि आखे=मुख से हिर का मत्र कहकर। अत विकस्से=
आत्यंत प्रफुल्लित है। रँजी=प्रसन्न हुई। पुरखेस=पुरुषों के मालिक
(राजा) को। दरस्से=देखकर। खमा खमा=स्वागत का आदर-बोधक
वाक्य। करे पारस॰=प्रीति से राजा के चारों और कुडलाकार रानियाँ
वैठीं। प्रगट जाए०=मानों वर्षा ऋतु में सूर्य मडल के कुडली हुई।

खंदण सुवास पंखा चमर कृत गंगाजळ दास करि छिड़कंत कंत रांणी छहूं पांणी खेळ वसंत परि ॥३३॥ दी आग्या दूसरां मेळ कीजे यह मंगळ उण समये दिस आठ काठ जगो दावानळ। भेळि भाळ तण भुवण करे मंजण दोनूं कर परि भूले जळ पांणि सकत किर मांण सरोवर। रव अगिन व्याळ धूंवारवण सौर ज्वाळ इळ संमिळे सुज सती होम करतां सुविण मिळे धोम नम मंडळे॥३४॥ यह भाळां गरजंत वधे लोळां वैसानर नर पुर जन हरि नांम उचरि समरंत आगोचर। सती श्रंग पित संग उलिस रँग पावक श्रंकित रोम अस्त पळ चरम होम वपु नाड़ि सांमि-हित।

दास करि = दासियों के हाथों से लेकर। कंत = पित को। पांगा खेल = जैसे वसंत ऋतु में पानी से फाग खेलते हैं।

३४—दी श्राग्या॰ = रानियो ने श्राज्ञा दी कि श्रिश का संयोग किया जाय। ग्रह संगळ = श्राग्त । दावानळ = श्राग्त । मेळि॰ = ज्वाला मिल जाने पर रानियों दोने। हाथों से ज्वाला से स्नान करती हैं। परि॰ = सब रानियों जल में सूलती हों वैसे ज्वाला में सूल रही हैं, मानें। सरोवर में सूलती हैं। रव॰ = श्राग्त का भयकर शब्द। धूवारवण = धूम। सौर = वारूद। इळ = पृथ्वी। सती॰ = सितयों के शरीर का होम करते समय। घोम = घूम, धुश्रां।

३५—ग्रह छ श्राग्त की। लोळा = श्राग्त की जिहा। वैसानर = श्राग्त। श्रागोचर = जो दृष्टि में न श्रावे। उलिस = उल्लिसत होकर। रंग॰ = श्राग्त के वर्ण के समान हो गई। श्रस्त = (श्रिस्थ) ह्डी। पळ = मांस। चरम = चमड़ा। नाड़ि = नाड़ियाँ। सांमि-हित = मालिक के हेतु।

रिध नेह बैस पटरांशियां देह न गाळी दुक्ख मैं सुर थांन कानि महाराज सँगि मिळी एम सुर मुक्ख में ॥३४॥ राजलोक रिख दूंगा वीस पड़दायत प्यारी संग सहेळी च्यार श्रगन सिन्नान उचारी। बारे गायण वळे वळे नव पड़दा बेगण हाथळ चेरी उभै उभै दो जगाी हजूरगा। पातरां पांच नाजर उमै भल बाई सृत भावियौ जसवंत स्रुतन सितयां सहितयाँ स्वरहोक सिधावियौ ॥३६॥ जाळ देह पावझ पाळ पतिवरत महाप्रा कुळ ळज्या उजयाळ रीत रखवाळ नरेहण। नाम राख नव खंड प्रसिध चाडे द्हुँ पक्खे साथि सामि समरत्थ रथे बैठी कथ रक्खे। सुर करें हरख वरखें सुमन श्रमर तरिए धिन उचरें नर भुवण हूँत सतियां नृपति सुरपुर मारग संचरे ॥३०॥ वरण इंद सिव ब्रह्म धरम नारद धनपत्ती श्रजन धिन्न उचारि करें इए पर कीरती।

रिघ० = श्रिषक स्नेह के वश होने से। गाळी = नष्ट की। सुर थान काजि = स्वर्ग के लिये। सुरमुक्ख = श्रिग्न में।

३६ — राजलोक = रानियाँ। रिख दूंण = छः, ६। सहेली = दासियाँ।
पड़दा बेगण = उड़दा बैंगनियाँ। उभै = दो। भल = भला। बाई =
स्त्रियों ने। मृत = मृत्यु की। भावियो = भावना की। स्वरलोक =
स्वर्ग को। सिघावियों = गया।

३७—पावकः = श्राग्न में। नरेहणः = राजाश्रों की, उत्तम। चाडे० = देवतों कुलों को उन्नति पर पहुँचाया। श्रमर तरिणः = देवताश्रों की स्त्रिया। नर० = मनुष्यलोक से। संचरै = गए।

३८-वरण=वरुण। धनपत्ती=कुवेर। इरा पर=इस तरह।

ते थप्पे सुर धरम धरम उसरां ऊथप्पे
देवळ तीरथ देव सुरिह इधकार समप्पे।
धरिकयो अचळ हिंदू धरम ऊपले पह आजरा
तर हुवो आज पहळी न को राजि समो जसराज रा॥३८॥
सावत्री सरसती गवरि गंगा गोमत्ती
मिळ सितयां धरि महिर करे इस पिर कीरत्ती।
त्रिहुप पख तारसी सोभ जुग च्यार सुवांसी
पांच तत्त होमसी रीत मोटी खट रांसी।
धिन मात पिता कुळ जात धिन सत अवदात महासती
साहाय थकी निज सांमि संग वसी आय अमरावती॥३६॥

#### दुहा

मास तीन वावीस दिन, पैताळीस वरस्स।
श्रमरापुर विसयी श्रजी, राजा कर राजस्स।।४०॥
धांम गयौ जोधां धणी, नांम करे संसार।
वाकौ सुज सुणियौ श्रमें, दिल्ली साह दुवार॥४१॥

तै = त्ने । उसरा = (श्रमुरों) मुसलमानों का । देवळ = देवालय । सुरहि = (सुरिम) गौ। इधकार = श्रिधकार दिया। ऊएले = इधर के । पह = प्रमु ने । राजि समौ = श्रापके सहशा

३९—सावत्री = ब्रह्मा की स्त्री । महरि = क्रपा । पख = कुल । पॉच॰ = पॉचों तत्त्वों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्राकाश ) से शरीर बनता है । खट = छः, ६ । श्रवदात = उज्ज्वल । श्रमरावती = देवपुरी ।

४०-श्रमरापुर=स्वर्ग में। राजस्स=राज्य, राज्यभोग भोगकर।

४१—जोघा घणी = जोघा राठोड़ों का मालिक। साह दुवार = वादशाह

खिति हूँता श्रायां खबरि, श्राया दरि उमराव। संभारे घोखी सकळ, घारे लेख प्रभाव॥४२॥

#### छप्पय

सुण वांणी श्रभसाह ग्यांन श्रणथाह विचारे श्रौ संसार श्रसार समिक करतां संभारे। मन श्रडोल हढ बोल मेर सम ताल श्रमापे श्रत सम्यांन अधरां समित ऊँबरां समापे। परिसयो नरे पूरण पुरस परम तेज समरथ पणी कुळ भार निवाहण धमल किल थल श्राये बल कल्लो।।४३॥

# इंद् बेग्रक्सरी

सूर हरौ श्रवतार सुभावां श्रित द्रढ मन लिखयो उमरावां। श्रजन तणो सुणियो सुत वाको सितयां सिहत दिली पुर साकौ॥४४॥

४२—खिति हूँता = जन्मभूमि से । दरि = दरगाह, राजसभा । संभारै = स्मरण करके । लेख प्रभाव = विधाता के लेख का प्रभाव ।

४३ — अण्थाह = गंभीर | औ = यह | करता = परमेश्वर को | मेर० = - सुमेरु के समान | तोल० = भार, सिहण्णुता में | श्रमापै = परिमाण-रिहत | अत० = ज्ञान में अत्यंत ऊँचा | सुमति० = उमरावों को अच्छी बुद्धि दी, अर्थात् उपदेश किया | परिवयौ = समभा | पूरण पुरुष = पूर्ण पुरुषणे पुरुषोत्तम । पणौ = पन, सामर्थ्य । धमळ = (धवल ) धोरी वैल । कळ = किल्युग में । थळ = रेतीला मैदान । मल्लगौ = धारण करनेवाला ।

४४ — सूर हरी = सूरसिंह का वंशन। श्रवतार = श्रवतारो पुरुष।
सुभावां = श्रव्छे विचारवाला । लखियौ = समभा। वाकौ = वृत्तात ।
साकौ = (सञ्य) युद्ध।

किक उदकंजिक खुंज कराए जमग सिनांन कियो नृप जाए। वेदोकत मंत्रां सुण वांणी जळ श्रंजळि श्रापी जग जांगी॥४४॥ पित हित दांन करे श्रग पारां श्रुति संसृति वयणां तत सारां। भ्रस्थ सात पित धरम श्रपारे पार गिर्णे कुँग तिग प्राकारे ॥४६॥ गुण खोड्स खोले द्रव गंठे की घी घरम जमण उपकंठे। श्रसि गज रथ घर सुरभि श्रपारां विप्र निहाल किया तिण वारां।।४७॥। परम धरम कर जमण श्रप्रंपर श्रायौ थांन जिहांन उजागर। लोकाचार जेज नह लाई सुण त्रायौ जैसिंघ सवाई।।४८॥ साथे कोटा घणी सवायौ श्रीरौँ धर भदौर नृप श्रायौ।

४५-उदकंजळि = जलाजित । सुंज = तैयारी । श्रापी = दी ।

४६-वयणां = वचन । तत सारा = यथार्थ । श्ररथ = लिये । प्राकारे = प्रकार ।

४७—गुण खोड़स = सोलह गुणोंवाला । खेाले = उद्घाटित किया।
गंठे = (ग्रंथि) गाँठ। उपकठे = सामीप्य में । श्रसि = घोड़ा। घर = पृथ्वी।
सुरिम = गौ। निहाल किया = सर्व-संपत्ति-युक्त किया। तिण वारा = उस समय।

४८—श्रप्रपर = श्रपार । यांन = स्थान पर । लोकाचार = मृतक के स्नानार्य जाना ।

४९-श्रीरों=श्रीर । भदौर=भदौर का राजा। श्रमीरळ=

श्राया मिलण श्रमीरळ एता जिवनां देळे सुद्गयत जेता।।४६॥ श्राप्ते साह वयण सुख ऐसा जग कुँण श्रवर श्रभा तो जैसा। दिस्ती द्वार जिता वरदाई तोस्ं राह बिन्हें तळदाई।।४०॥ दाखे वार वार दिस्सेसर श्री महाराज राजराजेश्वर। श्रीर उमीर सको नृप श्रावे जोधां नाथ हूँत मिळ जावे।।४१॥

## दुहा

सिर श्रायो इकयासियो, वरसे मुकट विचार। श्रसपित बोळायो श्रभौ, दिल्ली राज दुवार ॥४२॥ ईख प्रभा श्रभसाह री, जांगी मन जैसाह। पुत्री निज नव कोट पह, वर दळ चौ वीमाह॥४३॥

श्रमीर। एता = इतना। नुदायत = मुख्य। जेता = जितने।

५०—आखै = कहते हैं । वयण = वचन । श्रवर = दूसरा । जिता = जितने । वरदाई = राजा । राह विन्हें = दोनों मार्गवाले (हिंदू श्रीर मुसल-मान )। तळदाई = तले रहनेवाले हैं ।

प्र—दाखे = कहता है। सकी = सब। जोघा नाथ = जोघावंशियों का मालिक।

५२-सिर श्रायौ = ऊपर श्राया । मुकट = शिरोभूषण।

प्र—प्रमा = काति। जैसाह० = जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने मन
मे विचार किया कि वेटी का विवाह मारवाड़ के राजा के माय करूँ।
चर दळ चौ० = यह सेना का मालिक है।

किर श्रीछाव कहाव करि, ऊहिव पित श्रांवेर।

उर भायी दूलह श्रभी, पधरायी नारेळ॥१८॥

श्रित हरखे स्रव ऊँवरा, कछवाहा कमधजा।

दिर दोनूं राजा दिपै, वाजा वाणिज रजा॥१४॥

प्रार हूंढाड़ां मारुवां, प्रभा वर्णे वे पाट।

सुख पायी सेवक सुरां, श्रसुरां थयी उचाट॥१६॥

पधरावण परणायवा, श्री दूलह श्रभसाह।

मथुरां मांडह मंडियी, जिमि कूरम जैसाह॥१७॥

छप्पय

श्रादि पक्ख श्रष्टमी मास नभ सुभ गुण मंडित सपतिपुरी मणि मुकट खेत्र मधुपुरी श्रखंडित। जगत प्रसिध जैसाह रचे वीमाह सुरंगम श्रुति संमृति वत सार ग्रंथ पूछे निगमागम। राजाधिराज उच्छव सरस करे जिगन जस कारणे कुंद्ण जड़ाव श्रागम कमध वंधे तोरण वार्णे॥४८॥

प्र-श्रौछाव = उत्सव। कहाव = कहना-सुनना। ऊहिव = विचार करके। उर भायौ = मन में अच्छा लगा। पघरायौ नारेळ = नारियल मेजा।

५५—कॅवरा = उमराव। कमधज = राठोड़। दरि = दरीखाने में। दिप = प्रकाशते हैं। वाजा = नक्कारे श्रादि। वाणिज = व्यापार। रज = राज्य में।

५७—परणायवा == पाणिग्रहण करने को। माडह = दुलहिन के पिताः का घर, विवाह-महप।

प्र—श्रादि पक्ल = कृष्णपन् । नम = भाद्रपद । खेत्र = न्तेत्र । मधुपुरी = मथुरा। सुरगम = श्रच्छे रंग (प्रीति) के साथ। निगमागम = निगम, वेद। श्रागम = शास्त्र। राजाधिराज = वलतसिंहजी। जिगन = (यज्ञ) दिवाहयज्ञ। कुंदण = राठोड़ श्रमयसिंहजी के श्राने पर रहों से जड़ा हुआ सुवर्ण का तोरण वॉघा गया। कुंदण = शुद्ध सुवर्ण।

त्रिकालग्य तत जांग वांगि जोतिस ततवेता

श्राचारिज रिख उम्र जिके इक्खज गुण जेता।

रिच मंडित खट करम तिके पंडित तेड़ाया

ज्यां पूछे जैसाह किया श्रोछाह सवाया।

नरनाथ कोडि मथुरा नयर वाजै सुसर वधामणा
वाजंत्र सुतांन खट त्रीस विग सोभै ग्यांन सुहामणा॥४६॥

सू दिल्ली श्रभसाह चित्त श्रोछाह विचारे

कमधजां नव कोट सुभट मन मोट संगारे।

पड़े घाव नीसांग चढे सिर दुळतां चंमर

जांगि इंद्र श्रोपियो वुंद लीघां देवासुर।

सोमंति राग वाजित्र सुर श्राचिरजे गंध्रब श्रछर

करि रूप दुवादस सूर किर नूर परक्खे नार नर॥६०॥

रथ मातंग तुरंग श्रंग प्रति श्रंग सिँगारे।

जगमगाति नव जाति साजि माणंक सुधारे।

प्र—ततं = (तत्त्व) को। तत्त्वेता = (तत्त्ववेत्ता) श्रमली बात को जाननेवाला। रिख = ऋषि। इक्खज = देखा। रुचि॰ = षट्कर्म में रुचि होने से शोभायमान। तेड़ाया = बुलाए। श्रीछाह = उत्सव, उत्साह। केाडि = मन का उत्साह से। सुसर = श्रच्छे स्वरवाले। वधामणा = स्वागत। वाजंत्र = वाद्य। सुतांन = अच्छी तानवाले। सुहामणा = मन को प्रिय।

६०—मन मोट = उदारचित्त । सुंगारै = शृगार-युक्त विए। घाव = डंका । नीसाण = नकारो पर । ढुळता चंमर = चमरों के भएडे लगते । जाणि = मानों। वृंद = समूह । देवासुर = देवता श्रीर दैत्य । सुर = स्वर । श्राचिरजे = श्राश्चर्य करते हैं । गंधव = गंधवं । श्रह्यर = श्रप्सरा । सुर = सूर्य ।

६१—मातंग = हाथी । जगमगाति = जगमग करते हैं, चमकते हैं। नव जाति = नौ प्रकार के रल। साजि = तैयार करके।

सोभि जांन सिरदार रूप अग्रपार विराजै रतन निकरि किरि रुचिर भौमि वैरागर भ्राजै। दूलह सधीर विच दीपियौ हीर जिहा गुग्र उज्जळां रिख बुंद सते किर वेधियौ बीज चंद्र बाधै कळां॥६१॥

## छंद अजंगी

वर्गे जांन सोभा छुभा देववाळी सुरांनाथ चे साथिवाळे सिघाळी। थया वृंद नाखत्र के चंद्र साथे कना सोभियों सिंभु जीखेस माथे॥६२॥ भड़ां वाधि सोभा सुरां हूँत आजे रहे इंद हावे जिसी वींद राजे। अनेके अनोपे गजे रूप ऐसी करे एक ऐरापती दाप कैसी॥६३॥ महा तेज मै राजि वाजी समत्थं रहे चेव पेखे खड़ा देव रत्थं॥

जान = बरात । निकरि = समूह । भौमि० = भौमासुर की स्त्रियों का समुदाय । हीर जिहा = हीरे के जैसा । रिख चृंद० = मानों सप्तिषयों के तारों को वढती कलावाले चद्रमा ने वेधा है। प्रर्थात् सप्तियों के बीच में दितीया के चद्र के समान वरातियों में महाराजा शोभा देते हैं।

६२—छमा = सभा । सुरानाथ चै = इंद्र के । सिघाळी = श्रेष्ठ । वृद = ममूह । नाखत्र = नचत्र । कै = क्या । कना = किंवा । सिंभु = (शंभु) महादेव । जीखेस = नंदिकेश्वर ।

६३—हावै=श्राश्चर्यान्वत । वींद=दुलहा । श्रनोपे=श्रानुपम। यजे=हाथी। ऐरापती=ऐरावत इद्र का हाथी। दाप=(दर्प) गर्व।  $\epsilon_{8}$ —तेज में=तेजोमय। राजि=पंकि। वाजी=घोड़ों की। वेव=

दुनी मग्ग राजांन री सीस देखें छखें कांम रै नांम सें। वाधि तेखें ॥६४॥ वणे केंसरां अत्तरां बोह वागां श्रमा चंद्र मोहें भड़ां चुंद पागां। हुए संग मारूत सीरंभ हालें परस्से तिणां पोख सं दूख पाले ॥६४॥ कमाळा छदे स्रब्ब त्यां द्रब्ब कोड़ी सकट्टां छठां भार ज्यों टांस जोड़ी। विभारंम श्राचंम राठौड़वाळा मही छेलिवा ऊमड़े मेघमाळा॥६६॥ वड़े कोड़ि खेड़े गजां वाजि राजां सुरंगां सुभट्टां गरटां समाजां। श्रमैसाह जैसाह रै गेह श्रायों वणे इंद्र सामंद्र हूँता सवायो॥६॥।

वेग, तेजी। दुनी = दुनिया, संसार। लखै = देखकर। काम = कामदेव। लेखै = मानते हैं।

६५—बोह = सुगंधि । वागा = पोशाक । प्रभा = काति । पागा = पगड़ियो की । मारूत्त = (मरुत्) पवन । सैारंभ = सुगंधि । हालै = चलती है । तिणां = तृणों के। पोख सूं = प्यार से। दूख पालै = दु:ख की राकती है ।

६६ — कमाळा = पर्याप्त, काफी । स्रब्ब = (सर्व) सब । केड़ी = (केटि) करोड़ । सकट्ठा = गाड़ियों में । लठां = छुकड़े । टास = दवा दवा कर भरना । विभारभ = वैभव का आरंभ । आचंभ = आश्चर्य करानेवाला । छेलिया = सावित कर दिया । अमड़े = अपर की तरफ आकर ।

६७—वड़ैं = बड़े उत्साह से चलाए। गरहां = समूह। सामद्र = समुद्र से।

## दुहा .

मारू श्रायो मधुपुरी, श्री दूलह श्रमसाह।
परमोछ्रव परणायवा, सुख मंठै जैसाह॥६०॥
ज्यों रचना नृप ज्याग री, को वरणै कविराव।
वेदोकत सासत्र वचन, पिंग पिंग लगन प्रभाव॥६६॥
सांम्हेळे जोधांण सं, श्राया भड़ श्रांबेर।
पख दोनं सोहै प्रभा, मोहै इंद्र कुवेर॥७०॥
पह तोरण पधरावियों, नृपति मुरद्धरनाथ।
मिथला नयर विदेह धर, वर खुंदर रछनाथ॥७१॥
उत्र लगन कर श्रारती, रायंगण पधराय।
पधराई परणायवा, कन्या कूरम राय॥७२॥
कूरंमी कमधज्ज सं, श्रोपै वामै श्रंग।
रवि रांना सिंस रोहिणी, सुरपित सिंच किर संग॥७३॥

६८—मारू = मारवाड़ का । मधुपुरी = मथुरा। परगायवा = विवाह करने के लिये। मंठै = रचा।

६९—ज्याग री = यज्ञ की । पिंग पिंग = पैंड पैंड पर ।, लगन = विवाह का दिन ।

७०—सांम्हेळ = कन्या के पिता का वर के आदरार्थ सामने आकर मिलना, स्वागत । जोघाण सूं = जोधपुर (जोघपुर के राजा) से । पख = (पच्) कुल ।

७१—पधरावियौ = ले जाया गया। मिथला = जनकपुरी। विदेह = जनक राजा।

७२ — उप्र लगन = प्रच्छे लग्न में। रायंगण = राजागण में। पध-राई = ले जाई गई। क्रम राय = कछवाहों का राजा।

७३ - क्रमी = कछवाही। श्रोपै = शोभा देती है। रिव राना = जैसे सूर्य श्रपनी न्त्री रागादे से। सितः = चंद्रमा रोहिगी नत्त्रत्र से। सिन = इंद्राग्री।

0

किव श्रोपम ऐसी कहा, श्रोपम श्रोर विचार। जांगिक भायो रूप मन, पायो श्रिया मुरार॥७४॥ रायंगण कूरम रमणि, निरखे श्रभी नरिंद। नां रित विंद सरूप सम, इंद दुडिंद न चंद॥७४॥

# छंद जात हग्यूफाल

उच लगन लिख रिखि उरिध ।

श्रव कूंण प्राचिय सुरिध ।

रिच कनक वेह सुरंग ।

श्रीपंति नव खण श्रंग ।।०६॥ मृदु हरित वंस मँगाय ।

पिच वोक चंदण चार ।

श्रीपंति मुकति रेख प्रकार ।।००॥ ।

श्रियखंड वर मृगसार ।

सँग श्रँबर तर घणसार ।

७५ — कूरम रमणि = कछवाहों की स्त्रियाँ। रति विद = रति का पति, कामदेव। दुडिंद = (दिनेंद्र) सूर्य।

७७-मृदु = कोमल, सिवक्षण। चार=(चार) मुदर्। रूप-रचना। मुकति = मोती।

٠ - - ١٠

७८--श्रियखंड = (श्रीखंड ) चदन। मृगसार = कन्न्री : १०१०० =

७४—श्रोपम = उपमा । जागिक = मानों । भायौ = चाहा हुश्रा, मनोभिलिषत । श्रिया = लक्ष्मी । मुरार = (मुरारि) विष्णु ।

७६—उच = उच लग्न। रिखि = नच्त्र। उरिध = ऊँचा, श्रेष्ट। श्रव = सर्व। कृंग = केग्ग। प्राचिय = पूर्व दिशा की। सुरिध = गुद्धि। कनक = सुवर्ण की। वेह = उपर्युपरि नव कलश रखे जाकर गौंगे के स्वाप में उनके। स्थापित करना। खगा = मजला, एक के ऊपर एक म्यान।

Ċ

सुभ ग्राज समिष प्रसिद्ध करि गार तिग जुति किन्र ॥७८॥ रचित पुंज समूल सुभ फवि वास मंजुल फूल। विध तेण पाट वणाय रुचि दुलहि दूलह राय।।७६॥ पधराय जोड़ सप्रीत किय पाणित्रहण सकीत। चित पवित्र पंडित चार त्र्रण पार वेद उचार ।। ८०।। त्रमसाह सन<u>म</u>ुख इंद नरनाह सोभ नरिद्। भ्रमराय दक्खण भार विक वरण पृष्ठ विचार ॥ ५१॥ श्रँग वाम वाणि धनईस सव कीध प्रष्ण सुरीस। जिए वार नृप जैसाह छति(वि) निरखि धरि श्रवछाह ॥ ५२॥

कपूर। श्राज=(श्राज्य) घृत। समघि=सिमिघियाँ। गार=पंक।
७९—पुंज=ढेर, समूह। समूल=मूल सहित। मंजुल=सुंदर्रि तेग् = उसके। पाट=पद्या।

दः — जोड़ = साथ । पाणिग्रहण = हाथ पकड़ना, हथलेवा जोड़ना । सकीत = कीति-सहित ।

६२—इंद=इद्र, इंद्र की दिशा श्रर्थात् पूर्व दिशा में । श्रमराय = धर्मराज । वरण = वरण देवता ।

८२—धनईस = कुवेर । प्रष्ण = प्रसन्न । सुरीस = देवताश्रों के स्वामी । इवि = शोभा । श्रवद्याह = उत्साह ।

श्रमसाह सिर उगा वार श्रापंत लख धन वार। नरनाथ रमगाि सनेम परखंत कमधज प्रेम॥८३॥

दुहा

**\**2

कूरम नृप उच्छव कियो, वेद सनीत विचार।

दुल्हिणि जुग लीधा दुलहि, चौरी फेरा च्यार॥
भौविर भाविर भूप रौ, नरपति वदन निहार।

रजत महामांणक रतन, श्रापै सीस उवारि॥

४॥

छंद बेश्रक्खरी वृति ज्ञित श्रगनि श्रधूम विराजै रतन जड़ित वेदी दुति राजै। दिव्य काष्ट खट जाति श्रदूखित श्रगर कपूर घिरत ज्ञत श्राहुति॥८६॥

श्रौपै वेद जमिंग्यका श्रागै ज्वाळ श्रमळ वेदी मधि जागै।

 $<sup>\</sup>hat{c}$ ३—श्रापंत = देता है। लख = खच। वार = सिर पर धुमाकर। रमिश् = स्त्री। सनेम = नियम सहित।

८४—सनीत = नीति सहित, रीति सहित। जुग = दोनों। फेरा = भॉवरी। ८५ - रजत = चॉदी, रौप्य। आपै = दिये। सीस उवारि = सिर पर घुमाकर।

८६ — वृति = परिधि । जुति = युक्त । श्रधूम = धूम-रहित । वेटी = होम करने का स्थंडिल (चब्तरी) । खट जाति = छः प्रकार के । श्रदूखित = देाष-रहित, शुद्ध ।

८७—श्रीपै = शोभा देते हैं। जमिश्वका = कनात के। मधुपर्कादि =

मधुपरकादि सरस रस माधुर
संसकार परखे देवासुर ॥५०॥
याँ सिर मोड़ रतनमय श्रोपै
ऊपरि श्रातपत्र श्रारोपै।
दूलह सिर सिर राजदुलारी
करे चमर कन्या कोमारी॥५५॥
गान तरुणि मुखि हरिवत गावै
लिख दूलह चिख पलक न लावै।
भूखण रतन कनक नह भालै
चृपति श्रमे चा रूप निहाले॥५६॥
ऊपरि राई लूण उतारे
चिल नौद्यावर प्रांण विचारे।
चाजै द्वार छत्रीसं वाजा
रीत सप्रीत परिणयौ राजा॥६०॥

मधुपर्क प्रमृति। कास्यपात्र में दही, घृत, शहद, मिश्री श्रौर जल, इनके।
भिलाकर पूजनीय के श्रपंग करना मधुपर्क कहलाता है। इसमें जल बहुत
श्रल्प मिश्री, दही श्रौर घृत बरावर; शहद सबसे श्रधिक रहना चाहिए।
माधुर = मधुर, मीठा। परखै = देखते हैं।

प्य-मौड़ = सेहरा । श्रातपत्र = छत्र । श्रारोपै = धारण किया। राजदुलारी = राजकन्या। केामारी = क्वारी, कुमारिका।

८९—तरुणि = युवती स्त्रियाँ। चिखि॰ = आँख की पलक नहीं पड़ने देती। भाळें = देखती हैं। निहाळें = देखती हैं।

९०—जपरि० = दूल्हा दुलहन के जपर राई-लून करती हैं। विळ = फिर। नौछावर = द्रव्य के। सिर पर घुमाकर देना। प्राण विचारै = इन पर लियाँ प्रांण न्योछावर करना विचारती हैं।

# वार्ता

मंगलाचार की रचना श्रपार
एक रस्णा सं को पढे पार।
वेद के पातक गांन धुनि गावै
मुरतवंत वेद के रूप द्रसावै।
श्रदार भार वनस्पती का पत्र फूळ फळ।
श्रद्धस्ट तीरथ का निरमलाचार जळ।
राजा जैसाह कन्यावळ को संकळप लियो
सो वेदोकति संसकार किर पार कियो।
दांन के प्रमांण दुहुँ राजानूं के पांण
मेघ के मँडांण कहा सातूं मैहरांण।
देस देस के विद्याधर स्तृत मागध बंदी जण
श्रासा धर श्राए सो भए पूरण॥

### दुहा

महारांगी लीधां महल, श्रायौ श्री श्रभसाह। जिंग रित सद्न हुलास जिम, श्रोप विलास श्रथाह॥६१॥

वार्ता—रसणा सूं=जीभ से। कन्यावळ=कन्यादान का। पार कियौ = पूर्ण किया, समाप्त किया। प्रमाण = परिमाण। पाण = शक्ति। मेघ के मँडाण = मेघ बरसने का आडंवर। मैहराण = (महार्णव) समुद्र। विद्याधर = पंडित। सो = वे। पूरण = (पूर्ण) धन मिलने से।

हिश्महल = प्रासाद, राजमहल । जिंग रित = रात्रि के जागना। विवाह के अनतर स्त्रियाँ गीत गाती हुई रातभर जागती रहती हैं उसे राती जोगा कहते हैं। मदन हुलास = कामदेव के आनद के समान।

# इंद बेञ्चक्खरी

राजै महल श्रभी महाराजा श्रीवर जेम प्रेम गुग साजा। नार चतुर इक वदन निहारै वेखि श्राभ चख लाभ विचारै॥६२॥ एक खुघड़ रस कायव उचर पूरण सुख लूटै प्रसनोतर॥ वळ गुगा वयगा एक बोलावे सब छख उए रौ भाग सरावै।।६३॥ गायण एक सपत सुर गावै लेख श्रहर उरवसी लजावै। क्षांके एक हास दग भूले फवि रवि उदै कमळसी फूलै॥६४॥ श्रति रीभौ इक विरद उचारै सुख उपजै सुज सुमति सँभारै। राज रमणि महाराज रिभावै श्रति हित निरख हरख उपजावै।।६४॥

९२-श्रीवर=विष्णु भगवान्। इक=एक, केवल महाराज के मुख का देखती है। वेखि=देखकर। श्राभ=काति।

९३—रस कायन = श्रारिस-संबंधी काव्य के। बळ = बल, गुगा श्रोर वचन इनमें से एक हो तो भी लोग तारीफ करते हैं। श्रीर जहाँ सब देखने में श्रावे वहाँ उसके भाव की प्रशंसा करते हैं।

९४—गायस एक = एक गानेवाली ऐसी है जो सातों स्वरों का गान करती है। लेख = जिसके गान को समभकर उर्वशी श्रप्सरा लजित होती है। भाके = देखकर। भूले = भोला खाती है। रवि उदै = सूर्य के उदित होने से।

९५ -- समारे = स्मरण करता है।

#### दुहा

दंपति रूप अन्प दुति, सोभा हूँत सवाय।
सीळ तणै जोड़े सथिर, लज्या बैठी आय।।६६॥।
लेखे एम निसीत लग, पेखे प्रेम प्रगास।
जाग रित मदन विलास ज्यों, हित चित परख हुलास।।६९॥।
समस्म चली सुंदर सबै, निज मंदिर लिख नार।
तन ल्याई कुळ कांण तें, मन नृप रूप मस्मार॥६८॥।
याँ महले राजे अभौ, वस दुलही रस नृंद।
इंद सची नह ऐरसी, जो सुख प्रिया निरंद॥६६॥।
निज मजलस रस रूजणां, विंजन ऊग विहांण।
हित करणे जैसाह रें, वरणे को कवि वांण॥१००॥
परसी कमधां मधुपुरी, जंमण किया सिनांन।
वूठा भड़े मंडे विमें, करे उमंडे दांन॥१०१॥

९६—दपति = स्नी-भर्तार । श्रनूप = श्रनुपम । सीळ तरौ जोड़ै = पातिव्रत्य के साथ । स्थिर = स्थिर ।

९७—निसीत = अर्धरात्रि तक । प्रगास = प्रकाश । परख = देखकर, परीचा करके ।

६८—तन ल्याई० = कुल के लिहाज से शारीर अर्पण किया, परत रानी का मन राजा के रूप मे लगा हुआ है।

६६—सची = इंद्राग्री । ऐरसौ = ऐसा ।

१००—िनज मजलस = श्रपने स्थान मे। रस सजगा = सजनों को श्रानंद होता है। विजन० = प्रतिदिन भोजन को तैयारियाँ होती हैं। हित-करणे = जयसिह जो प्रेम करता है।

१०१-परसी = स्पर्श किया, दर्शन किया। जमग = यमुना में। वूटा भड़० = वैभव की बरसनेवाली भड़ी लगी। उमंडे = उटारचित्त होकर।

पातल भीम नरिंद रै, जोधे नृष छळ जांग। लूंटायो लोभाउवां, महि द्रव लिक्ख प्रमांग ॥१०२॥ जग तूटो वंदी जगां, श्री दूलह श्रभसाह। किया सवाई मांडहै, तळ दाई बेराह॥१०३॥

छप्य

उंच दिवस श्रसटमी श्राद पख भाद्रव श्रायां

सहा ज्याग मधुपुरी हुवी उच्छव मनभायां।

परणीजी श्रभसाह कियौ निरवाह कविंदां

दांन पेखि श्रचरिज्ञ हुश्रो सामंद निरंदां।

पख एक ईख मधुवन पुरी सीख करे जैसाह स्ं

श्रसवार थयौ राजा श्रभी इण प्रकार श्रीछाह स्ं।।१०४॥

परणीजे मधुपुरी श्रभो द्वंदावन श्रायो

पेखि धांम छख परम भड़ां तीरथ मन भायो।

परिव निगम हुम पुंज हेक सुख कुंज निहारे

हेक पुळिण हित करे हेक जळ जमण विहारे।

१०२-पातल० = राज के बंधु जोधा शाखा के प्रतापसिंह श्रीर भीमसिंह ने राजा के वास्ते लोभी पुरुषों के। एक लाख द्रव्य दिया।

१०३—माडहै = कन्या के पिता के घर में। तळ दाई बेराह = दोनों राहवाले हिंदू मुसलमानों के तले देनेवाला अर्थात् नीचा किया; अथवा दोनों का हाथ टिका दिया।

१०४—उंच दिवस = कँचा दिन। श्राद पख = कृष्णपन्। महा एयाग = वड़ा यश (विवाह)। मनभायां = मनचाहा। सामंद निर्दा = समुद्र के राजाश्रों श्रर्थात् विलायतवालों के। पख एक ईख = एक पन्न मधुरा के। देखकर।

१०५ — परिंख = देखकर। निगम = वेद। द्भुम० = एक वार सुखकर इस्तें का समूह श्रीर एक वार कुंज के। देखा। एक वार यमुना कातट

इक बार वार वंदै विपुन निरखे नित्य विहार घर सुमरे अनेक वाघा हरण राधानंद कँवार वर॥१०४॥

## छंद अजंगी

चणै रूप वृंदावनं श्रोप वाधू सदा सेवतं देवतं व्रंद साधू। तरां भार श्रड्हार नृं भारतेसी श्रनेकां विराजै वृखां रूप श्रैसी॥१०६॥ सुरां भंब रूपी तरां श्रंब सोभी लखे पारिजाती तजै मार लोभी। प्रभा संप चंपे कली जाल पेखे लजै भीण संजीवनी द्रोण लेखे॥१००॥ फबे प्रेम दूणे इसा केम फूले भ्रमें इंद्र खंडीवनं वृंद भूले।

<sup>-</sup>श्रौर परिक बार यमुना के जल में कीड़ा कीं। वार = (वारि) जल के। वंदन किया। -कॅवार वर = क्वॉरी कन्याश्रों का वर।

१०६ — श्रोप = श्रोमा । वाधू = श्रिषक । देवत = देवताश्रों का । वंद = समूह । तरा = (तरु) वृद्धों के । तरां भार० = वह वृदावन श्रनेक वृद्धों से ऐसी शोभा देता है कि मानों वह श्रद्धारह भार वनस्पतियों का भाररूप समभता है। वृखां = वृक्षों का ।

१०७—सुरां भंत० = वृत्तों में श्राम्रवृत्त ऐसी शोभा देते हैं कि नैसे देवताश्रो का गुन्छा, समूह। लखे० = वृंदावन का देखकर कामदेव कल्प-वृत्त के। छोड़ता है। प्रभा० = चंपे की कलियों का समूह देखकर संनीविनी श्रीषि का भवन द्रोणाचल लजित होता है।

१०८—फबै० = द्विगुण प्रेम के कार्ण पुष्प जैसे वृदावन में प्रफुलित हुए हैं, ऐसे दूसरी ठीर कैसे फूले। इसी लिये भ्रमर-समूह इद्र के खाइव वन वे

निवासे मुखासे वसुदेव नींवू
जिसाई रसाळे रसा रूप जंबू॥१०८॥
रसे माधुरे पी जँभीरी विजारा
सुके साख फूळां फळां आरि भोरा॥
सनी सी मधू दाख ग्रंनार सेवा
दियो श्राणि छंचे सुधा जांणि देवा॥१०६॥
फळं कंदळी श्रीय स्वादे श्रफारा।
सुधा साव नारंगियां रंग सोहै
महादेव देवेस मेचे विमोहै॥११०॥
श्रनेके फले भारिया वृक्ख श्रोपे
लिये चाहि सेवा न को जाय छोपे॥
सुगंधाकरं सुंदरं फूळ सोहै
महाथभ सौरंभ सिंभू विमोहै॥१११॥

भूल गया है। निवासे = मुगधिवाले। मुखासे = स्वादिष्ट। वसु = उत्तम। रसाळे = (रसालय) रस से पूर्ण।

१०९—पी= प्रिय। साख = टहनी। फोरा = गुच्छा। सनी सी मधू = शहर से मिली हुई हा जैसी। लंचै = लालच करते  $\xi$ , लालायित होते  $\xi$ ।

११०—कंदळी = जमीकंद श्रादिकंद । श्रीय = शोमा । श्रफारा = वहुत श्रिधक । छुये = छाये हुए । श्रेय = श्रेष्ठ । सुघा = श्रमृत । साव = स्वाद, जायका ।

१९१—भारिया = भारवाले । सेवा = सेव नाम का फल । न केा० = केाई जाकर इनकार नहीं करता । सुगंधाकरं = सुगंधि की खान । महायंभ = वड़े तनेवाले । सीरंभ = सुगंधि वृद्ध । सिंभृ = महादेव केा ।

फबे मोगरो सेवती जाय फूली मुँगी पंति सेवंति भूली अभूली। छता माधुरी माछती फूछ लेखे दसा आप भू ले तपी रूप देखे।।११२।। परा केतकी केवड़ा बात पावै अनेकां जणां दूर सोरंभ आवै। लसै वृंद सानंद कुंदं गुलाबं निरक्खे हुवै इंद्रवाडी निरावं ॥११२॥ वर्गे के किला मार चाकेर वागी सुकं सारिकायं सुवायं सुहांगी। सुखे वैशा कारंडवं कोक सहै वळे जीह सुं प्रीय बाबीय वंदै ।।११४॥ हमाऊ रसं सारसं राजहंसं वृखे भौर भंकार बेपार वंसं॥

११२—फूली = प्रफुल्लित हुई । सेवती = गुलाब का एक मेद । भूली = लटकी । श्रमूली = भूल न करके । धूलै = मस्तक पर धारण करते हैं। तपी = तपस्वी लोग ।

११३—परा = उत्तम। वात पावै = वायु का सयोग पाकर। जणा = लोगो को। सारंभ = सुगध। लसै = शोभा देता है। वृंद = वृदावन में। कुंद = मोगरा। -इद्रवाडी = इंद्र का वाग। निरावं = कातिहीन। वृदावन की शोभा के श्रागे।

११४—कोकिला = कोयल । चाकोर = चकोर पत्तो । सुक = स्था ।
सुवायं = श्रञ्छी वाणी । सुहाणी = मन के। प्रिय लगनेवाली, सुहावनी ।
कारंडव = खड़हास, हस-विशेष । कोक = चकवा, पत्ती-विशेष । सह = ।
=शब्द । वळे = फिर। जीह सू = जिह्ना से । वावीय = एक प्रकार की चिड़िया।

११५ - चृ खे = चृत्तां पर । वेपार = अपार ।

# ं दुही

वट तमाल पीपल विरख, श्रम्जन समी श्रपार। ईंढ तजै पत्र एक री, खुरत पांचेई सार॥११६॥ ब्रुप्पय

ताल साल मालिका वकुल कुवजक खरज्री
वोलसरी माधुरी निगर भर हरी सन्री।
कुमुद ढाक कल्हार वेण कचनार विराजे
सोन जाय पह्मव असोक सुर धोक सु साजे।
मंदार पारजाती कलप हरिचंदन संतान तर
परिसयो अभे वृंदा विपन कुंज पुंज तरवर निकर। ११९ ॥

#### दुहा

त्रृंदावन सुख वेखतां, निज दळ किया निपाप।
श्री वाई स्रजकँवर, मिळण वुळाई श्राप॥११८॥
साथ सवाई तेड़ियो, जोधहरै जैसाह।
रीत विविध मनुहार री, श्रित उद्धरी श्रधाह॥११६॥

११६—वट = बरगद का पेड़ । समी = खेजड़ा। ईढ = बराबरी।

सुरत = स्रत, स्वरूप। सार = मुख्य।

११७—मालिका = माला, पंक्ति । वकुल = मौलसरी । कुबजक = कुंजकूजा नामक वृद्ध-विशेष । निगर = (निकर) समूह । सन्री = कातिवाली, युंदर । कुमुद = रात्रिविकासी कमल । (इस प्रकरण में कुमुद का लिखना श्रयोग्य है)। टाक = पलाश का वृद्ध । कल्हार = श्वेत कमल । वेण = (वेणु) वॉस । सेन जाय = सेन चमेली । पल्लव = पत्र, पान । श्रसोक = श्रशोक का वृद्ध । घोक = नमस्कार । मंदार = मंदार । श्रादि बानों देववर हैं । कलप = कल्पवृद्ध । कुंज पुंज = कुंज का समूह ।

११८-वेखता = देखते, दर्शन करने से।

११९—सवाई = सवाई जयसिंह का। तेड़ियौ = बुलाया। जोघहरै = लेहियुर के राजा ने। उछरी = को गई।

मिलि पधराय सवाय हित, डेरा दिया समीप।
छत्रपति छाजै ऊधरे, राजै जोड़ महीप॥१२०॥
पतिदिन श्रति विंजन प्रवित, पाकादिक मिष्टाश।
वात कही में क्यों वर्णे, जांणे वात जिहांन॥१२१॥
घृत पूरित रस जेण घण, श्रन मिष्टान श्रपार।
तरकारी सुथरी श्रतर, श्रति सुंदर श्राचार॥१२२॥
पक्ति श्रमसाह री, गोठां उठै गरत्थ।
प्रगट इते धन श्रीर पह, सो जिग करै समत्थ॥१२३॥
करि उच्छव स्रजकँवर, कीभ्र विदा श्रमसाह।
रिध सोत्रन मोती रतन, वसन श्रमोल्य विसाह॥१२४॥
रथ गज वृषम तुरंग रथ, दन श्रनमिति सत दास।
सुसा विदा किय नेम सूं, पूरण प्रेम प्रकास॥१२४॥
पहतौ फिर मथुरा पुरी, सीख करै जैसाह।
चिंदि श्रायौ दुळतां चमर, सहर दिली श्रमसाह॥१२६॥

इति श्री राजराजेश्वर महाराजा श्रभैसिंहजी रा परम जस राजरूपक मैं श्री मथुराजी परिणया नै दिल्ली पधारिया सो विगत एके।नचत्वारिश प्रकास ॥ ३६॥

१२० — पधराय = प्रवेश कराकर । सवाय हित = सवाए प्रेम से । कधरै = श्रत्यंत श्रिधक ।

१२१—विजन = ( न्यंजन ) भोजन की तैयारियाँ। प्रवित = पवित्र।

सिष्टाच = मिठाई। कही मै = कहने में। जिहांन = ( जहांन ) जगत्।

१२२ — श्रन = (श्रन्य) दूसरा । तरकारी = मास श्रथवा शाक । सुथरी = श्रेष्ठ । श्रतर = (इतर ) दूसरा । श्राचार = केरी श्रादि का ।

१२३ — एकूकी = प्रत्येक । गोठां = (गोष्ठी) प्रीतिभोज मे। गरत्थ = द्रव्य । इते = इघर । पह = (प्रभु) राजा । सो = एक सौ । जिग = यज करने कौ ।

१२४—रिघ = (ऋदि) बहुत । विसाह = खरीद कर।

१२५—दन = दान । श्रनमिति = श्रपरिमाण, वहुत । सत = सौ १०० । सुसा = (स्पसा) बहिन । नेम सूं = नियम से । १२६—दुळता चमर = चमर होते ।

#### छपय

श्रित रस जस ऊधरे श्रमो दिल्ली पुर श्रायो मिले साह महमंद पूछ उच्छव सुख पायो। मिलण मीर उमराव राव राजा सब श्रावे कोड़ ममारख कहै उविर वड सुखं उपजावे॥ वंदे प्रताप हिंदू तुरक च्यारि चक्क सोभा चवे सकवंध कोट कीधा सथिर नृप कमंध छाया नवे॥ १॥

#### दुहा

उर श्रिभेलाख प्रगिष्ट्यों. धर पेखण जोधांण।
हुई खुस्याली भूप दळ, सीख दई सुरतांण॥२॥
उच्छव सं चिढियो श्रभों, देखण मारू देस।
श्रव्य दिसी किर लंक सं खिड़िया राम नरस॥३॥
कमधां पित दरकूच कर, श्रायो गढ जोधांण।
सेख सीत श्रागम सिसर, हर उत्तर रथ भांण॥४॥

## छंद हराएफाल

जग नृपित त्रागम जांगा, मन हरख सुख श्रप्रमांगा। नव कोट घर घर नृर, सिस सरद किर छवि सूर॥४॥

१—रस = प्रेम, प्रीति । ऊधरै = ऊँचा, उत्तम । ममारख = कल्याण-कारी । उवरि = मन में । वदै = प्रणाम करते हैं। च्यारि चक्क = चारों दिशाओं में । चवै = कही जाती हैं। सकबध = युद्ध करनेवाला । कोट = किला । नवै = नौ ९ । मारवाड़ राज्य के नौ कोट प्रसिद्ध हैं।

२—उर = मन की। पेखण = देखने को। खुस्याली = खुशो, आनंद।

३—मारू = मारवाड़ । श्रवध दिसी = श्रये।ध्या की तरफ । किर = मानो । खडिया = रवाना हुए ।

४- सेख॰ = शिशिर ऋतु के श्राने से कुछ ठढ बाकी रही थी। इर॰ = सूर्य का रथ उत्तर दिशा की तरफ चला।

५—जग = जगत्। नय काट = मारवाड़ में । नूर = शोभा । ससि० = मानों शरट ऋतु में चद्रमा श्रीर सूर्य शोभा देते हैं।

रज सुभ्र गोपुर रूप, अभ्रसिखर हुंत अन्ए।
दिपि कनक तोरण द्वार, सम कुसम माळ सिँगार॥६॥
प्रति पोळि भूळ सप्रीत, गावंति सुंदर गीत।
जगमगत दीपक जोत, श्रति जोति पंति उद्योत॥७॥
सुख राजमग जळ सींच, विण कुसमगर तिण वीच।
प्रति हाट दांम प्रकास, सोरंभ फूळ सुवास॥=॥
पट वसन हाट श्रपार, श्राछादि श्रंबर चार।
निरखंत रूप सनेम, प्रतिमहळ त्रिय श्रति प्रेम॥६॥
पुसपंजळी श्रणपार, वरखंत कुसम कुमार॥
जण पंति जुत बाजार, परखंत श्रोप श्रपार॥१०॥
सतपंति जोत मुसाळ, वाजित्र सबद विसाळ।
पदि सुळित कौतळ पाय, जिण निरख नट निम जाय॥११॥

६ - रज = राज्य के । सुभ्र = श्वेत । गोपुर = शहर का दरवाजा। अभ्रसिखर = बादल के शिखर । अनूप = सुंदर । सम = पुष्पों की माला से श्रुगार किया हुआ।

७—प्रति पोळि = हर दरवाजे पर। भूळ = स्त्रीसमूह। जोति = तेज।
'पति = पंक्ति। उद्योत = प्रकाशमान है।

द—कुसुमगर = (कुसुमागार) पुष्पों के घर। दाम = (द्रम्म) द्रव्य। सोरंभ = सुगिध।

९—पट - कपड़ों से। श्राछादि = छा दिया है। अंबर - श्राकाश। चार = (चारु) सुंदर।

१०—पुसपजळी = (पुष्पाजिल) हाथ से पुष्प अर्पण करना। कुमार = कुमारिका। जग = (जन) लोग। परखंत = देखते हैं। श्रोप = शामा।

११—सतपंति = सैकड़ों पक्तियाँ । मुसाल = दीपिका । पदि : = कोतल घोड़े पाँवों से ऐसी चाल चलते हैं।

जगमगत साज जड़ाव, दुत सूर किर दरसाव।
गज श्रोप रूप श्रंगार, लिख इंद्र तजत न लार।।१२॥
नीसांण पंतिय नेत, वानेत सत धर वेत।
श्रात चरित श्रातस श्राग्ग, लिख श्रमर श्रचरज लिग।।१३॥
श्रस्व दुरद जेव श्रनेक, श्राने छात गृह श्रनेक।
सुभ तांन नीवत सह, मिन हरत गंभ्रव मह।।१४॥
सहनाय सुर विचि सोह, वृति श्रस्तर लेत विमोह।
सव सस्त्र संज्ञत सुर, पयदात मुंड सपूर।।१४॥
पिछ पैक अमकत पाय, रिअवंत नटवर राय॥
श्रमसाह गज श्रसवार, श्रात श्रोप रूप श्रपार।।१६॥
राज मेघडंवर रूप, सिर फिलत चमर सरूप।
विप श्रोप वसन वणाव, रिव तेज मुरधर राव।
उमराव रूप श्रपार, सँग सुभट लख सिरदार।।१९॥

१२—जगमगत = चमकता हुआ। साज = घोड़ों का साज। जड़ाव = रत्न-जटित। दुत = (युति) काति। श्रोप = शोभा देते हैं। लखि० = जिनके। देखकर इंद्र पीछा नहीं छोड़ता।

१३—नीसांन = भांडा, श्रथवा वाद्य । नेत = भाले । वानेत = तीरंदाज । सत = सौ (१००) । धर वेत = (वेत्रधर) ड्यौढ़ीदार । श्रातस = श्रातिशवाजी । श्रामा = श्रामे ।

१४—श्रस्व = घोड़े । दुरद = हाथी । जेव = शोभा देते हैं । श्रानि = (श्रन्य) दूसरे । छात = राजा के घर में । तान = स्वर । सद = शब्द । मनि = मानौ ।

१५-वृति = (व्रत) नियम-पूर्वक । पयदात = पैदल सिपाही ।

१६—पछि = पीछे, पीठ में। पैक = राजसेवक। नटवर राव = कृष्ण भगवान् को।

१७—रिज = शोभा देता है। मेघडवर = छुत्र। भित्तत = शोभा देता है। विष = (वपु) शरीर पर। वसन विणाव = वस्त्रों की रचना।

छप्पय

प्रथीनाथ गह पौळि प्रथम अससाह प्रधारे तोरण वंदनमाळ प्रगट उच्छुव अण पारे। कनक कळस जिति कुसम पढे दुज पांणि पवित्रिय हरी द्रोब दिध अखत ओप दीपक आरित्तिय। सदु कंठ गान तरुणी सुखे निरखे रूप नरर्चंद रौ नवरंग पत्रवाड़ी विपुन किरि नंदी वन इंद रौ॥१८॥ दुहा

पौळि पौळि उच्छ्य प्रबळ, वेदोकति विसतार।
राजा तखत विराजियो, सुभ चौकी श्रंगार॥१६॥
किव नव नव कायब कथे, गायब तांन सगांन।
वाजित्रा लोभे श्रमर, नर सोभे दोवांन॥२०॥
रजधानी उच्छ्य रहसि, मिण दीपक श्रप्रमांण।
सूंधे महळ सिँगारिया, सोरंभी लहरांण॥२१॥
उमरावां बीड़ा दिया, विदा किया तिण वार।

महिपति चडियौ मिंदरां, बाहुड़ियौ दरवार ॥२२॥

१८—जिति = युक्त | कुसम = पुष्प | दुज = ब्राह्मण | पांणि = हाथों मे | पितित्रय = दर्भ की पितित्री धारण किए हुए | हरी = सञ्ज | द्रोव = दूर्वा | श्रखत = चावल | श्रारत्तिय = श्रारती | नवरंग = नौ रंगोंवाली | पत्रवाड़ी = पनवाड़ी | विपुन = (विपिन) जंगल | नदी वन = नंदन वन |

१६—चौकी शृंगार = सिण्गार चौकी, यह जोधपुर के किले में एक चबूतरा है, जिस पर राजा बैठता है।

२०—नव नव = नए नए। कायव = काव्य। गायव = (गायक)
गानेवाले। दीवान = राजसभा में।

२१—रजधानी = राजधानी में। रहिस = रहता है, सदा होता है।
स्ध = सुगंधि से। सारंभी = सुगंधि। लहराण = लहर की तरह फैलती है।

२२ -- बाहुड़ियौ = समाप्त हुआ।

पारंबर पग पांवहै, खंदर गांन खुषासि।

मुख निरखे हरखे महल. गायण दासि खवासि॥२३॥

घन श्राज्यौ दोहड़ो, धन श्राज्यणी रात।

श्रायौ श्रह मारू श्रमो, किरि रिव जोति प्रभात॥२४॥

मृगमद श्रंबर सारघण, गंधसार श्रॅगरेछ।

कुमकुमादि केसर श्रतर, विहति खुगंधी रेछ॥२४॥

रूप नरूकी रांणियां, वड भागणि वड छाज।

पाधारै श्राया प्रथम, महलि जिके महाराज॥२६॥

महिल महिल श्राणंद मन, निसि प्रति प्रेम निवास।

पेखि सदन सुख भूप को, छाजै मदन विलास॥२९॥

छप्पय

तिलोतमा मैंगका सची उरवसी सरोतारे सुरपत्ती सेवतां ईढ न धरै तिग श्रीसरि।

२३—पाटंबर = रेशमी वस्त्र । पग पावडें = राजा के पैर रखने के स्थान पर । सुवासि = अञ्छी सुगंधि । महल = (महिला) रानियाँ।

२४—धन = धन्य । श्राज्रौ। = श्राज का। दीहड़ौ = दिन। ग्रह = घर पर।

२५—मृगमद = कंस्तूरी। अबर = एक सुगधित पदार्थ। सारचण = (धनसार) कपूर। गधसार = एक सुगंधि पदार्थ। ऋँगरेल = अगरबत्ती। कुमकुमादि = केसर-कस्तूरी-कपूर मिलाकर धिसा हुआ चदन। विहति = वेहद। रेल = फैली।

२६—नरूकी = नरूका वश की रानी। राणियां = श्रन्य समस्त रानियों में। पाधारै = श्राईं। महिल = जिस महल में।

२७—महिल महिल = महिल महिल महिल महिल मिति = रात्रि में। पेखि = देखकर । सदन = घर। लाजै० = कामदेव का सुखभोग लिजत होता है।

२८—तिलोतमा मैंग्यका = दोनों श्रव्सरा हैं। सची = इद्राणी। सरोतरि = समान, सदश। सुरपत्ती = इद्र। ईढ = वरावरी। श्रीसरि =

कंता सहित कुबेर वरण निज तरिण विलासत सरस लेख श्रभसाह पेखि साराह प्रकासत। रित मदन वदन हुइ हीणरस रिस उज्जलि पावस धरिण नव नव विलास नरपत्ति राज्यों हुलास हिर गापि जिण ॥२८॥

#### दुहा

यों महिलै राजै श्रभौ, दिन साजै कमधजा। सुर वाजै वाजा सरिस, लाजै मेघ गरजा॥२६॥

#### छपय

चक्रवति दिन पांच मै कियौ दरवार सकारण श्रद्व थयौ ऊमरां पटां ऊधरां वधारण। वळे भाग सेवगां लाग धारी समसत्तां मागध वंदीजणां सूत श्रद्भूत निरत्तां। चौकी श्रुँगार दुळतां चमर भले भार गजबंध भित श्रभसाह वस्त श्रासाउश्रां वप श्रथाह श्रायौ तस्तत ॥३०॥

श्रवसर के। कंता = (काता) स्त्री। वरण = वरुण। तरिण = (तरुणी) जवान स्त्री। साराह = सव। मदन = कामदेव। ही ग्रारस = कम श्रानंदवाला। रिस = श्रानंद से। उज्जिल = उज्ज्वल। पावस = वर्षा का संयोग पाकर। धरिण = पृथ्वी। जिए = लोकों का।

२९—महिलै = महल में। दिन साजै = श्रव्छे दिन होने से। सुर-वाजै = देवों के वाद्यों के तुल्य। सरिस = सदश।

३०—चक्रवित = राजा। सकारण = सबब से। जमरा = उमरावों का।
पटां = जागीर। जघरां = उच्च केटि के। वधारण = वधारा मे। वळे =
फिर। भाग = हिस्सा। सेवगा = (सेवकाना) नौकर-चाकरों का। निरत्तां =
निरंतर। भले भार = श्रव्छे जुलूस के साथ। गजवंघ भित = राव गजिसहर्जा
के समान। श्रासाउश्रा = उम्मीदवारों में से। वप श्रथाह = वडे शरीरवाला।

थया हरख सौ गुणां भड़ां चौगुणा वधारा साज हूंत गजराज किताइ धजराज सिरारा। खग जड़ाव भारिया कितांइ सिर पाव श्रमोलक कितां माळ मौतियां कड़ां नग जडां सतोलक। उलटे चाव वेळां श्रधिक कर दरियाव कमंघ रा कवि लाइ लिये गुण कायवां विरद दिये गजवंध रा॥३१॥

#### , दुहा

सांमि घरंमी आद सूं, घाळदास सिकदार।
निज दर वैसण रौ नृपति, कुरब दियौ कर प्यार ॥३२॥
मेटण दाळिद्र मंगणां, करण गुणां अधिकार।
श्री वहियौ दांने अभौ, रांणें रीक अपार ॥३३॥
घारण भाटां वांसणां, कारण थया अपार।
स लक्षां गज सासणां, रीक हुई तिण वार॥३४॥

३१—वधारा = पहले की जागीर से श्रिष्ठिक जागीर देना। साज हूँत = सज के साथ। धजराज = घोड़े। सिरारा = श्रेष्ठ। जड़ाव भारिया = रज से जड़ी हुई। श्रिमोलक = श्रमूल्य। माळ मौतिया = मोतियों की माला। नग जड़ा = रज़जिटत। सतोलक = भारी। जलटें = बड़ा। चाव = बलवती इच्छा। वेळा = समुद्र की लहरों से। लाद = लाम। गुण कायवा = गुण-युक्त काव्यों से। गजवम रा = गजसिंह।

३२—यालदास = दयालदास । यह सोमावत राठोड़ था । सिकदार = केतिवाल । निज दर = अपने दरवार मे ।

इस-मंगणां = याचकों का। करण० = गुण की कदर करनेवाला। रागी० = प्रसप होकर इनाम आदि देने में राणा से आगे वडा।

३४—कारण = मनोवांहित लाम । स्= पादप्रगार्थक । सासगां =

सौ हजार द्रब थेलियां, मोती कड़ा सवास।
गांम सवायौ सांसणों, पायौ गोरखदास ॥३४॥
कीजी केाड़ी समिखयां, सुख इण जेाड़ न श्रव्य ।
दीनौ गोरखदास नूं, ऊठण तणों कुरव्य ॥३६॥
कनक माळ मोती कड़ा, पंच तुरी इक ग्राम ।
नरपत्ती रुघनाथ नूं, हाथ मँडायौ तांम ॥३०॥
राजा दोनूं रोहड़ां, रींक किया कविराज ।
गण दांमां गांमां गजां, सिरनांमां सिरताज ॥३८॥
मौज जवाहर मोतियां, सांसण तेण सवाय ।
खिड़ियौ वखतौ खेड़पति, मिहिपिन लियौ मनाय ॥३६॥
वळे मुकन धधवाड़ियै, पाई मौज श्रपार ।
पुर सांसण तिण सिर पटौ, रुपिया दोय हजार ॥४०॥
सांसण व्यासां प्रोहितां, भाटां दिया भूपाळ ।
करणै त्याग कमंध रै, को वरणै तिण काळ ॥४१॥

३५—सौ हजार = एक लाख। स्वास = कपड़ों सहित। सासणी = दान में।
३६—कीजों० = चाहे करोड़ ही बातें करो, परंतु इसके समान काई सुख
नहीं है। ऊठण तणों = उठने का। जब गोरखदास दरबार में श्राता तब
महाराजा खड़े होते।

३७--- तुरी = घोड़ा। हाथ मॅडायौ = दान दिया।

३८—रोहड़ा = रोहड़िया शाखा के चारण। दामां = (द्रम्म) द्रव्य से। पैसे के पचीस दाम। सिरनांमा = अप्रणी, मुख्य। मस्तक का मुकुट।

३६ — खेड़पति = खेड़ नगर का मालिक (महाराजा श्रभयसिंह)।
राठौड़ों की पहले खेड़ राजधानी थो।

४०-वळे = फिर । मौज = त्रानद ।

४१-त्याग = दान ।

व्यासे फतमल वीरवर, सिवड़े सूरजमाल। कुरव दिया निज प्यार करि, ऊठण रौ श्रमसाल॥४२॥

#### छप्पय

मौज कड़ां मृंदड़ां गजां गांमां तोखारां पंच ठाम श्रंवरां जरी जामां जर तागां। किता सस्त्र श्रतिकांत जड़ित पन्नां सोवन्नां माळ श्रमळ मोतियां जाळ सिरपेच रतन्नां। दुज पात्र इडे सांमे दिये सकळ सदा मे चै सरे श्रदळिंद्र किया श्रासाउवां श्रमैसाह श्रजमाल रे॥४३॥

## वार्ता

श्री महाराज राजेश्वर, श्रमैसाह नरनाह प्रमेसुर। श्रायो सूत मागध कविद्र के भाय, दांन की लहारे समुद्र तें सवाय।।४४।। कियेसुर श्रापणी श्रापणी वारी दान सनमान पावै। श्री महाराज की कीरत उच्छव सुं गावै। श्रीनेक भाट चारण विद्या विसाल सच्चं विरद के देवाल।।४४।।

४२—सिवड़े = पुरोहितों में सेवड़ एक शाखा है।

४३—तोलारा=घोड़े। पच ठाम अवरा=कपड़ो के ५ थान। जरी जामां = जरी के जामे। जर तारा = सलमा-सतारे के काम के। श्रांतिकात = श्रातंत कातिवाले, चमकीले। सेाव्रज्ञा = सुवर्ण से। दुज पात्र = सत्पात्र बाहाणों के। वहें सामै दियै = बड़े सामान के साथ। नरे = उत्तम। श्रासाउवां = श्राशामुखी, उम्मेदवार।

वार्ता

४४—भाय=(भाव) भक्तियुक्त ।

४५—प्रापणी प्रापणी=प्रपनी श्रपनी वारी=पारी, कमप्राप्त। विमाल=पड़ा। देवाळ=देनेवाला।

साचा कूं वखाणे, भूठा कूं अरण् तें हीन करि जाले। कातर कुपन की आसा तें लाजें, महासूर दाता कं के दरबार राजे ॥४६॥ दिनकर कपी प्रताप के वारिज, सस्त्र बंध खित्रयों के आचारिज। ऐसे किवराय छुंदोक्ति के निधांन,......॥४०॥ श्री महाराज ईश्वरा अवतार, किल्जुग समुद्र जाके आगे पगार। सिज सक्तप ओपे जग मे प्रताप, मेघ अंधकार की संघारक अमाप॥४८॥ मुजबल की महिमा दांन को प्रवाह, देवतर साखा तें सो गुणी सराह। चरण्ं की छांह आसा धिर आवे, सो पारस पौरसे को ध्यान भूल जावेथह हिंदू धरम के रखपाल हिंदुस्थान के प्रमेसुर, हिंदुस्थान के सहायक सरणायां अभे पंजर। हिंदुस्थान को सहायक सरणायां अभे पंजर। हिंदुस्थान के सहायक का जगत छाया वरतावण हिंदुस्थान में सूरज किव-कमल-विकसावण ॥४०॥ सकवंध सगाह निरंद इंदु के नाह, पातिसाहां के पातिसाह। अवतार पुरस राजराजेखर महाराजा श्री अभैसाह॥४९॥

४६--- त्राग् = परमागु का आधा हिस्सा, त्राति तुच्छ।

४७—दिनकर = सूर्य। वारिज = कम्ल। श्राचारिज = श्राचार्य, गुर। छुंदोक्ति = कविता के। निधान = भडार, घर।

४८-पगार = पैरों से पार किया जाय ऐसा । सघारक = संहार करनेवाला।

४९—देवतर = कल्पवृत्त । सराह = प्रशंसा । छाह = छाया । पारस = वह पत्थर जिसके छूने से लोहा सुवर्ण है। जाता है। पौरसे केा = वह सुवर्ण का पुतला जिसका काटकर देने पर भी वह उतना ही बना रहता है।

प्-प्रमेसुर = परमेश्वर । सरणायां = शरणागतों के । श्रभै पंजर = श्रभय देनेवाला पिंजरा । कवि-कमळ-विकसावण = कवि-रूपी कमलों के। प्रफुल्लित करनेवाला ।

प्र-सकवंघ = युद्ध करनेवाला। सगाह = गर्व-सहित। इंदु = चद्रमा। नाह = नाथ।

गढपत्ती सांसण गर्जां, ग्रापण लाख पसाव । ग्रभौ प्रतप्पौ कोटि जुग, कोड़ि वरीस सुभाव ॥४२॥

## वाती

विख्दावली हसती वरीस श्रवनीस
लाख सांसण कोड़ि वरीस।।
श्रवंड डंडण श्रगंजी गंजण
श्रनमी श्रम्त ताहि त्रमी भूत करण॥४३॥
सवळ रायथांन उथापण
निरजोर राय सहाय करि थापण।
खट खंड खुरासांण को मांण हीण करण
वेद मजाद की म्रजाद श्रसरण के सरण॥४४॥
पर उपकारो पर दुख प्रहारी
दातारे दातार परम श्रवतारी।
स्रा तें स्र पुरस पौरस उदार
पराक्रम तें सारदूळ सिंघ रहे वार॥४४॥

प्र—श्रापण = देनेवाला । लाख पसाव = लच्दान । वरीस = वर्ष । प्र—हसती वरीस = हाथी देनेवाला । श्रवनीस = पृथ्वी का मानिक । वरीस = देनेवाला । श्रडंड डडण = दंड न देनेवालों के। दंड देनेवाला । ध्रम् च न दवनेवालों के। दवानेवाला । श्रम् च = सीचे नहीं, श्रर्थात् हें । ध्रमी० = नर्म करनेवाला ।

प्र—राययान = राजस्थान का स्थापित करनेवाला। राय = राजा, राप्य। खुरासांगा = मुसलमानों का। मांगा = मान. प्रतिष्ठा।

५५ - पीरस = पुरुपार्य ।

साभाव की सक्ति समुद्र तें गंभीर जुद्ध की बेर सुमेर तें सधीर। सूरज वंस के सूरज सूरज के रूप कुळ भार धुरंधर धमळ तें अनूप ||४६|| ब्राह्मण प्रजा के रखपाळ नव कोटि नरर्यंद कविंद्र के पाळ। कविजण के देवतर श्ररि जण के श्रंत श्रारिजन के तन प्रजा वन के वसंत।।४७।। सत के सोनागिर वाचा हरिचंद साच के श्रजातसत्र गात रित विंद। कपा की दृष्टि श्रिष्ठित के भाग कोप की विलोकिए। काल तें सवाय ॥४८॥ हाथ कौ चाव निरिंख सायर न राजै इंद्र धन इंद्र कहा कळप चृंद लाजै। प्रभुता को भास मारतंड सौ विराजै श्रनि राय वदन कमौद क्रिया साजै॥४६॥

प्र— साभाव की = स्वभाव की शक्ति | घमळ तें = घारी बैल; धुरंघर | प्र—नरघंद = (नरेंद्र) राजा | देवतर = कल्पवृक्त | अंत = काल, मृत्यु | श्रारंजन के तन = श्रजुंन का शरीर |

प्र—सेानागिर = (सुवर्णागिरि) सुमेर । वाचा = वचन में। श्रजातसत्र = (श्रजातशत्रु) युधिष्ठिर । गात = शरीर से रित का पित (कामदेव)। भाय = भाव । विलोकिण = दृष्टि।

प्९—हाथ को चाव = हाथ की उदारता। सायर = (सागर) समुद्र। इंद्र धन॰ = इद्र का धन और इंद्र महाराजा के आगे क्या वस्तु ? करूप वृंद॰ = कल्पवृद्धों का समूह। भास = प्रकाश। मारतंड = (मार्तेड) सूर्य। आनि = अन्य। राय = राजाओं का। कमौद = रात्रि-विकासी कमल।

श्री राम कुळ राम श्रवतार - जैतवारं के जैवार। जीतवारं के जैवार। भोज विक्रम करन तें सवाय श्राचार की सोभा वरणी न जाय। ६०। यों कविराज श्री महाराज को जस गावे राजहंस राजेश्वर की सभा सुख पावे। श्रमेसाह श्रद्धीत ईश्वर समान ऐसं कविराय वोले वुद्धि उनमांन। ६१॥

#### दुहा

महाराजा साजां गुणां, कविराजां प्रतिपाछ। तेरह साखां सेंधणी, सौ छक्खां देवाळ॥६२॥ करे निहाल कवेसरां, श्री श्रजमाल सुतन्न। धरपति महल पधारियों, ऊठे छुभा प्रसन्न॥६३॥

इति श्री राजराजेखर महाराजा श्री श्रभैसिंघजी गढ जोधपुर पथारिया प्रथम दरवार डमरावां चारण भाट प्रोहितां समसतां मूं निवाजस हुई चत्वारिंश प्रकास ॥४०॥

६१ — रोजहम = राजाश्रों में हसरूप। श्रद्धीत = श्रद्धितीय। ६१ — राजहम = राजाश्रों में हसरूप। श्रद्धीत = श्रद्धितीय। ६२ — साजा = श्रच्छे गुणों से। सेंधणी = स्वामी। देवाळ = देनेवाला। ६२ — हमा = (समा) दग्वारी लोग।

यौं दिन दिन वेळां श्रभौ, चडै धरा चक्रवत्ति। सेवै सो पावै सकळ, मौज प्रबळ श्रणमित्ति॥१॥

# छंद हणूंफाल

महाराज भुज अप्रमांग, विध वाव ऊठा विहांग।
दिपि निस दिवस दरबार, चित सकळ मंगळचार॥२॥
फिब गान आगम फाग, रिस सरस पंचम राग।
नित बोह केसर नीर, अतिसय गुलाल अबीर॥३॥
विहरंत वाग विलास, किरि संभग्रह कयलास।
दिन उदय सुख दरसाव, चित होत मृगया चाव॥४॥
नित वणत सुभट सनूर, पोसाक अंबर पूर।
दरसंत राज दुवार, केइ मांति सुख अविकार।
सोभंत आहूंइ सिद्ध, नरनाथ ग्रह नव निद्ध॥४॥

१—वेळा = समय पर। चडै घरा = भूमि बढ़ाता है। चक्रवत्ति = राजा। श्रग्मित्ति = श्रपार।

२-चाव = मन का उत्माह । विद्यांण = प्रातःकाल में । निस दिवस = रात-दिन ।

३ - फाग = फाल्गुन मास का उत्सव। बोह = सुगंधि।

४--संभग्रह = महादेव का घर । कयलास = कैलास । मृगया = शिकार । चाव = मन की उत्कट इच्छा ।

प्—सन्र्= सुंदर। अंबर = वस्त्र। श्रविकार = विकार-रहित, निदूषण। श्राट्टं सिद्ध = श्राठों सिद्धियाँ (श्रिणमा श्रादि)। ग्रह = घर में। नव निद्ध = नवों प्रकार की निधि।

जोधपुरी जोधांण गढ, उवर न धारै श्रीर। ईदै ग्रह श्रपणावियो, नह भूले नागौर॥६॥ इंद देश्रक्खरी

श्रजन श्रजेगढ जद श्रपणायी साह दिली श्राकुळ रीसायी। सुणी जगति श्रसपत श्रस्तहाई ऊपरि खड़ि वावीसी श्राई॥७॥ वंद इरादत साथे वंगस संग जैसिंघ क्रमे सकस। साह हुकम ऐ तीन सवाया ईदे तणी वांह श्रह श्राया॥=॥

सो श्रजमेर छूटते साथै, हुश्री नागपुर पैलां हाथै। श्रमो तखत जोधांणे श्रायो, वेध सखेध न को विसरायो॥६॥ फिय सुभ वार नरां उर फ़ूलै, भूष श्रमी नागौर न भूलै। लाख विलासां चित्त न लागै, उर नागौर रहै तिण श्रागै॥१०॥

६—उवर=मन में। श्रीर=अन्य को। ई दै=राव इंद्रसिंह ने।
श्रपणावियो = श्रिषकार कर लिया।

७—शनन = त्रजीतसिंह ने । श्रजैगढ = श्रजमेर । रीसायौ = क्रोध फिया। नगति = जगत् , संसार। श्रसपत = बादशाह। श्रसुहाई = मन को श्रिय। खड़ि = चलकर। वावीसी = वादशाही फीज।

द—क्रमे = कछ्वाहा । सकस = सरकश, जवर्दस्त । ईदे तगी = राव इंद्रसिंह की । बाह = भुजा । यह = पकड़ने के।

९—नागपुर = नागोर । पैला हाये = दूसरों के इस्तगत । वेघ = विरोध । सन्तेष = कगड़ा । केा = वे।ई । विसरायी = विस्मृत हुआ ।

१०- वार = ममय। उर = मन, हृदय।

नित ऊगां भूलै नहीं, सिंघां चीत सिकार। नृपति श्रभौ तिम नागपुर, भूलै नहीं लिगार ॥११॥

#### छप्पय

यों हिम रित तिम सिसर गई निस दिवस गिणंतां हों मंगळ हुवां रेल चलि खेल वसंतां। मचि केसर कुमकुमै कीच श्रंबर कसतूरी सुभ चंद्रण घणसार नीर सोरंभ सनूरी। दिन प्रति वसंत सोभा दिपै सुख किरि सरव सँसार रौ श्रागळी भूप श्रभसाह रै दिपे रूप दरबार रो॥१२॥

## छंट बेश्रक्खरी

दळां मिलग मुख श्राखे दूश्री, होळी खेल नगारी हुश्री। सुण डेरां बारै भड़ सारा, श्रति बळ दळ संमिले श्रपारा ॥१३॥ कूच थयौ सुण ब्रष्टक न्यारा, चळचळिया थळ भोमीचारा। इळ जतने नृप जोस श्रङ्घायी, श्रसँख दळे जैतारण श्रायी ॥१४॥

११--नित जगा = नित्य स्थेदिय के होते। चीत = चित्त। जरा भी, थोड़ा भी।

१२ — हिम रित = हेमंत ऋतु; मार्गशीर्ष श्रीर पौष मास। सिसर = शिशिर ऋतु; माघ श्रीर फाल्गुन मास। होळी मंगळ हुवा = होली जलने पर। रेल=पानी का प्रवाह। रेल चिल=प्रवृत्त हुआ, चालू हुआ। कुमकुमै= केसर-कपूर त्रादि युक्त घिसा हुत्रा चंदन। घणसार = कपूर। सारंभ = सगंधि। श्रागळी = श्रागे।

१३—दळां = सेना। आखै = कहते हैं। दूत्रौ = आशा।

१४---श्रष्टक = श्राठों सिरायत । न्यारा = जुदा । चळचळिया = चल-विचल हुए। थळ = रेतीला देश। भोमीचारा = वे जमींदार जिनकी भृमि का वंट बराबर हो। इळ जतने = भूमि के वास्ते। श्रछायौ = भरा हुआ।

दिसि दूजी राजा वरदाई, भूप नमाया वखते भाई।
वरण कुवेर तणी दिस वखते, भोमि नचीत करी श्रारे भख तें॥१४॥
श्राडेवळे श्रभौ जप श्रायो, किर सर पद्धर कूच करायो।
धरण नागोर लियण उर धारे, पित जोधां मेड़ते पधारे॥१६॥
श्राणी वात न को दूजी उर, श्रारंभ थयो नागपुर ऊपर।
ईंदे तणा वावस् श्रावे, दृति पेखे सुज लेख वतावे॥१९॥
ईंदे सुणे गयण भुज श्रोडे, छायो छिळ विळ तेण न छोडे।
पूरी दिली दिलासा पाई, साही तिण विच बांह सवाई॥१८॥
वळ लक्खे कूरमां निवावां, बोले वांका तेण जवावां।
कोट धरे सांमान श्रकारा, गरट किया भड़ राड़ीगारा॥१६॥

#### दुहा

ग्रहि काळी वळ श्रोडियां, खित श्रायौ खगराज। श्रिति गह सुण इंद्रसिंघ रौ, रूठौ त्यौं महाराज॥२०॥

१५—दिसि दूजी = दूसरी तरफ। वरण कुवेर० = वरण की दिशा पश्चिम श्रीर कुवेर की दिशा उत्तर। वखतै = वख्तसिंह। नचीत = निश्चित। श्रीर भख तें = शत्रुश्रों के। खा जाने से।

१६ — घ्राडैवळै = घ्ररावली पर्वत; मारवाड़ घ्रौर मेवाड़ का विभक्त करने-वाली पर्वत-श्रेगी। सर = घ्रघीन।पद्धर = सीधा, सरल। धरगा = (धरगा) पृथ्वी।

१७—श्रारॅम थयौ = श्राक्रमण हुश्रा। ईदै तणा = राव इंद्रसिंह के। वायस् = दूत। वृति पेलै = वर्तमान देखकर। सुज = वह।

१८—गयण = श्राकाश के। श्रोडै = धारण करता है। छायौ = भरा हुश्रा। तेस = उसको। साही = धारण की।

१९—क्रमा = कछवाहीं का । कोट = किले में । श्रकारा = बहुत जीइग्। गरट = समूह, जमा किया। राड़ीगारा = लड़नेवाले।

२०—श्रष्टि॰ = कालिय सर्प वल केा घारण किए । खित = पृथ्वी में। स्वगराल = गरड़ की । गह = गर्व । रु.शे = रुष्ट हुआ ।

## गीत त्रिकटबंध

दळ प्रबळ कारे बळ दाखवै, खग तोळ नभ अड्तै खषै, श्रारंभे द्रंग मोर ऊपर श्रभौ श्रारंभ हुई साज सिंधुर हैमरे प्रति जांग गिरवर इण रूप नृप चढि सुहड़ श्रातुर. श्रष्ट दिसि भड तुरां श्रड्वडै, धूज पुड़ घर श्रगम श्रंबर, गरज सुर नीसांग फबे लसकर चींध फरहर, पंथ क्षंगर नयर श्रावियौ जिम लंक श्रणडर संक विण सुर स्याम ॥२१॥ इंद्रसिंघ पांगप ऊक्षळें वल घात मूछां का रोकियो नाग कि वाद्य कथे कक प्रहि भुज राव, गढ भुरज सिक्सया चहुंगमें, श्रसमांग पड़ती श्रांगमें, घण दाखि पोरस मेळि दळ घण, प्रगट नियतिण मरण धापण,

रश—दाखवै = दिखलाता है। नभ० = आकाश के। कधे से छूता हुया। आरंभे = आक्रमण किया। द्रंग = नगर, शहर। आरंभ राम = रामचंद्र के सहश आक्रमण। साज = तैयारी। सिंधुर = हाथी। हैमरै प्रति = घोड़ों पर। सहड़ = सुभट, योधा। आतुर = उताबला।।तुरा = घोड़े। अड़वडै = आगे से आगे बढ़ते हैं। धूज = कंपित होता है। पुड घर = पृथ्वी की सत्ता। आगम अंबर = आकाश आगम्य हो गया। गरज० = देवों के नकारों की गमीर गर्जना। चींध = पताका। पंथ भंगर = भाड़िया में मार्ग हो गए हैं। नयर पाधर = नगर नष्ट हो गए हैं। आण्डर = निडर। सुर स्याम = देवों का स्वामी विष्णु।

२२ — पांग्प = समुद्र | ऊभळे = इद से बाहर हो गया | वळ घात = मूळों के वट देकर | बळे = फिर | चहुंगमें = चारों श्रोर से | श्रागमें = धारण करता है, ठामता है | दाखि = दिखलाकर | नियतिण = नीयत में, सन में | मरण धापण = मरने से तृप्ति मानकर श्रर्थात् मरना विचारकर |

श्रिक्ण हुय मुख वरण ईखण, जुड़ण किन भड़ वके जण जण,
पढे किवयण वयण वड पण, श्रोप मिण सम करण,
श्रित जण श्रवण जुवयण, तजे समसण दियण लघुपण दाव ॥२२॥
चक्रवती सुणि श्रातुर चड़े, श्रस धमस गरदां उपड़े,
श्रासाढ जांणि डंड्रल, श्रितसय गयण चिड़गे तूल,
उर कोप पूरित श्रोपियो, किन प्रले पावक कोपियो,
दिध पियण रिखवर जांणि श्रण डर, समर जालण ति कर संकर,
चूर त्रिण तर पसर वनचर, कना मेटण तिमर रिव कर,
धूप चख हर ज्वाल विखधर धारि सुजहर,
धणी मुरधर घेरि नर तर कोट श्रिर घर सहर धर सर मूल ॥२३॥
जुधवार सुत श्रगजीत रो, रिण खलां श्रंतक रीत रो,
दिसि श्रष्ट श्रीमुख हुकम दाखि मोरचे पुरमांण।

वरण = वर्ण, रंग । ईखण = नेत्र । जुड़ण फिल = युद्ध करने के। । श्रोप = शोभा । कुवयण = कुत्सित वचन । समभाण = बुद्धि, श्रक्त ।

२३—चक्रवती = राजा (श्रमेखिह)। श्रातुर = जल्दी। धमस = चलने
से। गरदा = धूलि। डंडूळ = धूलि-सहित तीव पवन, वातचक्र, बवंडर।
गयण = श्राकाश में। त्ळ = कई। उर = मन में। श्रोपियी = श्रोभायमान
हुश्रा। किज प्रळे = प्रलय के वास्ते। पावक = श्रान। दिघ = (उदिघ)
समुद्र के। रिखवर = श्रगस्य मुनि। ति = वह (राजा)। कर =
हाथ। संकर = (शंकर) महादेव। तर = (तरु) वृद्ध। वनचर =
जगल के पशु। कना = किंवा। तिमर = (तिमर) अंधकार। धूप = उग्र।
चया = (चन्न) नेत्र। विखबर = सर्प। सर = तालाव।

२४—गुधवार = युद्ध करनेवाला। रिगा=(रगा) युद्ध। खळा = श्रम्त्रश्रो के वास्ते। दिसि श्रष्ट=श्राठों दिशाश्रों में। दाखि = देकर।

सामांन गोळां सोररां, इसि दूकि अड़ चहुँ श्रोर रां, विहुँ थाट ऊकस वँधे वरकस, सरस जस कित तरस साहस, श्ररस छिन पिड़ निहस ऊधस, स्र श्रदरस धूम सपरस, चरस श्रश्रु विध सकति चकरस, दिवस निस भ्रम श्रगम दिस दस, वीर रस भड़ वाण पावस श्रकस विध श्रसमांण ॥२४॥ मिच सोर भळ श्रप्रमांण री, बूंगरड़ गोळां वाण री, धर जांण सेहर श्रंब धारा श्रोवडे श्रण पार, हुव सबद नाळि निहाब रा, सुधि भाद्र वीज सिळाव रा, धर सपत पुड़ धर श्रवड़ धड़हड़, हुवै घड़ श्रसमांन खड़हड़, वीर हड़हड़ सूर वर चड़, धार सर भड़ भिदे श्रिर घड़, बूर पिड़ जंबूर विहुं घड़, भुरज बीछिड़ पड़े खड़भड़, विदण धरि श्रड़ सुहड़ समवड़ वड़वडे पिंड चार॥२४॥

द्धि = अपने अपने स्थान पर पहुँचना । बिहुं थाट = दोनों फौजें। ऊकस = उकसकर । तरस = तृब्णा। अरस = आकाश । निहस = नकारे पर डंका पड़ा। ऊधस = ऊँचा। अदरस = आदर । सपरस = स्पर्श, फैलना । चरस = आनद के । सकति चकरस = शक्ति का चक्र । दिवस निस भ्रम = रात-दिन घूमना। अगम = पता नहीं है। अकस = ईंब्यां, क्रोध आकाश तक पहुँच गया।

२५—मचि सोर=शोर-गुल छा गया। जूंगरड़=वर्ण, मड़ी। घर=
(घराघर) पर्वत के। सेहर=शिखर पर। श्रंब धारा=मानों पहाड़ के
शिखर पर जल की धार पड़ रही है। नाळि=तोपों श्रौर बन्दू के। का।
निहाव=युद्ध-संबंधी। सुधि=खबर। सिळाव=विज्ञळी। पुड़=तह,
पुट। यर=यर यर करते हैं। श्रनड़=(श्रनत) वीर। घड़हड़=कांपते हैं।
हुवै घड़=सेना युद्ध करती है। हड़हड़=जोर से हॅसते हें। धार०=बाणों की धारा की मड़ी लगी है। श्रार घड़=शत्रु-सेना। जूर०=दोनों सेनाश्रों में जंबूरों (छोटी तोपों) का जूर पड़ रहा है, श्रर्थात् निरंतर चल रही हैं।
भुरज०=बुजें टूट गई हैं। विढण्। चड़ने की श्राड़ रखकर। समवड़=
वरावर के। वड़वड़ै=बकते हैं। पिंड=शरीर। चार=(चार्च) सुंदर।

किरि द्मण श्रिह जळ कंदरां, श्रावियो कान्हड़ ऊपरा, दुरजणां काढण श्रीर दीपे रूप तिण महाराज। पृंतारि मुख मुरधर पती, पह जोध रिणमळ पाखती, गढ लूंवि चहुँवळ माचि दमगळ, केटि वळवळ मले जळ कळ, धोम भळवण गयण धूधळ, काजि पळ मुख सकित कळकळ, भाजि वळ खळ हुए खळभळ, चळ विचळ किर श्रिनळ दळ चळ, छोडि वळ..... ..राव मेळि इम छळि मीन विण जळ माळ।।२६। श्रंत जाणि सगळे ऊंमरे, राव सूं किहयो रावरे, जम राव सूं कुण दाव जीपे श्रभो तिण गित श्राज। कुण उवह ताने ऊंमडे, प्रथम दोपावे पांवडे, वड विना कामित न को वीरित, पिंड हुई मत जाय संपित, हमें इण भित धरी हिम्मति, पुळी पर खिति रही नरपित,

२६—दमण श्रहि = कालिय नाग का दमन करने के लिये। जळ कदरा = जल की गुफा श्रर्थात् कालिय हुद। कान्हड़ = कुष्ण। पूंतारि = श्राश्वासन देकर। पह = (प्रभु) मालिक। पाखती = पार्श्ववर्ती। गढ० = गढ के चारों तरफ लग गए। माचि दमगळ = युद्ध जोर पकड़ गया। घोम मळवण = धूम में से ज्याला उठने लगी। गयण = श्राकाश। धूमल = धूमला। काजि पळ = मास के लिये। कळकळ = लालायित। खळमळ = घवराहट, हड़बड़ी। श्रानळ० = पवन से पत्ता चलायमान होता है वंसे। मेळि० = इस तरह युद्ध करके। मीन० = जल माला के बिना महली की जो दशा होती है वह दशा इंद्रसिंह की हुई।

२७—अत० = सन उमरावों ने नाग समफ्तर। जीप = जीत सकता है। तिया गित = उस तरह का है। कुण० = कौन उसे छोड़कर वृद्धि पा सकता है। प्रथम० = जो पहले ही पेंड में शोभित करता है। पट विना = विना बड़ी कांति के वीरता कहाँ। पिंड हुई० = आपके मन में यह वृद्धि हुई कि संपत्ति भले जाय तो श्रव इस प्रकार की हिम्मत वर्षे। पुळो० = दूमरे की जमीन में चले जाओ श्रीर वहाँ रही।

ईस श्रसपित किसी उन्नित, करें श्रवगित जिक्कं सिर कृति,
मांन दुख श्रित धार मसलित लोपि ईजत लाज।।२०।
ज्यां घर्णुं वालों जीवणों, घट तिकां डर व्यापे घणों,
महाराज सं ध्रम द्वार मांगे, सहर तिज इंद्रसाह।
नागोर हूंता नीसरे, सुरतांण पुर दिसि संचरे,
धनि श्रभा छुत्रपित सकति धूरित, प्रकृति हिम्मित जांण गजपित,
निहसि बाजित घहिर नौबित, कथें किन कृति उक्ति कीरित,
महा श्रजमित परम सूरित, पैज रघुपित तेज पूरित,
प्रभुति सुण् श्रित धूज धरपित सुणे छुत्रपित साह।।२८।।
विड्देस पवँगे वाडते, खग नागपुर धर खाटते,
जीवता केहर तणी जांणे खांच काढी खाल।

ईस• = मालिक बादशाह है तो उन्नति की बात ही कौन सी ! करै॰ = जिसका सिरंपर रखने से बुरी हालत हाती है, उसे दुःख मानकर यह श्रीर सलाह विचार विचारो श्रीर इस समय इजत श्रीर लजा की बात छे।ड दो।

२८—ज्यां॰ = जिनके। जीवित रहना श्रित वल्लभ है १ घट तिकां = उनके शरीर में । श्रम द्वार = शरणा। इंद्रसाह = है इंद्रसिंह। सुरतांण पुर दिसि = दिल्ली की तरफ। संचरे = विचरण करो। धिन = धन्य है। सकित धूरित = बल को धारण करनेवाला। प्रकित = (प्रकृति) स्वभाव से। निहिस = बजते हैं । बाजित = वादित्र, वाजे। घहरि नौवित = नौवत घरघराहट करती है। कृति उकित = उक्ति करके। महा श्रजमित = वड़ा पराक्रमवाला। पैज रघपित = रामचंद्र के समान प्रतिज्ञा निवाहनेवाला। प्रभुति = प्रभाव के।।

२९—विड़देस॰ = विड़द्सिंह के घोड़े के। काटते। खग॰ = तलवार से नागोर की पृथ्वी के। हासिल करते। जीवता॰ = मानों जिंदा केसरी की खाल

जोिषयो विरदे अधरे, बोसरे हुळते चम्मरे, अजमाल संभव परम श्रोपम, सरम कुळ भ्रम श्रंबनिध सम, तेज श्रनुकम वधे तिम तिम, जोम रज क्रम वाधि जिम जिम, सेस कूरम जिते समरम, इळा खुर भ्रम निगम श्रागम, सुखि तपोश्रण भरम श्रम सम, सरम निध जिम माल॥२६॥

### दुहा

नरपित लीधी नागपुर, श्रिर गंजे श्रभसाह।

गह संदे ईदी गयी, दिली हंदे राह।।३०।।

महपित श्रायो मेड़ते, गढ खाटे नागोर।

सिर तिण वरस वियासियो, श्रायो वड खुख श्रीर।।३१॥

श्रित हित वौलायो श्रभ, तुरत श्रनुज बखतेस।

कमधा पित श्रादर कियो, दियो सवालख देस।।३२॥

वल दल जोडे बंधवां, प्रयल बधे नित प्रीत।

धांस विराजे ऊधरां, राम लखण री रीत।।३३॥

खींचकर निकाली। श्रीपियी = शोभित होता है। विरदे = विरद से।

कधरे = कँचा। चौसरे = चार। अंवनिध = (अंबुनिधि) समुद्र। जोम =

जोश, वल। रज कम = राज्य का काम। सेस = शेषनाग। कूरम =

कच्छप श्रवतार। जितै = जव तक। समरम = वरांबर क्रीड़ा करें। श्रम =

धर्म। निगम = वेद। श्रागम = शास्त्र। तपोश्रग = (तपोश्रन) तपस्वी।

भरम = गुजाइश। प्रम = परमेश्वर। मरम = गुप्त। निध = नव निधि।

माल = धन।

२०—गद्द = गर्व-रहित । इदौ = इद्रसिंह।

३१—महपति = (महीपति) राजा । खाटे = विजय करके । सिर तिग = उसके पश्चात् ।

३२-अनु ज = छे। टा भाई । सवाळख = (सपादलक्) नागोर प्रात का देश । ३२- चळ दळ = सेना का चल । जोडै = जमा करता है । ऊधरा = ऊँचे ।

नरपति पुर नागोर नूं, विदा कियौ बखतेस।

श्रायौ जैतारण श्रभा, राजा परमर वेस ॥३४॥
जोधांणे थांणे जतन, पातल मेर प्रमांण।

राव रजा दे राखियौ, चाड प्रजा चहुवांण ॥३४॥

छंद बेश्रवस्तरी

सेर विलँद गुजार खंड सारे, विदा कियो पित साह ति वारे।

असुर सुरद्धर मारग आवे, वडी फीज अति जगत वतावे॥३६॥

ओ नवाब नृप चो डर ईखे, सूधे राह गयो व्रत सीखे।

अभी वळे वळ काढि अनीतां, विळयो निर द सरद रित वीतां॥३०॥

छड़तो गहन खळां मद छायो, अगहन रित जाळंघर आयो।

जोरे गिरां भोमिया जेता, आया पगे बांधि कर एता॥३८॥

सु बालौत देवळा(डा) सींधल, दिब बोड़ा बाळीसा देवळ।

राड़द्रहां सोढ़ां मछ्रीकां, सेव प्रही भिळि मसळि सरीकां॥३६॥

३४-जैतारण = मारवाड़ में जोधपुर से पूर्व की श्रोर एक नगर। परमर = श्रेष्ठ, उत्तम। वेस = श्रवस्था।

३५—जोधागौ = जोधपुर में । थांगौ = थाने की रत्ना के लिये। पातल = अतापसिंह के। चाड प्रजा = प्रजा की सहायता के लिये।

३६—सारै = श्रघीन करके। तिवारै = उस समय।

३७ - ईखे = देखकर । सूचे राह = सीचे मार्ग । व्रत = नियम । वळे = किर । वळ॰ = अन्याय मार्ग चलनेवालों का टेढ़ापन मिटाकर । वळियो = विछे लौटा ।

३८—छड़तौ = मिटाता हुआ। गहन = गर्व। श्रगहन = मार्गशीर्ष। जाळंघर = जाळोर नगर। जोरै == जोर में थे। गिरां = पहाड़ो में। मेामिया = जमीदार। श्राया पगे = पैरेंा पड़े।

३९—बालौत॰ = बालौत देवड़ा श्रादि राजपूत हैं। मछरीका = चौहान। अही = ग्रहण की। भिळि॰ = मिसल के सरदारों के शरीक होकर मिले।

श्रमो सिवांगे श्रावियो, महि सर कर मेवास। कृच थयो जोधांग नूं, श्रागम सांवण मास ॥४०॥ श्रायो वरस त्रयासियो, पायो प्रजा निवास। धरपति गढ पाधारियो, मेटे खिति मेवास॥४१॥

इति श्री राजराजेश्वर महाराज श्री श्रमैसिंघजी नागोर लियौ ने सरव भोमिया पायनामै करि जोधपुर पधारिया पकचत्वारिंश प्रकास ॥४१॥

Yo-मर कर = सीघे करके | मेवास = लुटेरों के स्थान !

ं दुहा

यों नरपित पुर श्रापरे, नित प्रति महल निवास।
सुख श्रनुराग छ राग सुख, वाग तड़ाग विलास ॥१॥
भूप महारस भोगवे, सुरपित रीत सुप्रीत।
जोधपुरे की जोधपुर, वरसा सरद वितीत॥२॥
छंद बेश्रक्खरी

श्रारँभ थयो सीत रित श्राई, साह मिलण कर थई समाई। सुंण कागळ इळ कमँध सवाया, श्राठेइ मिसल तणा भड़ श्राया॥३॥ दियण नगारा श्राग्या दीधी, कूच थयो प्रप जोज न कीधी। कमधां पती प्रजा सुख कारण, जोवण धर श्रायो जैतारण॥४॥ जिम जिम नूर प्रथी चौ जोवे, हुवै मुकाम उवार सुख होवे। सरब धरा छिख चैन सवायो, यौं पित खेड मेड़ते श्रायो॥४॥ है गै रथ पायक हैसल्लां, मिलिया दळ जोधां रिड़मल्लां। महि मेड़ते सँभाळे मारू, सिक खड़िया दिल्ली पुर साक ॥६॥

२—महारस=परम श्रानद। सुरपति=इंद्र। जोधपुरै=जोधपुर के राजा ने।

३—आरॅभ = यात्रा का आरभ, चढ़ाई। सभाई = तैयारी। आठेइ मिसल = आठों मिसल के सरदार।

४--जोवण = देखने के।।

५—नूर = सौभाग्य। जोवै = देखता है। उवरि = हृदय में, मन मे। पति खेड़ = खेड़ नगर का स्वामी।

६—है = घोड़े । गै = हाथी । पायक = पैदल । हैसल्ला = उत्साह से । जोघां = जोघा राठोड़ । रिड़मल्लां = रण्मल्ल के वंशज राठोड़ । स्माले = सम्हाला, निगरानी की । खड़िया = चलाया । दिल्ली = दिल्ली नगर के लिये । सरू = लिये ।

दळ सामंद जिसा दरसावै, ऊतरियौ परबत सर श्रावै।

#### दुहा

तिन दरसांणी सीतना, जुगरांणी जगमाय। सरम प्रही देवासुरां, सुख कज धरम सहाय॥ ॥ ॥ ।। इंद बेग्रक्सरी

सोर्लेई थांन श्रचल इंद्रीसुर, श्रित सुख उदै कियो श्रंतिर उर।
विसन ब्रह्म सिव श्ररक वखां हुए, जलपित सिस दिस मारुत जां हुए।
श्रुसिक प्रमार श्रुपनि वन श्राखो, देवनाथ महि वांमण दाखो।
समँद प्रजापित श्रादि सुरेसर, कमें थां थणी तहां रहा कर।।१०।।
सकति गणेस नवे श्रह सोई, सुर तेतीस सहाय सकोई।
वड पहि जतन सु वाह्मंवारां, हुवा धरम लख कोड़ हजारां।।११॥

७—परवत सर = जोधपुर से ६० केास के अंतर पर पूर्व दिशा में एक नगर।

५—ति = शरीर में । दरसांगी = दृष्टिगोचर हुई । सीतळा = चेचक का रोग । जुगरांगी = युगों में रानी रूप । जगमाय = जगत् की माता ।

९—सोळेई यान० = सोलहों स्थानों में (सेालह स्थान—दस इंद्रियॉ, मन, वृद्धि, चित्त, श्रहंकार, हृदय श्रीर ब्रह्मरश्र ।) इंद्रियों के देवता प्रजापित सूर्व श्रादि ने मन में श्रचल रहकर श्रत्यंत सुख का उदय किया। विसन = विष्णु । श्ररक = सूर्य । जळपति = वर्गण । सिस = चंद्रमा। दिस = दिशाएँ । मास्त = पवन ।

१०—श्रम्पिकुमार = श्रश्विनीकुमार । श्राखी = पूर्ण, श्रखंड । देवनाय = इंद्र । वांमण = वामन श्रवतार । तणी = की ।

११—समें डं=सव। पहि=(प्रमु) मालिक के। जतन = वास्ते। वार्तवारा = वारंवार।

चारे धन दीठौ उमरावां, रिटया ग्रंथ सकति कविरावां। यकां तंत्र मंत्र उवचारै, एकां नीर पियौ सिर वारै॥१२॥ दुहा

ब्रह्म कवच पंजर विसन, रत्ता रांम उचार।
वेदोक्ती सुं ब्राह्मण, ब्रासीसै ब्रण पार ॥१३॥
सुख प्रगट्यो त्ठां सकति, भड़ नवकोटां भाग।
दिल पातां जागी दसा, ब्रसहां लागी ब्राग॥१४॥
मुरधर थया वधामणा, गौ सरि खार विकार।
खटरस भोजन बांमणां, घर घर मंगलचार॥१४॥
ब्रुप्ण्य

हुए हरख सुख हुवां परित सुख वार श्रप्नंपर निरिष्त नूर निज दळां वरख दूधे घण सुंदर। करित प्रांण केवियां दसा श्रमरिक दुरवंछां सु रिख वाण सासत्र जांण सुरं तारिख यंछां।

१२—वारे = सिर पर घुमाकर। दीठौ = दर्शन किया। रिटया = पढ़े। सकित = शक्ति के। एकां = कितने एका ने। उनचारै = उचारण किए।

१३—पंजर विसन = विष्णुपंजर स्तोत्र । रत्ता रांम = रामरत्ता । श्रासीस = श्राशीर्वाद देते हैं।

१४—तूटां = संतुष्ट होने पर । सकति = शक्ति के, देवी के । नवकाटां० = मारवाड़ का भाग्य है । पाता = चारणों के । जागी दसा = अच्छी दशा प्रकट हुई । श्रसहां = शत्रुश्रों के ।

१५—गौ = गया। सरि = शरीर में मे। खार विकार = खारा विकार श्रयीत् श्रिप्रय विकार। खटरस = छः रसेांवाला।

१६—परिव = देखकर । वार = समय । श्रप्रंपर = श्रपार । वरख॰ = वादल से दूध की वर्षा हुई । करिव = खिंच गए । केविया = श्रनुश्रों के । श्रमरिव = (श्रमर्ष) कोधवाली । दुरवंछा = बुरा चाहनेवालों की । रिखवाण = श्रमियों की वाणी। सासन = शास्त्र । तारिख = (तार्थ) गरुड़ । यंछां =

किरि वाग विरख राजै कळ्प श्रारिख लाजै इंद रौ श्रमुराग भड़ां चख उत्तसै लिख मुख राग नरिंद रौ ॥६६॥ दुहा

हुकम हुवो तन सुख हुवां, हुवा नगारां सद। कृच हुवो जेपुर दिसा, हुवो हुलास विहद ॥१०॥ सुख पेखण नृप सासरों, अभो थयो असवार। श्रंगे अंतर केसरां, सुरां खँभायच सार॥१८॥ उच्छव सं इलगार सं, आतुर सं अनिमंध। यं खड़ियां आयो अभो, अहि कूरमां कमंध॥१६॥ कछवाहां उच्छव किया, देख वधाईदार। किया वधाया राजयह, राणी कियो श्रंगार॥२०॥

तिया वधाया राजप्रह, राखा क्या न्हणार ॥२०॥ राग हरख मगळ रळी, चक्रवति आयां चाव। पति नव कोट पधारिया, महिले मारू राव॥२१॥ सोभत रंग सुगंध री, कैफ नरंग सुरंग। महळ सुरंगां मोहियी, राजेश्वर नवरंग॥२२॥

इच्छा। वाग०—वाग में कल्पवृत्त शोभा देता है। श्रारिख = (श्रारच)। रक्तास्थान। इंद रौ = इंद्र का। राग = प्रेम।

१७ - तन = शरीर में । सद्द = (शब्द) श्रावाज । हुलास = श्रानंद । १८ - पेखण = देखने का । सासरी = ससुराल । सुरा = खंभायच राग का स्वर ।

१६ - इत्यार स्= उत्साह से। श्रातुर स्= त्वरा से। श्रानिमंघ = वेरोक-टोक। यूं = ऐसे। खड़ियां = घोड़ों की चलाते। प्रहि = घर।

२४—रळी = सुखमोग । चक्रवति = राजा । चाव = श्रमिलापा । महिले = महल में।

२२ - रंग = रगमहल में । कैफ = माजून । नरंग = स्त्रियाँ । महल = रानी। नवरंग = नवीन रगवाला, नव रहीं से ।

क्ररंमी धिनि जांगिया, दिन रजनी तिथ वार। एक्की छिन ऊपरा, वारै रतन ग्रपार॥२३॥ नाराच

श्रनंत वार भूखणे वणे वणाव एरसी जड़ाव जोति श्रोत पोत भूप रूप में जिसी। चखां उदे विलास दास यों हुलास चीत में परीछ जांनकी श्रनंद रामचंद प्रीत में ॥२४॥ पिया समीप रूपरासि दासि श्रासि पासियं भरे प्रकास श्री उदोति दीप जोति भासियं। सुगंध गंधसार एण सार मेघसार ए सवास श्रंबरे लुबान डंबरे निसार ए ॥२४॥ प्रजंक श्रोप तें श्रनोप रूप चूंप पार में हुए विछात स्लि लूंब भूल फूल हार में। श्रन्थ ताक गोख श्रो विचित्र चित्र सुं श्रटा घर्ण उतंग श्रंग जांणि श्रंग मेघ ची घटा॥२६॥

२३--क्रंमी = कछवाही रानी । घिनि = घन्य । रजनी = रात्रि । एक्की = प्रत्येक । छिन = च्रण । वारै = सिर पर घुमाकर देना ।

२४—एरसौ = ऐसा। जड़ाव जोति॰ = रहों की चमक। रह श्रौर उनकी चमक जैसे परस्पर श्रोतश्रोत है वैसे रानी श्रौर राजा का रूप परस्पर गुथा हुआ है। चखां॰ = नेत्रों में जैसे विलास का उदय है वैसे चित्त में श्रानंदोद्गम है। परीछ = देखने में श्राता है जैसे सीता श्रौर रामचद्र का श्रानद।

२५—पिया = प्रिया के । श्री उदोति = लद्मी का उद्योत । गधसार = चंदन । एणसार = कस्त्री । मेघसार = कप्र । अंवरे = श्रम्मर । खुवान = लोबान । डंबरे = धूम निकल रहा है ।

२६ — प्रजंक = (पर्यंक) पलग । श्रोप तें श्रनोप = शोभा में श्रनुपम । च्यूप = मन में विस्मय । विद्यात = गद्दी-तिकये श्रादि । स्लि = श्रच्छी तरह । लूंब भूल = लू वे लटक रही हैं । ताक = श्राले । गोल = भरोला । श्रटा = घर के ऊपर का भाग । उतंग = ऊँचा । अंग = महल, घर-।

जिस्से वारिईस की सुरेस नेस प्री जिसा अभी त्रिलोक में अचंभ भोग भोग वे इसा। घणा उछाह त्यों सराह नाह क्रुरमां घरे मने कमंध चीत जास प्रीत चास मंदरे॥२७॥

## दुहा

श्रमित गुलालां श्ररगजां केसर श्रतर फुलेल।

हुवै संबोली मंडली, होली हंदा खेल।।२८॥

निस दिन श्री महाराज नृं, राज तणी मनुहार।

किह कुण सुख वरणे कवी, उण चिंतामण वार॥२६॥

नरपित रहियो जैनगर, परम रिदे धर प्रीत।

रोधो भूप विलास रस, कीधो चैत वितीत॥३०॥

ऊगे दिन श्रावै वचै, साह तणा फरमांण।

हित राखे दिल्ली धणी, श्राखे मुखां वखांण॥३१॥

सुण श्रारत सुरतांण री, श्ररज करै उमराव।

चक्रवित तांम विचारियो, देखण दिल्ली चाव॥३२॥

२७—जन्तेस = कुबेर । वारिईस = वरुगा । सुरेश = इद्र । नेस = घर में ।'
सराह = तारीफ, प्रशंसा । नाह = (नाथ) मालिक । मने० = राठोड़
राजा मन में जिस वात का स्मरण करता है, वही तैयार है । वास = निवास ।

२८- सबोली = गरक । मंडली = समाज।

२९—चितामण्= चितामणि रत, जो मनोवाछित पदार्थ देता है।
वार = समय।

३०—रिदै = हृदय में। रीधौ = प्रसन्न हुन्ना, श्रासक्त हुन्ना। विलास-रस = कामभोग के श्रानंद से।

३१— करो दिन = प्रतिदिवस । आवै = आते हैं। वचै = पढ़े जाते हैं। हित = प्रेस। आवै = कहता है। वखाण = प्रशंसा, तारीफ।

३२-श्रारत=ताकीद। तांम=वहाँ। चाव=मन की उत्कंछ।

#### गाथा

लग्गी हांम विलासं, वित्ती अग्यात प्रात मध्यानं। सायंकाल निसीतं, रतं भूप चूंप मद्नायं॥३३॥ वृंदं फूल सुगंधं, बंधे सारति पांन मादिकं। रत्तं सक्ख सहासं, श्रामासं पासि रमणीयं॥३४॥

## दुहा

श्री नरनाथ विलास सं, पूरण कियो वसंत। देखेवा दिल्ली नयर, भायो क्च निभंत ॥३४॥ प्रात नगारो वाजियो, फिर सही करनाल। जंच महूरत ईखियो, कूच कियो भूपाल॥३६॥ स्र्रहरो दर कूच सं, श्रायो दिल्ली एम। उर जिल्यां श्रसहा रहे, जेसट थलियां जेम॥३०॥ साह मिले श्रमसाह सं, सिरै दियो सनमांन। छात नचीतो लेख छित, जांगे वात जहांन॥३६॥

३२—हांम = होंस, श्रिभलाषा । विलासं = सुखभोग । वित्ती = व्यतीत हुई । श्रग्यात = विना खबर । निसीतं = (निशीथ) अर्धरात्रि । रतं = श्रासक्त । चूंप = आनद में । मदनायं = कामदेव के ।

३४-- वृदं = समूह । सारत्ति = श्रासक्ति । मादिकं = मादक पदार्थ, मद्य श्रादि । रत्तं = लाल । श्रामासं = (श्रावास) निवास, घर ।

३५—विलास = सुखभोग । नयर = नगर । भायौ = मन केा प्रिय लगा । निभ्रंत = भ्रम-रहित, निश्चित ।

३६ - सद्दी = बजी । करनाल = वाद्य-विशेष । ईखियौ = देखा ।

३७—स्रहरौ = स्रसिंह का वशज। एम = इस तरह। श्रसहा = शत्रु। जेसट = ज्येष्ठ मास मे। थलिया = रेतीला प्रदेश।

३८—िसरै = श्रेष्ठ, ऊँचा । छात = राजा । नचीतौ = निश्चित । तेख = देखकर । छति = बादशाह के।। पूरण थयो त्रयासियो, वण वरसात सरक्स । श्रावण घण गेत्रूंबियो, चौरासियो वरस्स ॥३६॥ एक वरस रहियो अभो, दिल्ली साह दुवार । राजा साहव राव री, श्रानिसहि दरसे वार ॥४०॥ मांगी सीख मँडोवरे, सीख न अप्पे साह। तत्ती सेर विलंद री, श्रसपत्ती उर दाह ॥४१॥

## हराफाल

विध जोर सेर विलंद, दळ साह समवळ दुंद।

मन जोस लग ब्रहमंड, खग दावि गुज्जर खंड।।४२॥

महि सतर सहँस प्रमांग, इक छत्र एकग श्रांग।

जिग ताप केळिय जेर, फिब श्रांग देस श्रफेर।।४३॥

डॅड लिया आलां दूर, चूड़ासमा बळ चूर।

वाघेल गोहिलवाड़, रस कीध घाट बराड़।।४४॥

३९—घर्ग = मेघ । गैघूं वियो = चारों श्रोर फैल गया, उमड़कर श्राया। ४० — दुवार = द्वार। अनिसिंह = निरंतर। दरसै = देखता है। वार = समय।

४१—मडोवरै = मंडोवर के स्वामी ने। श्रप्पै = देता है। तत्ती = ताती, तीक्षा। श्रसपत्ती = बादशाह के। उर = मन में।

४२-समवळ = बराबर । दुंद = युद्ध में । खग = तत्तवार से ।

४३—सतर सहँस=सत्रह हजार गाँव उस समय श्रहमदाबाद के सूवे में थे। श्राण=श्राज्ञा। फिब = फबने लगी, शोभा देने लगी। श्राण देस = श्रन्य देशों में। श्रफेर = पीछे न फिरनेवाली।

४४—भाला = एक ज्तियं वश । चूड़ासमा = ज्तियों का एक वंश । वाघेल = ज्तियों का एक वश । गोहिल = ज्तियों का वंश । रस कीच = अघीन कर लिया। घाट = घाटा, पर्वत का मार्ग। वराड़ = बराड़ देश का घाटा।

कसि वांक वाळां काहि, वैराइयां सिर वाहि।
है कंप भी महलार, त्यां दीध द्रव्य तोखार।।४४॥
जेड्डए खेमे जोर, कुण तेण चंपे कार।
जिए पेख जवन सजोस, सुज गयी तिज गह सोस।।४६॥
जिए घेरियो भुज जाय, दळ प्रबळ सेत द्वाय।
धर कीध परवस धाव, रहि कोट श्रोटां राव।।४९॥
राखियो निज पुर राय, सुरराय जेण सुहाय।
जग कमण फेरै जाब, कळ श्रकळ सेर नवाब।।४८॥
हुद्दा

यों नवाब मुख ऊचरे, धरै न संक लिगार। जाकै घर गुज्जर धरा, की तिण गंजणहार॥४६॥ पतिसाही श्रहमंदपुर, श्रोपी श्रादि श्रनाद। छूटी कायर खूंद सूं, लई श्रकब्बर वाद॥४०॥

४५ — कसि = बींघकर। वाक = वकता। वाळा = राठौड़ों का। वैराइया = वैरियों का। वाढि = काटकर। है कंप = भय। भौ = हुआ। सहलार = मल्हार राव को। तोखार = घोड़े।

 $% = \frac{1}{2} =$ 

४७—सैत = सहित । श्रोटा = श्राश्रय लेकर । राव = भुज का स्वामी ।
४८—सुरराय = इंद्र । सुहाय = सहायक । कमण = कौन । फेरै =
लौटा सकता है। जाव = हुक्म । कळ = युद्ध मे। श्रकळ = श्रविकल,
'पूर्ण । सेर = सेर विलद खाँ।

४९—ऊचरै = कहता है। लिगार = किंचित् मात्र भी, जरा भी। केा = कौन। गंजग्रहार = मारनेवाला।

५०—श्रहमंदपुर = श्रहमदपुर (दिन्त्ग में) । श्रोपी = शोभायमान हुई । श्रादि श्रनाद = शुरू से, प्रथम से। खूंद = वादशाह से। श्रकव्वर = 'श्रक्वर वादशाह ने।

साह रहे जिए जायगा, साह वर्णे तिए मांहि।

मैं ईरान न लज्जवं, धांन लजावं नांहि।।४१।।
सेर विलँद इए रीत सं, विसयी श्रहमद्वाद।

कके दख्णी राखिया, श्राप तणी मरजाद।।४२॥।
वहतां वरस पच्यासियी, श्री गुजरात श्रथाह।
उर लोचे श्रसपित हुश्रण, सोचे महमँद साह।।४३॥।
जिता हितू जवनेसरा, सुज गिणि खरा सुमत्ति।
सेर तणी दुख संभरे, एतां सं श्रसपित।।४४॥।
वित पतिसाह विचारियो, वदलै सेर विलंद।
तौ दक्खण पूरव उतर, वदे न मुभ खावंद।।४४॥।

#### छप्पय

खरौ जिगरिया खांन जिको उत्तर श्रप जोरै, पूरव सादित प्रगट तको ऊवट निज तोरै। मेछ निजामिल मुलक श्रमल दक्खण वरतायौ, एण कपट श्राप रो जिको परगट्ट जणायौ।

प्र-साह = बादशाह । ईरान = सेर विलंदखा ईरानी या जिससे उसका कथन है कि मैं ईरान के। लिखत नहीं करूँगा।

५२-- रूके ़त्तलवार से।

प्र-वहता = वर्तमान रहते । श्रथाह = गंभीर । उर = मन में। लोचै = विचार करता है। श्रसपित = वादशाह होने को।

५४—सुज = उनके। खरा सुमत्ति = पक्के बुद्धिमान्। संभरै = याद करते हैं।

५५ — वदळे = मुभसे विरुद्ध हो जावे।

५६—खरौ = पका। श्रप जोरै = श्राप वलवान वन गया है, मुक्ते नहीं
। सादित = सादित खाँ (पूर्व का स्वेदार)। ऊवट = उत्पथ चलताः
है। निजामिल मुलक = निजामुल्मुल्क। श्रमल = श्रिकार। एगा =

सुरतांग साल भ्रंता सबद उर ते चिंता श्राकरी तप लेख करें पतिसाह तो च्याक्षं सोबा चाकरी।।४६॥ वार्ता

रंग राग वाग श्रंगराग सुं न रींजै, पातिसाह महमद्साह विंता मैं छीजै । एक दिवस दीवांण किया,

स्तिर खांन बहुत्तर उमराव हजूर तेड़ लिया ॥४०॥
पातिसाह ईश्वर की जात, चौरासी पीरों की करामात ।
हिंदू मुसलमांन सलाम कर ठाढे, एक तें एक सुमेर से गाढे॥४०॥
श्रापणो श्रापणो जोस पोरस सरसावै
पातिसाह की निजर सेर से श्रावै।
सुविहांण केवांण श्रिह दाढी पर हाथ दिया,
सूरां कूं हिम्मत व्यापी कायरों भरम किया॥४६॥
हजूर श्रमीर खड़े नामदार सकस,
कमरदीखांन दोरां तुरराबाज बगस।
साह का दरगाह श्रथाह निजर श्रावै,
बारै बारै हजारियां की विगत को पावै॥६०॥

इसने । साल = शल्य, दु:ख । भ्रंता सबद = भ्रातिवाले वचन । उर = मन में । ते = उसके । श्राकरी = बहुत श्रिधक । तप = तपस्या हो तो । लेख = देखकर, समभकर ।

प्७—अंग राग = चंदन श्रादि से। रीभे = खुश होता है। छीजै = चीग होता है। तेड़ लिया = बुला लिया।

५ू --- करामात = चमत्कार ।

प्र—पोरस = पुरुषार्थ, बल की । सरसावै = प्रशंसा करते हैं । सेर से = सिंह के समान । सुविहाण = प्रातःकाल में । केवाण = तलवार । भरम किया = घवराए ।

६०—दोरां = खानदौरा । श्रथाह = श्रित गंभीर । हजारिया = हजारी मन्सबदार । गांमी गँवार कोई श्रचाणक देखें, उर में श्रजंप कंप उमर भर लेखें।
ऐसी पातिसाह की परगाह, सग्गहां तें श्रगाह ॥६१॥
बारे हजारी कूं खीज फकीर करें,
फकीर कूं रीकें तो नामदार की किताव धरें॥
दिलेखर परमेसर महमंद साह,
उण ठौड़ जोड़ एक नवकीट को नाह ॥६२॥
श्री सुविहांण दीवांण सं हुकम फुरमायों,
सेर विळंद गुजरात राज ठहरायों।
दिली को नांम सुण कमांन कूं खांचे,
मोरे फुरमांण हासी ते वाचे ॥६३॥

## दुहा

यों श्रसपत्ती श्राखियों, रत्तो तत्ती रार। दोडों सच्चे द्वेख में, दिल्लो चे दरबार॥६४॥ इंद बेश्रक्सरी (चौसर)

मीर श्रमीर सतिर धरि मत्थे, सिक्ष वावीस चढी इक सत्थे। खग तोले मग श्रारत खत्थे, चौड़े दाबी वात चक्रत्थे॥६४॥८

६१—गामी = ग्रामनिवासी, गाॅव का । श्रजंप = कहने में न श्रावे ऐसा । परगाह = परिग्रह। सगाहा = गर्ववालों से । श्रगाह = नाश न किया जाय ऐसा।

६२—िकताब = खिताब, पदवी। जोड़ = बादशाह के समान। नवकोट के। नाह = मारवाड़ का राजा।

६३—सुविहाण = प्रात:काल में।

६४-श्रसपत्ती = बादशाह ने । श्राखियौ = कहा । रत्ती = लाल । तत्ती = गर्म । रार = श्रांख की रेखा । द्वेख = द्वेष में ।

६५—सतिर = ७० सित्तर मीर श्रमीर । बाबीस = वाईस ही सूबों की सेना सजकर । इस सत्ये = एक साथ । खग तोले = तलवार के हाथ में लेकर तोला । मग = मार्ग में । श्रारत = उतावले । खत्ये = त्वरावाले । ईरानी त्रानी ऐसे, जवन दुरास प्रवासी जैसे।
स् मकरांग हरेंची सिंधी, श्रारच्वी गखड़े श्रनमंधी।।६६॥
खुरसांगी रहमांन श्रखूंनी, सीदी हबस राफसी संनी।
मीर पाक ऐराक मकाई, तुरक सगुर जसथांनी ताई॥६०॥
माभी मीर बठकी मसं, मीर सेंद पट्टाग मुगसं।
खारी श्रीर सजोर बुखारी, धर कावली विलाति खँधारी॥६८॥
ऐतं श्रादि श्रनेक श्रससी, दाखी जाब कहै पति दिस्री॥
सेंद विलँद परि बीड़ो साही, गुजर धर श्रासुर श्रवगाही॥६६॥

## दुहा

रवद स्यांम के रूम के, सुनी राफसी सीय। साह हुकम चौड़े श्रवण, सुण सोचिया सकीय॥७०॥

#### छपय

सुण निवाब समसत्त जाब छत्रपत्ति जवन्नां सूर मीर सोचिया नूर खंचिया वदन्नां। उजबक्की समदां(रां) देव लग्गी टकटक्की वांणि जिमा वैसमा जांणि प्रतिमा प्रावक्की।

६६ — दुरास = महा भयंकर । प्रळासी = प्रचय के समान । गखड़े = गक्खड़ जाति के यवन । श्रनमंधी = नहीं रुकनेवाले ।

६७—ताई = ( श्राततायी ) शस्त्र घारण किए हुए।

६८—माभी=मुखिया, श्रयणी।

६९ - एत् आदि = इत्यादि । दाखौ जाव = उत्तर कहौ। परि = जपर। साहौ = घारण करो। आसुर = मुसलमान के। अवगाहौ = मारो।

७०-- रवद = मुसलमान । सकोय = सव।

७१—जाव = वचन । छत्रपत्ति जवन्ना = यवनों के राजा के। न्र = कांति। उजबकी त्रारां = उमराव सब श्रवाक् हो गए। टेव = स्वभाव से। टकटकी = टकटकी लग गई। वाणि = जवान एक साथ वंद हो गई। मानों

जग पवन विना तर पत्र ज्यों थिरि ज़ुवान पण थिपयौ उरि तावि सही श्रसपित री पाछौ ज्वाव न श्रिपयौ ॥७१॥

सिरविलंद सुविहांग जोड़ दइवांग जुगत्ती विचत्र श्रनेकां वीच एक जांगे श्रसपत्ती। श्रवरंगी श्रत्तीव श्रापरंगी श्रणनीतौ कियो भंग लड़ि कुणे जंग जुड़ि वावन जीतौ। मिस्तिलया लड़ाकां मीरजां सुणे किया बोला श्रवण श्रण काल मरण श्रण श्राद्रे काल चाल भेले कवण ॥७२॥

को लाहै लोभियां मौत चाहै श्रणखूटो कमण पांण पाकड़े वीज श्रसमांण विछूटी। मग सागर तजि सुद्ध भँमर कुण वेड़ो घल्लै श्रहि कसणा श्रोटवै कमण रसण कर भल्ले।

पत्थर की मूर्तियाँ बैठी हैं। जग = जगत् में। तर = (तरु) वृद्ध। उरि = मन में। तावि = ताप।

७२ — मुविहाण = प्रात:काल में, अच्छे विधानवाला । दइवांण = मालिक । विचत्र = मुसलमान । अवरंगी = श्रौर ही जिसका रंग है। आपरगी = श्रपने हच्छानुसार चलनेवाला । श्रणनीतौ = श्रनीतिवाला। कियों = जिसको लड़कर किसने भगाया ? जुड़ि = भिड़कर । मिसळिया = मल डाले। श्रण श्रादरे = स्वीकार नहीं करता। चाळ = युद्ध श्रथवा दामन। कवण = कौन।

७३—लाई = लाम, श्रथवा पाता है । श्रग्राख्टी = बिना दूटे । कमण् = कीन ? वीज = विजली। विछ्टी = छूटी हुई। वेड़ो = नीका। पल्लें = डालें। श्रहि॰ = सर्प की डोरी कीन वाघे ? कसणा = कंचुकी वाँधने की डोरी के टुकड़े। कमण् = कौन सॉप की जीम को हाथ से

परिखया निजर आलमपती सारा ही मितसंद सूं आदरै न को कर मेर उर समहर सेर विलंद सूं।।७३॥ साह गयो दरगाह सूं, निज रहवािस अनेह। हितकर बेालाया हित्, गौसल अंतर गेह।।७४॥ खांन कमरदी तेड़ियों, जो दिल्ली दीवांग। छुभा परक्खी छुत्रपति, त्यों अक्खी सुरतांग।।७४॥ मैं कर वीड़ा अप्पियां, कोय न मंडे पांग। संके से आप निजर, वंके मीर जवांग।।७६॥ साह कहें दीवांग सूं, राह दहूं द्रगाह। के। जावे गुजर धरा, आवे पैज निवाह।।७९॥ छुप्य

चयण इमं दीवांण खान कमरदी उचारै

सुणी अरज पितसाह गरज कुण और निवारै।

को अपार घरि कमिल सेख विण भारस धारै

सूर विगर संसार कमण अधार निवारै।

असपती सोच मेटण उचरि दीसै और न दूसरी

दिल्लेस सभी आडी दियण एक अभी अजमन्न री।।७८॥

यकड़े ? श्रात्तमपती = बादशाह । कर मेर = हाथ से मेर पर्वत को उठाने के समान । समहर = युद्ध ।

७४—रहवासि = रहने की जगह। श्रनेह = स्नेह-रहित। हित् = हितेच्छुश्रों को। गौसल = नहाने का स्थान।

७५ — तेड़ियौ = बुलाया । अक्खी = कहा।

७६-पाग=हाथ।

७७--राह दहूं = हिंदु मुसलमान । पैज = प्रण ।

७८—इमं = यह । को॰ = शेष भगवान् के विना श्रसंख्य मस्तक धारण करके कौन पृथ्वी का भार धारण करे १ सूर = सूर्य के विना । उविर= सन का । सभी = भय के । श्राडी दियण = कपाट देनेवाला ।

रुद्र विना सुर कमण जाप परमेसर जाड़ें विण प्रह सुख प्रीवरत त्रिपति कुण वंधे तोड़ें। मेघ विना महितणा श्रंग कुण सरव उजाळें विण गंगा नय वार कमण वाधे ऊंनाळे। विण हणू लंक परखण विभी सत्र गुणि कुण मांडे श्रमण श्रमसाह विना पतिसाह श्रति लेखिव श्रीर न लक्ख जण ॥७६॥;

श्रे राठौड़ श्रनादि श्रादि श्रसिवर श्रनिसंधी यांनूं चित भळाय प्रीत पतिसाहां बंधी। वेराहां सिर जोर न क्यूं सारे पतिसाहां मांग दुवाहां मिळण खागवाहां नरनाहां। विच त्रांण नाथ श्रभसाह विण विळ समाथ म गणे वियो दिन उदै तेण गुजरात दे दिळी छात बीड़ो दियो॥ ८०॥

७९—रुद्र = महादेव के । सुर = देवता । विशा ग्रह सुख • = प्रिया के वरताव विना घर के सुख की तृप्ति कौन बाँध या तोड़ सकता है ! अथवा प्रियमत राजा के विना । मेघ • = मेघ के बिना पृथ्वी के सब अंगों को कौन उज्जल कर सकता है ! विशा गंगा = गंगा के बिना ग्रीष्म ऋउ में किसका जल वढ़ सकता है ! विशा हुए • = हुनुमान के विना लंका का वैभव देखने को शत्रु को समभक्तर कौन कान दे ! लेखिव = समभ लो । लक्ख जरा = लाखों आदिमयों में ।

८०—श्रसिवर = वहादुर । श्रिनमंधी = नहीं रुकनेवाले । यांनूं = इनको । भळाय = सम्हलाकर । वेराहा = हिंदू-मुसलमान । मांग मिलगा = मिलने की प्रार्थना करो । दुवाहां = वीर । त्रांगा = रत्ता । विळ = फिर । समाय = समर्थ । म गगो = मत गिन । वियो = दूसरा । दिन उदै = दिन निकलते ही । वेगा = उस (श्रभयसिंह ) को ।

सुण सलाह दीवांण चीत सुरतांण निवारी

श्राणि सुगम ऊठिया जिका खुरसांण श्रफारी।
जवनपती जांणियो हेक इण वात हरक्खे

महाराजा श्रभमाल स्वाल सुण श्रोर न श्रक्खे।
दुरवेस विकट करिवा दुरस पुरस रूप जोधापुरी

मम हुकम लाज राखण मुदै महाराज मंडोवरी।। १॥
किलँबि छात सुख कियो राति सुख गुज्जर चायो

प्रात गजर विज्ञयां फजर दीवांण बुलायो।
देखि खूंद दाखियो गोपि राखियो न क्योंही

महाराज मुख कहै तेड़ सुख दीजै त्योंही।
श्रारति श्रकंत सुविहांण उर सो मेटण प्रगटी सुमित
तेड़ियो प्राण परखे श्रतर पित जिहांण जोधांण पित ।। ६॥

साह द्वार सक बंध गयो गजवंध सवाई
हरखवंत सुण हुवा सको सामंत सिपाई।

८१—चीत = चिंता । श्रकारी = फूले हुए । हेक = एक । स्वाल = (सवाल) वचन । श्रक्खे = कहा । दुरवेस = मुसलमान (बादशाह)। विकट = टेढ़े मामले को । करिवा दुरस = दुरुस्त करने को । पुरस रूप = पौरुषवाला । मंडोवरौ = मंडोवर का मालिक ।

दर—िकलँबि छात = मुसलमानों का छत्र (बादशाह)। मुख कियों = निद्रा ली। चायों = चाहा। गजर विजया = प्रातःकाल का नकारा होते ही। खूंद = बादशाह ने। दाखियों = कहा। गोपि राखियों = छिपा रखा। महाराज = बादशाह ने मुख से कहा कि महाराज को बुलाओं। आरित = (आर्ति) दुःख। मुविहांग् = (मुविधान) अत्यंत अधिक। उर = मन में। प्राग् = दूसरों का बल देखकर। पित जिहांग् = बादशाह ने।

स्व-स्वध = युद्ध करनेवाला, वीर । गजवंध = गजसिंह का वंशज । सको =

पातिसाह पेखियो अभी नरनाह अनम्मी
अभा गरव छीजवे सरव दांमे उहम्मी।
पण सधर इसे असपित रे अडर निजर भर आवियो
केतांई अमीर उर कंपतां दियण धीर दरसावियो॥=३॥

## दुहा

साह कहै मिळतां समी, अभैसाह महाराज। ईढ तेरी तरवार सं, मेरी लाज सकाज॥ प्रशा गुजर घर सोवे गयो, सेर विलंद अमीर। सो रीधो उग्र भोम सं, में कीधो तागीर॥ प्रशा छंदै ज्वाब न उच्चरे, नह वंदै फरमांग। उर मेरे जेती वसी, सो कहसी दीवांग॥ प्रशा वार्ती

इतनी किह पातसाह बीड़ा उठाया, श्री महाराज का रूप उच्छव स्ं छभा की नजर श्राया। सो मदवा के मद भरी तुंग हाथ श्राई, कना कांमी कुं रमणी एकंति दरसाई।।८७।

सव । छीजवै = छोग करता है। दामै = दमन करता है। सघर = दृ । केताई = कितने ही।

८४—मिळता समौ = मिलते ही। ईढ = चेष्टावाली। संकाज = सफल होगी, रहेगी।

प्य-सा=वह। रीषौ = त्रासक हा गया है, राजी हो गया है। तागीर = मुक्त, पदच्युत।

८६ - छदै - स्वच्छंद होकर । ज्वाव - उत्तर । उत्तर - देता है, कहता है। नह ं - न श्राज्ञापत्र का श्रदव करता है।

८०—मदवा = मद्य पीनेवाले के। तुंग = मदिरा का पात्र। कना = अथवा, किंवा।

सिकार में सारदूल गजराज पाया,
कना करसण के कुमळात मेघ भड़ लाया।
नेत्रों में हास की लहर दरसावे,
मुख राग की सोभा कमळ कूं लजावे। | दा।
महाराजा श्रित श्रादर सं पांन कर लिया,
पातसाहि रींभ रींभ श्रपने हाथ दिया।
बीड़े के साथ गुजरात का पटा,
श्रमीरां का ऊलेख श्रंबर सा फटा। | दहा।
दुहा

दे गजराज तुरंग द्रब, तोरा सपत वसन्न।
मुगतमाळ सरपेच नग, रकमां सात रतन्न॥६०॥
पातिसाह त्रित प्रेम सं, कियौ विदा कमधजा।
चात सिपाई उचरे, छात भलाई लजा॥६१॥
जो चिंता जवनेस नं, जग वसि करण जिहांन।
सो डेरां श्रावै सही, कही कमरदी खांन॥६२॥
श्रसपत्ती श्रासाढ में, कियौ विदा करि प्यार।
मारू मुरधर देस नं, श्रभौ हुवौ श्रसवार॥६३॥

न्न-सारदूल = शादूल) सिंह ने । करसण = खेती के । कुमळात = म्लान होने के समय, सूखते । भाड़ = पानी का सतत बरसना ।

८९-पान = बोड़ा। ऊलेख = गर्व। अंबर सा = श्राकाश के समान। ९०-तोरा = बादशाही मानसूचक पदार्थ। नग = रत। रकमां = गहने, श्राभूषण।

९१-कमध्रज=राठोड़ राजा के। छातः = बादशाह ने प्रयनी लज्जा राजा के हाथ में दे दी।

९२-जो चिंता॰ =बादशाह के। जगत् के। वश करने की जो चिंता थी वह मारवाड़ के राजा के डेरों पर आ गई।

९३—मारू = मारवाड़ का राजा।

नरपित श्रायो जैनगर, निज उर हरख निवास।

सुपह सुरंगो सासरे, लग्गो सांवण मास ॥६४॥

कमधज कळ्वाहां घरे, श्रायो नृप श्रमसाह।

कोड सल्णा कूरमे, उर दूणा श्रोछाह॥६४॥

कीधा सो श्राखे कमण, जो मंगल जैसाह।

गुण भिण भिण श्रचरज गहे, सुणि सुणि दोनूं राह॥६६॥

दिन दस वीतां देस नूं, कूच कियो कमधजा।

महपित श्रायो मेड़ते, भर वरला घर मुजा॥६९॥

## छंद बेताळ

वरसात भर घर परम सुख विण उमिड़ जळघर श्रावही घण घोर सोर मयोर रस घण घटा घण घहरावही। दरसंत जामिण रूप दामिण प्रगटि मिट तम प्रगटही हम मिळत श्रिमळत चपळ देखत श्रविन पर जन श्रघटही।।६८।।

९४—सुपह = (प्रभु) मालिक। सुरगौ = श्रानंदमग्न। लग्गौ = लगा, श्रारम हुत्रा।

९५—केड = प्यार । सलूगा = मुंदर, बहुत श्रिषक । क्रमे = जयपुर के कछवाहा राजा के ।

९६—श्राखै = कहता है। कमण = कौन १ भिण भिण = कह कहकर। दोन्ं राह = हिंदू मुसलमान।

९७—मेड़तै = एक नगर, जो जोधपुर से पूर्व में, ३५. केास के अंतर पर है। भर वरखा = पूर्ण वर्षा होते।

९८—मधीर = (मयूर) मयूर पित्रयों को । रस = आनंद, प्रीति। धण = मेघ का । धण = मेघ की घटा बहुत जोर से शब्द कर रही है। जामिण = रात्रि। दामिण = बिजली प्रकट होकर अंधकार जाहिरा मिट जाता है। चपळ = बिजली को । अविन = पृथ्वी पर। अध्यद्दी = चकाचौंघ होते हैं।

जळ जाळ माळ विसाळ नभ जुत उरड़ भड़ श्रण पार ए

मिटि जळण धरिण विनोद मांनव भूरि सर जळ भार ए।

मरजाद सर सर सिरिति श्रनुमिति छूटि जात श्रे हैदं

पिंड खाळ थळ थळ ताळ पूरित खह सहीप श्रे खेहरं।

पित खेत श्रन तन छहिर निस प्रति पसिर वेळ श्रपार ए

जिम निजर नरपित हूंत भृत जण वधै दिन दिन वार ए।।६६।।

## दुहा

मंडोवरपति सेड़तै, वह पह किया विलास। श्रावण कादब सोभियौ, श्रायौ भाद्रव मास ॥१००॥ छंद बेताळ

चरसंत भाद्रव मास वाद्र सिखर उज्जळ सांमळा सुखि राज कोरण गाज श्रतिसय श्रंब नय मय ऊजळा। फिरि माचि करद्म फूळ प्रति फळ श्रोप रूप श्रनोप ए लखि प्रिया जांणि मनाय लीधा श्रंग नवरँग श्रोप ए॥१०१॥

हह—जाळ = समूह। उरड़ = ऋधिक वेग से। जळण = ताप मिटकर।

भूरि = बहुत। सर० = सरोवरों में बहुत जल भर गया है। अनुमिति =

श्रनुमान, अंदाजा। खाळ = पानी के प्रवाह से गहरे खड्डे।

ताळ = तालाव। खह० = श्राकाश का स्वरूप विना रज के हो गया है

श्रायात् स्वच्छ हो गया है। प्रति० = प्रत्येक चोत्र में धान्य है, प्रत्येक रात्रि

मे शरीर लहराता है, अर्थात् श्रानंदित है। श्रपार वेलें खेतों में पसर रही हैं।

भृत जण = नौकर लोग।

१००-कादव = (कादंबिनी) मेघमाला से ।

१०१ — सिखर = बादल के ट्रॅक । उज्जळ सांमळा = श्वेत श्रौर श्याम वर्ण के हैं । कारण = श्याम घटा के किनारे के श्वेत बादल । अंव = (अंड ) जल । माचि करदम = कादा-कीचड़ बढ़ गया है। श्रोप = शोभा देता है। श्रमेप = श्रमेप = श्रमेप = श्रमेप = श्रमेप च्यानेत उज्ज्वलता क्रयंवा श्रामंद ।

नित सूर गरजत नूर नेपत पूर सुख पुर गांम ए

सन भ्रमत किरि हरि सेंच मिळतां वणे जण विसराम ए।

श्रित सोभ गोधन हरित श्रवनी सरिति गत जळ सोभ ए

प्रित चरण जांणि सु राज पायां लाज निज वत लोभ ए॥१०२॥

त्रिण वेल तर श्राछादि गिर तन श्रवनि पंथ श्रगंम ए

मन जांणि तापसि विचसि थाया भ्रमत फिर पड़ि भ्रंम ए।

## दुहा

यों वरखा रितु ऊतरी, त्रावी सरद सुभाय। पित्रेसुर कीजै प्रसन, पोखीजै रिख राय॥१०३॥ छंद बेताळ

श्रासोज पूरण जगत श्रासा भेाम श्रन श्रित भार प सोमंतु जंतु श्रनंत सुखमय सुखद संपित सार प। सर सरित निरमळ नीर सुंदर श्रमळ श्रंवर-श्रोपयं किरि सुबुधि विध सत संग कारण लुबुध होत विलोपयं।।१०४॥। सिव श्रवन कन्या हूंत संभव श्रगिन जोति श्रनोप प सुभ दृष्ट भूप निहारि प्रज सहि श्रघट किरि सुख श्रोप ए।

१०२ — सूर = शूकर । नेपत = धान्य की उत्पत्ति । गोधन = गाऍ। हिरत श्रवनी = पृथ्वी हरी हो रही है । सिरिति = निदयों का । तर =  $(\pi \epsilon)$  चृत्त । तापिस = तपिस्वयों का ।

१०३—पित्रेसुर० = श्राद्धपत्त होने से। पोखीजै० = ब्राह्मणों का भाजनः कराके पोषण किया जाता है।

१०४ — आसोज = आश्विन मास । भोम = भूमि पर । अन = अन का । अंवर = आकाश । जुबुध = (जुब्ध) लोभी पुरुषों का अथवा लोभ का । विलोपयं = नाश होता है।

१०५—सिव० = कन्या-संक्राति के कारण पृथ्वी में कल्याण का आवि-भीव हुआ है। अग्नि की ज्योति वढी है। सुभ दृष्ट० = राजा की- शुभ दृष्टि

महि प्रगटि रास विलास संगळ श्रमळ रेगा श्रकास ए सोमंति रिख गण चंद्र सोमा किरण जगमग कास ए।।१०४॥ रस भरत श्रम्रत सरद राका रेगा वण जण कारणे दिन खुखद राति विलास दायक हित चकोर निहारणे। दुहा

सुख लेतां मुरधर सुपह, वीतौ मास कुँवार। कपरि कानिक श्रावियौ, सोभा दियण सँसार।।१०६॥ छंट बेताळ

दिन रात सम तुल रासि दिनकर सरिक अनुक्रमि सरवरी
श्रिय जीत पति गुण परिल चिल सुल सकस पिल जिम सुंदरी।
सुभ चित्र मंदिर चौक सुंदर श्रौपि रुचि राय श्रंगणे
तन सदन सोभित करण तरणी विविध मिन उद्दम वर्णे।।१००।।
के। देलकर मानों प्रजा दु:ल को सहन करके सुली हुई है। मिह = पृथ्वी में।
रास = श्रानंद। रेण = रात्रि मे। रिल गण = (श्रृक्त) नक्त्र-मंडल।

कास ए = प्रकाशमान है।

१०६ — सरद राका = शरद् ऋतु की पूर्णिमा। रेण = राति। चकोर =

चकोर पक्षी के दिन में वियोग रहता है, जिससे रात्रि हितकारी दिखाई देती है।

सुपह = (सुप्रभु) मालिक, राजा।

१०७—तुल रासि दिनकर = सूर्य तुला राशि पर आ गया है। सरिक० = रात्रि घीरे घीरे बढ़ने लगी। श्रिय० = चातुर्मास में विष्णु शयन करते हें और कार्तिक मास में शुक्ला एकादशी के दिन जागृत होते हैं इसिलये उस एकादशी का नाम हिरप्रबोधिनी प्रसिद्ध है। उस दिन लद्मी अपने गुणों से पित (विष्णु) का जीतकर नेत्रों से देख सुख पाती हैं वैसे स्थियाँ अपने पित के पार्श्व का पाकर सुखी होतो हैं। उस दिन हिर-मंदिरों में चौक में सुंदर चित्र मांडे जाते हैं। वैसे राजा के आंगन में सुंदर चित्र शोभा दे रहे हैं। तरणी० = (तरुणी) युवती स्त्रियाँ शरीर और घरों को शोभत करने के। अनेक प्रयत्न करती हैं।

मिह नयर घर प्रति दीप मंडित माळ जोत मनोहरं

किर न्योम नाखत्र परिख कमळा सोभ धारत खुंदरं।

पोसप्प पांन कपूर प्रिथवो विश्वत जिंग धनवांन प

इधकार तीरथ जात उद्दम ग्रादि खुरनिद ग्रान प।।१०८॥

दिगविजै किज नरनाथ सिज दळ प्रवळ उच्छव पेखियौ

सब धरण नव खुख नवळ सोभा विमळ रूप विसेखियौ।।

## दुहा

सुख वरती वरखा सरद, श्रागम श्रगहन मास। पेखेवा जोधांग पुर, प्रगटे हरख प्रकास ॥१०६॥ मुरधर पति सुं मेड़ते, श्रभौ हुवौ श्रसवार। प्रथीनाथ जोधांगपुर, श्रायौ हरि श्रवतार ॥११०॥

# छंद बेताळ

जग सीत प्रगटत पंथ चख जग श्रगनि दिसि श्रसि श्रनुक्रमे श्राँगि जगत जग प्रति सुखद श्रंबर वियत जळधर वेस में।

१०८—दोप मंडित माळ = दीपवली से शोभायमान। कमळा = लदमो। पोसप्प = पुष्प। वर्णत = शोभा करते हैं। इधकार॰ = तीर्थयात्रा के श्रिधकारी उसका उद्यम करते हैं श्रीर दूसरे सुरनदी गगा को जाते हैं। कार्तिक के पिछले पाँच दिनों में (एकादशी से पूर्णिमा-पर्यंत) पुष्कर-स्नान का वड़ा माहात्म्य है श्रीर वहाँ बड़ा मेला लगता है। दिगविजै॰ = राजा लोग दिग्वजय के लिये सेना सजकर। नवल = सुंदर। विसेखियौ = बहुत बढ़ा।

१०९—वरती ंच्यतीत हुई।

११० - स्ं मेड़तै = मेड़ता नगर से।

१११— सीत प्रगटत पथ = ठंढ का मार्ग प्रकट हुआ ; जगत् की

सुर प्रगट मिटि अटकाव सरिता ब्याह मंगळ विस्तरे सोचंति पुर बाजार सोभा मौज सुंदर मंदिरे॥१११॥ कण गंज पुंज किसांण क्रसण धरै उद्यम धारणा विध आस ज्यास निवास वहरां अविन धांन आपारणा। हिम वाधि हिम रित निसा हरणे दिवस किस गुणि देखिये चित मोद निस प्रति मिटे चकवा सुख चकोर विसेखिये॥११२॥ अभसाह नृप दुखहरण आयां जोधपुर सुख जांणिये सुरनयर की कविळास सोभा वाधि तास वखांणिये॥

### दुहा

गजनहरौ जोधांण गढ, अभौ विराजै एम। वार किसन वसतां वर्णी, जग द्वारामति जेम ॥११३॥

दृष्टि श्रिग्नि की श्रोर क्रम से होने लगी। अंबर = वस्त्र। वियत = श्राकाश।
सुर = देवता। मिटि॰ = निदयों की रोक मिट गई।

११२—कण गंज = धान्य का समूह | क्रिसांण = कर्षक | करसण = कृषि, खेती की | ज्यास = विश्वास | वहरा = वाहिर | प्रपारणा = प्रपार, बहुत | हिम = शीत | हिम रित = हेमंत ऋतु में । हरणे = (हिरण्) मृगशिरा नच्च । मृगशिरा नक्षत्र का स्वरूप हरिणाकार माना जाता है । इसिलये मारवाड़ में मृगशिरा नच्च के तारों के। हिरण्यों कहते हैं । हेमत ऋतु में रात्रि का अनुमान इन्हीं तारों से किया जाता है । किस = (कृश) छोटे । चित मोद० = रात्रि बड़ी होने से चकवों का आनंद नष्ट होता है, क्योंकि चकवा पच्ची के। रात्रि में वियोग होता है और चकोर पच्ची के। विशेष सुख होता है; क्योंकि रात्रि में उसके। संयोग होता है ।

दुखहरण = दुःख मिटानेवाला। सुरनयर = स्वर्ग की। कविलास = कैलास पर्वत की। वाधि = वढ़कर। तास = उसकी।

११३-गजनहरौ = गजसिंह का पौत्र। वार = समय, शोभा।

मृग जाते भायो मने, श्रायो पोस श्रवन्न। पसरंतां उत्तर पवन, धर सीतळ रवि धन्न॥११४॥ छंद वेताळ

इळ सीत श्रंबर पसरि उत्तर वसन प्रीत विसेख ए श्रामिक्ख पानक पूर श्रासच पुहिव नृप सुख पेख ए। तिन श्रगिन सुख निसि रहत तापस सरिण वसन सँसार ए हिम सरित राह प्रवाह सुख हुय पंथ थाह पगार ए॥११४॥। विप श्रसह जळ सुख उसण वस्तम स्र कर हुइ सीतळं उण किरण सिस निस जेम ग्रीखम विखम हिम दुम विज्ञळं। उर तहिण सुख धनवंत जण श्रित श्रसन गरम श्रनेक ए देखंत वीतत श्रळप हुछ दिन श्रगिन पोरख एक ए॥११६॥

११४—मृग जातै = मार्गशीर्ष मास के जाने पर। भायौ = श्रच्छा मालूम हुआ। अवन्न = पृथ्वी पर। पसरंता = फैलते।

११५—अवर = आकाश में । उत्तर = उत्तर दिशा का पवन । आमिक्ख = (आमिष) मांस । पानक = मिद्रा । पुहिव = पृथ्वी पर । तिन॰ = तपस्वी लोग रात्रि में अग्नि से शरीर के सुखी रखते हैं और ससार वस्त्र का शरण लेकर। हिम सरिव॰ = शीतकाल के आने से रास्ता चलना सुखमय हुआ। पंथ॰ = जलवाला मार्ग पैरों से पार करने योग्य हो गया।

११६—विष०=शरीर की जल असहा, श्रीन सुखकारी श्रीर सूर्य की किरण प्रिय श्रीर शीतल हो गई। उसा किरण ० = जैसे ग्रीक्म ऋतु में रात्रि के समय चद्रमा की किरण हो, वैसी सूर्य-किरण हो गई। विखम० = चृत्तों के लिये हिम बिजली के समान हुआ। धनवंत० = धनवान् लोग श्रीधक भोजन करते हैं श्रीर श्रमेक प्रकार के गरम पदार्थों का सेवन करते हैं। श्रिगनि० = श्रीन का पुरुषार्थ (शीतकाल में) श्रद्धितीय है।

जग ईख स्वाद पी ऊख रस जिस त्रवर चार त्रानारयं सुख परम दिनपति नृपति सेवत विवध भोग विहारयं॥ दुहा

पोस महा सुख पेखतां, श्री नरपित श्रमसाह। श्रायौ रस लाइक श्रवनि, मंगळदायक माह॥११७॥ छंद बेताळ

रिव मकररासि निवास राजत उतर मगहर श्रनुसरे दिन वधत श्रनुक्रम किरण दीपित रैण लघु पण श्रादरे। मिलि श्रंब साख प्रसाख रसमय श्रमिति मंजुर श्रंजुरे रसहीन श्रनि तर सरब रेणा सीत छळ कृति संचरे॥११८॥। तिप श्रगनि श्रम्रत वारि श्रणतर पंथ दुसतर पाव रे श्रहनाथ दिन गो गरम श्रह श्रह श्रसह निस हिम उत्तरे। प्रथमादि श्राग वसंत पांचिम राग फाग परीखिये हित धांम धांम धमाळ सुख हुय उरध भींमळ ईखिये। श्रव होलिका नर नारि पूजित माध पूरण मंगळी जोधांण प्रतपै छात जोधां श्रमो कीरित ऊजळी॥११६॥

११७—ईख॰ = देखकर। ऊख रस = गन्ने का रस। श्रवर = श्रौर। चार = (चारु) सुंदर। दिनपति = सूर्य श्रर्थात् सूर्यवशी।

्रस लाइक = श्रानंद के योग्य।

११८—मगहर = पवन । रैग्ण = रात्रि । अंब = श्राम्र वृक्त की । मंजुर = मंजरी । अंजुरे = अंकुरित हुईं । श्रिन तर = श्रन्य वृक्त । कृति सचरे = (कृत्या ) श्रिभचार का काम करती है ।

११९—तिप॰ = श्रिग्न का ताप श्रमृत सा श्रीर जल उससे श्रीर तरह का । पैरों से मार्ग काटना किंदन हो गया । श्रहनाथ॰ = सूर्य के कारण दिन गरम जाता है श्रीर रात्रि प्रतिदिन, उत्तर के हिम के कारण, श्रमहा हुई। श्राग = श्रम, शुरू में। परीखिये = देखे जाने लगे। हित॰ = घर घर में घमाल राग गाया जाने लगा। भीभळ = महोत्सव। छात जोघा = जोघा राठोड़ों का छत्र।

## दुहा

सोहै दिनकर कुंभ सिर, पिन्छम पवन प्रकास।
हेतिकरण विणिगौ हुवां, श्रायां फागण मास ॥१२०॥
छंद बेताळ

इळ ज्यास फागुणं मास श्राये हरिल निद् तिट दोहु ए दिन रयण सुख विध वरिज हिम दुख गरिज कण रुख गोहु ए। रित रयण सुदि नर नारि रांमित गाळि प्रमदित गावही सुख गान दिन निस स्वाम मंगळ वैण संग वजावही।।१२१॥ श्रित प्रगट रस थुड़ डाळ श्रद्भुज (त) गायक श्रितरॅग श्रादरे जिम पुरख नियतीवंत नृप जग प्रजा उर सुख पावरे। सुख रजनि प्रति दिन पवन श्रितस्य प्रगट तर सुख पोख ए जिंग सुमित श्रापत जांणि गुर जण रटत वयण सरोख ए।

१२०-कुभ सिर = कुंभ राशि पर। हेतिकरण = हित करनेवाला।

१२१—ज्यास = विश्वास, धैर्य। हरखि० = नदी का जल निर्मल होने से नदी को हर्ष श्रीर जल कम होने से तट स्पष्ट दीखने से तट को हर्ष। वरिज० = ठंढ का दुःख मिट गया। गरिज० = गेहूं के पौधों में कर्ण पड़ने लगा। रित० = रात्रि में स्त्री-पुरुष रितकीड़ा करते हैं। गाळि० = स्त्रियाँ गालियाँ गाती हैं।

१२२—थुड़=चृद्ध का तना। डाळ=शाखा। गाय=गान करके अत्यंत त्रानद करते हैं। जिसकी नीयत ठीक हे वह पुरुप जैसे सुखी होता है वैसे राजा त्रीर प्रजा सब सुखी है। सुख रजनि०=हमेशा रात्रि में सुख-दायक पवन चलती है जिससे चृद्धों का पोषण होता है। वह कैसे १ सो वतलाते हैं। मानों गुरुजन (माता-पिता त्रादि) क्रोध-सहित वचन कहते हैं,

अ ''गोपि श्रतिरंगादरे''—पाठातर।

मुखि गानवंत वसंत मंगळ संत धांम सुहावही किर प्रति श्रबीर गुलाल केसर भूप लख सुख भावही॥१२२॥

### छप्यय

हुए खेल होलिका रेलि केसर झँग रेलां घणसारां श्रंबरां मलें मृगमद ऊभेलां। रित वसंत सोमंत श्रंब तर मंजर श्रोपे गुल गुलाब सुखसार हार चौसर श्रारोपे॥ प्रति दिन विलास नवकोटपित श्रभैसाह विलसे इसां चाहे धनेस निरखें चरस इंद्र सराहे एरसा॥१२३॥।

## दुहा

जोधहरी जोधांण गढ, यों राजै श्रमसाह। उर श्रमिलाख प्रगद्धियों, संभिर साह सलाह॥१२४॥ ऊगै दिन श्रसपत्ति रा, वाचीजै फुरम्रांण। नवकोटी दळ संमिळे, बळ गंजण खुरसांण॥१२४॥

वह जगत् को सुमित देते हैं। किर = विखेरे जाते हैं, गुलाल श्रादि उड़ाए जाते हैं। लख = देखता है। सुख भावही = सुख के श्रभिप्राय से।

१२३—रेलि केसर = केसर बहने लगी | अँग रेला = शरीर पर केसर के रेले बहते हैं । घण्छारा = कपूर । अंबरां = अंबर एक अति सुगिधवाला पदार्थ । मलै = मलयागिर चंदन । मृगमद = कस्तूरी । अभेलां = बहुत अधिक । अंब = आग्रा । तर = चृक्त । गुल = पुष्प । आरोपै = पहनते हैं । नवकोटपित = मारवाड़ का मालिक । चरस = आनंद । एरसा = ऐसे ।

१२४ -- जोधहरौ = राव जोधा का वंशज। संभरि = स्मरण करके।

१२५—कगै दिन = प्रतिदिन । श्रसपत्ति रा = बादशाह के । दळ = सेना । संमिळे = इकट्ठी हुई । गंजगा = नाश करने के लिये । खुरसागा = मुसलमानों का ।

वैत्र मास पख चांद्गी, भुज अलें भर भार। श्राया जळ सामंद्र ज्यों, सब दळ हुए तयार ॥१२६॥ जोधांगै जोधाहरी, खुख मांगै श्रभसाह। विच सृगसर फागग विचै, च्यार थया वीमाह ॥१२०॥ बेटी ईसरदास री, जे पीहर जेसांग। श्रांणी गढ परणे श्रभे, रांणी प्रांण समांण ॥१२८॥ कँवरी नाहरखांन री, भाग भरी गुण लाज। विध सोभा जदुवंस री, वरी श्रभै महाराज ॥१२६॥ रावळ साधोसिंघ री, पुत्री परम सुजांस। मनहरणी रांणी श्रभै, परणी पति जोधांण ॥१३०॥ दोनं देरावर तणी, भटियांणी वड भाग। श्रोपै वर वरदल श्रमी, सोभै श्रवल सुहाग ॥१३१॥ पाछै त्ंवर परिणया, श्री दूलह स्रभसाह। तनया जोरावर तणी, क्यावर गंग प्रवाह ॥१३२॥ पित कमधां गढ जोधपुर, चड सुख करे विहार। खग घर गुजर खाटिवा, राजा हुवौ तयार ॥१३३॥

१२६-चादरौ = शुक्लपन्त ।

१२७—मार्गे = भोगता है। वीमाह == विवाह।

१२८ - जेसाग = जेसलमेर । श्राणी = लाई गई । परगो = विवाह करके ।

१२६-वरी = स्वीकार की, व्याही।

१३०-परणी = पाणिग्रहण किया।

१३१-वरदल=श्रेष्ठ सेनावाला। श्रचल=श्रविचल। सुहाग=सौभाग्य।

१३२—पाछै = पश्चात् । त्ंवर = तोमर क्त्रिय वंश । क्यावर = कृत्य।

१३२—पति कमधा=राठोड़ों का राजा। खाटिवा = उपार्जन करने के 'लिये, जीतने के लिये।

गढ धर पुर निध राज ग्रहि, लेख हितू उर लजा। श्राद्र तैसी श्रापियों, ज्योरो जैसी कजा॥१३४॥

## श्रथ गुजरात श्रागम

#### छप्पय

साह वचन श्रभसाह श्रसह गंजन मन श्रांणे कटक बंध कामंध मिले जळसिंध प्रमांणे। श्रष्टा दिस श्रातुरे वात विसतरे विकत्थां राह थाह नरनाह ताहि चिंता समरत्थां। श्रिन गढां विखम भ्रम ऊपजै खळ त्यां उद्यम खंभियों गजसाह वियो गुज्जर सिरै श्रभैसाह श्रारंभियों॥१३४॥

## दुहा

सुजहॅ जतन गुरु जन सदा, घर पति कारण घाम । थांन उजागर थापियौ, नाजर दौळतराम ॥१३६॥

१३६ — सुजह = वहाँ। गुरु जन = रानियो श्रादि की रचा के लिये। कारण धांम = घर के प्रबंध के लिये। थान = (स्थान) जोधपुर में। उजागर = प्रसिद्ध।

१३४—गढ घर० = महाराजा गुजरात को रवाना हुए तब पीछे गढ़, मारवाड़ की भूमि जोघपुर आदि शहर । निघ = अर्थात् द्रव्य (खजाना), राज्य और घर ये सब जैसा जाति के भाटी जोरावरसिंह को अपना हितेच्छु समभ और उसके मन की लजा को देखकर आदर-पूर्वक उसके हाथ में दिए।

१३५ — प्रसह = रात्रु । कामध = राठोड़ । जळसिंध प्रमाणे = समुद्र के जल के समान । श्रष्टा दिस = श्राठों दिशाश्रों में । श्रातुरे = जल्दी । विकत्थां = श्रफ्तवाह । राह = मार्ग, रीति । याह = तलस्पर्श । ताहि = उसकी । श्रमि = दूसरे । विखम = विकट । भ्रम = शका । खळ = शत्रु । -खंभियों = खड़ा हुआ । वियों = दूसरा गजसिंह । श्रार्राभयों = चढ़ाई की ।

#### छप्य

दृढ मंत्री दिल्लेस पास श्रमरेस मेंडारी रीत नीत ऊजजी प्रीतधारी हितकारी। सुपने ही साभाय न्यायवृत चाय न चूके राज काज चित राग माग श्रान समळ प्रस्के। महाराज श्रमे मंडोवरे सकळ छाज परखे सक दृढ वात नेम छिख रिक्खियो खुंद थांन खेमंगक ॥१३॥।

### दुहा

भूप हुकम भगवांन तण, मुहतो जीवणदास।
दिल्ली रहियो साह दळ, साहां करण समास।।१३८॥
वरधमान प्रोहित वळे, दिल्ली चै द्रवार।
नवकोटीपति रिक्खयो, मोटी निजर विचारि॥१३६॥
सुदै अमर खेमंगरू, जिकण सक सव ज्यास।
वात करण सुरतांण सं, श्रार घरि करण अज्यास॥१४०॥

१३७—दिल्लेस पास = वादशाह के पास । अमरेस = अमरिसंह ।
साभाय = स्वभाव से । चाय = जान-वूक्तकर । माग = मार्ग । अनि =
अन्य । समळ = सदीष, बुरा । प्रमूकै = छोड़ देता है । मंडोवरै =
मंडोवर का राजा । परखै = परीचा करके । सक = आदि में । खुंद थान =
दिल्ली में । खेमगरू = खीमसी के पुत्र को ।

१३८—तण = (तनय) पुत्र। समास = (समाश्वासन) तसल्ली देनेवाला।

१३९ - वरधमान = पुरोहित का नाम । वळे = फिर।

१४० — मुदै = मुख्य । सरू = वास्ते । ज्यास = विश्वास । श्रारे घरि = राजु के घर में । श्रज्यास = श्रशाति ।

#### छप्य

जोध सहरि गढ जति सहढ जाद्व पण सच्चै
सूर पणै समरत्थ रीत अनि पंथ न रच्चै।
सामिधरम, चित सरम, श्रादि रज करम श्ररेहण
परम भगत पुन्यवंत रीत खग सकति नरेहण।
परिखयौ अभै जोधांण पित मेर जांण उनमांन रौ
रिध नयर जतन थिरि रिक्खयौ सूजौ साहिब खांन रौ ॥१४१॥

दुहा

फतमल्ली मधकर तणी, दूजी कूंप करन्न।

त्रित सं दीन्ही त्रभी, गढ जोधांण जतन्न ॥१४२॥

ऊहड़ भड़ गढ ऊपरा, जोड़ हरी वड जांण।

मांनि सजोसी मेलियी, श्रभी भरोसी श्रांण॥१४३॥

सुत गोयँद धांधल सकज, दुभल विहारीदास।

राजा निज पुर रिक्लियी, वचन जिके विसवास॥१४४॥

श्रांमीदास दयाल री, दिल उज्जल सिकदार।

सहर सहाय सचाइयां, पह थापै करि प्यार॥१४४॥

१४१—जादव = यदुवशी, भाटी । पण सच्चे = प्रतिश्वा के पूरे।

श्रान = श्रन्य । श्रादि॰ = शुरू से राज्य के काम में बाधा न डालनेवाला।

खग॰ = तलवार की ताकत से पीछा न देनेवाला। मेर० = मानों मेर पर्वत
के समान। रिध = ऋदि। जतन = प्रवध के लिये।

१४२—फतमल्लौ = फतहसिंह। मधकर तणौ = माधवसिंह का पुत्र।
कृ प = कू पावत राठोड़। करन्न = कर्णसिंह।

१४३—ऊहड़ = ऊहड़ शाखा का राठोड़। जोड़ = वरावरी का। हरी = हरिसिंह। सजोसी = जोशवाला। मेलियी = रखा।

१४४—घाघत = धाघत शाखा का राठोड़ । दुभत = वीर । १४५—सिकदार = कोतवात । सचाइयां = सच्चेपन से । पइ = राजा ।

श्रभै विचारे दृढ श्रकल, मुहतौ साची मत्ति। गिरधारी गढ राखियौ, सुत जीवण सुभ गत्ति॥१४६॥

# छंद पद्धरी

सर्दे श्रभौ नवकोट नाथ
सिर करण सतिर धरवर समाथ।
श्रहमंद नयर खाटण श्रनूप
रस वीर प्रगट घट विकट रूप।।१४७॥
सुरतांण सरोतिर विलँद सेर,
जिण मांण हरण जुड़ि करण जेर।
सिह लियण सतिर श्रिरमलण मांण
सज्जे पयांण गज्जे निसांण।।१४८॥।
श्रिनवंध चमू विण चतुर श्रंग
महिनाथ हुकम खुल्लिय मतंग।
गज श्रवत दांण मद जळद गाज
सोमंति चमक नग कनक साज।।१४६॥।

१४६-अर्बळ=पूरा।

१४७—सरिकरण = श्रधीन करने के लिये । सतिर धरवर = गुजरात की भूमि के। समाथ = समर्थ । खाटण = विजय करने के लिये। घट = शरीर ।

१४८—सरोतरि = बराबर का, सहश । माण = मान, इजत । जेर = श्रधीन करने के। सतरि = सत्रह हजार गाँवोंवाला देश, गुजरात। मळण = नाश करना, म्लान करना। पयाण = प्रयाण। निसाण = नक्कारा।

१४९—श्रिनवंघ = नहीं रकनेवाली। चामू = सेना। चतुर अंग = चतुरंगिणी। जैसे—हाथी, घोड़ा, रथ श्रीर पयादे। मतंग = हाथी। श्रवत = भरता है। दांण = हाथी का मद। जळद = मेघ। चमक = चमकते हैं। नगं=रता।

तिन श्रोप करण किव वरण तास
प्रति नवल जलद विद्वति प्रकास।
व्रति चलति सुगति दुति श्रमित विद्व
पदमण्यि हंस किरि गुरु प्रसिद्ध।।१४०॥
निज कुंभ सिंभ जुग वण श्रनोप
करंग सिखर घण सिखर श्रोप।
करंलोल भुलत श्रति चपळ कांन
विखई मन जांणिक उकतिवांन॥१४१॥
श्रण चपळ नैण लघु जोम श्रति
सँगि श्रहूं विदिसि चेतन सकति।
दीपंत जुगळ कळ श्रमळ दंत
सुत श्ररक पांणि लिख जांणि संत॥१४२॥
श्रंत्रीयस खँभ किरि थंभ उप
श्रान भूप कोप वंधण श्रनूप।

१५०—तिन = शरीर । श्रोप = शोमा । वरण = वर्णन । नवल = सुंदर । विद्वति = (विद्युत्) बिजली । व्रति = वृत्ति, रीति। दुति = (द्युति) काति, शोभा । श्रमित विद्य = श्रनेक प्रकार की । गुरु प्रसिद्ध = बहुत प्रसिद्ध ।

१५१—कुं म = हाथी का कुं मस्थल। सिभु जुग = दो महादेव के लिग।

घण = मेघ। कर = शुंडादंड। लोल = चपल। विखई = विषयी, कामी पुरुष।

१५२ — श्रण चपळ = श्रचंचल, स्थिर। जोम = वेग। सँगि॰ = दिथर

नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानों चेतन के साथ शक्ति स्थिर है। कळ =

मुंदर। मुत श्ररक॰ = मानों शनैश्चर के हाथ में सत्पुरुष श्रा गए हैं।

१५३ — अंघीयस = चरण, पैर। ऊप = उपम, सदृश। श्रनि = श्रन्य।

बळ अतुळ कंध अनिमंध वाह

हढ करि वाराह विध हरण दाह।।१५३॥

गिरि जांणि चरण लहि लखत गोम

बहळ इळ दरसे छांडि व्योम।

जंघाळस वंदण चित्र जास

किरि जळद इंद्र धानुख प्रकास।।१५४॥

श्रित नग जड़ाव सब साजि श्रंग
संजीवनि किरि गिरि दोण संग।।

## . दुहा

मन सूरित सूरित सदन, शुभ गुण सदन सिंगार।
श्रसवारी किं श्रांणियो, ऊपरि लूंण उतारि ॥१४४॥
ऐरापित श्रसवार इळ, सुजि सिंगार सिंदूर।
पथरायो गजराज सो, श्री महाराज हेजूर॥१५६॥

कंघ = कघा । श्रिनमंघ बाह = बाहु से न रुकनेवाला । हढ • = वह कंघा शूकर के समान हढ है, जो दाह मिटानेवाला है।

१५४—गिरि जाणि॰ = पैर पृथ्वी पर ऐसे दिखाई देते हैं कि मानों पहाड़। मानों श्राकाश को छोड़कर पृथ्वी पर बादल श्रा गए हैं जिसके मस्तक पर जगाल का चित्र ऐसा दिखाई देता है कि मानों बादल में इद्रचनुष तना है। शरीर पर सब साज रहों से जड़ा हुआ है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानों द्रोग पर्वत के साथ संजीवनी जड़ी शोभ रही है।

१५५ - मन मूरित = मन से ही जिसकी मूर्ति बनाई गई है, ऐसा। किज = वास्ते। श्राणियौ = लाया गया। अपरि० = दृष्टि-दोप न हो जाय, इसितिये सुंदर वस्तु पर लौन उतारा जाता है।

१५६ — ऐरापति = (ऐरावत ) इद्र का हाथी । सुजि = वह । पधरायौ = लाया गया।

चिळ बळ बळी महावतां, श्राराधे सुर पीर।
छिरित मदोमति छोडिया, किरि गिरि श्रट्ठ सरीर।।१४७॥
छपय

श्रमर मंत्र उर धरै विरुद् ऊवरै महावत संक साह संपणे वयण न भणे श्रमुहावत। भाय दाय क्रमि भरे पाय छंगर खरळके पेंड बेंड श्राड़ियल्ल नीठ दोय पेंड सरके। श्रातस श्रपार ऊचार जस गैछाइत तके गळी नीसार सोर पूरित निपट यों जांगे पित श्रागळी॥१४८॥ पर हूंता जिम पसर धरा फणधर उर धारे पवन जोर पेरियो वहै बद्दळ विसतारे। नाग राग पेरियो प्रांण पैळां विस थप्पे। दास हुकम पेरियो जास पित धरे सजप्पे।

१५९—पर हू ता॰ = जैसे शेपनाग दूसरे की प्रेरणा से पृथ्वी के। धारण करता है, जैसे पवन से प्रेरित बादल विस्तृत होकर चलता है, जैसे सर्प राग से प्रेरित अपने प्राणों के। दूसरे के वश कर देता है, जैसे सेवक आजा

१५७ — वळि = फिर। बळ = बिलदान। बळी = बलवान्। छरिति = छः ही ऋतुश्रों में।

१५६—श्रमर मंत्र = देवमंत्र । उर घरै = मन में याद किया । विरुद = यश । संक = शका, भय । सपणै = संपन्न होती है, उत्पन्न होती है। वयण = वचन । श्रमुहावत = मन के। प्रिय न लगनेवाला । भाय० = श्रपनी इच्छा से जी चाहे जैसा पैर रखता है । पाय = पैर में । लंगर = हाथी के पैर की सॉकळ । खरळकके = श्रव्यक्त शब्द करती है। ऐंड वैंड = अंडवंड । श्राड्यिल्ल = श्रद्धनेवाला, रुकनेवाला । नीठ = मुश्किल से । श्रातस = श्रातश-बाजी । गैलाइत = रास्ते चलनेवाले । तकके = ताकते हैं, देखते हैं । गळी = गली, छोटा रास्ता । सोर = शोर-गुल । निपट = श्रत्यंत ।

परतत्त रगोरी पेरियो मनुज ग्रहे रग मंडळी

पेरियां मंत्र सिंधुर सगह श्रावे दरगह श्रग्गळी । १४६॥ एक चित्त ऊजळा चले सुभ नीत रसत्ते

एक खूंन छळवांन वहें कोळाहळ मत्ते।

एक सोर सारत्ति घोर घूंवा रिव डंवर ज्यों वावळि वादळ विसाळ श्रोपे मग श्रंवर।

इक चले सुंड श्रंदोळतां श्रध ऊरघ सावळ श्रविळ तम सुभट विछोही जांणि तिम दिवस वहें किर डंग वळि । १६०॥ साजि कनक श्रंवरां भीड़ सिंधुरां दरग्गहि सुकवि सोभ संभरे थोभि नभ धरे जिसा महि।

थळ कज्जळ सरजीव कना श्रसताचळ श्रग्रज कना सेव कारणे देव सुत श्राया दिग्गज।

से प्रेरित होकर मालिक के विचारानुसार बोलता है श्रीर ठिंगनी की प्रेरणा से मनुष्य ठगों की मडली में जा पड़ता है, वैसे मंत्र से प्रेरित हाथी दरगाह के श्रागे श्राता है।

१६०—एक तरफ उज्ज्वल चित्तवाले श्रच्छी नीति के मार्ग चलते हैं। एक तरफ छलवाले मस्त होकर खून करते हुए केालाहल करते हैं। एक तरफ बारूद के छूटने से भयकर धूऍ ने सूर्य केा ढक दिया है। वह ऐसा दिखाई देता है कि वायु के वेग से श्राकाश-मार्ग में बादल छा गए हैं। एक तरफ हाथी सूँड़ केा उत्पर-नीचे उछालते सीधे उलटे चल रहे हैं। वह ऐसा दिखाई देता है कि मानों उतावला तमरूपी सुभट दिन में डांग (लट्टी)- लेकर चल रहा है।

१६१ — कनक = सुवर्ण । सिंधुरां = हाथियों की । संभरे = स्मरण करते हैं। थोभि नभ॰ = आकाश के। थॉभकर पृथ्वी को धारण करते हैं। थळ॰ = हाथी क्या है, मानों सजीव कज्जल के धोरे (बालू के टीले) हैं।

कै स्त वेंत सुभ वात किज सोभे दूत समंद रा श्रावियास मिळ भ्रम इंद्र रै के इळ वहळ इंद् रा॥१६१॥

# छंद बेश्रक्तरी

त्रोपे गज सांमळा श्रनेसा, जिप गुण डोळ तिमंगळ जैसा।
श्ररुण श्रॅबाड़ी सूळ श्ररोहे, सांवण संभ कि श्रंबुद सोहे ॥१६२॥
श्रंकुस सीस वणे गुण ऐसी, जग वेधियो मघा सिन जैसी।
श्रत्रहरतां सुरघंट श्रपारे, दीपे किरि भक्षिर हिर द्वारे॥१६३॥
कोपि श्रगम श्रोपम नवकोटां, सत्रु गढ कोट करण सेंंछोटां।

#### श्रथ नाम

सुंदरगज गज रतन सरीखा, संक फतैगज जिसा श्रसीखा ॥१६४॥
मद वंका संका नह मांने, छाति मदोमति हसति श्रञ्जांने ॥
मोतीगज मोहणगज मंगळ, सांमळगज गज रूप सकोमळ ॥१६४॥
श्री गज इंद्र सवाई सुंदर, मंगळगज वहळ मद मंदर॥
गज मंगळ गज खूब गुमांनी, वैरीसाल श्रलोल सुवांनी ॥१६६॥

कना० = किंवा श्रस्तिगिरि के बड़े भाई हैं। कना० = किंवा महाराज-पुत्र की सेवा करने के। दिग्गज श्राए हैं।

१६२ — सामळा = काले । डौळ = स्वरूप, श्राकार । तिमंगळ = महामत्स्य । श्र्याड़ी = छतरीवाला हौदा । भूळ = समूह । श्ररोहै = चढ़े हुए हैं । अंबुद = मेघ ।

१६३—सिर पर अंकुश ऐसा दिखाई देता है कि मानों शनि प्रह ने मधा नक्षत्र को वेधा है। मधा नक्षत्र मालाकार है जिस गुलाई से यह वर्णन है।

१६४—करण सैंलोटां = नाश करने के लिये, विछा देने के लिये। चित करने के लिये।

१६५ -- छाति = राजा के। अछानै = मशहूर।

पेरापित जमितलक श्रणी दल, सतवाली छावी मद मोकल।
दल श्रांगार गजधंट बहादर, सद मेदनी चिकट गज भम्मर ।।१६७।।
नगी तेग हिमित गज निज्ञारि, सुंदर स्थांमरतन गज संभार ।
गजश्रजीत गजराज सांसगिरि, फते ममारख चैन गयँद फिरि ॥१६८॥
दौलित फते जैतगज दौलित, भूपवाल महवूव जल्द भित ॥
सुंदर छिब घण गरज सवाई, सौमे तन मन प्रसन सकाई ॥१६६॥
पतां श्रादि सकाय श्रनेकां, श्रावत द्वारि श्रवंमा एकां ।
सरके के वत मंत्र सुणंतां, ध्यांन वांन मुख धत्तां धतां ॥१७०॥
एक डाक श्रकसे मिग श्रावे, एक श्रहे पग नीट उठावे ।
यों गजराज राज मिग श्रावे, ऐसे लोक श्रवंभी पावे ॥१७१॥
लोक भणे माहति वृत लेखे, सूर महा त्यां हूंत विसेखे ।
के सरके सहजे श्रणकंपे, चरखी फूलकड़ी सुँय कंपे॥१७२॥

१६७ - छावौ = प्रसिद्ध । मेदनी = पृथ्वी पर ।

१६८—तेग = तलवार।

१६९ — भति = भौति, तरह का । छवि = शोभा । सभाई = साज ।

१७० - धत्ता धत्ता = 'धत् धत्' यह श्रव्यक्त शब्द हाथी के। चलाने का है।

१७१—डाक = कदम । अक्सै = गर्व के साथ । अड़े = रकता है। नीठ = मुश्किल से। पेले = देखकर।

१७२—माहुति = महावत । वृत = (वृत्ति ) ढगं को देखते हैं । सूर = शूकर । बड़े स्वरों से भी कुछ श्रधिक हैं । के = कितने ही । सरकै = धीरे घीरे स्थानातर पर जाने हैं । चरखी = एक प्रकार की श्रातशवाजी, जो गोल चकर फिरती है । फूलफड़ी = एक प्रकार की श्रातशवाजी, जिसमें से फूल फड़ते हैं । भुँय कपै = पृथ्वी कांपती है ।

#### दुहा

श्रासाइच मनहर श्रडर, फौजदार तिगा वार। श्ररज करी नृप श्रागळी, सब गज थया तयार ॥१७३॥ गुग पति श्राग्या सांहगी, श्रस्व श्ररोहग कज्जि। वाजि कियासाजां विविध, सिधिरण करण समज्जि ॥१७४॥

# छंद पद्धरी

भुज भिड़ज रूप सपतास भांति किव तेण लखण गुण वरण क्रांति। सत उकित जेण पंडित प्रमांण जुधि जैत मरम क्रम प्रथम जांण॥१७४॥ वरदाय लखण रण सूर वीर धारण प्रवीण श्रणधार धीर। रस वाग कुसम भ्रम छांह रूप श्रवतार श्ररक वाहण श्रनूप॥१७६॥

१७३—श्रासाइच = चौहानों की एक शाखा । मनहर = एक नाम। फौजदार = फीलखाने का श्रध्यच्।

१७४ — साहणी० = तबेले के श्रध्यत्त ने स्वामी की श्राज्ञा पाकर। श्ररोहण कि = चढ़ने के लिये। वाि = घोड़े। साजां = घोड़े का सामान। समि = समाज, सभा।

१७५ — भिड़ज = घोड़े । सपतास = सूर्य का घोड़ा । जैत० = विजय के श्रसली तत्त्व के क्रम के। पहले जानो ।

१७६ — नरदाय = घोड़ों का वर्णन है। वरदाय लखण = वर देनेवाले जिनके लच्चण हैं। श्रणधार = किसो की परवा न करनेवाले। श्रवतार = सूर्य के वाहन के श्रवतार-रूप।

भांति गात निरतंत थाळि थळ भ्रम जात श्रतन तन रूप भाळि। जिए सक्ति परिख लिज तिड़िति जात वृत गवन पवन मन ज्यों विख्यात ॥१७७॥ सिधि गुलिक वेग पर सक्ति धाव । धजराज मुकट खगराज विस लोह वदन रिस सरस वेख ळज्ज्या घ्रजाद किरि महरा लेख।।१७८।। मुख निकट प्रकासति नास मंज कित उलट प्रगट किरि सुघट कंज। सुंदर सद्गप चिख परिख स्यांम रस मंजण करि जुग सरति रांम।।१७६॥ भुज है श्रति श्रायति श्रमळ भाळ सुख विवध लखण पट्टिय विसाल।

१७७—थळ० = रेतीले मैदान में नृत्य करे वैसे उनका शरीर थाली में नृत्य करता है। भ्रम० = उनके शरीर को देखकर कामदेव भ्रांत हो जाता है। जिए० = जिनकी सामर्थ्य का देखकर विजली लजित होती है। जिनकी चलने की रीति पवन श्रीर मन की वृत्ति के समान प्रख्यात है।

१७८—सिद्ध लोग मुख में गुटिका लेकर वेगवान् होते हैं वैसी उनके पॉवीं मे शक्ति है। धजराज = घोड़ा। मुकट = शिरोमिशा। खगराज = गरुड़। धाव = दौड़ना। वसि लीह वदन = मुख में लोहे की लगाम है। महशा = समुद्र।

१७९—नास = नासिका। मंज = (मंजु) सुंदर। क्रित = (कृत) किया हुआ। सुघट = अञ्छे आकारवाला। कंज = कमल। चिव = (चतु) नेत्र।

१८० — भुज = वाहु, श्रमले पैर । है = घोड़ों के । श्रायति = लम्वे । भाळ = ललाट । पिट्टिय = रेखा । स्तीखण = (तीच्ण) तीखे । अणिय =

वृति कांन सतीखण श्रिणय वंक

किर कलम जुगल नम करत श्रंक ॥१८०॥

श्रित कंघ सवंकित याल श्रंग

सिव त्रिपुर मृतिक धनु व्याल संग।

सुभ घाट पिट्ट उर तट विसाल

सुख पीठ दीठ जग तिण सुढाल॥१८६॥।

मृदु रूप सिखर थळ दुम विमोह

स्रांगार चमर किर पृंछ सोह।

निज तेज सरित चत्र जुवल नालि

भव कमल जंत्रि सूची कि भालि॥१८२॥।

श्रित सुघट पौड़ वजरंग श्रोप

श्रिय पाक उलट चव जव श्रनोप।

सरवंग उदर उर वर सरूप

चत्रवदन रचे किर परम चूप॥१८३॥।

कानों का श्रग्रभाग। कलम० = दो कलमों से श्राकाश में अंक लिखता है।

१८१—याल = (श्रयाल) घोड़े के कंघे के बाल। सिव त्रिपुर० = मानो त्रिपुरासुर के वध के समय महादेव ने धनुष और सर्प के। धारण किया है। टेड़ी गर्दन धनुष, और श्रयाल के बाल सर्प। घाट = श्राकार। पिट्ट = (पृष्ठ)। पीठ। उर = छाती। सुढाळ = श्रच्छे श्राकारवाला।

१८२-थळ = स्थल। दुम == पुच्छ। चत्र नाळि = चारों पैरों की निलया। जुवल = जूआ, जुवाड़े के सहश। भव कमल = ब्रह्मा।

१८३—पौड़ = घोड़े के पैरो के नीचे का भाग । वजरंग श्रोप = वज के सहश कठोर । श्रय = लोहा । जव = वेग । सरवंग = ( सर्वेग ) सव अंग । उदर = पेट । उर = छाती । वर = श्रेष्ठ । चत्र वदन = ब्रह्मा ने । परम चूप = बड़ी बुद्धिमानों से । चूप = मन की श्रिभिलाषा ।

#### दुहा

मिण वाहण साहण मुकटि, रीत सजव नव रूप। किया साज महाराज कजि, ऐसा वाज श्रनूप॥१८॥ छप्पय

श्री गंगाजळ सरिस श्रादि मंज्ञण श्रोपावै पट श्रंगुछि घट परिख वेद भट वदन वचावै। श्रगर धूप ऊखेवि जंत्र रत्ता गळि घारै साजि करै सांहणी लूंण ऊपिर ऊतारै। सुभ वार महूरत जोग दिन तत श्रभीच साघे तरां जुजुश्रा सिरै वाभै जितां हुश्रा जीण सिर हैमरां॥१=४॥

### छंद त्रोटक

छट सुंदर वीख सतेज घणा तन श्रोप वधे गढ रूप तणा। दुनि वंकति तुंड लगाम दियां कुळवंतिय श्रृंघट जांणि कियां॥१८६॥

१८४—मिण वाहण = श्रश्वरत । साहण मुकटि = श्रेष्ठता के साधन । सजव = वेगवाले । साज = सामान ! वाज = घोड़े ।

१८५—सरसि = श्रेष्ठ । त्रादि = प्रथम । मंजग् श्रोपावै = स्नान कराकर कातियुक्त करते हैं । घट० = शरीर के। ऑगोछे से पोंछते हैं । वेद० = न्नाह्मण लोग मुख के श्रागे वेदमत्र पढते हैं । कखेवि = श्रगर का श्रूप किया जाता है । जंत्र० = रक्षा के वास्ते गले में यत्र वाँचे गए हैं । साहग्णि० = तवेले का दारोगा घोड़ों के ऊपर लौन भ्रमण करता है । श्रभीच = वीर, योधा । साधे = तैयार हुए । तरा = तय । ज्रूजशा = जुदे जुदे । बामै जिता = जितने वँघे थे । हैमरा = घोड़ों के ।

१८६—नीख = गति-विशेप; लगी डग भरकर चलना । वंकति =

सँग तेण विराजित याल सरी
रमणी श्रलकाविल सोभ हरी।
सुभ सोभत पंकत हीर सिरै
कृति नौ सिस हस्ति श्रसोभ करे।।१८८॥
लिख रूप चितांमन वारि लियां
किस तंग उतंग सुत्यार कियां।
नग वंधण श्रश्र सुसौभ नई
थिर सेहरि दामणि जांणि थई।।१८८॥
विध संजुत जीण जड़ाव वणै
भ्रम लोपि कवी तिण श्रोप भणै।
जग श्रध प्रकासित श्रभ्र जुदै
उदयागिरि जांणिक सुर उदै।।१८६॥

१८७ — याल स्री॰ = श्रयाल (कंघे के केशों ) पर सरी = गुथी हुई जाली ऐसी शोभा देती है, मानों स्त्री की श्रलकावली की शोभा छीनी गई। हीर॰ = सिर पर हीरों की पिक्त ऐसी शोभा देती है, मानों हाथी के मस्तक पर के नवीन चंद्रमा को शोभा-रहित करती है।

१८८—चितामन = चिंतामिश रत जो मनवाछित देता है। वारि तिया = मस्तक पर भ्रमण कराया गया। दृष्टिदोष-निवारणार्थ। उतंग = ऊंचा। सेहरि॰ = सेती (सेहरा) डाली गई है वह ऐसी दीखती है मानों विजली चमक रही है।

१८९—जड़ाव॰ = रल-जिटत जीन इस तरह का बना है कि मानो उदयाचल पर सूर्य उदय हुआ है। जीन पीठ पर आधी दूर में रहता है जिससे किन कहता है कि बादल आड़ा आ जाने पर सूर्य आधी दूर में प्रकाश करता है वैसे यह भी प्रकाशता है।

हुम श्राखि जनाखि जड़ाव दिपै
छिव तेण लखे श्रिन श्रोप छिपै।
चिण हीर जगामिंग श्रष्टवली
महले किर दीपक माल मिली।।१६०॥
छत सोभित रेसम लूंब करै
धुरवा किर फूलिय संभ धरै।
श्रित उग्र तुरंगम श्रंग वियै
कम सोभत श्रावत डोर कियै।।१६१॥
श्रित रूप प्रभा जव तेज इसा
जिण रीत रजै नृप चीत जिसा।

### दुहा

माणिक रतन श्रमोल मिण, मीठ न क्यों तिण मिण। कप श्रमूप तुरंग रै, लोक तिकां मन लिण।।१६२॥ एक फिरत उचके उरध, मित जग विरध विमोह। नदपट्टी दीखें निपट, घटी पलट्टी सीह॥१६३॥

१९०- श्रष्टवळी = श्राठों दिशाश्रों में।

१९१ — रेसम लूव॰ = रेशम की लूम ऐसी शोभा देती है मानों फूली हुई अर्थात् रक्तवर्ण सध्या के समय में कुहरा छाया है | वियै = दूसरे | डोर कियै = घोड़े के गले में वँघी हुई डोरी को हाथ में लिए | जव = वेग | तेज = तेजी | रजै = प्रसन्न होवै | चीत = चित्त |

१९२-मीठ = वरावरी, समानता ।

१९२-उचकै = उचकता है। विरघ = विरद्ध। नटपटी = नट के बहे के समान। निपट = प्रत्यंत। घटी = घड़ी घड़ी में पलटता है।

प्पक नमायां तुंड श्रसि, उर लगि चिवुक श्रनोप।
चण कांकणस जवार विधि, पांन कलंगी श्रोप॥१६४॥
-एक फिरत श्रातुर श्रमित, विद्युत सम चित वाग।
उचके पग पूगे श्रविन, जांणिक लग्गे द्राग॥१६४॥
-एक श्रवंग्रम परखणे, श्रित छित सकित श्रजेव।
-ज्यों मिन श्रावे सांमिक, पाय दिखावे वेव॥१६६॥
उलट सुलट मिति वट भपट, दुघट तिघट चढ पाइ।
परख विकट श्रस गित लगे, नट नटवर उर लाइ॥१६७॥
-एक वधे मन वेग सं, श्रित धावत केकांण।
चक सुदरसण गुरुड तिण, करत वखांण प्रमांण॥१६॥।
- छप्पय

खुरासाण उतपन्न सोभ ऐराक विसाया कर दरियावां पंथ जिके नावां सिर श्राया।

१९४—तुंड = मुॅह, मुख। उर = छाती से। चिबुक = ठोड़ी। जवार = ज्वार, धान्यविशेष।

१९५—श्रातुर = उतावला । विद्युत सम = विजली के समान । उचकै॰ = पृथ्वी पर पैर टिकते ही उचकता है । उसे पृथ्वी (दाग) श्रिक्ष के समान लगती है ।

१९६-श्रचंभ्रम = श्राश्चर्य । छति = प्रहार । श्रजेव = श्रजेय शक्ति-वाला । मनि = मन में । पाय = पैरों का । वेव = वेग ।

१९७—मिति वट भाषट = बहे की तरह भाषटता है। दुघट तिघट = दो वार, तीन वार। नट नटवर = श्रीकृष्ण, विष्णु भगवान्। उर = मन में। लाइ = लेकर।

१९८ वधै० = वेग में मन से बढ़ता है। धावत = दौड़ता हुआ। किकाण = घोड़ा।

१६६—घोड़ो की उत्पत्ति के देश, जिनसे घोड़ों की वहीं जाति कहलाई । सोभा = तलाश करके । विसाया = खरीद किए ।

के ग्रारव ऊधरा हेक धजराज हरेबी
ग्रारुहतां उत्तंग ग्रंग जुगि लगे रकेबी।
परचंड गात कच्छिय प्रगट रेवत थट्ट विलाति रा
नव साजि किया हाजर नरां भिड़ज नवल्ली भांति रा॥१६६॥

#### दुहा

रंग तुरंगां जूजुवा, व्रत मुख पंच वखांण।
जेता रूप कवृतरां, पता लीजे जांग।।२००॥
पृथुक तुरी वळ वळ चपळ, दळ हळवळ दीवांण।
सरद निसा किर खीर सर, वेळां सरस वखांग।।२०१॥
हुश्री नगारी दूसरी, भेर भणंके सद।
सव श्रातुर जण दळ सकळ, करण मयंदा छद ॥२०२॥

## छंद भुजंगी -

महा रोस रोसा इळा ताव मांने वि चडा जूंग त्यारी किया सारवांने ।

अधरा = अचे, श्रेष्ठ । धजराज = घोड़ा । रेवत = घोड़ा । भिड़ज = घोड़ा । नवल्ली भाति रा = नई तरह के ।

२००—ज्जुवा = जुदा जुदा । मुख = मुख्य।

२०१—पृथुक० = घोड़ों के बछेड़ों का चपल बलबल शब्द । दळ० = दीवानखाने में सेना की चलाचली। सरद० = शरद ऋतु की रात्रि ऐसी प्रकाशमान है कि मानों चीर-समुद्र की मुंदर लहरे आ रही हैं।

२०२—मेर = (मेरी) एक प्रकार का वाद्य । अगांक = बजने लगी। मयंदा = ऊंटो पर लदने के लिये।

२०३—महा रोस रोसा = बड़े रोपवाले । ताव मानै = रोव मानतीः है, इरती है। जूंग = ऊट। सारवानै = तैयारी करनेवालों ने।

जिके द्रीख रता वह भेखि भूठा
रहे रोस रे जोस अणदोस रूठा ॥२०३॥
जिके चीत सेंधा न कू प्रीत जांगी
नित् चंक गाढा रहे संक नांगी।
नकेलां न के घात गोलां तुखतां
रसे बाधिये खोलिया कोप रत्तां ॥२०४॥
तने दाखवे जोसवाली तरक्कां
करे दांत आलावता कासलकां।
जमे गूगला घोघ दोनूं जबाड़े
कवी जांगि सागूड लूंगी कराड़े॥२०४॥
वदन्नं वगी कंघ वांके विनांगी
जले गारद्व छेड़ियौ नाग जांगी।
कितां कंघ घारां भरे मह काला

कुपित सर्प को छेड़ा है। किता॰ = जिनके कंघों पर काले रंग का मद भर रहा है। वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानों भाद्रपद मास के काले वादल वने हैं।

जिके = जो । द्वेखि रत्ता = द्वेष में श्रनुरक्त । मेखि सूठा = स्वरूप से डरावने । श्रणदोस रूठा = बिना श्रपराध कोध करनेवाले ।

२०४—चीत सैंघा = मन से परिचय रखनेवाले । न कू० = परंतु प्रीति को कुछ नहीं जानते । नित्० = नित्य श्रत्यंत टेढ़े । नाणै = (न श्राणे ) नहीं लाते । नकेला = कॅट की नाक में डालने की कीली । न के० = जो न तो नकेलों से श्रीर न गोलों की घारा से रकते हैं । रसै = रस्सों से ।

२०५—तनै = शरीर से। दाखवै = दिखलाते हैं। तरका = श्रद्धुत लीला। जमै० = जिनके मुख के दोनों गलाफों के धूसर वर्ण फेन जम रहे हैं। कवी० = किव जानता है कि मानों लूनी नदी के किनारों पर फेन श्राए हैं। २०६—मुख श्रीर कंघा वड़े वक्त श्राकारवाले हैं। जळै० = मानों संपेरे ने

रहे कोस ऊडंगळे जोस राता

घटा जांणि श्रासाह गाजै नियाता।

मुखे बांधि खोलै किता रोस मत्ता

श्रमेके बने जोस दाखे उमंत्ता ॥२००॥

पटाळा हठाळा महागात पूरां

सुरंगा सगाहा सकोपा सनूरां।

सलीतां कन्हें भेंकवै प्रांण साहे

लियां हाथ लट्टी समा सेल ठाहै॥२००॥

श्रड़े नीठ वैसे वले वैसि ऊठै

प्रवोधे कितां वाजुवां श्रग्र पूठै।

बहै कोप वैसारिजै लोप चीखा

सदा भारतां सीख तोही श्रसीखा॥२०६॥

निठानिठ्ठ वैसाड़ भाड़े नुखत्तां

खरा भारिया भार पूतारि खित्तां।

२०७—मुखै॰ = कितने एक ऊँटों का मुख क्रोध से मस्त होने पर बाँध दिया जाता है श्रीर खिलाने-पिलाने के समय खोल दिया जाता है। श्रनेके व्रने = श्रनेक रगो के। दाखै = दिखलाते हैं।

२०८—पटाळा = कानों के नीचे लबे केसवाले। हठाळा = हठीले।
महागात पूरां = शरीर के पूरे; बड़े शरीरवाले। सलीता = सामान डालने
का बहुत वड़ा थैला (बोरा)। फेंकवै = मोहरी को फटका देकर कॅट को
विठाते हैं। प्राण साहै = बल को धारण करते हैं। सेल = माला।

२०९-- अड़े = रक जाता है। नीठ वैसे = मुश्किल से बैठता है। वळे = फिर। वैसि = बैठकर। वैसारिजै = बैठाया जाता है। लोप चीखा = तीच्या शब्द को बद करके। भारता = युद्धों में।

२१०-भारिया = भारबरदार । ,पूतारि = तसल्ली देकर । खिचा =

### दिया भारिसा बोभ दावै विदावै कमालां तखी पीठ डेरा कसावै॥२१०॥

### गाहा चौसर

ऊंबां लूंबां हूंत अनैसी, तर भड़ वळी वहीरां तैसी। श्रोपै पंथ कतारां ऐसी, जळ धारां निद सांवण जैसी॥२११॥

### छंद बेश्रक्खरी

पँथ गुजरात प्रभाति पहल्लै, हरवल तुंग लड़ंगां हही।
के विसतार कतार कमालां, वेळा जांगि कुलंगां वाळां ॥२१२॥
वहतां पंथ नगारा वागै, श्राराबा चालै दळ श्रागै।
तोप भयंकर जोर जतन्नां, तिरजक थया कि कोहर तन्नां,॥२१३॥
वहें दराजमुखी लखवहां, फिब छिब काळ सकित मुखफहां।
किहर श्ररिच मुख श्रमण सँदूरे, प्रगट धूप तट डंबर पूरे ॥२१४॥

'पृथ्वी पर । दावै विदावै = ज्यों-त्यों। कमालां तणी = ऊंटों की।
२११ — ऊबा लूंबा = फूंदे जो ऊँटों के बाजू में लटकाए जाते हैं।
अनैसी = ( अनीहश ) अद्भुत । तर = ऊँट की नाट में डाले हुए छल्लों में
बंधी हुई डोरी जिससे ऊँट काबू में रहता है। वळी = फिर। वहीरा = यात्रा।

२१२—हरवल = श्रागे । तुग = ऊँचा । लड़गा = बहुत लंबी श्रेगी।
कमालां = ऊँटों की । कुलंगा वाळां = कुरज नामक पत्ती की पिक ।

२१३—वागै = बजते हैं। श्राराबा = छोटी तोपें। तिरजक = (तिर्यक्)
पुशु-पद्मी। कोहर तना = क्त्रों श्रीर गुफाओं में।

२१४—दराजमुखी = बड़े मुखवाली । लखवडा = लाखों । मुखफटा = मुँह फाड़ी हुई । रुहिर = रुधिर से । अरचि = पूजकर । अमण = कान पर । संदूरे = सिंदूर लगाया गया है । सकित मंत्र मग पग पग साधे, धारक वावन वीर श्रराधे।
श्रज भेंसा बळि किज श्रांगीजै, देवी मुख श्रामुख भख दीजै ॥२१४॥
सरकै के गज धकै सकत्ती, रंज धूंधि कोळाहळ रत्ती।
श्रित बळ वृखमे जूट श्रपारां, छंगर प्रवळ कळळ छछकारां॥२१६॥
जिए दिस चलै हुई विस जांगै, श्रकसी प्रकेकरण श्रिहनांगे।
काळमुखी श्रिर भ्रमण श्रकारी, नाळि प्रवळ गुण न्यारी न्यारी॥२१९॥

#### श्रथ नाम

# <sup>°</sup> छुप्पय

हण्ंहाक चामुंड फतैलश्कर कालिका सिशुवांण सेरदां कड़कवीजली किलका। जितैजंग छांछली श्रीर मांसली महावल विजेमुलक मैदांन श्रणी नागणी श्रतुल वल। भयकारमुखी श्ररिद्लंभली दुरगा उरग्गहदांमणी किलकिला श्रसह धांणीकरण ऊलट्टी पहले श्रणी।।२१८॥

२१५—साधे = सिद्ध किया गर्या। श्रेज = बकरे। श्रागीजै = लाए जाते हैं। श्रामुख = (श्रामिष) मास।

र१६—सरकै = घीरे घीरे स्थानातर पर जाती है। गज घकै = हाथी के घक्के से। सकती = तोप। रत्ती = अनुरागवाली। वृषमे = (वृषम) वैल। जूट = युक्त किए गए, जोड़े गए। लंगर = पिक, श्रेगी। कळळ = यव्द। ललकारा = हाँकने का उत्तेजक शब्द।

<sup>·</sup> २१७—वसि = वस्ती, श्राबादी । श्रकसी = एकसी । प्रळेकरण श्रहिनाणे = प्रलय करने के सहश । श्रहिनाण = चिह्न । काळमुखी = मृत्य के से श्रखवाली, मृत्यु के सहश । श्रकारी = बहुत तेज । नाळ = तोप, बंदूक ।

२१८—इए हाक = तोपों के नाम हैं। इनुमान् के समान शब्दवाली। काळिका = कालिका। अणी = सेनामुख।

### दुहा 🕖

नाम महाबळ नाळियां, रव मिन्न गुज्जर राह।
एकेकी पूठै अवर, सौ सौ तोप सगाह।।२१६॥
है गै दळ त्यारी हुवा, जेज निवारी वग्ग।
भूप सधीरां भूप दरि, चली वहीरां मग्ग॥२२०॥
तिण वेळा अजमाल तण, श्री अभमाल नरिंद।
तन सुंदर पहरे वसन, मदन दुहिंद कि इंद्र ॥२२१॥

#### छप्य

वागे करे बणाव श्रोपि सुंदर पट श्रंबर
गौखंबर ऊधरां पाघ सोभाग कि मंदर।
मुकर परिख मुख तांम रूप किर काम पल्रहे
श्रंगराग श्रारंभ परम सौरंभ प्रगहै।
तन श्रमित मौल्य मंडित रतन श्राभूखण गुण ऊधरै
श्रंगार साजि मंगे ससत्र महाराज मंडोवरै॥२२२॥

२१६ — नाळिया = तोपे, बदूकें । रव = शब्द । राह = मार्गः। पूठै = पीछे । श्रवर = दूसरी ।

२२०—है = (हय) घोड़े। गै = (गज) हाथी। जेज = देरी। वगा = बजी, शब्द करने लगी।

२२१--तग् = पुत्र । दुङ्दि = सूर्य । इंद = चद्रमा, श्रथवा इंद्र ।

२२२—वागै = पोशाक । पट = रेशमी वस्त्र । अवर = स्ती वस्त्र । गौखबर = जालीदार कपड़े । अधरा = उच्च कर्ना के । पाघ = पगड़ी । मंदर = मंदराचल पर्वत । मुकर = मुख देखने का काच, श्रारसी । ताम = उसमें । अगराग = चंदन श्रादि । मगे = माँगे । ससत्र = शस्त्र ।

जिकां पार जीवतां वार लग्गे वरणंतां
तिहत सार अवतार अणी गुण धार अनंतां।
वेदांणी तन मंजि रंजि आभीच लगने
घड़े सधर पुळ सिज्जा धूप डंबर वासने।
जमदाढ कृंत वंकी सुजड़ आदि अभूत छत्रीस अनि
महाराज वेग मंगाविया आदि तेग समहर अगिन।।२२३॥

कड़ि बंधे जमदाह पाठ जम मंत्र पहंतां

खग वांमै बांधियौ थई जोगिए उनमत्तां।

ढाल बेल गळ धारि सेल तोलियौ करग्गां

करि चंडी जैकार हुई श्रसवार विहंगां।
वैताल वीर श्रागे वधे चालै भूचर खेचरा
विरदेत पेखि वंद्र भरो जैत जैत जोधाहरा॥२२४॥

२२३—जिकां० = जिनका पार देखते और वर्णन करते देरी लगती है, वे बिजली का साराश लेकर जो बने हैं। जिनकी धार और अनी अनंत गुणवाली है। वेदांणी = लोहार ने। तन = शरीर (शस्त्र का)। मंजि = मॉजकर, साफ करके। रिज = मल को। आभीच लगन्ने = वीर पुरुषों के पास लगाए हैं, सुभटों को दिए हैं। घड़े = बनाए, रचना की है। सघर पुळ = अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में। धूप० = धूप और गुलाल अवीर आदि से सुवासित किए हैं। शस्त्रों के नाम—जमदाट = कटारी। कृ'त = भाला। वकी सुजड़ = टेढ़ी तलवार। अमृत = (अद्भुत) अनोसे। अनि = अन्य, और। तेग = तलवार। समहर = युद्ध में।

२२४—कड़ि = (किट ) कमर में। जमदाढ = कटारी । खग = तलवार। करगा = हाथों से। विहंगा = पित्यों पर। विरदैत = विरद (जस) करनेवाले, किव। वंदगा = नमस्कार। मगी = बोलते हैं। जैत जैत = जय जय शब्द। जोघाहरा = जोघा राव के वंशज।

करण तुच्छ केवियां अभै कर मुंछ उभारे श्रारुहिवा नरइंद पाव धारे पाधारे। वीख सगह श्रप्पतें सोभ विग्रह किव संभिर किसन डांणि हिल्लयों जांण बाणासुर ऊपरि। प्रति भड़ां हुए हड़वड़ प्रगड़ वणे तड़भ्भड़ बाहणां सुभ खमा खमा जय सह रो कोळाहळ बंदी जणां॥२२४॥ श्रभैसाह महाराज रीभ गजराज श्ररोहें ऐरापित ऊपरा जांणि सुरपत्ती सोहै। छग्गों सायत चाव घाव वग्गों नीसांणां

परसियां श्रनळ चळ दळ सुपरि चळवळ सुचळ हळोवळां चक्रवति सत्रि सिर चिसयो जांगि महण छिळियो जळां ॥२२६॥

किर श्रधीर सद्दियौ खीर सामंद मथांणां।

२२५—केविया = शतुत्रों को । श्रमे = श्रमयसिंहजी ने । मुंछ उमारे = मूछ को ऊँचा किया, बट दिया। श्रारुहिवा = सवार होने के लिये । सोम = शोमा । डांशा = चाग । प्रगड़ = (प्रकट) बहुत । तड़भ्भड़ = उतावल । बाह्या = घोड़े श्रादि । वंदीजगा = स्तुतिपाठक ।

२२६—चाव = प्रबल इच्छा। घाव = डंका, चोट। वग्गौ = बजा।
नीसांगां = नकारों पर। सिंद्यौ = शब्द किया, गरजा। मधांगा =
मथन होने पर। परिसया० = श्रिम, (चळदळ) पीपल वृद्ध श्रौर
सुपारी का स्पर्श करके। यात्रा के समय इनका स्पर्श करना
मागिलक माना जाता है। वळवळ = सेना में ही इलचल हुई।
सतिरि सिर = गुजरात पर। महगा = समुद्र। छिळियौ = वेला से
श्रागे बढ़ा।

पांनां मुख वाजित्र हिले वांनां वैरक्कां

मेघ रंग मातंग वीढ ऊढंग करकां।

पली जेंभ सादळां हिली फीजां घमसांणां

त्योम रजी वित्थरी धमस वज्जो केकांणां।

खह वेध किरण सेळां खिवणि गयण भांण गुंधळ प्रही

श्रसवार तुरां गज उधरां नरां पार श्रावै नही ॥२२०॥

#### दुहा

सिर गुज़र करवा समर, श्रभौ हुवौ श्रसवार। किर भ्रू ऊपरि गुजिहकां, समड़े करण सिँघार॥२२८॥ इंद भ्रजंगी

चली फीज लाखां सुभद्दां सचेळां चडे वाइ ज्यों चाइ सामंद वेळां। तुरंगां सवेगां नरां जोस तैसी जगै नाग रूठे प्रके श्रागि जैसी॥२२६॥

र र ज — पांना मुख = मुख में पान चवाते हैं। वाजित्र = बाजे बज रहे हैं। हिले = पताकाएँ हिल रही हैं। मेघ ं = बादल के रंग के हायों। वीट = युद्ध में। ऊटग = वेटगे, ऊचे शरीरवाले। कटकां = सेना में। पली जेम = देरी रकी अर्थात् ताकीद हुई। सादळा = बीर शब्द करनेवाले। धमसांगा = युद्ध में। व्योम • = आकाश में रज फैली। धमस = वेग का घोर शब्द। केकागा = घोड़ों की। खह • = मालों की किरण की चमक ने आकाश को वेघ लिया। गयण • = आकाश में सूर्य और यह धुँ घले हो गए। तुरां = घोड़ों की। ऊधरा = उच्च कोटि के, अष्ठ।

२२८—प्रू॰=ध्रुव राजा के ऊपर यन्न लोग संहार, करने को चले।
२२६—सचेळां= समर्थ। चडै॰=जैसे वायु से समुद्र की लहरें मनचाही
चढ़ें। जगै॰=जैसा प्रलयकाल में शेपनाग के कुपित होने पर अभि प्रज्विति हो।

वहें मेघ ज्यों सोक भ्रारा विराजे।
वहें मेघ ज्यों सोक भ्रारा विराजे।
वहीं सिंधुरां कुंडली सुंडवाली
करें चाल जांगी फणां नाग काली।।२३०॥
वधें लूर सापूर फीजां वखांगी
जलनिद्धि उच्छेदियों बंध जांगी।
महाराज सेन्या वहें राज मगों
वधें बाजुवां लोल हिल्लोल वगो।।२३१॥
भिलों संप कोटित तूटंत भाड़ं।
पड़ें ऊवटें पंथ माथे पहाड़ं।
उमें बाजुवां बाज पे रैण ऊठें
प्रथी जीप चालें किता अप्र पूठे।।२३२॥
रजी वीच गै ऊधरां गात राजें
वडी वावलें वादलां ज्यों विराजे।

२३० — वहै लास॰ = नाचते हुए घोड़ों की नाक ऐसा शब्द करती है मानों जोर से बरसते हुए बादल का घोर शब्द सुनाई दे। सिंधुरा = हाथियों की। चाळ करें = खेल करता है। नाग काळीय = कालि सर्प।

<sup>ं</sup> २३१—वधे लूर० = जैसे छोटे छोटे बादलों का समृह चलता है वैसे फौजें वेग के साथ चल रही हैं। सापूर = वेग-सहित, जल्दी। जळानि दि = समुद्र। उच्छेदियों बंध = बाँघ (मर्यादा) को तोड़कर। लोल = चचल।

२३२—िक्तलै सप = बिजली चमकती हो जैसे। कोटिंत = करोड़ों। तूटंत काड़ं = छोटे छोटे वृत्त टूटते हैं। ऊवटें = उलटे मार्ग। माथै पहाड़ = पर्वत के ऊपर। बाज = घोड़ों के। पै = पैरों की। रैण = रज, धूलि। प्रथी जीप = पृथ्वी को जीतनेवाले। पूठें = पीछे।

२३३—रजी वीच॰ = धूलि के मध्य में हाथियों के जॅचे शरीर ऐसी शोभा देते हैं, मानों प्रचंड पवन के बीच बादल शोभा देते हैं।

पवंगां कला सित्र जांगे पवनां
वदन्ने भरे भाग सिंदूर व्रन्नां ॥२३३॥
धरा मोर खेंगां खुरां जोर धूजे
मरे वगा विच्छोहिया सृगा मृजे।
हमललां ग्रसां सेस चा सीस हल्ले
दिसा ग्रग्र बाजू सकाजू दहल्ले॥२३४॥
दिसापाल भूपाल त्यां छूट हढ्ढं
गिगों ग्रोट सेवा तगी कोट गढढं।
गजै मेघ ज्यों वेग नीसांग गाजै
भयां ग्रास बेज्यास मैवास भाजै॥२३४॥
चली छात्र मोटां दिसी वात चावी
ग्ररागी तिकां प्रांगि लागी ग्रभावी।
वियो मालदे हालियो सेन बंधे
सुणी इंदु (दुंद) ची वागि सामंद संधे॥२३६॥

पवंगां॰ = घोड़ों की कला ऐसी है कि मानो वे पवन के मित्र हैं, अर्थात् पवन के से वेगवाले।

२३४—धरा मोर = पृथ्वी की पीठ । ख़ैंगां = घोड़ों के । वगाः विच्छोहिया = वाग (लगाम ) रहित । मृगा मूजै = हरिगा घवराते हैं। हमल्ला श्रसा = घोड़ों के तेज दौड़ने से। दहल्लै = भयभीत होती है।

२३५—दिसापाळ० = दिक्पाल इंद्र श्रादि श्रीर राजा लोग मजबूती को त्यागकर कोट श्रीर गढ़ों का श्राश्रय लेते हैं। गजै० = हाथी श्रीर नकारे मेघ के समान गाजते हैं। भयां = भय के मारे। श्रास बेज्यास = निराश होकर। मैवास = लुटेरे लोग भागते हैं।

२३६ — चावी = प्रसिद्ध । ध्यरागी = शत्रु । श्रभावी = श्रहित, बुरी । वियो = दूसरा । दुंद = युद्ध । सधे = किनारे ।

### दुहा

जोधपुरो जोधांण सूं, श्रमौ हुवौ श्रसवार।

लियां गिरद्दां श्रासिरा, श्रिर धूजिया श्रपार।।२३०॥।
सतरै समत छ्यासियै, चैत दसिम सित पिक्छ।
गुज्जर सिर दूजौ गजन, श्रासिदयौ श्रमरिक्छ ॥२३६॥।
कूच विहांणै ऊगणे, श्रिर घर सोच श्रथाह।
घास उजाड़ां नीमड़ें, पड़ें पहाड़ां राह॥२३६॥।
श्रायौ भाद्राजण श्रभौ, पायौ प्रजा निवास।
मिळ्या जोध महाबळी, चळचळिया मेवास॥२४०॥।
नरपत्ती दीठौ निजरि, माळ वियौ गढमाळ।
प्रामै सुख वसियौ प्रजा, सत्रां हियौ नटसाळ॥२४१॥
ताम विचारै श्रजन तण, करिवा जतन जिहांन।
श्रचळ बुळायौ नाथ सुत, हाथां पाथ समान॥२४२॥।
श्रचळ तणौ जोड़ें श्रकळ, पुत्र पराक्रमवंत।
वखतौ दीठौ वीर वर, मुरधर कंत महंत॥२४३॥

२३७—गिरहा श्रासिरा = पर्वतो का श्राश्रय लेता हुश्रा।
२३८—श्रासिहयौ = श्राक्रमण किया, सवार हुश्रा। श्रमरिक्ख = कोधकरके।
२३९—विहाणौ अगणौ = दिन निकलते हो। उजाड़ां = निर्जन स्थानों में।
नीमड़ै = नष्ट होता है।

२४०--भाद्राजण = एक गाँव का नाम । चळचळिया = विचलित हुए। मेवास = लुटेरे।

२४१—गढमाल = मालगढ़ नामक ग्राम। नटसाल = शूल, शल्य. दु:ख। २४२—श्रजन तर्गा = श्रजीतसिंहजी का पुत्र, श्रभयसिंह। श्रचळ = श्रचलसिंह को। हाथा॰ = हाथों के बल में श्रजु न के सहरा।

२४३--जोड़े = सदृश । श्रकळ = वीर, पूरा । मुरधर कत = मारवाड़ के राजा ने । मद्दंत = बड़ा ।

वेटो वाप महावळी, परिख अभै धरि प्यार।
गिणि चांपा कि आलगढ, भुज दीना भर भार॥२४४॥
प्रगट भळावे नरपती, मांनहरां गढ माछ।
सत्रां अभायों सोन गिर, आयों सुत अजमाछ॥२४४॥
गजनहरे इळ माल गढ, अभे वसायों एम।
सभा पड़े मेवासियां, प्रजा चढे सुख प्रेम॥२४६॥
छएएय

मिटे चोर मारगा जोर प्रगदे न्यापारां चिंध वसती रन वने वेळ वरती ऊदारां। चडे कोध विसतार रींछ सांबर घर रौणा जहै सिंघ सदता तहै गरजंत बिलौणा। भोमिया डंड पेसां भरे मैंणे करसण मांडिया गढपती पेसायौ मालगढ विढ श्रवदाळ विहंडिया॥२४॥

इति श्री राजरूपक में मालगढ वसायौ श्रीजी प्रजारी सहाय कीवी सो विगत द्वाचत्वारिंश प्रकास ॥ ४२॥

२४४ - चापा = चापावत श्रचलसिंह श्रीर उसके पुत्र बख्तसिंह को सालगढ़ में रखा। भुज = उनकी भुजा पर भार रखकर।

२४५ — सत्रा धभायौ = धत्रुश्रों को श्रिप्य। सोन गिर = जालोर नगर। २४६ — गजन हरै = गजसिंह के वंशज ने। सभा = दंड।

२४७—रन वने = ( श्ररण्य ) जंगलों श्रीर वनों में । वेळ = समय। कदारा = उत्तम पुरुषों का। वडे० = जहाँ वड़े कोधवाले रीछ श्रीर वारहसींगों का घर था वहाँ रम्य भूमि हो गई। सहता = वोलते थे। विलोगा = दही का मंथन। पेसा = पेशकसी। विढ = युद्ध करके। श्रवदाळ = शतुश्रों की। विहडिया = मारा।

गजनहरी जालोर गढ, श्रायो खिंड श्रमसाह।
धरापती श्रिर धृजिया, दुसह वरती दाह॥१॥
रिधू सिवांणे रिक्तयो, भंडारी वल्लराज।
निरख निरमण चित्त नित, रीत परिख महाराज॥२॥
लालसिंघ चुतरेस री, राव छुलां रखपाल।
धरिण सिवांणे राखियो, प्रजा करण प्रतिपाल॥३॥
मिह श्राडो मेवासियां, दृढ बोले ऊद्छ।
थिर मांकलसर थापियो, महाराजा श्रभमछ॥४॥
जालंधर जोधापुरी, नृप रिहयो सुभ नीत।
सिर श्रायो सत्यासियो, श्रीखम थई वितीत॥४॥
भूप नमाया भोमिया, श्राया पाप श्रीर।
रहवाड़े लाखो रहे, तिकी न छोडे तौर॥६॥

१—गजनहरौ = गजसिंह का वशज । खड़ि = घोड़े को चलाकर । घरापती = राजा।

२-रिधू = दृढ़, मजबूत |

३-- छळा = युद्धों में।

४--- श्राडौ = रोकनेवाला । मांकलसर = एक श्राम का नाम।

पू—जाळंघर = जालोर में। जोघापुरी = जोघपुर का राजा। सत्या-सियो = वि॰ सं॰ १७८७।

६—पाए = चरणों में। रहवाड़ें = एक ग्राम का नाम। लाखों = देवड़ा राजपूत लाखा।

उपर तिण चिडियो श्रमो, राजा घाट वराड़।

कियो कटकां श्रावरण, घेरि लियो पाहाड़॥ ७॥

सूरजमल पहले श्रणी, चांपावत कि चाळ।

दारुण लग्गो देवड़ां, वग्गो जांणि चळाळ॥ ४॥

भागा भागा उचरे, करि वावरे खडग्ग।

खगवाहो मिळियो खळां, सिळियो रण खण पग्ग॥ ६॥

सूरजमल श्राड़ियो समर, पिड़ियो भड़ां किमाण।

गा दहवट्टां देवड़ा, छोडे आड़ पहाड़॥१०॥

श्रभे देळां हळकारिया, कळ श्रागळा ळॅकाळ।

चिड़िया सायक वेग ज्यों, पायक उपरि माळ॥११॥

सोभ गिरां श्रिर कढ्ढिया, तर चिढिया घर तेम।

उघाड़ो लागे श्रनड़, जोगी नागै जेम॥१२॥

७—घाट बराड़ = विकट स्वरूप से । आवरण = घेरा लगाया।

—पहलै अणी = सेना के अग्र भाग पर। कळिचाळ = युद्ध में पराक्रम
करनेवाला। दारुण = भयंकर।

६—उचरै = कहते हैं। वावरै = काम में लाते हैं। रण खण = युद्ध के समय। पग = पगा हुआ, अनुरक्त।

१०—श्रिड़ियौ = युद्ध में जुटा। पिड़ियौ = श्राक्रमण किया। भड़ा किमाण = महावीर। गा = गए। दहवद्दा = दशों मार्ग, श्रर्थात् भाग गए। भाड़ = भाड़ी, श्रथवा वृद्धों के।

११—हलकारिया = प्रोत्साहित करके चलाया। कळ श्रागळा = युद्ध में श्रिप्रणी। लॅकाळ = वीर। सायक वेग = तीर वेग से चलता है वैसे वेग के साथ। पायक = पैदल होकर। माल = मालगढ़।

१२—सोभः = हॅंढकर । तरः = वैसे ही पृथ्वी के वृत्त कटवा दिए।
- जियाड़ी = नंगा। श्रनड़ = पहाड़, पर्वत।

देसां श्रंतर देवड़ों, हालि गयौ ले हार।
राजा थांणों राखनें, श्रभौ हुवौ श्रसवार।।१३॥
गढ जाळंघर राखियों, भंडारी मनरूप।
श्रनमी त्यां नामण इळा, भोमि रहावण भूप।।१४॥
सोच पड़े सीरोहियां, गिर धूजिया श्रदार।
वळ श्राबुवां निवारियों, उर धारियों विचार।।१४॥
मारंतां पौसाळियों, गह तज राव गरीठ।
धात निवारण मेलियां, करिवा वात वसीठ।।१६॥
छत्रपति श्रागे छावड़ों, मयारांम मतिवंत।
गुज्जर घर चावौ गढां, मांने भूप महंत।।१०॥
सांमिधरम्मी सांम तण, सुणि पण गुणे सपूत।
मिळिया ते श्राथौमणां, राव तणा रजपूत॥१८॥
मयारांम महाराज सूं, कीधी श्ररज सकाज।
पेस श्रद्धांनी परम हित, सो मांनी महाराज॥१८॥

१३-ले हार = पराजय पाकर।

१४—श्रनमी = नहीं नमनेवाला। नामग् इळा = पृथ्वी को नमानेवाला।
१५ — सीरोहिया = सिरोही नगर के निवासियों को। श्राबुवा = श्राबू
पहाड़ के रहनेवाले।

१६—मारंता = नष्ट करते, लूटते। पौसाळियौ = एक ग्राम का नाम (सिरोही राज्य मे)। गह = गर्व। गरीठ = (गरिष्ठ) श्रत्यत श्रिधक। वसीठ = संघि के लिये दूत-कर्म।

१७ — छावड़ी = चावड़ा वंश का राजपूत । चावौ = प्रसिद्ध । महंत = बड़ा।

१८—साम तर्ण = स्वामी का। पर्ण = प्रतिज्ञा। गुर्णे = गुर्णो में। ते = वे। आयौमणा = प्रयोजनवाले।

१९-पेस = धर्ज। खळानी = प्रकट।

मुखि पुत्री राव मांन री, सील निधांन सकजा।
वड हित श्रीफल वंदिया, श्रधपित मांन श्ररजा।।२०॥
श्राठ तुरंगम ऊधरा, ज्यार गयंदा माल।
साथै चौकी सेव मं, श्रभँग श्रजेव श्रहोल।।२१॥

### छंद वेताळ

पख कृष्ण भाद्रव मास प्रगरे महा सुभ निस ग्रसटमी
परणावियो नवकोट चौ पित जतन हित ग्ररवुद जमी।
चित हूंत मेटी राय चिंता वधे चाय वधामणा
दुरदीह चा दुख गया दुरे सॅपिज दीह सुहामणा॥२२॥
ग्रात हरख उच्छव देवड़ां उर सेव सिव फळ संपजै
महाराज दुलहर निरख सुख मुख ग्रग्नट मंगळ ऊपजै।
देवड़े नारणदास दरसण कियौ कमधां राव रौ
उमराव श्ररबुद तणा श्राया चरस रस विध चाव रौ॥२३॥

२०—सकज = श्रेष्ठ । हित = प्यार से । श्रीफळ = नारियल । संबंध होता है तब कन्या के पिता की श्रोर से वर के पिता के पास सुवर्ण से मढ़ा हुश्रा नारियल मेजा जाता है। विदयौ = प्रणाम करके स्वीकृत किया। मान = स्वीकार करके।

२१— ऊघरा = श्रेष्ठ । चौकी = पहरेदारों की गारद । श्राजेव = श्राजेय । २२—चौ = का । जतन हित = रक्ता के लिये । चाय = स्पृहा, इच्छा । वधामणा = वधाई का कृत्य । दुरदीह = बुरे दिनों का । संपित = संपन्न होना । दीह = दिन । सुहामणा = श्राच्छे ।

२३—सेव॰=महादेव की सेवा का फल। दुलहर = दुलहा, वर। अघट=अपूर्व। कमंधा राव री = राठोडों के राजा का। चरस = आनद का।

श्रगरचै = श्रगुरु, सुगधि काष्ट । डबर = समूह । परमळ = सुगंधि, सुगधि चूर्ण । रास = क्रीड़ा ।

श्रगरचै केसर श्रतर श्रंबर प्रगट डंबर परमळें श्रति हास रास विलास उच्छव मेळ तिगा सुख धर मिळे॥

### दुहा

मन उच्छव महाराज रो, चित हित नव नव चाव।
सुख निरवहियों ते कुसळ, रहियों श्ररबुद राव॥२४॥।
पाछै दसमी जोधपुर, श्राणँद प्रगट श्रपार।
पायों सुख सारी प्रथी, जायों राजकुँवार॥२४॥।
संवत् १७ से ८७ के भाद्रवा सुदि १० के रोज श्री राजकुँवर
रामसिंहजी का जन्म

### छंद उद्धोर

कमधां नाथ ग्रेह कुमार, प्रगट्यो रांम तेज अपार।
सुभ ग्रह सुभ घड़ी सुभ वार, कृत स्त्रव जोग आणँदकार।।२६॥
वाजा वाजिया जिए वार, दीप हरस्र राजदुवार।
सुणि पुर निकर घर सुभ वांण, सनमुख हरस्रिवधि अप्रमांण॥२०॥
असहां सुणत छाती एम, जाये फाट दाड़िम जेम।
वाधि वधांमणा सुभ वांण, धर नवकाटि गढ़ जोधांण॥२८॥
सुणि सुज खबरि नृप अभसाह, छत्रपति कीध उर श्रीछाह।
धरपति अमर तरपण धारि, दीन अदीन कीजत द्वारि॥२६॥

२४—चाव = स्प्रहा, मन की उत्कट इच्छा । निरवहियौ = निभ गया ।

२५-- जायौ = जन्मा, प्रकट हुआ।

२६ -- सब = सर्व, सब।

२७ -- दुवार = द्वार । निकर = समूह । वाण-वाणी।

२८-श्रमहां = शत्रुश्रों की। जायै फाट = फट जाती है।

२९—सुन = वह । श्रीछाह = उत्साह, श्रानंद । श्रमर = देवताश्री को । तरपण धारि = तृप्त करके । दीन = गरीबों को । श्रदीन = दीनता-रहित, धनाट्य ।

मागध सूत बंदिय मेळ, विध रिध जांगि दन दिध वेळ। उच्छव करै मन उमराव, बकवित परिख सुरपित चाव।।३०॥ दुहा

वाजै द्वार वधांवणा, सोभावणा सुगांन। वेर श्रवेरां वांधिया, डेरां डेरां दान॥३१॥

इति श्री राजराजेखर महाराजा श्री श्रभैसिंघजी रा परमजस राजरूपक में सिचपुरी परिणया नै श्रीराजकुँवार रामसिंहजी जनमियां री वधाई सुणी त्रयश्वत्वारिंश प्रकाश ॥ ४३॥

३०—रिध = ऋदि । दिध = समुद्र की । वेळ = लहर । चक्रवति = राजा को । चाव = स्पृद्दा ।

३१—वधावणा = वधाई के वाद्य। सोमावणा = सुहावने, मनःप्रिय। वेर श्रवेरां = वक्त वेवक।

क्च कियो उच्छव करे, दळ विसतरे प्रचंड। श्रारुहियो कुंजर श्रभो, ऊपर गुज्जर खंड॥१॥ राजा भाव विचारियां, पायो राव निवास। दीन्हा साथे देवड़ा, श्रादि नरायग्रदास॥२॥ इंद भुजंगी

नरां नाथ मेवास पाए नमाया
अख्टी वॅंचे देवड़ा सेव आया।
बिया गोत बाळीस बाळीत बोड़ा
सको पेस देनें सपाया सजोड़ा॥३॥
जळानिद्ध ळाजे दळाकार जैसा
तड़े लागि छूटै खळां वाग तैसा।
सके। पंथ ऊबंध सौ संधि सांधै
बिया छात जोड़े अठी वात बांधै॥४॥

१-- श्रारहियौ = चढ़ा।

२—राजा भाव = राजा के श्रिभिप्राय को। निवास = घर, श्रथवा कुछ गर्मी

३—मेवास = लुटेरों को। पास नमाया = चरणों में नत किए। श्राखूटी वँचे = साबित रहकर। बिया = दूसरे। गोत = (गोत्र) वंश के। बाळीस० = बालीसा श्रादि राजपूतों के वंश हैं। सको = सव। पेस = पेशकसी। सपाया = पाया। सजोड़ा = स्त्रियों को।

४—जळानिद्ध = समुद्र । दळाकार = सेना के स्वरूप से । तड़ैं o = जैसे बाग चारों श्रोर तड़ों ( बृद्धों की टहनियों ) के लगने से बच जाता है चैसे शत्रु भाड़ी श्रादि का श्राक्षय लेकर बचते हैं । पथ अबध = उलटे मार्ग चलनेवाले । संधि साधै = सुलह करते हैं । विया o = श्रोर दूसरे राजों को छोड़कर इधर बातचीत करते हैं ।

उभे हाथ जोडे किता पाय श्रावे जिकां सास ऊखां तिके नास जावे। छत्री डंड देतां किता खंड छूटे खेळे मौत केती प्रके जेम खूटे।। ४।। वधे पूर हैलूर फीजां सवाई प्रथी भूप श्राकंप साकंप पाई। श्रावेकां पहां पेखवा दूत श्रावे वधे सोच श्राकोच ऐसी वतावे।। ६।। चले एक देसा जिता पेस चूके सुणे वास मेवास त्यां सास सूके। चली वत श्राठां दिसां वेण चावे श्रामी कोपिया सेर चे सीस श्रावे।। ७।।

### दुहा

जुध स्रागम भिष्यो जगत, सुिषयो सेर विलंद। श्रणभायो सिर श्रासुरां, श्रायो मुरधर इंद॥८॥ मग वहते मेवासियां, केतांई चाकर कीध। केतां खंड उवारियां, दे दे दंड प्रसिद्ध॥६॥

५—उभै = दोनों । सास ऊखां = जिनका श्वास उखड़ गया है। खळे = शत्रु। मौत केती = कितनी मौतें। प्रकें जेम खूटै = प्रल्य में मरें जैसे मरते हैं।

६—हैलूर = घोड़ों का समूह। आकप साकंप = थरथराहट। पहां = राजाओं के। पेखवा = देखने को।

७—जिता = जितने । पेस = पेशकसी, दंड । वास = निवास । मेवास = चुटेरों का । वैण = वचन । चावै = प्रसिद्ध । सेर चै = सेर बिलद के । द—मिण्यौ = कहा । श्रग्रभायौ = मन को श्रिप्य । इंद = इंद्र, राजा । ९—उबारिया = वचा लिए ।

त्रावै दूत नवाब रा, जावै सायक जेम। उलटा सुलटा रवि उदै, तन नटवट्टा तेम॥१०॥

#### छप्य

सुणि जवाव एरसा एम निब्बाव उचारै खग्ग बांधि रण खेत वयो कुण जैत विचारै। हिंदुवांण खुरसांण पांणि ग्रह पद्धर श्राया कर मोस्रं घमसांण कुणै निज मांण वचाया। असमांण पड़ंती श्रौ ठॅभे सौ श्रासत ईरान में जवनेस छात कंपै जिसी मेरी वात जिहांन में॥११॥

#### दुहा

राजा राह पधारतां, मिळे सकाजां श्राय। श्रावाजां सामंद लगि, वाजां सह सवाय॥१२॥ सुणिया पत्र वचावतौ, जोधां छात जवाव। दिन घटियै बोलै मुखां, वधता वैण नवाव॥१३॥

१०—उलटा सुलटा = कभी इधर श्रीर कभी उधर। रिव उदै = प्रतिदिन। नटवद्दा = नट की गेंद के समान।

११—एरसा = ऐसे । वयो = श्राया हुश्रा । जैत = जय । हिंदवाण = हिंदू । खुरसांण = मुसलमान । पाणि ग्रह = हाथ पकड़कर । पदर = सीधा मार्ग, मैदान । धमसाण = युद्ध । माण = मान, इज्जत । असमांण = ईरान का बादशाह श्रासत, जो गिरते हुए श्राकाश को थाम सकता है, वह भी मुक्तसे कांगता है।

१२—राह = मार्ग में आते । सकाजां = कामवाले । सह = शब्द ।
१३—दिन घटतै० = पिछले दिन में नवाव के शेखों के मुख से बोले
इए वचन सुने ।

छप्पय

सुणे वात अभसाह पांणि वळ सूंछ परहें उर सकोप अणधाग चोप मुख राग चठहें। वीर महारस वयण नयण सारत वरगो जांणि कमळ दळ जोड़ वणे जळ जावग लगो। तोलियो खग्ग अजमाल तण बोळण प्रिसण भुआवळां चांदणी सरद लिख चंद्र कर जांणि वेळ सरवर जळां॥१४॥। उरध रोम उल्लसे जोम आरि करण रसातळ भिज जिसळों निज भाळ कळा सोखण सत्र कम्मळ। उर उल्लाह ऊपजे घाह पैलां श्रिह घारण वदन हास विहसंत रुदन पर वंस वघारण। हढ़ नेम वचन मुख देखियां उर कंपावण श्रव्वरां आंणियो हरख लड़वा अभे उच्छव मेटण आसुरां॥१४॥।

ढुह। लीयां लस्कर ऊधरा, कीया फजरां कूच। श्रहमदपुर श्रायौ श्रभौ, श्रकळ दळां पुळ ऊंच॥१६॥

१४—पाणि = मूँ छ पर हाथ धरकर मूँ छ को वट दिया। अण्याग = श्रपार। चोप = उत्साह, श्राश्चर्य। चटहे = बल। सारत्त = लाल। वरगो = हुए। जाणि = मानों कमलदल के पास जल में श्रलता लगा है। वोळण = हुवाने के लिये। प्रिसण = शत्रुश्रों के। मुश्रावळा = मुज-पक्ति को। वेळ = लहर। सरवर = समुद्र, सरोवर।

१५— उरध रोम उल्लंषे = रोंगटे खड़े होते हैं। जोम = वीरता के वेग से, जोश से। त्रिसळी = त्रिश्ला। कळा॰ = शत्रु के मस्तक की कला को सुखाने के लिये। धाह = भयजनित शब्द। पैला = शत्रुओं के। अव्वरा = दूसरों को। लड़वा = लड़ने के लिये। आसुरा = मुसलमानों का।

१६—ऊघरा = बहुत श्रिधक। फजरां = प्रात:काल में। श्रकळ = पूर्ण, वीर। पुळ = (पल) समय। ऊच = श्रेष्ठ।

#### छ्पय

श्रहमदपुर श्रभसाह धिखे पतिसाह मुरद्धर त्रिकुटाचल ऊपरा जांगि श्रायो परमेश्वर। सिर विलंद संपेखि देख पूरियो धुरंधर ऊपरि हरि श्रावियो जांग बागासुर श्रासुर। श्राति गह श्रसंक उच्छव श्रकस जाब विरस मुख जंपिया चळचळे सहर लसकर चक्रत कायर नर हैकंखिया॥१०॥

सू मजेज खिंग साभि जेज जिधि काज न रक्खी सूर सगाह सिपाह ताहि छजराह सु दक्खी। पले प्यार पूछकां खुले केाठार सनाहां श्राराबां हिल्लिया लिया मोरचा दुबाहां। श्रात वंक वयण मुख उच्चरै भुजां गयण किर ऊभरै छंकाळ जांणि पळ पानतां बळ दाखे विळ बीभरै॥१८॥

१७—िधिले = कुद्ध होकर । त्रिकुटाचल = लका का पहाड़ । संपेखि = देखकर । घुरंघर = त्रप्रणी । गृह = गर्व से । त्रकस = एँठ । विरस = कटु । जंपिया = कहे । चळचळे = विचलित हुए । हैकिखिया = श्रवाक् हो गए।

१८—मजेज = जल्दी, शीघ। सगाह = गर्व-सहित। लजराह = लजा का मार्ग। दक्खी = बतलाया। पले० = प्यार से पूछनेवालों को रोका। सनाहां = वक्तर आदि का। दुवाहा = वीरो ने। गयण = आकाश को। ऊभरै = घारण करता है। लंकाळ = वीर पुरुष। पळ पाळतां = च्या भर रोकने पर। दाखै = दिखलाते हैं। वळि = फिर। वीभरै = एकदम विगड़ जाते हैं, कुद्ध होते हैं।

### वार्ता

तिशा वार का सेरखां परखे सिपाई
वडवाग की सिखा कना श्रजरायल का भाई।
पर घर सादूल की कृत दरसावे
इंद्र के गाज को उछेद सुहावे।।१६॥
जुं(जं)गुं के जैतवार सिपाह वुलाप
दो पक्खी विरदेत श्रसराफों के जाए।
पक तें एक जोर का श्रचंभा
गुमान का मंदर के श्रसमान का थंमा।।२०॥
बळ के मृगराज कुळवट के श्रंक्र्र
पांशी के रच्छक थळवट के केहर।
उर के श्रडोल मेर के दावे
व्योम के पड़शे संका न श्रावे॥२१॥
ऐसे मिरजा कुं नामदार सर्व जांशे
ख्याल सा खेल संश्राम पहिचांशे॥

१६—तिण वार का = उस समय का। परखे = परोत्ता करता है। वडवाग = वाडवाग्नि, समुद्र की श्रश्मि। सिखा = चोटी, ज्वाला। कना = किंवा, श्रथवा। श्रजरायल = जबर्दस्त, निडर। कृत = काम। उछेद = नाश।

२०—जु गूं के = युद्ध के । जैतवार = जीतनेवाले । दो पक्खी विरदेत = माता पिता दोनों पत्तों से यश पाए हुए । मंदर = (मंदिर ) घर, मंदराचल पर्वत । कै = किंवा, श्रथवा।

२१— मृगराज = सिंह। कुळवट = कुलीनता के। पांगी के = तेज को रखनेवाले। थळवट = अच्छे स्थान के। कोहर = कूप, कूआ। मेर के दावै = सुमेरु पर्वत से समानता करनेवाले। च्योम = आकाश के गिरने पर जो भय नहीं लाते।

#### दुहा

तेड़ि सिपाह सगाह दर, यों दाखे मुख सेर। प्रात लड़ां कमधज्ज सूं, वात न श्रक्खूं फेर॥२२॥ मुख हसि वयण श्रमीर सूं, यों बोले उमराव। ए व्यापार सिपाह का, सार न चूकै चाव॥२३॥

#### छप्पय

हुए दलां हळवलां हुए वलवलां सनाहां उर कायर खलभले थाह चलचले सगाहां। जिरह रोप जलहले कुंत भलहले उघाड़ा सुर श्रकसे सिहाया जांण राकसे मुराड़ा। भारिया सोर सीसे सकट महा जार जोधां मचे तप नृपत जठी श्रटकण तठी मेळ परट्टी मोरचै॥२४॥ गाहा चौसर

सेर खटै मन जोर सँभाया, यों लखि दूत सिताबी श्राया। समाचार निरधार सुणाया, श्रासुर श्राया कोप श्रङ्घाया॥२४॥

२२—दर = जल्दी । दाखे = कहता है । श्राक्ष च कहूँ । फेर = पुनः । २३ — श्रामीर सूं = सेर बिलंद से । सार = वक्त, तत्त्व । चाव = मन का उत्साह ।

२४—हळवळां = ताकीद, त्वरा । वळवळां = श्रव्यक्त शब्द । सनाहां = कवच श्रादि । उर = मन में । खळमळे = व्याकुल हुए । थाह = स्थिरतावाले । चळचळे = चंचलता । सगाहा = गर्व-सहित । जिलह = कवच । जळहळे = देदीप्यमान हुए । कुंत = भाले । भळहळे = चमकने लगे । उघाड़ा = नंगे । सुर = देवता । श्रकसे = क्रोध-युक्त हुए । मिल्लिया = पकड़े हुए । राकसे = राच्तसों से । मुराड़ा = गर्ववाले । सकट = गाड़े । तप = तपस्वी । जठी = जिधर । श्रटकण = रोकने को । मेळ = सेना । परठ्ठी = भेजी । २५—खटै मन = खट्टे मन । निरधार = निश्चय करके । श्रद्धाया = भरे हुए ।

धरी श्रमण मंत्री परधांने, श्रकस श्रमीर लगो श्रसमांने।
गुदरावी सुज बात सुग्यांने, कप्तधां नाथ सुणी सुज कांने ॥२६॥
यां मुख दाखे भीर श्रसल्ली, पेखो राजा ख्याल पहली।
महमदसाह तजै जो दिल्ली, तो गुजरात करूं में ढिल्ली ॥२०॥
कहिया वयण निवाब करारा, सुणिया श्रवण श्रभे नृप सारा।
वागा हुकम हुवा तिण वारा, गहरे सुर रणजीत नगारा॥२८॥

#### छप्पय

नां मंत्री पृद्धिया किया वतकाव न दूजा जेस न साहै जुड़ण श्रभी जुथ चाहै ऊजा। ज्वाळ श्रनळ जिंगयो जांणि वन ढांणि जुगंतां सारदूळ गिज्जयों सोर गज सूळ सुणंतां। त्रिण गण समान गिणि ताइयां, श्रगनि वांण किर उन्भरे तोळियो खाग जुध काज तिम महाराज श्रजमहारे॥२६॥ मृंछ रोम उहासे जोम भुज ब्योम परस्से करण होम केवियां ति किर धुजधोम तरस्से।

२६ - श्रमण = (श्रवण) कान, कर्ण। श्रकस = ऍठवाला। २७ - दालै = कहता है। दिल्ली = दीली, शिथिल।

२८—करारा = सामर्थ्य-युक्त, बलशाली । वागा = बजे । तिण वारा = उस समय । गहरै = गंभीर ।

२९—वतकाव = वार्तालाप । जेम = देरी । साहै = सहन करता है । जुड़गा = युद्ध करने को । ऊजा = (उर्जस्वी) बलशाली । ढागि = निर्जन वन में कृषक का निवासस्थान । मूळ = समूह । ताइयां = शत्रुत्रों को । उन्मरे = उभड़ें। श्रजमहारे = श्रजीतसिंह के पुत्र ने ।

३०—रोम = केश, वाल । उल्लंधे = खड़े होते हैं। जोम = जोश से। व्योम = श्राकाश को। करगां० = शत्रुश्रों का होम करने के लिये। ति = वहाँ। धुजधोम = श्राम । तरस्तै = तृष्णायुक्त होता है।

भोम सतर खाटवा तोम गांजिवा अतारां कोम पीठ कलमले गोम चलचले नगारां। साजाम कमंधां सूरमां पूछिस भोम परायणां अणसोम गुणां कापे अभी करण मांम किलवायणां।।३०॥

सेरसाह संग्राम किसूं बळ बांह प्रगहें

श्रमें साह उण वार जिसी पितसाह पलहें।

धजां धार पळ ध्रवें गजां मदमत्तां गेड़ें

सारदूळ संकवें जिसी श्री मूळ उखेडें।

भाराथ भीम गज गण भुजां श्ररस होम उच्चंडियों

उर श्राज तेम सोखण श्रसुर महाराज पण मंडियों॥३१॥

तेड़ि बंधु बखतेस जिसी ऊबंध महोदध

भडां श्रभंगां दृष्ट जगै रण जंगां ऊरध।

भोम = पृथ्वी । सतर = गुजरात की । खाटवा = हासिल करने के लिये । तोम = (स्तोम ) समूह को । गाजिवा = मारने के लिये । श्रतारा = मुसलमानों को । कोम = (कूर्म) कछुए की । गोम = पृथ्वी । साजोम = जोश सहित । भोम = पता । परायणां = शत्रुश्रों का । श्रणसोम गुणा = श्रसौम्य गुणों से युक्त श्रथीत् करू गुणों से युक्त । माम = नाश । किलवायणा = मुसलमानों का ।

३१—िक सं चळ = िक स बल से। बांह प्रगटे = भुजदंड को ठों के।
पल हे = विरुद्ध हो गया। धजा॰ = तलवारों की घारा से। पळ = मास।
प्रवै = स्खता है। गेड़े = समूहों का। सारवूळ = सिंह। माराय॰ =
जैसे भीम ने भारत युद्ध में अपनी भुजाओं से हाथियों से आकाश को व्याप्त
कर दिया था। उर = मन। पण = प्रतिज्ञा।

३२—तेढ़ि = बुलाकर । अवंध = मर्यादोल्लंघन करनेवाला ।

चांपा कूंपा करन जैत जहु वंस वुलाया
जोधा दूदाहरा विकट ऊदा वतळाया।
पण्वंत कमां सकतीपुरां काळ चाळ भरेले करां
पण्वंध श्रमे पूंतारिया इसा निर्क्मे उम्मरां॥३२॥
बालां वळ श्रगाळां जैतमालां जिल्यारां
महवेचां मारकां कमध ऊहड़ां श्रकारां।
पातां रूपावतां चिल्ल्ण गोगादे वंकां
सोनगरां देवड़ां समर ईदां श्रणसंकां।
खग जैतहथां जुध खीचियां धांधल्लां ऊंची धरा
पण्वंध श्रमे पूंतारिया इसां निर्द्मे उम्मरां॥३३॥

### दुहा

भंडारी गिरधर रतन, विजैराज वरवीर। यां भळिया वंका त्राणी, धणी तणी भळ धीर ॥३४॥

चापा॰ = चापावत, क्ंपावत, करणोत, जैतावत भाटी । जोधा = जोधा राठोड़ ।

पूदाहरा = मेड़ितया । ऊदा = ऊदावत राठोड़ । कमां = करमसोत राठोड़ ।

सकतीपुरा = चौहान । काळ॰ = जो काल के पल्ले को हाथ से पकड़ते हैं

प्रार्थात् काल को ललकारनेवाले । पूंतारिया = प्रोत्साहित किया । उम्मरां =

उमरावों को ।

३३ — वालां = वाला राठोड़। जैतमाला = जैतमाल राठोड़। जिलायारा = 'प्रसिद्ध, जिनको जगत् जानता है। महवेचा = महेचा राठोड़। ऊहड़ा = ऊहड़ राठोड़। श्रकारा = वड़े तीक्ष्ण। पाता रूपावता गोगादे = राठोड़ों की शाखा। ईदा = पड़िहारों की शाखा। जैतहथां = जयं जिनके हाथ में है। वाधलां = धाधल राठोड़। परावध = प्रतिज्ञा का पूरा। इसा = ऐसे।

३४—या = इनको। श्रगी = सेना के श्रग्र भाग पर। धर्गी तग्री = मालिक की।

कायथ लाल विसाल कुल, सरभर बाल किसन्न।
श्रे विधया तीखै श्रणी, पेखे धणी प्रसन्न ॥३४॥
श्रभी कहै साम्है श्रणी, मो जोवणो मुगला।
वांमें भाई बखतसी, मो दन्तण विजमला॥३६॥
छप्पय

उण वेळा श्रभसाह दुगम बळ बांह दरस्से चक्र श्राह च्यूरिवा ति किर चत्रबाह तरस्से। श्रथग पियण श्रंजळी जांणि श्रग्गस्त धरे पण कना पत्थ कोपियों मत्थ जेंद्रत्थ विछोडण। पर जिण त्रिनेत्र गंजण त्रिपुर समहर पायौ सुझभी जुग श्रंत मेघ वरसे जिसी इसी भांति दरसे श्रभौ॥३०॥ छंद बेश्रक्खरी

वखतौ जुध राजा रस वायौ, भूपित वांमौ श्रणी भळायौ। भारथ जीपण विजौ भँडारी, कियौ विदा लिख वेळ करारी ॥३८॥ मेड़ेतियौ जालम दळ मांहे, सुतन किसोर भार भुज साहे। सुरतौ गजौ राजड़ो सालम, जसू सुभौ सिवसिंघ सिंघ जिम ॥३६॥

३५—विसाल कुळ= उच्च कुल का । सरभर = समान ।
३६—मो = मुभ्को । जोवणो = देखना है । वामें = वाई श्रोर ।
३७—दुगम = दुर्गम । चक = चक्र से । ग्राह = ग्राह को । ति = वह ।
चत्रवाह = चतुर्भज, विष्णु । तरस्यै = त्रास देता है । श्रथग = समुद्र को ।
कना = किंवा । पत्थ = श्रजु न । विछोडण = काटने के लिये। पर = जैसे ।
जुग अंत = प्रलय-समय मे ।

३८—जुघ रस वायी = युद्ध के रस में मग्न । वांमी श्रणी = वाम भाग की सेना। भळायी = सुपुर्द की। जीपण = जीतनेवाला। वेळ = समय। करारी = विकट, समर्थ।

३९—यहाँ से ४१वें छंद तक मेड़ितया राठीड़ों के नाम हैं। साहे =-

मृति नीमियां गुलाब महाबळ, सांचत दलौ गजन भुज साबळ।
नाहर भुजां बहादर नाहर, मोहण छत्रसाल बळ मंदर ॥४०॥
रुघपित हरा इता छुळि राजा, साथ भँडारी तणे सकाजा।
निरधर सुत सिवसाह दुयंगम, ग्रमर सुजाव घीर दळ ग्रोपम ॥४१॥
यांरी अणी जीमणी श्रोपै, लहरीरवण मृजा किर लोपे।
सांम्हे अणी निणे अरि सल्लां, मारहथां जोघां रिड़मल्लां॥४२॥
भेळी आप तिकां भुयपत्ती, प्रिसण संघार करण छत्रपत्ती।
सार कोट मन मोट सिघाळा, चक्रवित जतन सुभट कळ चाळा॥४३॥
श्रसि वर वाद श्रनाद श्रकांपा, चूरण खळ श्राया सामिलि चांपा।
सक्रतिसंघ निज दळां सहाई, दांन सुजांन भुजां वरदाई॥४४॥

४०—नीमिया = नियम लिया हुन्ना। साबळ = शक्ति शस्त्र, लोहमय भाला। नाहर = सिह। मंदर = मदराचल पर्वत के समान, श्रथवा घर।

४१—रुघपति हरा = रघुनाथसिंहोत मेड़ितया। इता = इतने। छिळि = वास्ते। भंडारी तणै = भंडारी के। सकाजा = कार्य सिद्ध करनेवाले। दुयंगम = दुर्गम,। सुजाव = पुत्र। दल = सेना। श्रोपम = योग्य।

४२—श्रोपै=शोभा देती है। लहरी रवग = समुद्रा मृजा = मर्यादा। श्रार सल्ला = शत्रुश्रों के शल्य रूप । मारहथा = हाथ से मारनेवाले। रिड्मल्ला = रिड्मलोत राठोड़, श्रथवा वीर।

४३—तिका = उनके । भुयपत्ती = राजा । प्रिसण् = शत्रुश्चों का । सार कोट = वल का कोट । सिघाळा = वीर । चक्रवति = ( चक्रवती ) - राजा । जतन = वास्ते । कळ चाळा = युद्ध करनेवाले ।

४४—यहाँ से ५४वें छद तक चांपावत राठोड़ों के नाम हैं। श्रांसि वर वाद = श्रेष्ठ घोड़े श्रोर तलवार के विवाद में। चापा = चापावत राठोड़। वरदाई = वर देनेवाला, श्रेष्ठ। माहव गजां धजां खग मारण, सुतन भूप श्रिरकोप सघारण।
कुसलो नाथ सुजाव श्रकारो, कल्ह पाथ सम हाथ करारो ॥४४॥
दीसे करन प्रेम वल दूणे, पाली धणी श्रणी पहिल्ंणे।
मेर प्रजाद दलो मुकनावत, रिण दूणे छक किसन कघावत ॥४६॥
जुध वल श्रनो पतावत जागे, श्रोपे जेम धार खग श्रागे।
जंग श्रधायो किसन जसावत, श्रो जिम वल् लखे प्रवश्रावत ॥४०॥
श्रमर धनावत सहसा श्रोडे, जैतो मांण तणो तिण जोड़े।
पदम श्रनावत श्रोसर पायो, श्रासमांन लागे जुध श्रायो ॥४८॥
समहर श्रायां रूप सवायो, जोस सतेज तेजसी जायो।
रेणायर मोहकम उछरंगे, जगड़ तणा वाधे रण जंगे॥४६॥
केहरि जुध केहरी कहावे, लड़ण जसावत वार न लावे।
तन रथ वधे श्रणी गिण तीखो, साहस माल बल् सारीखो॥४०॥

४५—माइव = माधोसिंह। धजा = सेनाओं को। सुतन भूप = राजा का पुत्र। अकारौ = अति तीक्षा। कळह = युद्ध में। पाथ = अर्जुन के। करारौ = समर्थ, बलवान।

४६—प्रेम = प्रेमसिंह । पहिलूं गौ = पहला । मेर = सुमेरु पर्वत । छक = गर्व, वैभव ।

४७-- श्रोपै = शोभा देता है। श्रधायौ = श्रतृप्त । श्रौ = यह। प्रव = ( पर्व ) युद्ध का समय।

४८ - श्रोडै = सदृश्। श्रौसर = श्रवसर।

४९—समहर = (समर); युद्ध। जायौ = पुत्र। रैणायर = राजसिंह का पुत्र। उछरगे = (उच्छृंग) ऊँचा; वीर; उत्साहवाला। जगड़ तथा = जगराम के पुत्र। वाधै = बढ़ते हुए, बढ़ें।

<sup>्</sup> ५० — केहरि = (वेसरि) सिंह। वार = देरी। लावै = लगाता है। तन = शरीर।

सुरती गजी छड़ण जुध सारां, हरी तणा मोहरी हजारां।
रांमी करन तणी रह रांमण, वाधे खगे पगे जिम वामण ।।४१॥
श्रागिळ्यार रुघावत ईखों, सुरती विरते सिंघ सरीखों।
पाछ तणी सोमा जिण पाई, जूमी वीर तणी जैत्राई ।।४२॥
श्रणद फतावत पौरस एहीं, जाळण खळां श्रणी वळ जेही।
चौरँग समे हठी कळ चाळों, वाधे कर रेणायर वाळो ।।४३॥
हरियँद तणी गजी वळ हाथां, भूप सवाह जिसी भाराथां।
सुतन गुमांन किसोर सजोड़ों, घड़ वड़ दळण वधारे घोड़ो ।।४४॥
पाछहरां जोड़े पूंचाळा, श्राया जैतहरा श्राभाळा।
जोरी भांण तणी पण जेहीं, श्रघट सुशीव राम छळ एही ।।४४॥
श्रचळ तणी पिण मुगट श्रवीहां, समहर भळी तेजळी सीहां।
श्रमर हरीं फतमाळ सु श्रन्नड़, भाऊ सुतन उमेद महाभड़।।४६॥

५१—मौहरी = श्रगाड़ी । रढ रामण = महावीर । वामण = वामन भगवान् ।

५२—श्रागळियार = श्रग्रणी । ईखौ = देखो । विरतै = वृत्तात में । पाचतणी = गोपालदास की । ज्भौ = ज्भारिसह । जैत्राई = जोतनेवाला ।

५२-एहो = ऐसा । जेहो = जैसा । चौरँग = युद्ध के समय । कर = हाथों में ।

५४—सवाह जिसौ = सुवाहु राजा के जैसा। भाराथा = युद्ध में। सजोड़ी = समान। घड़ = सेना को।

प्प—पालहरा = गोपालदास के वशनों के, चापावतों के । इसके आगो जैतावत राठोड़ों के नाम हैं। नोड़ें = साथ। प्रचाळा = शक्तिशाली, पहुँचवाले। आकाळा = देदीप्यमान, ज्वाला-स्वरूप, तेजस्वी। प्रा = प्रतिज्ञा में। जेही = जैसा। अघट = विकट। छळ = युद्ध में, वास्ते। एही = ऐसा।

प्६--- अवीहा = न डरनेवाले । समहर = युद्ध में । सीहां = सिंहों से अञ्छा । अञ्च = ( अनम् ) जवर्दस्त ।

मुहियड़ दर्जा विजावत साली, विण्यां दुंद खुंद मन बाली।
श्रमर लखावत समर श्रसंकी, वंक खलां दळ करण श्रवंकी ॥४०॥
दूदाहरी विसन वरदाई, समहर स्रजमाल सवाई।
चांपे सकतावत कि चाला, श्रमे जतन श्राया श्राक्षाला ॥४०॥
खान तणी भैरव खगवाही, सूर घीर वर वीर सगाही।
मांडण स्रतन हठी दळ मंडण, श्रीपे भूप दळां चे। श्रोठ (ढ) ण ॥४६॥
देवी स्रत वानेत दुबाही, वाधे मोहर जिसी खगवाही।
गांयंद स्रतन श्रमर गाढां गुर, गजी विजावत घरियां गुम्मर ॥६०॥
श्रजबी पतोलियां पण उज्जळ, वैणावत श्रहियां वीज्जल ।
सकतावत छि धणी सिघाला, श्राया चांपा वंस उजाला ॥६१॥
रिणमलोत रिण ताल रंढाळा, भेळा चांपावतां भुजाला।
नाहर जांण कोपियों नाहर, नरहर की तिण वार त्रिभे नर ॥६२॥

५७—मुहियड़ = मुख्य। विश्वयां दुंद = युद्ध के छिड़ने पर। खुंद मन बालौ = बादशाह के मन को जलानेवाला। वंक० = शत्रुत्रों की वक्र सेना को सीधी करनेवाला।

प्र—दूदाहरौ = मेड़ितया। वरदाई = श्रेष्ठ। समहर = युद्ध में। चापे = चापावत। श्राभाळा = तेजस्वी।

प्९ सगाहौ = गर्व-सहित । दळ मंडगा = सेना का भूषण । श्रोठण = श्रवष्टंभ, सहायक ।

६० — वानेत = बाना रखनेवाला, चिह्न वा प्रतिश्वा रखनेवाला। दुबाही = वीर। मौहर = श्रागे। गाढां गुर = पूर्णं गाढ़ा। गुम्मर = गर्व।

६१—वीज्जल = तलवार । छळि घणी = मालिक के वास्ते । सिघाळा = श्रेष्ठ ।

६२—रिग्मलोत = रिग्मलोत शाखा के राठोड़। रिग्म ताल = युद्ध के समय। रंढाळा = वीर। भुजाळा = बाहुवलवाले। जागा = मानों। त्रिमै = निर्भय।

सुरतो अने तणो पण साचे, जुध कित सदा सकति वर जाचे।
किरतावत बुधिसंघ करारों, गजां विभाड़िण राढो (ड़ी) गारों ॥६३॥
अ वांपा आया अप आगे, लड़तां जोम व्योम भुज लागे।
करनहरा सिक रोस कसाया, औरंग विरंग कियो सुज आया ॥६४॥
हुरग सुजाव अभी वल दूणे, धूकल वेर मेर भुज धूणे।
कुँवर सिधौ जुधि सेध करेवा, वाय लाय सम वधे विदेवा॥६॥
जैतो खेत जैत बृति जांणे, मेहकनोत वित मेर प्रमांणे।
चैनो प्रथम अणी नह चूके, सिजयां धजां गजां मद सुके॥६६॥
दिल वल घणे जसावत देवो, केवी मरे करे सुज केवो।
सिवो खेम सुत नेम सवायों, ईखे घणी वणी किल आयो॥६॥
मोड़ण दलां पतो महिकांणी, प्रगटे महण लड़ण जिम पांणी।
तेजावत किसनो खग तोले, वोड़ण खलां सतेजी वोले॥६॥

६३—श्रनै तणौ = श्रनाड़िंस् का पुत्र । सकति॰ = देवी के वर की प्रार्थना करनेवाला । करारौ = बलशाली । विभाड़िंगा = मारनेवाला, भयभीत करनेवाला । राड़ीगारौ = युद्ध करनेवाला ।

६४—श्रै = ये । करनहरा = करणोत राठोड़ । कसाया = रक । श्रीरंग = श्रीरंगजेब बादशाह को । विरंग = फीका । सुज = वे ।

६५-सुजाव = पुत्र । धूकळ = युद्ध के समय । मेर = सुमेरु पर्वत को । धूर्ण = कंपित करते हैं । सेघ करेवा = सिद्धि करने के लिये । वाय = वायु । लाय = दावानल । विढेवा = युद्ध करने को ।

६६ — खेत = युद्धभूमि में। जैत वृति = जय की रीति को। मेर = सुमेर पर्वत। धजां = सेना के।

६७ — केवी = शत्रु । केवी = वैर, विरोध । ईखे = देखने में श्राता है। वर्णा = वन-ठनकर, तैयार होकर । कळि = युद्ध में ।

६८—मोड़गा = पीछे हटाने के लिये। महिकांगी = मेघसिंह का पुत्र।
महगा = समुद्र का। खग० = तलवार तोलता है। बोड़गा = नाश करने के
लिये। खळां = शत्रुश्रों का। सतेजी = तेज सहित।

समहरि कोड जगावत सांगो, रूकै छड़्ण चडे मुख रांगो। कि विश्वाणयां मुकनो कचरावत, रिण रावतां सजूको रावत ॥६६॥ सिमयो चुतर सांम छळ सारू, मृत नीमियां फतावत मारू। चखतावत जगतो वरदाई; समहर वरियां करन सवाई॥७०॥ भीमोते जगनाथ महाभड़, आयौ भोज तणो जुध्र अन्नड़। छुत वांनेत साहिबौ साथे, श्रे भीमोत मुजां भाराथे॥७१॥ सूर पणे वत घणे सवाया, श्रे करनोत जोत दळ आया। रिण नृप जैत करण पि(प)ण रावत, काळ खळां आया कूंपावत ॥७२॥ कान्ह रांम सुत वांन करारे, आसमांन सुधि पांण अधारे। सार हथी किरतो दळ मांहे, सूजावत आयौ छळ साहे॥७३॥ विढवा काज सरस रस वायौ, उदिया भांण फतावत आयौ। सादळ पीथळ जोड़ सवाया, आगळि धणी वणी कळि आया॥७४॥

 $<sup>\</sup>xi \in -\pi$ ोड = उत्साह । रूकै = तत्तवार से । मुख रागौ = रक्तमुख होकर । सजूकौ = जूकनेवाला । रावत  $\stackrel{\checkmark}{=}$  वीर ।

७० — साम छळ सारू = स्वामी के युद्ध के लिये। मृत नीमिया = सरगोनमुख, मरगा की प्रतिज्ञावाला। वरियां = समय।

७१—भीमोते = भीमोत राठोड़ों में से। श्रन्नड़ = श्रनम्र। वानेत = बाना रखनेवाला। भाराथे = युद्ध में।

७२ — जोत = दीपक के समान प्रकाशवाले । रिण = युद्ध में । जैत करण = जय करने के लिये ।

७३ —वान = बाना (पोशाक) श्रयवा वाणी। करारै = विलिछ।
सुधि = सीधा। सार हथी = तलवार हाथ में लिए। छळ = युद्ध। साहे = धारण करता हुआ।

<sup>ा &#</sup>x27; ७४—विढवा काज = लड़ने के लिये | रस वायो = वीर रस से व्याप्त | चगी = तैयार होकर |

श्रोपै त्रिणे फतावत श्रेसा, जम ही विमुह खड़े लखि जैसा।
सवळ सुजाव रांम बळ संभिर, मृत्यु (तु) तिल मात गिणेल खि मौसरि अभ्र भीषम जिम हरभांम भुजालो, इण वत भूप तणी श्रोकालों।
खेम फतावत नेम न खंडे, मेले प्रथम जह किल मंडे ॥ ७६॥ जोड़े कान्ह वंधु वे जेहा, रुघो छतर खग समर श्ररेहा।
सवलो वाघ तणी जुध सारा, वाघां हृंत वधे तिण वारां। ७९॥ सुत सामँत सामंत सवायो, देवो देव कला दरसायो।
जोड़े वंधव तेण जवांनो, दुगम खलां खग लगे दिवांनो। ७८॥ जसो चतुर तण जिण पण जंगां, श्ररीसाल रिण ढाल श्रमंगां।
जोरी पदम तणी खग जोरे, चौर्गि श्राव खलां ची चोरे। ७६॥ चेली वखतो हृंत सचेलो, भाऊ सुतन जतन ज्यां भेलो।
ईन्दावत वखती श्रारांणे, पासि जिकां जीपे सुज पांणे। ५०।।

७५ —श्रोपै = शोभा देते हैं। त्रिणे = तीनों। विमुद्द खडें = विमुख होकर चला जाय। सुजाव = पुत्र। संभरि = स्मरण करके। मृतु = मृत्यु को। तिल मात = किंचिन्मात्र। मौसरि = श्रवसर पर।

७६—भीषम = भीष्म पितामह | भुजाळौ = लंबी भुजावाला | श्रोभाळौ = उम्र तेजवाला | मेळैं = सिलकर |

७७ — जोड़ें = साथ । जेहा = जैसे । श्ररेहा = पीछे न हटनेवाले, न हारनेवाले।

७८—सामॅत = सामंतसिंह का पुत्र । सामंत = वीर । जोड़े = साथ । वधव = भाई । तेगा = उसके।

७९—तम् = पुत्र । चौरँगि = युद्ध मे । श्राव = श्रायु ।

५०—सचेळी = श्रेष्ठ, समर्थ । श्राराणै = युद्ध में । जीपै = जीतता है ।

सुज = वह । पांणै = वल से ।

١

हरें तणौ भीमाजळ हाथां, भीम क पाथ जिसी भाराथां।
नाथ अने सांमिल रिण नायक, सुतन भूप हिल भूप सहायक।।
सुरतांणीत हरों अवसांणे, पड़तों गयण गहें रण पांणे।
साभण खळां चतुरभुज सेलां, करमचँदोत मौत के बेळां।।
पिड़ दळ जतन रतन ओडण परि, सुतन भीम भुज भीम सिरिख वरि।
सुजावत रिण कारण सांगौ, अणी धणी तिण जिरह कि आंगो।।
सुत सामँत सुरतांण सवायो।, उर पण मरण नीमियां आयो।
मुहियड़ दळां जसावत माधो, लाधे विधन जांणि धन लाधो।।
अंगज पदम दुजी अण्छांने, मृत रिण नेम खेम करि मांने।
बगसा आयो सुतन बहादर, असेह जोड़ माधावत ईसर।।
अ कुंपा सत्रु करण अनूरा, परखे धणी वणी कळि पूरा।
राड़ हराल आडि लखि रावत, जैत हथा आया जैतावत।।
६॥

पाणै = हाथ से । साभ्रण = जीतनेवाला । वेळां = समय में ।

पर-पिड़ = युद्ध में। रतन श्रोडण = रताकर, समुद्र के। परि = समान। सिरिख = सहशा। वरि = श्रेष्ठ। सांगी = महाराणा सांगा। जिरह कि श्रांगी = मानों सेना के अंग का कवचरूप।

८४-उर = मन में । नीमिया = निश्चय करके, नियम करके। मुहियड़ = अग्रगी, मुख्य। विघन = युद्ध।

८५-अंगज = पुत्र । श्रण्छांनै = मशहूर, प्रसिद्ध । खेम = च्लेम । जोड़ = समान ।

प्रह—अनूरा = तेजहीन । राड़ = जड़ाई में । हरोत = अग्रणी। आडि = आड़, रोक। रावत = सरदार। जैतावत = राठोड़ों की एक शाखा।

काळ खळां कर ते ले कत्ती, रूप ते ते कमधे रुघपत्ती।

गिरवर ते ते पर गाढां, श्रसिवर हथे। धजा श्री गाढां। प्रिशी

हुजड़ा हथां मुकट दरसावे, कलो रूप ते से मेले कहावे।

स्यांम सुतन जुग भां ते सकजां, गिलतां समर जिसी श्रिर गर्जा। प्रिमी

इन्दावत सिवदांन श्रकस्से, प्रसण गिळण भुज गयण परस्से।

गोपीनाथ पतावत गेढि, बळ खळ श्रथग जिसी खळ वेढि॥ प्रशी

सांवळ के। केहिर खग साहे, मारू वर्णे धणी दळ माहे।

उमेदसी तारिस श्रष्टावत, श्रायी राजी करण श्रजावत ॥ ६०॥

मांन ते ते विखता राव मारू, सिकयी घणां खळां स्रत साहः।

जोर ते ते विखता राव मारू, सिकयी घणां खळां स्रत साहः।

८७ — कत्ती = तलवार, लचीली तलवार । कमघे = राठोड़ों में । गुर गाड़ां = परम दृढ़, बड़ा गर्ववाला । श्रिसवर दृथौ = हाथ में तलवार लिए । श्रौ = यह । धजा गाढां = दृढ़तावालों की ध्वजा ।

८८—दुजड़ा हथा=तलवार रखनेवालों में। मुकट = शेखर। रूप तण = रूपसिंह का पुत्र। जुग = संसार में। भांण = नाम है। सकजां = कार्य करनेवाला, समर्थ।

८९ - अकस्सै = कोप करता है, ईर्ष्या रखता है। प्रसण = शत्रुओं को। गयण = आकाश को। गोढें = पास, समीप में। अथग = अथाह। खळ = शत्रुओं को। वोढें = घारण करे, सहन करे।

९०—खग साहै = तत्तवार धारण किए। वर्णे = तैयार होता है। तारिस = (ताहश) वैसा ही।

९१—सिमयो = राज हुआ। मृत सारू = मृत्यु के लिये। अपनोरी = स्वतत्र चलनेवाला, मनमते चलनेवाला। तिनड़ां = कटारी। सड़े = गिरे। तौरी = प्रभाव।

वर्गे छते। गेवरधन वाळो, प्रिसण कमळ जाळण फिर पाळो।
ऊदी जैत धणी किज आयो, भगवानौत भूप मन भायो॥६२॥
दुयणां आदि पराजय देता, जोधा नाथ निरिखया जेता।
जैता जैत धणी छिळ जेहा, रेणा मद आरेण अरेहा॥६३॥
जादव सांमि तणा भ्रम जांणे, अनहंतां मन मेाह न आंणे।
रावळ अमर हरा हित राखे, भूप जतन आया पण भाखे॥६४॥
इळ वखता जीपण अवसांणे, पीथळ स्तन सिंघ सम पांणे।
विसनी पदम तणा वरदाई, वप जे नवगढ़ तणी वडाई॥६४॥
सुरतावत माळो गुर सूरां, पिढयो लियण प्रवाड़ा पूरां।
विजपालीत धरे मूंछां वळ, उमेदिसंघ धणी छळ उज्जळ॥६६॥
किळहण ईढगरा इधकेरा, जोधांपित वत जेसळमेरा।
धणी हजूर छड़ण पण धारे, जेसा आया इष्ट जुहारे॥६९॥

९६—प्रवाड़ा = युद्ध । मूंछां वळ = टेढ़ी मूॅछ । वळ = वकता ।
९७—कळिहण = युद्ध में । ईढगरा = बराबरी करनेवाले, ईर्ष्यां ।
इघकेरा = श्रिषक । वत = वास्ते, नियम । जेसा = जेसा भाटी के वंशज,
जेसा भाटी । इष्ट = राजा को । जुहारै = प्रणाम किया ।

९२—वर्गे = तैयार हुआ । छतौ = छत्रसिंह । प्रिसण = शत्रु । पाळौ = बर्फ । जैत = जय । किज = वास्ते । भन भायौ = मन में चाहा हुआ, इन्छित ।

९३—दुयणां = दुश्मनों को । पराजय = हार । जैता = जैतावत राठोड़ । छि = वास्ते । रैगा मद = मद को रखनेवाले । आरेग = युद्ध में । अरेहा = पीछे न हटनेवाले ।

९४—जादव = यदुवंशी ( भाटी ) । तणी = का । ध्रम = धर्म । ध्रमहूं तां = दूसरों से । रावळ = भाटियों की शाखा, जो जेसलमेर के पट्टाधिकारी रावल से फटी है। ध्रमर हरा = ध्रमरसिंह के वंशज।

९५—जीपण = जीतने के समय। वप = शरीर। नवगढ़ = नौ कोटी मारवाड़।

सांगा साहिव तणा सिघाळा, वांकिम वींद लवेरे वाळो।
धारण मेर पता व्रतधारी, ईदावत कळि ळियण उधारी।।६८॥
देखी गायंद हरां दुबाही, सुत जैसिंघ विवाद सगाही।
स्रो खांन तणी ध्वज स्रां, श्राहच न वदे जिसी श्रध्रां।।६६॥
श्रमरावत नाथों दळ श्रागळ, कळहण गेली जांण द्वीकळ।
तेजावत वाघो रिण तेसी, ज्रध्र वळ घणुं हणुं किप जैसी।।१००॥
खांन तणा डूंगर विच खागां, भारथ मिळे वळे खळ भागां।
सकतावत हरिरांम सचाळो, श्रायी जाद्व ळड्ण उताळी॥१०१॥
वाधे रांम सदा खळ वागां, खांन सुजाव वाजियां खागां।
केहिर मांन तणी मृत के।डे, श्रायी गयण भुजा डॅड श्रोडे॥१०२॥
सांमि सुछळ वीरम सवळांणी, श्रोपे संग जगा श्रववांणी।
रघौ जसावत वांकिम रावत, जाति जिसी जीवण जैसावत।।१०३॥

९८—सिघाळो = श्रेष्ठ, वीर। वाकिम = वक्रता में। वींद = दुलहा। खेवैरै वाळो = लवेरा जेसा माटियों का ठिकाना है। मेर = सुमेर पर्वत।

९९ - दुबाहो = वीर । विवाद = युद्ध में । आहव = युद्ध में । वदै = कहे । अधूरां = अपूर्णों में ।

१०० — कळहण = युद्ध का । गैलौ = मार्ग । दबीकळ = सर्प । हुए = हुनुमान् ।

१०१—भारय = युद्ध । वळें = फिर । सचाळो = समर्थ, श्रेष्ठ । उताळो = त्वरा से।

१०२—वागा = लड़ने पर । सुजाव = पुत्र । वाजियां = बजने पर, चलने पर । मृत कोडे = मृत्यु के उत्साह से, मृत्यु की खुशी से । श्रोडे = धारण करता हुआ।

१०३—सवलाणी = सवलसिंह का पुत्र। श्रोपै = शोभा देता है। श्रववांणी = श्रभैसिंह का पुत्र।

उगरावत चखते। दळ श्रोडण, खाग हथी श्रायो खळ खंडण।

गिरवर तणे। खळां खेंगाळी, भाखर भड़ां विचे भुरजाळी ॥१०४॥

हरदासीत वधे जुध हाथे, मांजे धजां गजां चे माथे।

वगसी श्रायो सुतन वहादर, श्रेसेाइ जोड़ माधावत ईसर॥१०४॥

श्रादर श्रणी धणी छळि श्राया, सेहर सजळ जिसा दरसाया।

उदियामांण प्रांण श्रणमाया, श्रो किर हद न जवन सिर श्रायो॥१०६॥

जोड़े स्रजमाळ जगांणी, श्रोपे रीत ळियां श्रापांणी।

श्रागळि कॅवर पदम रण पही, जगड़हरें। कठे जम जेहे।॥१००॥

मेळण श्रणी खवा श्रांमोड़े, जीवणदास दुजावत जेड़ें।

विढवा सिवा खेतसी वाळी, श्रारे सिर सतप जिसी ऊन्हाळी॥१००॥

राजड़ तणा दळी छळि राजा, कळह वधे किर छेह सकाजा।

महकी जगपित सुतन मुदायत, सहसां गिळे तिसी जिण सायत॥१०६॥

१०४—श्रोडण=धारण करनेवाला। खैंगाळी=नाश करनेवाला। भुरजाळी=तलवार वाला।

१०५—माजै=साफ करता है। धजां=तलवारों को। जोड़=समान।

१०६—धर्गा छळि = मालिक के वास्ते। सेहर = शिखर, वादल। आपमायौ = श्रपार। हद = मर्यादा।

१०७—जगाणी = जगत्सिंह का पुत्र । श्रापाणी = बलवाला, श्रथवा श्रपनी । रूठै = रुष्ट होने पर । जम जेही = यमराज के सदृश ।

१०८—श्राणी = सेना से । खवा = (स्कंघ) कघे को । श्रांमोड़ = इघर उघर करता है। सतप = तापवाला। ऊन्हाळी = उष्ण काल।

१०६—छेह = अंत । मुदायत = मुख्य । सहसां = हजारों को । गिळै = गिल जाय, पेट में उतार जाय । जिला सायत = उसी वक्त ।

प्रेमा अण्द अमाये पांणी, अधवत सु छि विन्हें अमरांणी।

माहव तणी विजा रण मोटां, कळहें ढाळ थका नवकाटां।।११०।।

समहिर अणी न रावत स्जा, अवरां हूँत िळये जुध ऊजा।

श्रोपे हद न हरीळां आणे, भाऊ सुत भुज सेळ विभागे।।१११॥

उरजनहरा धणी छिळ पहा, जुध समवड़ी न पूजे जेहा।

स्र सुजाव हठा ससमाथां, हाथी सहत गिळे खळ हाथां।।११२॥

स्र तणी सांवत पण सच्चे, रूके हाक अड़े तद रचे।

देवा सेवे सकति दिनंकर, सांमि कांमि चाहंतां सम्मर।।११३॥

सोभी सोभा छियण सवाई, ठाखां भांजण वधे छड़ाई।

स्रावत च्याकं धुज स्रां, पूरे वंस प्रवाड़ां पूरां।।११४॥

छाखा छड़तां जेज न छावे, हरी तणा छख धके हळावे।

नाहर वखतसिंघ वे नाहर, सुत छखधीर मीर छिख सिंधुर।।११४॥

११०—श्रमायै=श्रपरिमाण, बहुत। पांणी=पानीवाला, बलवाला, मन की शक्तिवाला। विन्हे = दोनों। श्रमराणी=श्रमरसिंह के पुत्र। नवकोटां = मारवाड़ की ढाल।

१११—श्रणी=श्रम पर। श्रवरां हूँत = दूसरों से। ऊजी = बहुत वलवाला। श्रोपै = शोभा देता है। हरौलां = सेना के श्रमभाग पर। विभागे = तोड़नेवाला।

११२- उरजनहरा = उरजनोत भाटी । समवड़ी = बराबर । पूजै = पहुँचता है । सुजाव = पुत्र । ससमाथा = समर्थ ।

११३-रूकै=तलवार से। सेवै=उपासना करता है। सकति= चर्डा की। सम्मर=(समर) युद्ध।

११४--धुन = ध्वना रूप। प्रवाड़ा = युद्धों से।

११५ — लख = लाख मनुष्यों को। धकै = आगे। हलावै = चलाता है। सिंधुर = हाथी।

पाल हरा मधकर प्ंचाली, साथ कँवर सिवसिंघ सिघाली।
चतुर तणा हरनाथ सचेली, भिलियों जांणि श्रगनि घृत मेली ॥११६॥
स्तुतन सुजांण श्रनी प्रिय संभ्रम, श्रखी विन्हें श्राया जम श्रोपम।
श्रने तणा करि केप श्रकारा, गजन श्रावियों चालागारा ॥११०॥
नाथों गावरधनीत अभे नर, गिरवर तणा हदा गाढां गुर।
सांमि कांमि नवगढां सवाया, श्री नवकाट धणी छिल श्राया ॥११६॥
रीत श्राद जढुवंस घरांणे, जंगां विघन जिगन सम जांणे।
जीवण हरनाथात सजासी, श्रासुर व्याधि हरण किर श्रासी ॥११६॥
सकज तेण लघु वंधव साथे, हाथीरांम वहण खल हाथे।
वखता जैत सुतन वरदाई, वधतेरा घर तणी वडाई ॥१२०॥
सिवदांनीत जसी समराथां, भिड़ती खांन वधी भाराथां।
भाटी वरसिंघोत भुजाल, वाधी जुध वीकमपुर वाला ॥१२१॥
श्रजवा जगमालीत श्रद्धायों, इण गत दली माधावत श्राया।
सिरदारा कुसळावत साथे, बळ चागुणे भिड़ण रण बाथे॥१२२॥

११६—पाल हरो = गोपालदास का पुत्र । पूंचाळो = पहुँचवाला, समर्थ । सिघाळो = श्रेष्ठ । सचेळो = समर्थ । भिळियो = मिला । भेळो = शामिल ।

११७—संभ्रम = युद्ध । श्रोपम = सहश । अकारौ = श्रत्यंत, श्रधिक । चाळागारौ = युद्ध करनेवाला ।

११८— अभै = निर्भय । गाढा गुर = श्रति गर्ववाला। नवगढां = नवकोटी मारवाड़ के।

११९ — घराणै = खानदान । विघन = उपद्रव । जिगन = यज्ञ । श्रासुर व्याधि = यवनो के दुःख के। । श्रोसो = श्रीख का श्रीषध, अंजन ।

१२०—तेण = उसके। वहण = मारनेवाला। वधतेरी = बढ़ता हुन्ना।

१२१—वरसिंघोत = भाटियों की एक शाखा है। भुजाळा = भुज बलवाले ।

१२२—श्रक्ठायौ = प्रसिद्ध । इग गत = इसी प्रकार का । वाथे = भुजाश्रों से ।

श्राया जोधहरा पित श्रामे, भांजण पैलां श्राप न भामे। पातल तणा पाय(ल) वत पूरे, चारँग भीम जिही गज चूरे ॥१२३॥ जोधे किसन तणा राजाधर, सेख ज्वाल सम श्रायो समहर। जुसारीत फता तिण जांमल, ज्यों विध काप पवन पेखे जल ॥१२४॥ नाहर करन तणा नर नाहर, जवनां गजां सिकारी जाहर। दूजी वाघ वाय वरदाई, सुतन विहारी मुकन सवाई॥१२४॥ जोगी करन तणा रिण जेही, श्रायां भारथ पारथ पहो। मे।हण भांण तणा जुध मारू, सार दहण त्रिण खळां सँहारू॥१२६॥ जोड़े पूत पता जैताई, सूल खळां सादूल सवाई। लड़ण श्रणी जागावत लाला, मुज वळ नकुळ जिही श्रहि भाला ॥१२०॥ देवीदांन भांण सुत दूणी, केवी रण साक्षित्रा श्रक्रणी। सुत वांनेत ळखी तिण सायत, सगज हरीलां सदा मुदायत ॥१२८॥ सुत चंद्रभांण श्रासकन साथे, भिड़तां सहँस जिसी भाराथे। श्रीपे दळां पिथावत ऐसी, जुध पैलां श्रंतक तक जैसी।॥१२६॥

१२३—जोधहरा = जोधा राठौड़ । पैला = शत्रुश्चों का । पाय(ल) = गोपालदास । त्रत पूरै = प्रतिज्ञा के। पूर्ण करनेवाला । जिही = जैसे ।

१२४—सेख ज्वाल = शेष नाग की क्रोधाशि । जांमळ = भाई।

१२५ - नर नाहर = नृसिंह रूप।

१२६ - एही = ऐसा, सदश। सार दहण = तलवार रूपी अमि। त्रिण खळा सँहारू = शत्रु रूपी तृण का संदार करनेवाला।

१२७ -- रक्क = चौथा पांडव।

१२६ — केवी = शत्रुश्रों को । सामितवा = जीतने के लिये। अक्गौ = पूर्ण । वानेत = बाना रखनेवाला । मगज = मस्तक, अप्रणी । मुदायत = मुख्य।

१२९—सहंस जिसी = श्रकेला हजार भटों के समान । भाराथे = युढ में। श्रोपै = शोभा देता है। अंतक तक जैसी = काल की दृष्टि के सहग्र।

सारां मेहर दुजी सबळावत, रिण गज घड़ा विधूंसण रावत।

स्रुत जालम देंानूं श्रड़साळा, स्जी श्रनी विनौ सिव ज्वाळा ॥१३०॥

श्रनी नाथ स्रुत खड़ग उनंगी, लेहां बेहि छियण हर छग्गी।

जुध नीमियां हठा जोगांणी. श्रारे तन त्रजण ध्रवण ऊवांणी ॥१३१॥

जिए गुण स्रुतन गुमांनो जोड़े, तिजड़े सूंड गजां रिण तोड़े।

जोध तणा साहिबो सजोरी, कुळ विध भिळे लेहि छिख कारी ॥१३२॥

जैसिंघोत भांण त्यां जोड़े, मिळिया श्रणी निबांबां मोड़े।

जोरी फतमालात सजोरी, तोड़े गजां भुजां सुज तोरी ॥१३३॥

माहव खागां श्रमळी मांणां, स्तुन किसार वधे श्रवसांणां।

सिवदांनात फता विध साथाँ, भेळी भिड़ज जिसी भाराथां॥१३४॥

नाथ तणा सकता जुधनायक, सूर सधीरां तणे सहायक।

हरी फतावत दूणा हाथां, समहर वेळा ढाळ समाथां॥१३४॥

१२० — मौहर = श्रगाड़ी। घड़ा = सेना का। श्रड़साळा = कंटक, कॉटा। विनौ = दोनों। सिव ज्वाळा = महादेव की नेत्राग्नि के समान।

१३१—उनंगी = नंगी तलवार । लोहा = शस्त्रों की । बोह = गंघ । हर = इच्छा, चाह । लग्गी = हुई । नीमिया = नियम लिए । जोगाणी = जोगा का पुत्र । श्ररि॰ = शत्रुश्रों के शरीर काटने के लिये तलवार ऊँची की श्रर्थात् प्रहार करने के। उठाई ।

१३२ — जिण गुण = उसके समान गुणवाला । तिजङ् = तलवार से । लोह = शस्त्र के। कोरौ = साबित, निर्लिष।

१३३ - मोड़े = पीछे इटाता है। तोरी = प्रभाव।

१३४—श्रमली मांगां = बड़ा श्रमिमान रखनेवाला । श्रवसांगा = समय पर । मेळौ = शामिल । भिड़ज = घोड़ा ।

१३५—तगा = का। तगा = के, के लिये। समाथां = समर्थ।

लिंड्ना भांण तणे प्रव लाघे, वाघो वाघ तणी पर वाघे। कमध अमांमा उम्र करगी, वाघे अमर तणा खगवगी।।१३६॥ दीप तणा आंना खग दीपक, असुर पतंगां जंगां अंतक। तिजड़ हथा दीपावत तेजा, आहव लड़वा सदा अजेजां।१३७॥ आईदांन जसावत ऐसा, जुध पित जतन ढाल रिण जैसा। पदम दलावत दूणा पांणे, जुध दव रूप खलां चिण जांणे।।१३८॥ कमधे फलमालीत किसोरी, जिण दीठां खल दलां निजारी। सोहै माहव तणा सवाई, रिण जिण खड़ग वसे सुरसाई।।१३६॥ रूप विजावत काल रवहां, वेल लाज जुध काज विरद्दां। सुतन गुमांन अभी खग साहै, महा जाध दल जोधां मांहै।।१४०॥

१३६—तर्गे = पुत्र । प्रव = (पर्व) युद्ध । वाघ तर्गा पर = व्याव के समान । कमघ = राठौड़ । श्रमामौ = महावलशाली । करगौ = हाथों का । तर्गो = का । खगवगौ = तलवार चलने पर ।

१३७—अंतक = काल । तिजड़ = तलवार । श्राहव = युद्ध में। श्रोजेजो = विलंब न करनेवाला।

१३८-दव रूप = दावानल के समान। चिण = चिनगारी, श्रम का कण।

१३९—कमधे = राठोड़ । सोहै = शोभा देता है । सुरसाई = देवों की साई श्रर्थात् स्वर्ग में ले जाने का प्रथम दिया जानेवाला द्रव्य । कोई वस्तु खरीदते हैं तब सौदा पक्का करने के लिये प्रथम कुछ द्रव्य दिया जाता है उसे ताई देना कहते हैं । यदि खरीदनेवाला इनकार कर जावे तो साई का द्रव्य वेचनेवाला पीछा नहीं देता । इसके लिये कहावत है "साई खाई ।"

१४०—रवहां = मुसलमानो का । वेळ लाज = लजा, युद्धकार्य श्रीर विकद की मर्यादारूप।

करन तणा माहव कळ हेवा, सदा सकित हित धारै सेवा।
देवावत नाहर वरदाई, समहर वांका मड़ां सहाई ॥१४१॥
विखता अगळी वेढीगारां, जगपत हरा तिळक जूकारां।
भाटी जाधां मुहर भुजाळी, सकता भगवानात सिघाळी ॥१४२॥
श्रे जाधा श्राया नृप श्रागे, छड़ता जैत इसा मन छागे।
ऊदा श्राया जास श्रकारे, किर श्रीखम रिव ताप करारे॥१४३॥
रिदेरांम राजाधर वाळी, किर छोड़िया भुयंगम काळी।
दीन्हा डांण जसे ऊदल्ली, पातळ तणा करण जस पल्ली ॥१४४॥
विखता मांन बिन्हे रण वेळा, खगे सु भावत होळी खेळा।
सुरां श्रापण नृर सवाई, मांन तणा उर खळां श्रमाई॥१४४॥
सांमळ सुतन मुकन किर सेहर, श्रप खग धार बुकायण श्रासुर।
गे।यँद तणा चंद गह छाया, श्री छळ धणी श्रणी हुय श्राया ॥१४६॥

१४१ — कळ हेवा = युद्ध करने का जिसका स्वभाव है।

१४२—अगळी = अप्रणी । वेढीगारां = युद्ध करनेवालों में । मुहर = अगाड़ी । मुजाळी = बाहुबल वाला । सिघाळी = श्रेष्ठ, अप्रणी ।

१४३ — जैत = जय । ऊदा = ऊदावत राठोड़ । श्रकारै = बहुत, श्रिष्ठ । करारै = श्रिष्ठ , प्रवल ।

<sup>े</sup> १४४—भुयंगम = सर्प । डाण = दॉव । ऊदल्लै = ऊदावत । पल्लै = भोले में ।

१४५—वेळा = समय । खगे = तलवार से । भावत = पसंद करता है । होळी खेळा = होली का खेल । श्रापण = देने के लिये। नूर = तेज । श्रमाई = नहीं समानेवाला।

१४६—सेहर = (शिखर) मेघ । श्रप = श्रपनी । बुकायण = जुता देनेवाला, शात करनेवाला। श्रामुर = मुसलमानों के। गह छायौ = गर्व से भरा हुआ। छळ = वास्ते। श्रगी = सेना का श्रग्रभाग।

श्रजवी रूप तथा श्रवतारी, कळह वरण विध घड़ा कुँवारी।
विखतीप दी सुतन धन वांटे, श्रममल सु छळ ठड़ण रण श्रांटे।।१४७॥
पाहाड़ा चाडण कुळ पांणी, श्रोडि वधे श्राहव कुसलांगी।
हरनाथात कला श्रसि हाथां, मेळे माहिर जिसी समाथां।।१४८॥
नाथा दीप तथे दळ नायक, वाधे कळह कहे सुज वायक।
जगराजा(मा)त धणी छळि जारी, तेढां भड़ां दिखावे तारी।।१४६॥ जाड़े रूप ढणा जगपची, केवी घड़ां धपावण कत्ती।
श्रिर भांजण हरिकिसन श्रखांणी, पूरे जावन रीत पुरांणी॥१४०॥
मयाराम तन मांन श्रमायो, श्रमे तणी वह दरगह श्रायो।
सवळावत सिवदांन समाहा, उर नित कळह करण ऊमाहा ॥१४१॥
करन प्रतापतथा जुध कारण, विमुहां करे जिसी श्ररि वारण।
श्रजवावत जोधी दळ श्रागळ, केवी गळे जेम जळ कागळ॥१४२॥

१४७—श्रवतारी = श्रवतार हो जैसा। कळह = युद्ध में। वरण = पाणिश्रहण करने के लिये श्रागे बढ़ता है। घड़ा = सेना को। कुँवारी = क्वीरी। श्राटै = वास्ते।

१४८—चाडण = चढ़ानेवाला । पांगी = कुल की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला । श्रीड = तरफ, युद्ध की तरफ । कुसलाग्यी = कुशलसिंह का वेटा । श्रीस = तलवार।

१४९—सुज = वह। तेढा = वक, बाके। तोरौ = प्रभाव।

१५०—घड़ां = सेनाश्रों को। धपावण = तृप्त करनेवाला। कत्ती == कितनी भी; त्राखाणी = त्राखैराज का पुत्र। पूरै = पूर्ण।

१५१—श्रमायौ = नहीं समानेवाला, पूर्ण । दरगह = राजसभा में । समाहौ = नमर्थ । जमाहौ = उत्पुत्त ।

१५२—विमुहा = विमुख । श्रार वारण = रात्रुश्रों के हाथियों के।।
गळें = गल जाते हैं। कागळ = कागज।

हरनाथात श्रनी हाथाळी, चित जिए हरख वधे छख चाळी।

मांन विजीत निजर दिन माने, कान्ह तए। जुग सिंघ कहाने ।१४३॥

रोस श्रद्धाकी नवल रुघांणी, परिजिए वंधु त्टतां पांणी।

सत्रां छड़ए गांवरधन सारां, हेक हदावत जिसी हजारां ॥१४४॥

जोगावत पेमी तिए जांमछ, दिछ विळकुळे मिळे जद कंदछ।

वछराजात श्रखी वरदाई, पायां कळह जांणि रिध पाई ॥१४४॥

सवळावत ईदी दळ साथे, हुवियां दळां श्रगनि सम हाथे।

स्जावत किसनी खळ साभए, वाय प्रळे किर समभै वाजए ॥१४६॥

जंग हरील सिंघ जोरावर, तिजड़े नाम तणे गुए त्ंश्रर।

इम सुरतांण कुँवर मुँह श्रागे, छड़तां ढाळ जिसी भुज ळागे। १४८॥

किरतावत वाधा रण कंदळ, वंधव जोड़े जैत महावळ।

सुजड़ा हथ जोरावर साथे, भाई छड़ए। वधे भाराथे॥१४८॥

१५३—हाथाळौ = बड़े हाथोंबाला श्रथवा सिंहरूप। चाळौ = युद्ध, उपद्रव। जुग = संगर में।

१५४—रोस = क्रोध से। श्रङ्घाकौ = भरा हुआ। रुघाणी = रघुनाथ-सिद्द का पुत्र। परिजिण् = (पर्जन्य) जल के समाप्त होने पर जैसे मेध सद्दायक हो वैसे यह मेघ का बंधु है। सत्रां = शत्रुश्रों के। सारा = तलवारों से। हैक = एक।

१५५—जांमल = भाई । विळकुळे = न्याकुल होता है, उत्साहित होता है। कंदळ = युद्ध। रिध = ऋद्धि।

१५६ — हुबिया = लड़ने पर । साभ्रण = जीतनेवाला, रोकनेवाला। वाय = वायु। प्रळे = प्रलय। वाजग = हवा का चलना।

१५७—तिजड़े = तलवार से। तसी = विस्तृत करता है। तूं अर = तुंवर वंश का चित्रय।

१५८—कंदळ = नाश करनेवाला । जोड़ें = साथ । सुजड़ा = तलवार । भाराथ = युद्ध में ।

पीथल पहल श्रणी खग प्राजै(भै), ईसर तण पूरण भुज श्राभे ।
तंश्र जोड़ तिकां भारी तड़, भेळा कूंपां तणे महासड़ ।।१४६॥
ऊदां सँग माहवा श्रखावत, सिक्तयां खग श्राया सकतावत ।
जारावर सकतावत जोड़े, तेजल तणा गजां ढल तेड़े ।।१६०॥
श्रे ऊदा माते श्रारांणे, ज्वाला घृत्त पूरियो जांणे ।
दूराहरा नरां पत दीठा, श्रिर त्रिण जालण ति किर श्रँगीठा ।।१६१॥
सेर हजारां जोड़े सेरा, सिरदारा ति केपि सरसेरा ।
जुध वंधव स्रजमल जोड़े, श्रचल जिही वल लाखां श्रोडे ।।१६२॥
लिड़वा भोमिसंघ खग लीधे, कुसल खुजाव मरण पण कीधे ।
सांमा जैत सुतन मन सचै, श्राज इसी खग रुहर श्रच्चे ॥१६३॥
जुध कि श्रचल तणा जंभारी, कुंवर वणे रिण वार श्रकारा ।
कुसलवत सुरतांण करगी, खग तोले भांजण गज खगी ॥१६४॥

१५९—प्रांजे = उत्कट, उत्कृष्ट । श्राभौ = (श्रस्ति) है। श्रिधिक। जोड़ = सहशा तड़ = समाज, पच्न, पार्टी। मेळा = शामिल। कृंपा = कृंपावत राठोड़।

१६०—ऊदा = ऊदावतों के । माहवौ = माघोसिंह । ढल = समूह ।
१६१—अ = ये । मातै = महाप्रवल । श्रारांणै = युद्ध में । दूदाहरा =
मेड़ितया राठोड़ । दीटा = देखे । श्रारि त्रिण = शत्रुक्तपी घास को । ति =
वे । ऑगीटा = अंगीरा ।

१६२—सेर = सिंह । कोपि = कोप करने में । सरसेरी = श्रन्छा, भला। जिही = जिसका। लाखां श्रोडै = समान है ।

१६३—सुजाव = पुत्र । पण = प्रतिजा । रुहिर = रुधिर । श्ररच्ये = पूजता है ।

जसकरणात चंद खग जेठी, कळह श्रवर नर करण कणेठी।
श्रिभी श्रखी खग गुणां श्रढंगां, भीज तणा भांजण श्रणभंगा।।१६४॥
पदमरांम रिण मीसर पायां, सकज कळावत गुणां सवायां।
सहसमाळ धुज जगड़ सिघाळां, भाई वे मीहर भूपाळां।।१६६॥
श्रि मधकर हर समर श्ररेहा, जवनां जहर पियाले जेहा।
सूर तणी जेती पण सच्चे, मिन तद रजे कळह जद मच्चे॥१६७॥
समहर वंधव जोड़ समेळी, श्रमी जिसी मांने ऊखेली।
चखता सूर तणा वरदाई, राड़ उधारी छियण पराई॥१६८॥
माहव मांन तणा पट मोटे, किया सवाय श्रभे नवकाटे।
भगवत मुहकम तणा भुजाळो, विढतां न धरे ताळ विमाळी॥१६६॥
थानसिंघ मिळियां गज थहां, रासावत श्रोपे रजवहां।
हिमती श्रणी वधावणहारां, जगमालात धुजा जूँभारां॥१७०॥

१६५—खग जेठी = तलवार चलाने में जेठी महा के समान । कळह० = युद्ध करने में दूसरे मनुष्य उससे कनिष्ठ श्रर्थात् छोटे (कम) हैं। श्रदंगां = विकट।

१६६—मौसर पाया = मौका, श्रवसर मिलने पर । कलावत = कल्याण्सिंह का पुत्र । धुज = सेना में । सिघाळा = श्रेष्ठ । मौहर = श्रागे ।

१६७—मधकर हर = माघोसिंहोत । श्ररेहा = पीछे न हटनेवाले। मनि॰ = मन में खुश होता है। मन्चै = शुरू होता है।

१६८—समेळौ = सुमेलसिंह। श्रमी = श्रमृत के समान। ऊखेलौ = युद्ध के। राष्ट्र = युद्ध।

१६९-पट मोटै = बड़ा पटावाला, बड़ी जागीरवाला। विढतां = युद्ध करते। ताळ = समय। विमाळौ = विचार।

१७०—श्रोपै = शोभा देता है। रजवहां = रजपूती में। धुजा = ध्वजा, श्रमणी।

माहव तणा नवल खल मिलियां, श्रवसर में धारां ऊजिल्यां। जांगे वधे हठावत जीवण, प्रिसणां हार दियण श्रादू पण ॥१७१। जुध दांणी पांणे दल जांड़ें, मदनावत गज कुंम मरें। हैं। गिरवर की वैणा गजराजां, नरपित छल पासे नाराजां ॥१७२॥ रूके विकट श्रनावत रासी, प्रिसणां खाग जिसी जम प्रासी। विसन हरा श्राया वरदाई, वाधारण मेंड़ते वडाई ॥१०३॥ दलरांमेत मुकन वल दाखे, श्रारे तिण गिणे वयण मुख श्राखे। विनो दलावत जगत वखांणे, श्रधपत तणी फते मन श्रांणे ॥१८४॥ सुत पीथल खुलियां रण सारां, हेक पता सम सिंघ हजारां। वीर फकीरदास वरदाई, सुतन जांध कुल वेध सवाई ॥१७४॥ रायां माल हरा रह रांमण, दीठा धणी ऊदमा दांमण। चांदे श्रभा विजावत चांवा, लेखे खलां वाज जिम लांवा ॥१७६॥

१७१ — खळ मिळिया = शत्रुश्चों की भेंट होने पर । गै = हाथी। घारा ऊजळिया = तलवार की उज्ज्वल धारा के समय । प्रिसर्गाः = शत्रुश्चों के।

१७२—जुध दाणी = युद्ध की लाग (टक्स) लेनेवाला। पांगे = सामर्थ्य से। दळ जोड़े = सेना को एकत्र करके। मरोड़े = नाश करता है। नाराजा = (नाराच) बागों को।

१७३ — रूके = तलवार से। जम प्रासौ = यमराज के प्रास शस्त्र के सहश। मेड़तै = मेड़ता नामक नगर।

१७४—दाखे = दिखाया । वयग् = वचन से । श्राखे = कहते हैं । तग्गी = की।

१७५ — खुलिया = चलने पर, श्रारभ होने पर। सारा = तलवारों के । हेक = एक।

१७६ — राया माल हरा = रायमलोत । रह रामण = वीर । ऊदमा = उधम करनेवाले । दामण = मालिक के चरणों के सेवक । चादै =

त्रोप नाथ श्रखावत ऐसी, तिजड़ां श्राग भड़े रिण तैसी।
देवी चंदहरां वरदाई, सुतन जीध कुळ बेध सवाई।।१७०॥
नवळ तणा हिंदू ध्रम नेही, जवन महण ळख श्रगसत जेही।
चांदाहरी सुखा कळ चाळी, ळाखां वधी मिली जद ळाळी।।१०८॥
रुधपति हरां जीड़ राजेसर, गयॅद हरण हरवळ गाढां गुर।
धजवड़ हथी श्रमर तण धीरी, श्रसि रण मेळण सुहर श्रधीरी।।१०६॥
गिरवर तणा घणा धर गुम्मर, सिवी नवा नित करणे समहर।
श्रारी जीस निजर जद श्रायी, भूप श्रणी जीमणा मळाया।।१८०॥
श्राया राजा काज उताळा, विणयां श्रणो मेड़तावाळा।
सकतीपुरा ळाज भुज साहै, श्रायां सांमि जतन श्रोछाहै॥१८१॥

चादावतों में। चावौ = प्रसिद्ध। लेखै = गिनता है, मानता है। बाज = आदा शिकरा। लावौ = चिड़िया विशेष।

१७७—तिजड़ा = तलवारों से। आग = अमि।

१७८—हिंदू ध्रम नेहौ = हिंदू-धर्म से स्नेह रखनेवाला । महग्र = समुद्र । ध्रगसत = श्रगस्त्य मुनि के सदृश । चादाहरौ = चांदावत । कळ चाळौ = युद्ध करनेवाला । लाळौ = लोभ ।

१७९—रुधपति हरा = रघुनाथिसहोत मेड़ितया। जोड़ राजेसर = राजराजेश्वर के सहश। गयँद हरण = हाथियों का नाश करने के लिये। हरवल = श्रमणी। गाढा गुर = बड़े हढ़। धजवड़ = तलवार। तण = पुत्र। श्रिक्ष = घोड़ा। मुहर = श्रमाड़ी। श्रधीरी = त्वरावाला।

१८०-आंरो = इनका । श्रणी = सेना । जीमणी = दिस्ण की तरफ का। भळायो = सुपुर्द किया।

१८१ — उताळा = त्वरावाले । सकतीपुरा = चौहान । साहै = घारण करते हैं। श्रोष्ठाहै = उत्साह के साथ। दिठा हरी केहरी दावे, लाल सुतन तप अगन लजावे।
सिखर हरी मेाहकम अवसांगे, पीथल कांन उजाके पांगे।।१८८।।
वेखे कटक कमंधांवाला, लाल सुतन जोड़े लंकाला।
चुतर तगी अजवा पण चावे, काल कप रण ताल कहावे।।१८३।।
अजव सुजाव गुणां अदभूतां, समहर नाथा घुजा सपूतां।
सदी दलावत वाधे सूरां, हेवे दले वरावण हूरां।।१८८।।
तेजा चन्द तगी खग तैसी, जुध कुण सहै धको खल जैसी।
जोड़े कुँवर अनी पित जेही, सन्नां अनेही दलां सनेही।।१८८॥।
सुतन मुरार करार सवायी, आयी मधकर गुमर अमाया।
सुत हरनाथ पाथ जिम सारे, आयी गिरवर खड़ग उभारे।।१८६॥।
रिण मृत नेम नीमियां रावत, समहर वरण दुजी सवलावत।
लाल सुतन इन्दी विच लाखां, सीम धरण चौबीसां साखां।।१८९।।

श्रद्धर-केहरी दावै = कसरीसिंह के समान। तप श्रगन लजावै = श्रिम के ताप के। लजित करता है। श्रवसांगे = समय पर। उजाळे पागे = उज्ज्वल सामर्थ्यवाला।

१८३—वेखे = देखकर । कटक = सेना को । कमधावाळा = राठोड़ों के । लंकाळा = वीर । पण = प्रतिज्ञा । चावै = प्रसिद्ध । रण ताळ = युद्ध के समय ।

१८४—सुजाव = पुत्र । धुजा = ध्वजा, श्रग्रणी । हेवै = श्रादतवाला । हूरां = श्रप्सराश्रों को ।

१८५—सत्रा श्रनेही = शत्रुश्रों से वैर करनेवाला। दळां सनेही = श्रपनी सेना से स्नेह करनेवाला।

१८६-करार = वल, शक्ति। पाथ = श्रजु न के समान। सारै = तलवार मे। उभारे = उठाए।

१८७—मृत नेम नीमिया = मरने का नियम किया हुआ। समहर = युद्ध में। वरण = कवृल करने के लिये। सोम = शोमा। चौवीसा साखां = चौहानों की चौवीस शाखाएँ हैं।

विदवा प्रथम श्रणी रसवाया, श्रे मछ्रीक वणी कळ श्राया।
चूंडौ मुकन सुजाव सचेळो, भूप तणै छळ केहर भेळो॥१८८॥
श्राया कमा धजा उमरावां, पीठ श्रफेर मेर सम पावां।
ऊदौ हरनाथात श्रभीता, चाहै जुध तांमा जिम चीता॥१८६॥
गेपोनाथ तणा गाढां गुर, श्राया श्रजवो दळां उजागर।
पदमा खड़गसिंघ खग पांणे, जोड़ै सिंघ जसावत जांणे॥१६०॥
उदियासिंघ जोड़ जुध ईखा, सिंभू सिंभ नयण सारीखा।
रूक श्रचूक कळावत रासा, विदतां सकत करै खग वासा ॥१६१॥
श्रसि किस जैत ळखावत श्राया, धुबता श्रारण जांण धूमाया।
सुत गिरधर जीपण घमसांणां, श्रा गांकळ श्रंतक श्रसुरांणां॥१६२॥
माहव तणा सिवा दळ मंडण, खित छळि घणी श्रणी खळ खंडण।
माहव तण सावँत मिणधारी, श्रायो रण चाहंता उधारी॥१६३॥

१८८—विदवा = युद्ध करने के लिये। रसवाया = वीर रस से व्यास।
अ = ये। मछरीक = चौहान। वग्री = तैयार होकर। सचेळौ = समर्थ।
मेळौ = शामिल।

१८९—कमा = करमसोत राठौड़ । तांमौ = कुपित । चीतौ = व्याघ, चीता ।

१९०-- उजागर = प्रसिद्ध । पाणै = हाथ में।

१९१—सिंभ नयण = महादेव के तृतीय नेत्र के सहश। रूक = तलवार। विढता = युद्ध करते। सकत = शक्ति। वासौ = निवास।

१९२—श्रास किस = घोड़े के कसकर । धुवतौ = युद्ध करता हुआ। श्रारण = युद्ध में । धूमायौ = प्रज्वित किया हुआ। जीपण = जीतने के लिये। धमसाणा = युद्ध में। श्रंतक = काल।

१९३-खित = पृथ्वी के लिये। मिराधारी = मुकुट।

वीठळ तणा खाँ वरदाई, सकता श्रायो रीत सवाई। करमसीयात घणा छळ केहा, जंगम प्रथम वजै खाँग जेहा ॥१६४॥ भांजण दुयण टवै ज्यां भाला, वळ खळ हरण दरसिया वाला। सिवौ पिराग सुत श्रागि सरीखा, श्रार वन जळे तिसा तन ईखा ॥१६४॥ सकजां सीम गुमांन समाथां, हठमालात दळण खळ हाथां। सवळसिंघ पवराज सवाई, सुतन रूप छळि भूप सहाई ॥१६६॥ सुत भगवांन सुजांण सकजां, कस वाधे वीरा रस कजां। श्रानी रुघावत करण उलेळा, बंदर नीळ जिसी रण वेळा ॥१६७॥ खेम कलावत जेम खड़ग्गां, वाधे समर न की श्रार खग्गां। वयणां वधी श्रणी उरवाळा, वाधे पण श्राया रण बाळा ॥१६८॥ श्राहव भार तणा भुज श्रन्नड़, श्राया सांम तणे छळि ऊहड़। हरियँद तणा सिवौ रण हाथां, वळ जिण श्रतुळ हुवां खळ वाथां॥१६६॥ वांकीदास कळह विगताळो, वाधे करां रिणम्मळवाळो। सामावत खग चंद सवायो, दुजां श्रणी दिसा दरसायो॥२००॥

१९४—केहा = कैसे | जंगम = घोड़ा | वजै = युद्ध करें | खिंग = खड़ से | १९५—दुयण = शत्रुत्रों को | टवै = भाले का त्राप्र, श्रनी | ज्या = जैसे | तन = शरीर |

१९६—सकजा सीम = कार्य करनेवालों में परमाविध । समाथा = समथों में । छिळ = युद्ध में ।

१९७—कस = सार, बल। उखेळा = युद्ध, उपद्रव।

१९८—वाधै = नढ़कर है । वयणा = वचनों से । उरवाला = मनस्वी, वीर । वाला = बाला राठोड़ ।

१९९—आहव = युद्ध । अन्नड़ = अनम्र । जहड़ = राठोड़ों की एक शाखा ! हुवा खळ वाथां = शत्रुधों से भिड़ने पर ।

२००-विगताळौ = उदार चरितवाला। रिण्मलवाळौ = रण्मल का पुत्र।

जैतहथे। जैते। जालाहळ, उदियारांम तिणा दळ आगळ।

मिण्यड़ छात कळी दळ मांहे, रावळ आणा थयो कुळ राहे॥२०१॥

जिण छळ करन विजावत जाड़े, मिण्यड़ रूप गजां घड़ में।ड़े।

आया चाड़ धणी अड़साला, किण्यागरा इता किलचाला॥२०२॥
सोनगरा दळसाह सवायो, उर पण मरण नीमियो आयो।

सुत हरियँद दळ ढाळ सहाई, मेळो फता छता जुध माई॥२०३॥

हैमतिसंघ दुजावत हाथे, भड़ां सहाय जिसा भाराथे।

दीपा सत्रसालात दुवाहा, गढपित छळ दळ वेळ सगाहो॥२०४॥

मांण सुजाव ठाळ खळ भांजण, मुगळां रुहिर समर खळ मांजण।

आगळ दळां ळड़ण पण आजै, छतरावत अमरी तिण छाजै॥२०४॥

२०१ — जैतहयौ = जय जिसके हाथ में है। जाळाहळ = ज्वालाकुल, ज्वाला से व्याप्त। श्रागळ = श्रायणी। मिग्यड़ = मुकुट रूप। छात = राजाश्रों में। श्राणी = सेना में। कुळ राहे = कुल मार्ग से।

२०२—मिण्यड़ = मुकुट । रूप = रूपिसंह । गजा० = हाथियों की सेना के। पीछे हटावा है। चाड़ = सहायता के लिये। श्रड़साळा = शत्रुश्रों के लिये शल्यरूप। किण्यागरा = सोनगरा शाखा के चौहान। इता = इतने में।

२०३—दळसाह = दलेलिसंह । मरण नीमियौ = मरण का निश्चय किया हुआ।

२०४—भाराथे = युद्ध में । दुबाहा = वीर । छळ = वास्ते । दळ वेळ = सेना की मर्यादा ।

२०५—मांजग = साफ करनेवाला श्रर्थात् मारनेवाला । श्राजै = श्राज । छाजै = शोभा देता है। कियागरा सरोस कसाया, श्रे नरपती निजर सज श्राया।
जंगे वाथ पाथ ची जांमल, श्राया जैतमाल श्रतुली वळ ॥२०६॥,
सकतावत विसनी श्रवसांगे, पूरे विसन जैत रिग्र पांगे।
श्रमर सुजाव भीम भुज पहीं, जुद्ध भीम श्ररजग्र रे जेही ॥२००॥
ईसर तगी स्यांम श्रवसांगे, पावे जैत जैतहरि पांगे।
मधकर चौ हररांम महावल, वेढ उछाह धरे मृंछां वल ॥२०८॥
कमी सांम सुत हांम करारी, श्रारण वदे श्रभो छत्रधारी।
समर काज भुज लाज सवाया, श्रे पित हुकम धवेचा श्राया॥२०६॥
रजवट प्रगट धगी वत राता, पण ग्रह सगह श्राविया पाता।
राजड़ रो श्रायो रैगायर, केवी हुवे धके जिग्र कायर॥२१०॥
किसन तगा मेघी नृप काज, सिंघ जिसी भड़ निवड़ समाजे।
स्रजमाल हाल रिग्र स्रं, पीथल तगा वधे पग्र पूरां॥२११॥

२०६—कि श्वायागरा = सोनगरा चौहान । जालोर के पहाड़ को कनकगिरि कहते हैं। उसके संबंध से चौहानों की सोनगरा शाखा हुई।
सोनगरा, स्वर्णगिरि से संबंध रखनेवाले। स्वर्णगिरि श्रीर कनकगिरि
पर्यायवाची शब्द हैं। कसाया = कोप से रक्तवर्ण। निजर सज = नजराना
लेकर। जगे = युद्ध में। वाथ पाथ ची = श्रजुंन की भुजावाले। जांमल = दो।

२०७—अवसारों = युद्ध में। पूरै पारों = पूर्ण बल के साथ। एही = ऐसा। जेही = जैसा।

२०८—जैतहरि = जैतमालोत । मधकर चौ = माघोसिंह का । वेढ = युद्ध का । मृंछा वळ = मूछों में वक्रता ।

२०९—हाम = हिम्मत । करारी = प्रवत्त । वदै = कहता है । घवेचा = राठोड़ों की एक शाखा ।

र्ि -रजवट = रजपूती । राता = रक्त, श्रनुरक्त । पाता = पातावर्त राठोड़ । रैगायर = रग्मल । केवी = शत्रु । धकै = श्रागे ।

२११—िनवड़ = ( निपट ) श्रात्यंत वीर, समाज से निबड़नेवाला।

दंद्रभांण दळ रूप सम्रोधां, जोध तणौ श्रागळ छळ जोधां।
रूपे जिसी इसी रिण वेळा, भुज किर मिळे गयण चै भेळा ॥२१२॥
गह पूरत बदरी दुरगांणी, विढ रण जेत्रसिंघ चीबांणी।
गोगादे श्रायो गाढां गुर, जगती रिदे तणौ जोरावर ॥२१३॥
सबळ तणौ वळ दाख सवायौ, श्रण भँग रूप धणी छळ श्रायौ।
हरजी बलू तणौ हाथाळौ, चाहड़दे श्रायौ कळ चाळौ॥२१४॥
खेतसीयोत छड़ण रण खागै, श्रायौधनौ श्रखावत श्रागै।
देवावत भोजौ वरदाई, जोड़े लड़ण कमध जैत्राई॥२१४॥
श्रमौ तणै कारण सम्भ ईंदा, श्राया सिंघ जांण श्रोनींदा।
पक छखौ छख स्रां श्रोड़े, जैत सुजाव चौगुणौ जोड़े॥२१६॥
ईंदौ परब परब श्राभाळौ, भोज सुतन श्रनसाह भुजाळौ।
जैत सुजाव जोत जगपत्ती, वधै खीज किर वीज विरत्ती॥२१९॥

२१२—सत्रौधां = खानदानी, कुलवान्। श्रागळ = श्रायणी। छळ = युद्ध में। जोधां = जोधा राठोड़ों में। गयण चै = श्राकाश के। मेळा = शामिल।

२१३—गह पूरत = गर्व से भरा हुआ । दुरगाणी = दुर्गदास का वेटा। विढ = लड़कर। चीबांणी = चीवा का वेटा।

२१४—दाख = दिखलाकर । हाथाळौ = बड़े हाथवाला, बलवान् । चाहड़दे = राठोड़ों की शाखा ।

२१४—खेतसीयोत=राठोड़ों की शाखा। कमध=राठौड़। जैत्राई = जीतनेवाला।

२१६—तर्ण = वास्ते । इंदा = पड़िहारों की एक शाखा । श्रोनींदा = ( उन्निद्र ) जागृत । श्रोड़ें = सदृश, धारण करे, सहन करे । सुजाव = पुत्र ।

२१७—परब = (पर्व) समय समय पर। श्रामाळौ = बड़ा तेजस्वी। जाज्वल्यमान। जोत = तेजस्वी। खीज = कोघ। बीज = (विद्युत्) बिजली। विरत्ती = बड़े बेढंग की।

देवीदास करन सुत दोमज, कैरव करन जिसी राजा कज ।

रांम तणी कुसळी अण रेही, समरां लागे भड़ां सनेही ।।२१८।।

श्राहव खाग ध्रवण ऊवांणां, खेड़ेचां आगे खूमांणां

सुंदर तणी खाग खग साही, मीहर अणी वणी कळ माही ।।२१६।।

साथे दोली कँवर सवायी, असमर हथी खांन तण आयी ।

साहँस घणे हरी सब ळांणी, पिरियां वडां चडावण पांणी ।।२२०।।

सुत माहेस हरी विधि सेवहां, पाड़े जिसी अखाडे पैळां ।

कळहण खींची वणे करारी, धणी जतन जाया वतधारी ।।२२१।।

सुत गोकळ ऊदी वत साहे, आयी ळड़ण राव ऊमाहे ।

दारण मारण खळां दयाळी, वाधे दळ गोपाळे वाळी ।।२२२।।

धणी जतन जोधी धुर धम्मळ, जोगावत रावत चै जांमळ।

वाप जोड़ हरनाथ महावळ, जोध तणी पौरम्स जळाहळ ।।२२३।।

२१८—दोमज = वैभवशाली, वड़ी भुजावाला। कैरव = कौरव। करन = कर्ण, स्र्यपुत्र। श्रग्ण रेहौ = पराजित न होनेवाला।

२१९—श्राहव = युद्ध में । खाग श्रवण = खड़ को धारण करनेवाले । उनाणा = तलवार को ऊँची उठाए हुए। खेड़ेचां = राठोड़ों के । खूं माणा = सीसोदिया चित्रय। खग साहौ = तलवार घारण किए। मौहर = श्रागे की । कळ माहौ = युद्ध में।

२२०-श्रसमर = तलवार । पिरियां = पीढ़ियाँ, वंश-परंपरा । वडा = पूर्वजों की । चडावण पाणी = तेज बढ़ानेवाला ।

२२१—विध = बढ़ा हुआ । सेल्हां = भालों से। पाड़े = गिरावै। पैता = रात्रुओं को। कळहरण = युद्ध में। खीची = चीहानों की एक शाखा। करारी = समर्थ, बलशाली।

२२२—साहै = घारण करता हुश्रा । अमाहै = उत्साह-पूर्वक । - दारण = काटनेवाला ।

२२३—धुर घम्मळ = घोरी वैल । जामल = भाई । पौरस्स = पुरुषार्थ से । जळाहळ = जाज्वल्यमान ।

करमावत बखतेस करारो, गढपित छिळ बळ राड़ीगारा। श्रजवो हरी तेणा श्राणंदे, वेढ तेण कज स्रज वंदे॥२२४॥ श्रासावत जैसिंघ श्रणंडर, साख सक्रप भूप छळ सद्धर। कुळ सिणागार फतावत केहर, मृत छळ ठड़ण वधे दळ मौहर ॥२२४॥ सकतावत जुध वार सकोपो, श्रायो भडां श्रागळी श्रोपो। नाहर तेणों पराक्रम नाहर, सांमावत हरखे छिख मौसर ॥२२६॥ श्राद छाज ज्यां प्रथम श्रणी री, धांधल श्राया चाड़ धणी री। कदावत किसनो खग श्रेसो, जंगां वधे दवंगां जैसो॥२२०॥ भगवानो नरहर वे भाई, मुकन तेणा मृत कोडि मुदाई। केसव को श्रखई रण कोडे, श्रीर दळ गिळे भुजां बळ श्रोडे॥२२८॥ पतो फतावत मन वत पूरे, चौरंग वार खगे खळ चूरे। बळ दूणे श्रणदो बदरावत, कांकण सिव जैतो किरतावत ॥२२६॥ बळ दूणे श्रणदो बदरावत, कांकण सिव जैतो किरतावत ॥२२६॥

२२४—करारौ = बलवान्। राङ़ीगारौ = युद्ध करनेवाला। श्राणदै = श्रानंद मानता है। वेढ तणै कज = युद्ध के वास्ते। वंदै = नमस्कार करता है।

२२५—श्रगांडर = निडर | सद्धर = समर्थ | मृत छळ = मरने के वास्ते | मौहर = श्रगाड़ी |

२२६-जुध वार = युद्ध के समय। श्रोपौ = श्रोपिसंह। मौसर = समय को।
२२७-श्राद = प्रथम से। ज्या = जिनको। धांधल = राठोड़ों की
शाखा। चाड़ = सहायता। दवंगां = दावानल।

२२८— वे = दो । मृत कोडि = मरने के लिये उत्सुक । मुदाई = मुख्य । कोडै = उत्सुकता से । गिळै = निगलता है । श्रोडै = घारण करता हुश्रा ।

२.२६—चौरॅग = (चतुरंगिणी) युद्ध के समय। खळ = शतुत्रों को। चूरै = चूर्ण करता है। कांकण सिव = महादेव का कंकण। वृकासुर ने महादेव को तप करके प्रसन्न किया तब महादेव ने प्रसन्न होकर उसके माँगने। पर यह वर दिया कि तू जिस पर हमारा यह कंकण घुमा देगा, वह मर जायगा।।

वाधे जुध हरवळां विहारी, खांन तणों न गिणे पळ खारी।
जीवण सबळ तणों विध जंगां, भाळहथों रण ढाळ छमंगां।।२३०।।
रूप सुजाव सिवों मुँह रूकां, श्राहव साम्भण खळां छान्यूकां।
दुरगावत छायों सिम दीपों, जुध करवा छारे साथ छजीतों।।२३१।।
कुसळसिंघ रिण सिंघ करग्गां, श्रणदावत सामित्वा छसग्गां।
जगती छतों जैतसी जाया, उजवाळण धांधळ सिम छाया।।२३२।।
श्रागळ धणी ळियण इधकाई, दीठा पाळ हरा वरदाई।
पण दूणों चौर्ग पिड़हारां, सोमा ळियण वधे रिण सारां।।२३३।।
सामळ रिण न्यूरण खळ सारां, जोगावत छागळ जूँमारां।
सोभों कॅंवर पिता चे साथे, सांवळ सुत छैतरे समाथे।।२३४।।
ऊदावत नाथों सम छायों, सुतन ठाळ तिण जोड़ सवायों।
जगदे भांण तणीं जिण वेळा, उर हरखें वधतां ऊखेळा।।२३४।।
जांम तणों पणवंतां जोड़े, मनों इसी दळ खळां मरोड़े।
ळाळ रूप तण संक न लेखें, दुजडें छडण वंस छळ देखें॥२३६॥

२२०—हरवला = हरोल में । विहारी = नाम है । पळ = समय को । खारी = बुरे । भालहथी = भाला हाथ में लिए ।

२३१—रूका = तलवारों से । श्राहव साभरण = युद्ध सधने के लिये।

२३२—करग्गां = हाथों से। सामिता = जीतने के लिये। श्रमगां = शत्रुश्रों को। जाया = पुत्र। उजवाळण = उज्ज्वल करने के लिये।

२३२—इधकाई = श्रिधकता । पाल हरा = पाबू के वंश्रज । चौरंग = युद्ध में । पड़िहारा = चित्रयों का एक वंश । सारां = तलवारों से ।

२३४—सारा = सब । जूँ भारां = युद्ध में जूभनेवाले । छैतरै = छित्र-भिन्न करता है। समायै = समर्थ।

२३५-- उर = मन में। ऊखेळा = युद्ध।

२३६—पण्यवतां = प्रतिशावालों के, नियमवालों के। जोड़े = साथ। मनौं = नाम है। मरोड़े = नाश करता है। दुजड़े = तलवार से। छळ = युद्ध में।

श्रसमर हथी जसी श्रामाळी, वेढे माल राजसी वाळो।
पदम फतावत रीत पुरांगी, पढुवां कळह चढ़ावण पांगी।।२३०।।
नाथ तणी श्रखई कुळ नायक, वाधे जैत कहै सुज वायक।
सांमि जतन कुळ लाज सवाया, श्रे पिड़हार भार श्रिह श्राया।।२३८॥
लड़ खाटण रण विरुद सलोभा, सोभावत श्राया दळ सोभा।
दलो भलो रिण वियो दयाली, वाधे रिण रैणायर कालो।।२३६॥
प्राग तणी कुळ लाज सपातो, तुल्छीदास श्रगन सम तातो।
सौह चढावण तेरह साखां, लखो प्राग तण श्रोडण लाखां।।२४०॥
विढवा चंद गोरधनवाली, श्रिरसर सोखण जांग उन्हालो।
रिण वानर हरिनाथ श्ररेहो, सुत नारण पित काज सनेहो।।२४१॥

२३७—श्रसमर = तलवार । श्राभाळौ = वीर, तेजस्वी । वेढें = लड़ता है। पहुवां = मनुष्यों का। कळह = युद्ध में। चढ़ावरा पांगी = तेज बढ़ानेवाला।

२३८—जैत = जय को । सुज = वह । वायक = वचन । भार ग्रहि = युद्ध का भार उठाकर ।

२३६—खाटगा० = उपार्जन करने के लिये, हासिल करने के लिये। विरद = यश, उपाधि। सलोभा = लोभ-सहित, इच्छावाले। सोभावत = जैतमाल राठोड़ों की एक शाखा। सोभा = शोभा देनेवाले। वियो = दूसरा। रैगायर = रगमल। कालो = कल्याण सिंह।

२४०---सपातौ = पात्र । श्रगन = श्रमि । सौह = शोभा, उत्साह । तेरह साखा = राठोड़ों की शाखाएँ तेरह हैं । श्रोडगा = धारगा करनेवाला ।

२४१—विढवा = लड़ने के लिये। श्रिरसर = शत्रु-रूपी सरोवर को। उन्हाळी = उष्णकाल। वानर = भाटियों की एक शाखा। श्ररेही = पीछे न हटनेवाला। सनेही = स्नेहवाला।

पेप्तावत जोड़े पण धारी, श्रायो तेजल रीत श्रतारी।

श्रे वानर भाटियां उजाळा, लोहा बोह लियण लंकाळा ॥२४२॥

रांम तणी रिणलोड़ रहालां, धांधू विध वाजण धाराळां।

सुंदर सुत सामंत सिघाळा, रेणायर लखमण रवताळा ॥२४३॥

मांगळिया ईहरां मुदाई, भूप जतन श्राया वे भाई।

श्रावदार मल्लीक श्रफारा, सांमि कामि सिक श्राया सारा ॥२४४॥

विहवा काज सकाज विहारी, भळियो सिव तणे लळ मारी।

साथ लियां खग वंधव सांगी, श्रोहण भिळम भीड़ियां श्रांगी ॥२४४॥

सोहै रांम लखावत साथ, हलतां कृंत खिव जिण हाथे।

भाला हथी लाडखां भेळी, उर चाहते जुड़े ऊखेळी॥२४६॥

श्रे चहुवांण हजूरी श्राया, भूपति तणे सदा मन भाया।

खिंग ऊधरी दलावत खेती, दीठी वळ वांकां लुळ देती॥२४०॥

२४२ — श्रवारी = (श्रवतारी) श्रवतार की रीति के श्रनुसार । उजाळा = उज्ज्वता । लोहा वोह = शस्त्रों की गध तेने को । लंकाळा = वीर, जोरावर ।

२४३ - रढालां = वीरों में । घाधू = परमारों की एक शाखा । वाजरा = युद्ध करने के लिये । घाराळा = तलवार की घारा के जैसे तीक्ष्ण । सिघाळा = श्रेष्ठ । रैगायर = रण्छोड़दास का पुत्र । रवताळा = घोड़ों की सेनावाला ।

२४४—मागळिया = गहलोतों की एक शाखा । ईटरां = बराबरी करने में । मुदाई = मुख्य । श्रावदार = कांतिवाले । मछुरीक = चौहान । श्राक्षारा = बहुत ।

२४५—मिळया ० = सिवा का पुत्र विहारी महा घोर युद्ध में शामिल हुन्त्रा। बंधव सागौ = भाई सागा को साथ में लिए। स्रोटगा० = लोहे का टोप घारगा किए श्रौर कवच पहने।

२४६—इलतां = चलते । क्ंत = भाला । खिवै = चमकता है । मेळौ = शामिल ।

२४७ - कघरौ = उन्नत, श्रव्यत दर्जे का। वाका = टेढ़े वीरों को।

गढपित जतन मछर गहिलोतां, दीठों तठे घणां दैसोतां। उदैराज नथमल सथ पहा, जामल नकुल ग्ररी जाण जेहा।।२४८॥ सत वीर ग्रर विहारी साथे, भीम ग्रहोल जिसों भाराथे। नाहरखांन दांन सुत नैड़ों, खग ची वेळ वधे जिम खेड़ों॥२४६॥ कियां सनाह किसन कूंभावत, वधें हरख जिण कळह विसावत। ग्राया निजर धणी चे पहा, सांमि धरम कुळ सरम सनेहा।।२४०॥ धजवड़ हथ ठाकुरसी धावड़, मयारांम तिण जोड़ महाभड़। गढपित लखें सांम सुत गुज्जर, केहर जेम गिळण ग्रार कुंजर।।२४१॥ सुंदर खेतल भड़ां सहायक, वाघ तणा सरिखा वरदायक। विढवा हांम गूजरांवाली, निरखें भूप रूप दोनाली।।२४२॥ इण विध मयारांम उर श्रांणे, पिन छळ मरण सुमेर प्रमांणे। व्यास फतों हाथां वरदाई, दीप तणौं नृप काज मुदाई।।२४३॥

२४८— मछर = शत्रश्चों का प्रभाव न सहनेवाले। गहिलोता = गहलोत च्त्रियों में। तठै = वहाँ। दैसोतां = भूमिपति। नकुल श्ररी = सर्प के समान क्रोध-युक्त।

२४६—सत वीर = सचा बहादुर | नैड़ौ = निकट | जिम खेड़ौ = जैसे उत्तेजित करो, चलाश्रो |

२५०—कियां सनाह = कवच आदि से सजा हुआ। कळह विसावत = युद्ध का काम पड़ने पर।

२५१—धजवड़ = तलवार | धावड़ = पल्लीवाल ब्राह्मणों में धावड़ एक शाखा है। गुजर = गूजर जाति का। केहर • = शत्रु-रूपी हाथी को गिलने के लिये सिंह रूप।

२५२—भड़ां = सुभटों का। वाघ॰ = व्याघ के सदृश। विदवा = लड़ने की। हाम = हिम्मत, उत्साह। दोनाळी = दोनाल की बंदूक।

२५३—उर = मन में । श्रांगी = लाता है । व्यास = राजव्यास । दीप तगा = दीपचंद का पुत्र । मुदाई = मुख्य ।

उद्देवंद व्यासे उजवाळी, बंधव जोड़ दली वांहाळी।
जोड़ जसावत सिंघ जुगत्ती, गाहड़मरुल जतन गढपत्ती।।२४४॥
स्जो केहर जोड़ सिघाळा, प्रोहित श्रखे तणा पूंचाळा।
घण थाटां वाजे चिंड घोड़ें, जंगे सिवण कमंघां जोड़ें।।२४४॥
रिण हरवल प्रोहित रैणायर, खुत जोड़ें नँदलाल वँसोधर।
श्रायो द्रोण तणे श्राचार, सुत जैदेव वाजिवा सारे।।२४६॥
श्रणी घणी जतने इधकारी, भुजळगहथ श्राविया भँडारी।
गिरधर रतन दली विच गाढां, सकजां धुज धनरूप सगाढां।।२४०॥
खेतसीयोत विजो जुध खागे, सूर सांमळी दीटां सागे।
ल्णाहर मुख जोस सल्ंणे, देवावत श्रमरी बळ दूणे।।२४८॥
समहर दुयण पतंग संघारण, दीपाहरा दीप गुण दारण।
लिखमीचंद हरी त्यां लेखी, वांकिम वीज ससी सम वेखी।।२४६॥

२५४—ंव्यासे उजवाळी = व्यासों में उज्ज्वल । वाहाळी = भुजवलवाला । २५५—सिघाळा = श्रेष्ठ । प्रोहित = राजपुरोहित (सेवड़ जाति का)। प्रंचाळा = पहुँचवाला, समर्थ । घण्० = बड़े परिकर से घोड़े पर चढ़कर लड़ता है। सिवण = पुरोहितों की एक शाखा, जिनको तिवरी गाँव जागीर में मिला है। कमंघा जोड़े = राठोड़ों के साथ।

२५६—हरवल = सेना का अग्रमाग । रैगायर = राजसिंह । वॅसोधर = कुल को घारण करनेवाला । द्रोग तगै० = द्रोगाचार्य के पुत्र अश्वत्यामा के समान काम करनेवाला; द्रोगाचार्य व्यास, जो जयदेव का पुत्र था। वाजिवा सारै = तलवार लेकर लड़ने के लिये।

२५७—श्रगी० = मालिक के यलार्थ सेना का श्रध्यत्। भुजळग = तलवार। गाढा = दृढ़ पुरुषों में।

२५८—खेतसोयोत = खेतसी का पुत्र । विजौ = विजयराम । दीठा = देखने पर । सागै = वहुत उत्तम । सलूंगै = सुंदर ।

२५६-दुयण पतॅग=शत्रु-रूपी पतंगे का संहार करनेवाला।

माईदास पास महामाई, देवीचंद करिंग वरदाई।
सिध रिण करण संग्राम सजेता, अभे हजूर मँडारी पता ॥२६०॥
सिँघवी सिंघ दोयण गज साभण, जो है अचळ जोधमळ जीवण।
चित श्रादू गुण नाम न चूके, मझ पणौ रणवार न मूके ॥२६१॥
मुहता जो है मेर म्रजादा, जुध जुध ईढगरां सं ज्यादा।
गोकळ सांमिधरम पण श्राहै, सुंदर सुत श्रायौ व्रत साहै ॥२६२॥
गढपित काज जो इं गोपाळौ, सुत कल्याण प्रमाण सिघाळौ।
देवीदास निवास दुवाहां, सुंदर जो है श्रणी सगाहां॥२६३॥
मुहतौ मेघसिंह रण मांहे, सुत जो इे श्रायौ खग सांहे।
सदारांम उजवाळण साहां, रूप तणौ श्रागळ रिम राहां॥२६४॥

दोपाइरा = दीपावत भंडारी। दारण = विदारण करनेवाला। वाकिम = वक्रता में। वीज ससी० = द्वितीया के चद्र के समान देखो।

२६०-पास=समीपवर्ता । महामाई=महामाया, देवो के । करि = हाथ । एता = इतने ।

२६१—दोयणः = शत्रु-रूपी हाथियों को जीतनेवाला। रणवार = युद्ध के समय। मूकै = छोड़ता है।

२६२—मुहता = श्रोसवाल श्रादि में एक पदवी श्रोर जाति। मेर = सुमेर पर्वत। ईढगरां = द्वेष रखनेवालों से। श्राहै = रखता है। साहै = धारण करता है।

२६३—सिघाळौ = श्रेष्ठ । निवास = घर । दुबाहा = वीरों का । सगाहा = गर्ववालों के ।

२६४—उजवाळण = उज्ज्वल करनेवाला । साहा = शाह एक पदवी है। रिम राहां = शत्रश्रों के मार्ग में। मोदी टीकम पीथल मांहे, सांमि जतन श्राया खग साहे।
पूरे वत श्राया पंचोळो, हुविया दळां करण खग होळी ॥२६४॥
वाळिकसन पित छळ वांहाळो, लाल जोड़ दळ ढाल लंकाळो।
सांमि सनाह जिसा विच साथां, हरिकसनात महावळ हाथां ॥२६६॥
दोलो माहव रूप दुनाळां, चंद तणा वाधू कळ चाळां।
श्री घर वलू तणी उजवाळण, जुध कायथ वाधे खळ जाळण॥२६९॥

## दुहा

कळहागम नवकोट रा, जुड़िया थाट हजूर। ग्रारि कुळ वळ धूणे इसौ, नरपति दूणे नूर॥२६८॥ श्रादियो वांमी श्रणी, विधि राजा वखतेल। ग्रमो छमा तिण श्रोपियो, किर कोपियो महेस॥२६६॥

वार्ता

तिण वार वीरा रस संगम, ग्रीध चीर्ह नभ छाए विहंगम।

२६५—मोदी = मोदी का काम करने से श्रोसवालों श्रादि में मोदी एक शाखा है। पचोळी = (पंचकुल) पदवी है। इस समय कायस्थ पंचोली कहलाते हैं। वास्तव में पंचोली 'पंचकुल' शब्द का श्रपश्रंश है। 'पंच-कुल' ब्राह्मण श्रादि सब होते थे इसलिये पंचोली पदवी ब्राह्मणों श्रादि में भी है।

२६६—बाहाळी = बड़ी भुजावाला । लकाळी = वीर । सनाह = कवच के सहरा । साथा = समूह में ।

२६७—माहव = माघोसिंह । रूप = रूपसिंह । दुनाळां = दुनाली वंदूकोवाले । वाधू = बढ़कर । कायथ = कायस्थ (पंचोली )।

२६८—कळहागम = युद्ध के श्रारंभ में। जुड़िया = इकट्ठे हुए। थाट = समूह। धूरों = कंपित करते हैं। नूर = तेज।

२६६ - वखतेस = वखतिसंह (राजा का छोटा भाई)। २७० - वीरा रस = वीर रस का मिलाप। विहंगम = पत्ती।

कळह का श्रागम सो विखमारिख, सार का कांटा सचां पारिख ॥२७०॥ सूर धीर साखैत नीर तें सोहै, कायर नर कंपे साध कूं विमोहै। श्री महाराज को रूप श्रेसो निजर श्रायो जांणे रोहिणी को संग विरोचन पायो ॥२७१॥ रांमण के सीस जम काळ डंड लीनो के किपळ मुनि निद्रा को उछेदन कीनो। जुग श्रंत सेख मुख विख ज्वाळा जागे के उपयंद्र इंद्र कांजि भोम भरन लागे॥२७२॥ दिख सीस महादेव रोद्र रस छायो हिख सीस महादेव रोद्र रस छायो के काळज्ञन दुंद मुचकुंद कूं जगायो।

विखमारिख = विषम नत्त्र; खोटे नत्त्र । सार का = तत्तवार का । काटा = तकड़ी । पारिख = परीत्ता ।

२७१—नीर तैं = पानी (मन की तेजी) से। सिव क्ं= सुलह को। विमोहै = चाहते हैं। विरोचन = बिल दैत्य का पिता।

२७२—उछेदन = त्याग । जुग अंत = प्रलय में । सेख॰ = शेष नाग के विष की ज्वाला उठी । उपयंद्र = वामन भगवान् । भोम॰ = पृथ्वी को नापने लगे ।

२७३—दिख = दत्त के | कै = किंवा | दुंद = युद्ध के लिये | मुचकुंद कूं जगायो = मुचकुंद राजा को जगाया | मुचकुंद मान्धाता का पुत्र था | इसने देवताओं की सहायता की | फिर देवों ने इसे वरदान दिया कि तुम्मकों जो निद्रा में से जगावेगा वह भस्म हो जायगा | श्रीकृष्ण इस बात को जानते थे | वे कालयवन के आगे भागकर उस पर्वत की गुफा में जा धुसे जहाँ मुचकुंद सोया था | श्रीकृष्ण तो उसे अपना पीतांबर श्रोढ़ाकर अंतर्धान प्रतंग्या तें घू कुँवार जन्तपुर श्रायो कै थंभ चीर वीर नर्रासंघ दरसायो ॥२७३॥ दुहा

सोभै छुभा सनाह सं, राजा जोस परम्म।

श्रणी भळायां स्र नर, सिर पर धरै हुकम्म ॥२७४॥
वेळां प्रके समुद्र ज्यों, प्रवळ कळा वळ पूर।

श्राचारज संग्राम रा, श्राया तांम हजूर॥२७४॥

वार्ती

कळह के श्राचारिज कविराज श्राए
नरपित को रूप निरखे उर हरख पाए।
रूप के प्रमांग जोयां उपमा न श्रावे
श्राज को निरंद रूठे जम कूं लजावे॥२७६॥
श्राज तो श्रडंडों के सीस डंड धारै
श्राज सुविहांग प्रांग ताके मांग मारे।
श्राज जो श्रनम्मी सोई पेखि निम जावे
कोड को सहाइ छात हाथ जोड़ि श्रावे॥२७९॥

२७४ — छभा = सभा । सनाह सूं = कवच श्रादि से । २७५ — श्राचारज = श्राचार्य, शिच्क । तांम = वहाँ । २७६ — जोया = देखने से ।

२७७—श्रडडों = जिनको दंड नहीं मिला है। सुविहाण = श्रच्छा दिन।
ग्रांग = वल। कोड़ को सहाइ = जिसके करोड़ों सहायक हैं। छात = राजा।

हो गए। कालयवन ने मुचकुंद को श्रीकृष्ण समभ लात मारी। मुचुकुंद जगा, उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। प्रतंग्या तें =प्रतिज्ञा से। धू कुँवार = श्रुव कुमार (उत्तानपाद राजा का पुत्र)। जन्नपुर = यन्तों की पुरी में। यन्तों ने श्रुव के भाई उत्तम कुमार को मार डाला था, इसलिये श्रुव भाई वा बदला लेने के लिये, कुवेर की पुरी में गया था।

श्राज श्रभस्याह राजा रूम स्यांम नांमे उद्दम की सकत श्राप जगत कूं दांमे। ता सुं कहा सेरखां विलंद की वडाई घन जोति श्रागे पटविजन की नांई॥२७८॥

## दुहा

लिख श्रवरज्जे केाप मृप, वरण कुवेर सुरिंद। लाज समेटे श्रीर\* की, श्राज मुरद्धर इंद् ॥२७६॥

#### छप्पय

दिये विरद कविराज देखि नृप राज दिनंकर पढै वंस वाखांण पेखि हरि श्रंस<sup>†</sup> प्रमेसर। भूप श्रवण संभळे पांण वळ मृंछ परहै कुळ हंदां कायबां चोंप सुण केाप चठहै।

२७८— रूम स्यांम = रोम श्रीर शाम के बादशाहों को। दांमै = दमन करता है। बडाई = श्रिधकता। घन जोति॰ = बिजली के श्रागे। पट-विजन = पटबीजने (जुगनू) के समान (सेर विलंद क्या वस्तु)।

२७९—लखि•=राजा के कोप को देखकर वरुण, कुवेर श्रीर इंद्र श्राश्चर्य-युक्त हुए। सोर = बारूद की।

२८०—िद्यै विरद = यश का वर्णन किया। दिनंकर = सूर्य। वाखाण = तारीफ, प्रशंसा। हिर अंस = विष्णु का अंश। सँभळें = सुनता है। पाण् = मूँ छों पर हाथ देकर मूँ छों के वट देता है। कुळ हंदा = अपने वंश के। कायबां = काव्य। चोंप = आश्चर्ययुक्त आनंद से। चठ्ठें = बढ़ता है।

<sup>\*</sup> सोर। † इंस।

उल्लंसे जोस सुणतां उवरि सगह दरगह सद्धरां कवि वांण ग्रसह वरड़ी कितां करड़ी लग्गे कायरां॥२८०॥ छंद वेग्रक्खरी

रिण्मल जोध सुणै हित राखे, भूप हजूर कवी जस भाखे।
रोहड़ गोरखदास उबारे, सुणतां सांगि दरग्गह सारे॥२८१॥
जो अवसांग मांग तिज जीवे, परिहरि अभी जांगि विख पीवे।
जुध रजपूत विमाले जेतो, अवे वंस निआदर तेतो॥२८२॥
सूर महा पायां अवसांगां, वाधे किव मुख लियण वखांगां।
जुध किव जोड़ इती बत जांगे, वाधि लड़े लड़तां वाखांगे॥२८३॥
जोड़े करन केहरी जायो, सुकिव फेर वोलियो सवायो।
एक ज वार मरण जग आवे, छूटे नही गिरां तन छावे॥२८४॥
भाल लेख अतरा दम भरगा, मौत न दोय एक दिन मरणा।
सोई मरण जुड़े अवसांगे, जिण सम लाम न तीरथ जांगे॥२८४॥

उनरि = मन में। सदरा = घीर वीर पुरुषों का। श्रसह = श्रसहा । नरड़ी = कटु, वैड़ी। किता = कितनों ही को। करड़ी = कठोर।

२८१—रिण्मल=राव रग्णमल्ल। जोध=राव जोधाजी। रोहड़= रोहड़िया चारण। सारै=सव।

२८२ — श्रवसाण = समय श्रीर मान को। परिहरि = छोड़ कर। श्रमी = श्रमृत को। विमाळें = विमत्त (उत्तम) समफता है, श्रादर करता है। जेतौ = जितना। नैवै = मन में निर्धारित करता है। तेतौ = उतना ही।

२८२—जोड़ = किवता। इती = इतनी। वत = नियम। वाधि = बढ़कर। २८४—जोड़ = साथ, संग। जायो = पुत्र। गिरा = वाणी में। छावै = व्यास हो जाता है. विस्तृत हो जाता है।

२८१—भाळः = ललाट में जितना लिखा है उतने ही श्वास लेने हैं। जुड़ें = मिलता है।

रोहड़ फिर बोलै रुघपत्ती, पेखे निजरि छुमा छुत्रपत्ती।

श्राव प्रमांण कियो विध एतो, जगत भणे सौ वरसां जेतो।।२८६॥

जिंग सौ वरस न को नर जीवे, देख़त श्रमित जिसी गित दीवे।

ऊमर निसा तेळ विध श्रंके, काळ पवन विच लिये उचंके।।२८७॥

परवस मरण जगत जण पावे, श्रो श्रवसांण श्राप वस श्रावे।

धधवाड़ियों मुकन व्रत धारे, यों मुख बोले हाथ उभारे।।२८८॥

खत्रियां संग छड़े कवि खागे. भेड़ क वन्दे निन्दे भागे।

जुध खगवाह वतावे जैसी, श्रिर सिर भड़ां चाहिजे ऐसी।।२८॥।

कवियों करन कहे कमधज्जां, समहर सोभा वधे सकज्जां।

सोभा विना जीवणी सोई, कीरत हीण कहे सह कोई।।२६०॥

गिह निंदा सुं जनम गमावे, खर क्रकर जेही भ्रख खावे।

पूत पिता वंधव परिवारां, सहतो वहे माहणां सारां।।२६१॥

२८६ — श्राव प्रमां च = श्रायु का प्रमाण । विध = ब्रह्मा ने । एतौ = इतना । सौ वरसा जेतौ = सौ (१००) वर्ष की श्रायु ।

२८७—जिंग = जगत् में । श्रिमत = प्रमाग्ररहित । दीवै = दीपक की गित है। ऊमर निसा॰ = दीपक रात्रि में किया जाता है इसिलये उम्र का रात्रि के साथ रूपक है। तेल॰ = विधाता के अंक तैल है। लिये उचकै = काल-रूपी पवन बीच में ही उड़ा लेता है।

२८८—परवस॰ = जगत् पराधीन होकर मरण पाता है श्रीर इस समय मरना श्रपने श्रधीन है। हाथ उभारे = हाथ उठाकर।

२८९—किव = चारण । भेड़० = श्रौर जो भागते हैं उनकी कवीद्र निंदा करते हैं। खगवाह = तलवार का चलाना। वाहिजै = चलाई जाती है।

२९०—कवियौ = कविया शाखा का चारगा। कमघजां = राठौड़ो को। सोई = शोचनीय। सह कोई = सब कोई, हरेक।

२९१—भ्रख = ( भक्ष्य ) खाना । सहतौ = सहन करता हुआ । माहणां = मलामत, ताना । सारा = सबका ।

सो कीरत ब्रावे ब्रवसांणां, वंस उभे गरवे वाखांणां। वखतो खिड़ियो रीत वतावे, उर वांकड़ां भड़ां ब्रॅजसावे।।२६२।। वाय घाय रजपूत न चूके, मरणे ब्रडर रहें डर मूके। वांका विरद वडेरांवाळा, उजवाळण प्रव वँछे उताळा।।२६३॥ वत ब्रताग कुळ माग वहेंवो, चूकां वरत तणो चालेवो। जीवे जीप तिकां जग जांणे, परब मरे सुज मेर प्रमांणे॥२६४॥ ब्रा खित्रयां वांटे वत ब्राई, उजवाळियां वधी इधकाई। दाखे धधवाडियो दुवारो, वादळ छाया ब्राव विचारो।।२६४॥ राखण कांज वडा मुनिराई, सुर ब्रासुर खिपया सगळाई। कित विस तेण न पूगा केवे, चाक हंत सत गुणी चलेवे॥२६६॥

२९२—सो = वह । श्रवसाणां = समय पर, मौके पर । उमै = दोनों । गरवै = गर्व-युक्त होते हैं । वाखाणा = प्रशंसा । वांकड़ां भड़ां = टेढ़ें सुमटों को । ऑजसावै = उत्साह-युक्त करते हैं ।

२९३—चाय = इच्छा, उत्सुकता। घाय = प्रहार। डर मूकै = भय त्यागकर। विरद = यश, नामवरी। वडेरांवाळा = वड़ों के। प्रव = पर्व, पवित्र समय। उताळा = शीघ।

२९४—व्रत = नियम को। श्रताग = न छोड़कर। कुळ० = श्रपने कुल के मार्ग में चलना। चूका० = उसको चूकने पर व्रतभंग होता है। जीवै = जीतकर जो जीता है। परब मरै = मौके पर मरता है। सुज = वह। मेर = सुमेरु के बरावर है।

२९५—वां टै=वंट में । व्रत = नियम । उजवाळियां = कुल को उज्ज्वल करने से । व्रधी = वढ़ते हैं । इधकाई = ब्रधिक । दाखै = कहता है । षघवाडियौ = चारणों की एक शाखा । दुवारौ = द्वारकादास । ब्राव = उम्र ।

२९६—राख्या काजि = आयु को रखने के लिये। खिपया = यल किया, कोश्यिश की। सगळाई = सव। क्रित॰ = यल करके रह गए परंतु कोई भी रूच्य नहीं हुआ; क्योंकि आयु चक्र से भी सीगुनी चलनेवाली है।

श्राव प्रमांण काळ जर श्रावे, जिंग ऊपजे इती मिर जावे।

दूजा वुभी प्रगट पर दीवे, जो अवसांण मरे सो जीवे।।२६९।।

सांदू कहे खेतसी साची, पण रजपूत छखी बत प्राची।

ईश्वर तणी मुजा नृप श्राखे, मुज नृप कळह खत्री श्रुति भाखे।।२६८।।

सो पति छळ रिण ळाज संभावे, श्रमर रहे पिरियां श्रॅंजसावे।

तन जगश्रियर न को थिरताई, सुजस श्रमर थिर रहे सदाई।।२६६।।

सो जस श्राज महा श्रवसांणे, छोडे छुण तिण श्रथिर पिछांणे।

रोहड़ सुभी कहे रजपूतां, समहर सोभा वधे सपूतां।।३००।।

श्री श्रवसांण स्रमां श्रायो, पूरां नरां वंछतां पायो।

श्रसमर हथा धणी मुख श्रागे, ठड़तां गयण भुजा डँड छागे।।३०१।।

जीवंतां त्रिहुँ पखां चडे जळ, मरे ता भेदे सूरज मंडळ।

श्रासळ धीर कहे छिख श्रीसर, महाराज निज रूप प्रमेश्वर।।३०२।।

२९७—श्राव प्रमांण = श्रायु के श्रनुसार। जर = जब। जिंग० = जगत् में जो पैदा होता है, वह मरता है। दूजा० = दूसरे दीपक की मौति खुत जाते हैं श्रीर जो मौके पर मरता है, वह जिंदा है।

२९८—सांदू = चारणों की एक शाखा। प्राची = पुराना। ईश्वर॰ = राजा को ईश्वर की भुजा कहते हैं। श्रुति॰ = वेद कहता है।

२९९— सो पति = जो मालिक के लिये लज्जा रखता है वह अमर रहता है और वंश-परंपरा का अभिमान-युक्त करता है।

२००-महा श्रवसांगौ=इस बड़े श्रवसर पर।

३०१—सूरमां = शूरवीरों के लिये | असमर = तलवार | गयण = आकाश में |

३०२—जीवंतां = जीवित रहते । त्रिहुँ पखा = तीनों कुलों का । तीन कुल — पिता, माता और समुराल । चडै जळ = उत्कर्ष होता है । मेदै = पार करके जाता है । श्रासल = श्रासिया शाखा का चारण । धीर = नाम है ।

श्राज छुभा श्रोपे भड़ पहा, ज्यों प्रव लंक रांम दल जेहा।
धणी जतन श्रोपे व्रतधारी, कमँध निवड़ घड़ वरण कुँ वारी।।३०३॥
कीरत सुणे वणे मुख केहा, ज्यें। वप छाक दुवारे जेहा।
वधते जोस लियण वाखांणां, श्राज जिसा भांजे श्रसुरांणां।।३०४॥
पतां श्राद सुकवि गुण श्राखे, रीत वताय जतन नृप राखे।
कहें प्रस्ताव न धारे कांनी, विदतां चहें सवायी वांनी।।३०४॥

## दुहा

मोटा पात हजूर में, श्रागे कियां सनाह। वाण श्रने केवांण री, निरखे छुभा निवाह।।३०६॥ छत्रपत्ती सुणतां छुभा, यों दाखे श्रभसाह। चारण कारण चागुणो, न्याय वदै नरनाह।।३००॥ श्रीमुख दाद समिष्यां, दियो विरद कविराज। जीपा छात मुरद्धरा, जुध उद्धरा सकाज।।३०८॥

३०३ —प्रव लंक = लंका के युद्ध में। श्रोपै = शोभा देते हैं। व्रतधारी = प्रण रखनेवाले। कमॅघ = राठौड़। निवड़ = (निविड़) घने। घड़० = क्वारी सेना को वरनेवाले।

३०४—केहा = कैसा। वप = शरीर। छाक० = दुवारा मद्य का प्याला पीने से। वाखाणा = प्रशंसा।

३०५—श्राखै = कहते हैं। प्रस्ताव = प्रसंग। न घारै कांनी = श्रानाकानी नहीं करते हैं। विढतां = युद्ध करते। वांनी = शूरता का चिह्न।

३०६—पात = (पात्र) चारण। किया सनाह = कवच श्रादि धारण किए। वाण = तीर। केवाण = तलवार का। निवाह = निर्वाह, निर्भर, परिणाम।

३०७—यों=इस तरह। चारण०=चारण उत्साह का चौगुना सवव है।

३० - श्रीमुख = राजा ने श्रपने मुख से, । दाद = शावाश ।

एम द्रगह ऊचरै, वात वडा वरवीर। ग्रंथ उचार उवारणा, कवि रिण वार सधीर॥३०६॥

### छप्य

साख साख साखैत हुवा भड़ लाख तयारी
सेवह भुजां ते।लियां विडँग खे।जिया हजारी।
गज हैमर पक्खरां कियां चख रातां के।यां
मुख ताता श्रक्खरां सुहड़ बगतरां सँजे।यां।
रिण जीत नगारे विज्ञये जीत लड़ण वेलो चड़ें
भीड़ियां जंग श्रागम भड़ां श्रंग बगत्तर ऊचड़ें।।३१०।।
हल्हल बल विस्तरें जांग हीलोहल फट्टी
पवन संग पेरियां प्रवल दव दंग प्रगहो।

समप्पियां = देकर । विरद = श्राशीष । जीपौ = जय को प्राप्त हो । छात मुरद्धरा = मारवाड़ का राजा । उद्धरा = उच्च कोटि का ।

३०९—एम = ऐसे । उवारणा = बलैया लेना। रिण वार = युद्ध के समय।

३१०—साख साख = खाँप खाँप के। साखैत = उच्च कुलवाले।
सेल्ह = भाले। विडँग = घोड़े। खोजिया = तलाश किए। हैमर = घोड़े।
ताता अक्खरां = उग्र वचन। मुहड़ = मुभट। सँजोयां = तैयार किए।
जीत = चित्त। वेळो = तरंग, उमंग। भीड़ियां = चुस्त पहने हुए। जंग
आगम = युद्ध का समय आने पर। बगत्तर = बख्तर। ऊनड़ें = फटने लगे
(युद्ध के उत्साह से)।

३११—इळइळ = चलाचली । बळ = सेना में । हीलोहळ = समुद्र । फट्टौ = फटा । पेरिया = प्रेरित करने पर । दव = दावानल का । दंग =

चम् काळ वळ चंड ज्वाळ किर मंड जळायण सरस केाप किर सिंधु महा दिख दंभ मिटावण । कमधजां श्रोप वरणे कवण तन श्रनेाप जम केाप तिम । जगचख सुवार श्राडी जिती जेज इती जुग च्यार जिम ॥३११॥

## गाहा चौसर

त्राप्तर दूत निरक्खण श्राया, विव्या देख महा भैवाया।
समाचार तिण वार सुणाया, श्राया राजा जंग श्रधाया।।३१२॥
सस्त्रवंध श्रनिवंध सगाहां, सूरां पूरां धरी सनाहां।
राखणभूपखत्री ध्रम राहां, पीड़ै श्राज जिसी पतिसाहां।।३१३॥

### दुहा

समाचार सुणतां समा, उर श्रति जोस श्रमीर। दिया नगारा सांमुहा, सभै श्रकारा मीर॥३१४॥

ज्वाला, चिनगारियां, दुंग। काळ० = प्रलय काल की प्रवल प्रचंड ज्वाला।
मंड = ब्रह्मांड को जलाने के लिये। सिंभु = महादेव। दिख = दर्चा
प्रजापित का कपट मिटाने के लिये। श्रोप = श्रोभा, उपमा। कवण =
कौन। जगचख = सूर्य।

३१२—वळिया = पीछे लौटे । मैवाया = भयभीत होकर । ' श्रधाया = श्रतृप्त ।

३१३—श्रानिवध=रोक-टोक-रहित । सनाहा = कवच श्रादि युद्ध की पोशाक । राहां = मार्ग । पीड़ें = पीड़ित करे ।

३१४—श्रमीर = सरदार । सक्ते = तैयार हुए । श्रकारा = महा तेजस्वी, महाकृ । मीर = मुसलमानें के सरदार ।

#### गाहा

वे दळ जोस श्रमित्ती, वत्ती श्राचार्ज देव साम्रामं (संग्रामं)। को प्रांमे जय नन्दो, हा हा श्रणगम्य लेख विध कृतं ॥३१४॥ श्राचार्जे सुर जन्तं, किन्नर श्रष्ठराणि सिद्ध गंधर्व। गण।वेताळ मुनिंद्रौ, कितं चवसद्वि पत्र पाणेयं॥३१६॥

### छप्पय

भाख पला नांखिय श्रसुर भड़ लाख उलहा
माचि भीड़ मेारचां घेार किर वादळ घट्टा।
श्रारावा सल्लळे गात विळकुळे मुगल्लां
श्रणी वधण श्रागळां वणी फौजां हरवल्लां।
है गै हिलूर श्रासुर हले पूर बगत्तर पक्खरां
वन श्रगन सवाये संग विध बळ उतंग मीरां वरां।।३१७॥

३१५—वे = दोने।। श्रमित्ती = श्रप्रमाण। बत्ती = अधिक। श्राचार्ज = श्रुकाचार्य। (ये दैत्यों के गुरु हैं जिससे श्राचार्य कहने से दैत्यों श्रीर देवे। के सप्राम से)। के। = कै। न जय का श्रानंद पाता है। श्रणगम्य = श्रगम्य। लेख = विधाता का लेख।

३१६ — श्राचार्जें = दैत्य । श्रह्णराणि = श्रप्सरा । मुनिंद्रौ = नारद । चवसिंह = चैांसठ यागिनी । पत्र पाणेयं = हाथ में खप्पर लिए।

३१७—माचि भीड़॰ = मारचा पर भीड़ बढ़ी। वादळ घट्टा = बादलों की घटा। श्राराबा = एक प्रकार की तोप। सल्लळे = चले। गात = शरीर। बिळकुळे = व्याकुल हुए। हरवला = नरेल । है = धाड़े। गै = हाथी। हिलूर = समूह, शीघ चलनेवाले बादल। बगत्तर = वक्तर, कवच। पक्लरा = घोड़ों का कवच। वन श्रगन = वन की श्रिम, दावानल।

सिर सिंधुर सेरखां श्रोप श्रंवर सिर लग्गा

उरड़ वडां ऊमरां वधे तुरही सुर वग्गां।

कायमखांन तरीम जोड़ चड तीन हजारी

श्रळीयार श्रसवार हुवा गज सिंघ प्रहारी!

श्राकहे गयँद श्रवदल श्रली सेंद महावल सहलां

हाहुलि श्रसंख मिलि हल्लिया जांग क वावल वहलां।।३१८॥

सुर श्रंवर संमिले विवध हल्वले विमांगे

सची सहत सुरपती चरित्र परखण श्रारांगां।

उमा सहित गण ईस लिच्छ जगदीस पधारे

सावत्री सुरजेठ जती जंगम श्रण पारे।

सारद गगेस नारद सनक भूला पलक सँभारगे

रह द्योम श्रलह श्राहट रथां कलह सँपेखण कारगे।।३१६॥

३१ — सिधुर = हाथी । सेरखा = सेर विलंद, गुजरात का सूवेदार । उरड़ = धक्का देकर धुसना, श्रागे बढ़ना । तुरही = एक प्रकार का वाद्य, जो विगुल का काम देता है । सुर = स्वर, श्रावाज । वग्गां = बजी । जोड़ = साथ, प्रहारी = प्रहार करनेवाला । श्रारुहे = चढ़ा । सहळा = सेना के साथ । हाहुळि = ताकीद करके । वावळ वहळां = बादलों का समूह ।

दश्ह—संमिले = इकट्टे हुए। हळवळे = त्वरा से चले। सची = इद्राणी के साथ। श्राराणां = युद्ध का। उमा = पार्वती सिंहत। गण ईस = गणेश; श्रथवा गणों-सिंहत। ईस = महादेव। लिच्छ = लक्ष्मी। सावत्री = ब्रह्मा की स्त्री। सुरजेठ = ब्रह्मा। जती = (यित) ब्रह्मचर्य वित रखनेवाले संन्यासी। जंगम = एक प्रकार के संन्यासी। सारद = शारदा, सरस्वती। भूला० = श्रॉख की पलक डालना भूल गए, श्रथीत् श्रानिमेष देखने लगे। रह व्योम = श्राकाश में ठहरकर। श्रलह = श्रलहदा। श्राहट = रथों का शब्द।

कतियांणी जोगणी केाड़ नव चै।सठ कोड़ी ब्रह्माणी नव दूण साथ रथ केाड़ सजोड़ी। पूरण श्रंस पचास छपन केाड़ी चामुंडा भुजा श्रष्ट चै।भुजा श्राख भुज वीस श्रखंडा। श्रमसाह सहायति ईसरी लोवड़ियाळी लक्ख नव रथ खेड़ि मिळी गिळवा रवद रूप हद्द जै सद्द रव॥३२०॥

जै जै सद्द उचार डाक डमक कर वाजे

मेर हंस मृगराज चडी खगराज गरज्जे।

एक हस्ति श्रारुही वृखभ श्रस उष्ट्र विगत्ती

सरभ चील सादूल रीझ बन्दर तर रत्ती।

श्रद्भूत रूप श्राकृत श्रगम किरलक हक रसणा करे

श्रण जैत कहे मुख श्रासुरां जैत कमंधां उचरे॥३२१॥

३२०—कितयांगि = शब्द। नव० = ६ करोड़ रथों के साथ कात्यायनी, चौंसठ करोड़ रथों के साथ जोगणी। ब्रह्माणी ब्रठारह करोड़ रथों के साथ, पूर्ण अंशवाली देवी पचास करोड़ रथों के साथ, चामुंडा छुप्पन करोड़ रथों के साथ। लोवड़ियाळी = करणी देवी (लोवड़ी ब्रर्थात् पहनने का ऊन का वस्त्र, उसको धारण करनेवाली)। रथ खेड़ि = रथ को चलाकर। गिळवा = निगलने के लिये। रवद = मुसलमानों को। जै सह = जय शब्द। रव = श्रावाल।

३२१—मोर० = मोर ( मयूर ) आदि देवियों के वाहन हैं। अस = घोड़ा। सरभ = श्रष्टापद सिंह-विशेष। तर = (तरु) वृद्धां किरलक = किलकारी करना। रसणा = जिह्या से। श्रण जैत = पराजय, हार। जैत = जय।

सीके।तरि सक्कणी प्रेत डक्कणी श्रपारां विवध भूत वेताल वीर पळचर विसतारां। गिरध चील गे।मायु विरक जंबू रसवाया काक कंक के। गिणे श्रास पळ संभळ श्राया। श्रह्यरां श्रूँगार धरि ऊमही हूरां हर्गल उचारियो। महि गयण संग लेळां मिळे श्रागम जंग विसारियो। १३२२॥

# छंद बेग्रक्षरी

प्रिसणां सीस मुग्द्धर पत्ती किर सनाह धर ध्यांन सकत्ती। धारे श्रस्त्र सस्त्र धग्पत्ती चिडया तुरँग श्रभी चक्रवत्ती॥३२३॥ चडतां नुपति समा भड़ चिड़या जोपै कप सनाहां जांड़या।

३२२—गोमायु = श्रुगाल, िथार । विरक = ( चुक ) मेड़िया । जंबू = ( जम्बुक ) िथार । रसवाया = प्रीति से व्याप्त, प्रसन्न । काक = कौन्ना। कंक = पित्व-विशेष, जिसके पर तीर में लगते हैं । स्नास पळ = मांस की आशा से । समळ = सुनकर । श्रुल्या = श्रुप्यस्याएँ । ऊमही = उत्साह-युक्त हुई । हूरा = श्रुप्यराएँ ( सुसलमान मरें उनक लिये ) । महि गयणा० = पृथ्वी श्रीर पाकाश रज उड़ने से परस्पर एक हो गए । श्रागम जंग = युद्ध का आरंभ हुआ ।

३२३ - प्रिसणाः = शत्रुश्रों के सिर पर। करि सनाह = कवच धारणकर। सकत्ती = शक्ति का। चक्रवत्ती = चक्रवर्ती।

१२४-समा = साथ । जोपै = प्रकाशमान होता है। सनाहां जड़िया =

खह रुकि गरद वधे श्रस खड़िया
नीरधवंध जांणि नीमड़िया॥३२४॥
श्रसपत दळां सीस श्रणभाया
श्राया राजा केािप श्रमाया।
सेन सनाह सहत दरसाया
इळ सिर जांण प्रळे घण श्राया॥३२४॥
जुड़तां दृष्ट पलीता जमी
दहुँ दळ तोप भयंकर दमी।
वीरा रस वार्जेत श्रित वमी
सेार जार लग धूम सरमी॥३२६॥

इंद पद्धरी

, सक्तके ते। जंवूर से।र, घण जे।त श्रमित किर चरित घे।र । सुर श्रसुर मथै दिध सावकास, इळ श्रंत जांणि पळटौ श्रकास ॥३२९॥

कवच श्रादि धारण किए हुए। खह = श्राकाश। श्रसखड़िया = घोड़ों के। चलाया। नीरधबंध = समुद्र का बाँध। नीमड़िया = दूटा; निवृत्त हुश्रा; समाप्त हुश्रा।

३२५ — असपत = बादशाह के । अग्राभाया = अनिन्छितं। अमाया = बंदुत । सनाह सहत = कवच आदि के साथ । इक सिर = पृथ्वी पर । प्रकें = प्रलयकाल के । घण = मेघ ।

३२६ — जुड़तां = भिड़ने पर । इष्ट = दृष्टिरूपी । पत्तीता = चरागें। दहुँ = दोनों । वाजँत = वादित्र, बाजे । वगौ = बजे । सार० = बारूद का धुर्थों स्वर्ग तक पहुँचा।

३२७—सल्लळे = रवाना हुए । जंबूर = एक प्रकार की तीप । दिध = समुद्र के। इक श्रत = पृथ्वी के अंत तक।

रघुवीर चम् किर लंक रांण वाजंत गिरां गिर श्रसह वांण । चळ विचळ करण खळ खंभ चीर वाधे कि सबद नरसिंघ वीर ॥३२८॥ घड़ अनड़ उडावण गहर घेर जुग श्रंत जांण मारुत सजार । घड़हड़े धरण पुड़ गयण घुकि चिक चमिक तपी तप ध्यांन चुकि ॥३२६॥ घर श्रसह सेख फण फण घरंत श्रम कीम पिष्ट श्रारिष्ट भुजंत । पेरेक प्रवळ गिरि वज्र पूरि दिगाज दिगंत भ्रमि जंत दूरि॥३३०॥ कळहिया कमंध श्रासुर सकुद्ध जुवंस भांण किर वाण जुद्ध।

३२८—राण्=रावण । वाजंत गिरा० = मानो पहाड़ों से पहाड़ भिड़ रहे हैं। खळ = शत्रुश्रों के।।

३२९—घड़ = सेना | श्रनड़ = पहाड़ों के | जुग श्रंत = प्रलय में | घरण पुड़ = पृथ्वी का तल घड़ घड़ करता है | गयण धुक्कि = श्राकाश जलने लगा | चिक चमिक = चिकत है | तपी = तपस्वी |

३३०—घर = पृथ्वी को। सेख = शेष भगवान्। केाम = (कूर्म) किच्छप। पिष्ट = पीठ। आरिष्ट = तकलीफ से। भुजत = टूटता है। पेरेक० = मानों पहाड़ पर प्रबल वज्र प्रेरित किया गया है। दिगाज = दिगाज हाथी दिशाओं के अंत तक चक्कर खाकर चले गए।

३३१—कळिहिया = युद्ध करनेवाले । जदुवंस भांगा० = मानों यदुवंश

श्रोला कि श्रतुल गोला श्रपार

वरखंत दहूँ दल वेसुमार ॥३३१॥

तन प्रथक नरां गए तुरँग तुंड

मट जेम फुटै गज कितां मुंड।

रह थरकि रह्यो थिक श्ररक रत्थ

संपेख श्रेख कंदल समत्थ ॥३३२॥

ऊपनी श्ररक मन भ्रम श्रपार

कृति कहर समर लिख प्रलेकार।

श्रीरांम कल्ह किर लंक स्यांम

टढ श्रकस फीर प्रगटे दुगांम ॥३३३॥

कुरखेत वले कुर पंड काय

श्रारांण गहण जूटा कि श्राय।

के सूर्य श्रीकृष्ण श्रीर वाणासुर का युद्ध । श्रोळा = वर्षा के पत्थर, विनौला । वेसुमार = श्रप्रमाण ।

३३२—प्रथक = जुदे । तुरँग = घोड़ों के। तुंड = मुख। मट = मटका, मिट्टी का पात्र । किता = कितने ही। मुंड = मस्तक। रह = रास्ते में। थरिक रह्यौ = कंपित होने लगा। घेख = (द्रेष) युद्ध में। कंदळ = संहार, नाश।

३३२—ऊपनौ = उत्पन्न हुआ । कृति = कृत्य, काम । कहर = भयंकर । प्रळेकार = प्रलय करनेवाला । लंक स्याम = लंका के स्वामी रावण का । श्रकस = द्रेष । दुगाम = दुर्गम ।

३३४-कुरखेत = कुरुले त्र में । वळे = फिर । कुर पंड = कौरव-पाडवों का। काय = क्या। श्राराण = युद्ध। जूटा = सिड़े। कि = क्या। श्रलका शुरि चाचरि श्रकसमात
जूटा कि जिख्य उत्तानजात ॥३३४॥
मेटण परजापत जिगन मह
भव हुकम विरचियो वीरभह।
जुरसिंघ भीम तजि वाहुजुद्ध
किर सेन वंधि जूटा सकुद्ध॥३३४॥
सुरनाथ वृतासुर सास्त्रियात
प्रगटे कि सस्त्र रव वज्रपात।
सिव त्रिपुर समर प्रगटे सवेव
देवेस कि मिथ्या वासुदेव॥३३६॥
संभरे श्ररक धरि तरक सुद्ध
जिग श्रसुर सुरां केाइ श्रवर जुद्ध।

अलका पुरि = कुवेर की पुरी के। चाचरि = मस्तक पर। जिख्य = यदा। उत्तानजात = उत्तानपाद राजा का पुत्र ध्व।

३३५—परजापत = दच्च प्रजापति । जिगन = यज्ञ । भव = महादेव के । वीरभद्द = महादेव का गण् । जुरसिंध = जरासघ, मगध देश का राजा ।

३३६—सुरनाथ = इंद्र | वृतासुर = वृत्रासुर | रव = शब्द | वज्रपात = वज्र का गिरना | सिव = महादेव | त्रिपुर = त्रिपुरासुर | सवेव = वेग-सिहत | देवेस = देवों का स्वामी, श्रीकृष्ण | मिथ्या वासुदेव = प्रति वासुदेव |

३३७ — संभरे = स्मरण करता है। तरक = तर्क, विचार। जिंग = जगत् में। श्रवर = दूसरा।

## दुहा

यों नभ रिव श्रवरिजयों, प्रवळ कळह गह पेखि। एक प्रहर गोळां उरड़, वृत भड़हूँत विसेख ॥३३८॥

## संग्राम-वर्णनम्

हिंदू तुरक हकारिया, नरपित श्रने निबाब ।
श्रारावां भेळी श्रयक, मेळी भड़ां सताब ॥३३६॥
उत श्रासुर श्राधोमना, इत हर कमँध श्रनंत ।
उण वेळा नृप श्रोपियो. किर कापियो कितंत ॥३४०॥
खगा उनंगी भिक्तयां, जंगी रूप भयांन ।
त्रिपुर निरक्षे रोखियो, किज त्रिपुरारि निदान ॥३४१॥
कर वागां नर भूँविया, तिजड़ परक्षे ताव ।
श्रणसंका श्रागे इता, रणवंका उमराव ॥३४२॥

३३८—श्रचरिजयौ = श्राश्चर्य-युक्त हुशा। कळह = युद्ध का। गह = गर्व। पेखि = देखकर। उरड़ = वेग से चलना। वृत = वृत्ति) बरतना। भड़हूँत = सघन दृष्टि से।

• ३३६ — हकारिया - चले । श्रनै = श्रौर । श्रारावां = तोपों से । भेळौ = घुस जाश्रो । श्रटक = सेना में । मेळौ = मिलाश्रो, शामिल करो । सताब = शीध ।

२४० — उत = उधर । श्राघोमना = दिल टूटे हुए । इत = इधर । हर = उत्साह, युद्ध की इच्छा । कमंघ = राठोड़ेंं के । क्रितंत = (कृतात) काल ।

३४१—खगा = तलवार । उनंगी = नंगी । फल्लियां = पकड़े हुए। जगी = महान्। त्रिपुर = त्रिपुरासुर का। रोखियो = रुष्ट हुस्रा, कुद हुआ। त्रिपुरारि = महादेव। निदान = आखिर।

३४२ - कर वागां = जिनके हाथों में घोड़ों के लगामें हैं। मूर्बिया = शत्रुश्रों से भिड़े। तिजड़ = तलवार के। परक्लै = परीत्ता करके। ताव = ताप के। श्रणसंका = नि.शंक, निर्भय! इता = इतने।

# छंद त्रोहक

हर पावक नेत्र कि पालहरा, सकती जुध साहव सिंघ छरा।
कुसवी नृप श्रागल दाल कली, चिल बांधण वांमण जेम वली।।३४३॥
करनाजल कांकल पेखि करां, प्रगटी रिख प्रांमिय सिंधु परां।
करनीत श्रभी तिण वार किसी, जवनां दल सामला काल जिसी।।३४४॥
लख थाट विचे विध जैत लड़े, चुगलाल पड़े सुज मीट चड़े।
कूंपावत भारथ पाथ कला, विचरे शुज श्राधिक कान्ह बला।।३४४॥
तिण जोड़ पराक्रम भांण तणी, घण घाव वहें तिम चाव घणी।
तिण ताल पती खग भीम तणी, घर जोध उजालण बोध घणी।।३४६॥
किसनावत राजड़ जोस किसी, श्रिह लोयण कोयण रोस इसी।
सुजड़ा हथ मेडतिए सकसी, जुध सेर सहावत सेर जिसी।।३४॥।

३४३—हरः = महादेव के नेत्र की श्राग्नरूप। पालहरा = चापावत गोपालदास के वशल। छरा = सिंह के हत्यल के सदृश। कळी = युद्ध की। बळि = बलि दैत्य के।।

३४४—करनाजळ = करण्सिह । कांकळ = युद्ध । करां = हाथों से । रिख = (ऋषि) अगस्त्य मुनि । प्रामिय = पहुँचा । सिंधु परां = समुद्र के समान । जैसे अगस्त्य समुद्र पर पहुँचा और समुद्र के। पी गया । करनौत = करणोत राठोड़ ।

३४५—चुगलाळ = चुनिदा | पड़ें = गिरता है। सुज = वह। मीट चड़ें = गिनती में आता है। कूंपावत = कूंपा का वंशज राठोड़। भारथ = युद्ध में। पाथ = अर्जुंन। कळा = अश, समान। कान्ह = नाम है। वळा = वल में।

३४६ — जोड़ = समान । भांग तगौ = भाग का पुत्र । घाव = प्रहार । वहै = करता है, धारण करता है । चाव = उत्साह, श्रभिलाषा । ताळ = समय ।

३४७-- श्रहि॰ = सर्प के नेत्रों के मंडल में। सुजड़ा = तलवार। सकसी = वल-सहित। सेर = सिंह।

कि बंधव सूरजमाल कने, विण भारथ पारथ भीम विने।
श्रमसाह विजावत श्राम शहै, वप मांण घणे खुरसांण वहै ॥३४८॥
जुध जैत तणे खग जैत जिसी, उजवाले दूदां पाट इसी।
वप ऊदां लाज खगेस वरी, रिदेरांम मुदे बिल्रांम हरी ॥३४६॥
सुभरांम तणी वखतेस सिरै, गजराज धके जिण श्राज गिरै।
तन केाप सवाइय मांन तणी, पित नूर दिपे लिख सूर पणी ॥३४०॥
पिड़ जैतहरां खग जैत पणी, तिण रीत फती गिर मेरतणी।
सुत नाथ समाथ धुजा ससमां, करगां बल ऊदल रूप कमां ॥३४१॥
उण वार धणी दल ढाल इता, जहुवंस उजागर श्रम्न जिता।
करगै रिण भांण प्रमांण किसी, जुध हांम लियां खग रांम जिसी॥३४२॥

३४८ = कळि = युद्ध में । कने = पास, समीप । विण = विना।
भारथ = भारत युद्ध के । विने = दोनों। श्राभ = श्राकाश के। ग्रहे =
पकड़ता है । वप = शरीर । माण = मान। खुरसाण = तलवार के। वहै = चलता है।

३४९—जैत तर्गे = जैतसिंह का पुत्र । जैत जिसी = जय के सदृश । दूरा पाट = मेड़ितया राठोड़ । वप = शरीर । खगेस = तलवार चलाने में । वरी = श्रेष्ठ । मुदै = मुख्य । बळिराम हरी = बलराम का पोता ।

<sup>ं</sup> ३५०—सिरै = श्रेष्ठ । धकै जिगा = जिसके आगे । आज = युद्ध में। नूर = तेज ।

३५१—पिड़ = युद्ध में। जैतहरां = जैतावत राठोड़। गिर मेर = मेर पर्वत के समान। मेरतगाँ = सुमेरसिंह का पुत्र। समाथ = समर्थ। धुना = ध्वजा। ससमा = समर्थों में। करगा = हाथों के। जदळ रूप = ऊदाजी के जैसा। कमां = कामों में।

३५२—इता = इतने । जदुवस = भाटियों में । उजागर = प्रसिद्ध । करगे = हाथों से । रिगा = युद्ध में । भागा प्रमागा = सूर्य के सहश । हाम = हिम्मत । खग = तलवार में । राम जिसौ = रामचद्र के जैसा ।

वखतेस खळां सिर वेढगरो, हर कांकण सी असरेस हरो।
सँग रांम क्षे जैसिंघ सही, गज रूप सभौ रिम टेंक अही।।३४३॥
जुध वीर महा तिण सूर जदा, सुत नाहर नाहर जेम सदा।
जुध सूर सुजाव जरूर जिए, दळ ढाळ जिसी हठमाळ दिए।।३४४॥
मछरीक सदा रणवीर मुदै, अति रोस वणे मुख जोस उदै।
तिण वार अजी चुतरेस तणी, घृत संजुत पावक हूँत घणी।।३४४॥
हरि बांण जिसी चहुवांण हरी, वरिवा सुत ळाळ घड़ा अवरी।
तिण जोड़े मोहकम ळाळ तणी, घण वीज किस्ं खग खीज घणी।।३४६॥
तिण वार वधे वखतेस तणा, उमराव महा जुध आधमणा।
तन जोस अभी चृप भीम तणे, वखतेस अरी जण जेम वणे।।३४०॥
विण जोध रिणम्मळ आठवळा, करगे बळवंत कृतंत कळा।
जुधवार सिरै उमराव जिता, तनुत्रांण धणी कज पांण तिता।।३४८॥

३५३ — खळा सिर = शत्रुत्रों पर । वेढगरी = युद्ध करनेवाला । हर काकण सौ = महादेव के कंकण के जैसा । श्रमरेस हरी = श्रमरसिंह का पौत्र । रिम = शत्रु । टेक = प्रण ।

३५४-- सुजाव = पुत्र । जिपै = जय पाता है।

३५५—मछरीक = चौहान । मुदै = मुख्य । उदै = उदय । पावक हूँत = श्रग्नि से । घणौ = बहुत, श्रिधक ।

३५६—हरि बागा जिसौ = राम-बागा के जैसा । वरिवा = ब्याहने के लिये । घड़ा = सेना । अवरी = न ब्याही हुई । घगा वीज किसू = मेघ की विजली उसके आगे क्या ? खीज = कोघ, कोप ।

३५७—श्राघमणा = श्रमणी, उदार चित्तवाले । श्ररी ज**ण = श**त्रु लोग । वर्णे = वश में हों।

३५८—विण = तैयार होकर, सज्जित होकर | जोघ = जोघा राठौड़ | व्याठवळा = श्रष्ट प्रकार के बलवाले, महाबली | करगै = हाथ में | कळा = अश | तनुत्राण = शरीर की रत्ना करनेवाले | पाण = वल | तिता = उतने |

तिण वार लखें भड़ भूप तिसी. जुध मेळे मौहरि वाज जिसी।

### छप्पय

करे खगा ऊनंग भूप श्रिस वगा उठाई
जांणि सेख जुग अंत ज्वाळ श्रवसेख जणाई।
सहँसफणां सक्षळे सुजड़ भळहळे सहंसां
सोर जंत्र भुज साभ कुंत धानंख सकस्सां।
ऊपड़ी वगा श्रभसाह री श्रिति श्रातंग किज श्रासुरां
किर नीरथळां सेळोट कज सीर पळहे सागरां॥३६०॥
श्रागे सेर विळंद सेन सनमुक्ख चळायो ्
दळ जादव ऊपरा जांण नाळ्य दरसायो।
कुहक वांण हथनाळ विसख वरसे तिणवारां
वृति श्रांमण वहळां जांण घण मत्तो धारां।

३५९—मेळे= मिलाता है, भिड़ाता है। मोहरि = अगाड़ी। वाज = घोड़ा।
३६०—ऊनंग = नंगी। असि = घोड़े की। वग्ग = वाग, लगाम।
सेख जुग = लगाम की उत्प्रेचा है। मानों देा शेष नागों ने अंत करने की ज्वाला शेष में दिखाई। सहँसफणां = शेष नाग। सल्लळे = घीरे-घीरे सरकने लगा। सुजड़ = तलवारें। भळहळे = चमकने लगीं। सोर जंत्र = तोपं। साम = घारण करके। कृंत = भाला। घानंख = धनुष। सकस्सां = मजबूत, दृढ़। ऊपड़ी वग्ग = अभैसिंह की वाग उठी। आतंग = भय के वास्ते, दुःख के वास्ते। सैलोट कज = जलाशय और स्थल का समतल करने के लिये। सीर = पानी का प्रवाह।

३६१—दळ जादव ऊपरा = भाटिया की सेना पर। नाळव = पानी का नाला। कुहक बागा = बारूद से चलनेवाला। हथनाळ = हाथ की बंदूक। विसख = बागा, तीर। वृति = बरतना। श्रामण = श्रावण मास। मत्ती = बहुत बरसनेवाला।

पूंतार दुहूँ दळ श्रापरां सार धपावण चै समै ऊपाड़ कुंत मिळिया श्रणी गज विभाड़ वेह गमै।।३६१॥

## इंद अजंगी

ग्रणी भूपवाळी खड़ी खेत श्रायो । उठी सेरखां मेर पावां श्रञ्जायो। उवांणे खंगे वाजिया रोस श्राणे जुटा पंड कैरों शुजा चंड जांणे।।३६२॥ हुए हक्क सूरां उठी मेर हक्कां करे भूत वेताळ चंडी किलकां। करे जोर प्राहार बेपार कुंतां दिणे जुद्ध जांणे भृगू सिशु दूतां।३६३॥ धड़े सावके जोर सं खाग धारां हुये चौट वारी हजारे हजारां।

प्रंतार=प्रोत्साहन करके । सार धपावण चै समै = तलवार को तृप्त करने के समय । जपाड़ = उठाकर । कुंत = भाला । अणी = सेना के अप्र भाग पर । विभाड़ = भयभीत करके । बेहू गमै = देनों तरफ से।

३६२—श्रणी० = इधर राजा की सेना खड़ी थी, वह रणागण में आई। उठी = उधर। मेर पावां = सुमेरु के समान हढ़ पैर जमाए। श्रद्धायी = प्रसिद्ध। उवाणे = उठाए। वाजिया = लड़े,। जुटा = भिड़े। पंड कैरा = पाडवों श्रीर कौरवों के समान। चंड = प्रचंड।

३६३—मेर = मोर, मुसलमान सरदार। किलकां = किलकारियाँ। आहार = प्रहार। वेपार = प्रपार। कुंता = भालों के।

३६४—धडै सावकै = साधारण धड़ों पर। वीर विराध = वीराधिवीर,

वडा वीर वीराध वाकार वाहै

सु तौ सांमुहे चाचरे वाहि साहै।।३६४॥

तुरह्सां फटे हैमरां तुंड त्टै

फरह्सां खगां सिंधुरां कुंभ फूटै।

उडै मुंड धारा श्रसीता श्रपारा

हुश्रा खंड के रुंड लीटे हजारां।।३६४॥

करे एक एकां धके जत्रकत्रं

पड़े हाथ जांगे भड़े ताड़पत्रं।

किता सीस बेफाड़ चौफाड़ केतां

जपै रूप लेखे कवी श्रोप जेतां।।३६६॥

पड़ी विच्छुड़ी दाड़मी जांगि पक्की

दिपै श्रारपारां हजारां दरक्की।

वधे श्रग्र सूरां श्रभो खगा वाहै

सुतौ वाह सी वाह चंडी सराहै।।३६९॥

महावीर । वाकार = ललकार ललकार कर । वाहै = तलवार चलाते हैं। चाचरे = मस्तक पर । वाहि = चलाकर । साहै = सहन करते हैं।

३६५—तुरस्सां = ढालें फटती हैं। हैमरां = घोड़ों के। तुंड = मुख, मस्तक। फरस्सां = फरसा। सिंधुरां = हाथियों के। मुंड = मस्तक। त्रसीता = तेज। के = कितने ही। रंड = धड़।

३६६—धकै = आगे। जनकनं = जहाँ तहाँ। मङ् = गिरते हैं। वेफाड़ = देा फाड़े। चौफाड़ = चार फाड़ोंवाले। केता = कितने ही। जपै = कहते हैं। रूप लेखै = स्वरूप के। देखकर।

३६७—विच्छुड़ी = बिखरी हुई । दाड़मी = श्रनार । दरक्की = फटी हुई । वाहै = चलाता है । वाह वाह = घन्य धन्य । सी = ऐसे । सराहै = तारीफ करती है ।

पड़े वेबड़ां सिंघळी कुंभ पांणे
जिसी चक्र त्दी सहानक्र जांणे।
चडी हाथ वंकी धजायां विराजे
सुणी श्रोण राती कवी श्रोप छाजे।।३६८॥
श्ररोहे दिसा दाहिमें चाहि श्रांणे
जळावोळ ऊगी दुती चंद जांणे।
हजारां हकारे निवारे हजारां
सँहारे हजारां खिवे सार धारां।।३६६॥
हजारां गुड़े वीछुड़े एक होदां
रहचक मातौ छुटै तक रौदां।
सिपायां सिरे सार वाजे सचाळी
वधे दामणी सौ श्रणी भूप वाळी।।३७०॥

३६८—वेषड़ां = दोनों सेनाओं में। सिंघळी = हाथियों के कुंभस्थल। पार्ग = वल से। चक्र = विष्णु के चक्र से। महानक्र = वड़ा मगर। चंकी = टेड़ी। घजायां = तलवारें। श्रोण राती = रुधिर से लाल। छाजै = शोभा देती है।

३६९—श्रोहे दिसा दाहिमें = रुधिर से रक्त तलवारें कैसी दिखाई देती है, मानों चारों श्रोर वढ़े हुए दिग्दाह में द्वितीया का चद्र उदय हुआ है। हकारै = बुलाते हैं। निवारै = मना करते हैं। खिवै = तलवार की धाराएँ चमकती हैं।

३७०—गुड़ें = पालर डाले हुए हाथी। वीछुड़ें = तितर-वितर हाते हैं, विछुडते हैं। रहचक = युद्ध। माती = महाप्रवल। छुटै० = मुसलमानों के विचार नष्ट होते हैं। सार = तलवार। सचाळी = वैग-सहित। दामणी = विजली। सौ = जैसा। श्रग्री = सेना।

उठी सेर मीरां पचारै श्रपारां पढै जाप पीरां उचारै पुकारां। वधे सूर संग्राम राठौड़ वाळा जळावै खळां वीजळी सेख ज्वाळा॥३७१॥ चगत्थां सथां हेडवे खग्ग चांपा करै हाथियां हाथ भाराथ कूंपा। करन्नौत क्रुंतां श्ररी नाग काळां हरावै धुजे सिंघ जेहा हठाळां ॥३७२॥ कमंघां छळे जादवां हाथ कैसा श्रभैसाह पेखे कहै वाह ऐसा। वधै जोड़ सूरां तणी खेड़वाळा कळी ऋत्र साभौ खळां जम्म काळा ॥३७३॥ वधै श्राग जैता इसा खाग वाधै लहै दंग तूलंग ज्यौं जंग लाधै। महा जोध जोबाहरा क्रोध मोटै जुड़ै जंग राजा तर्गै अत्र जोटै ॥३७४॥

३७१—सेर = सेरविलंद खाँ। पचारै = प्रोत्साहित करता है। सेख ज्वाळा = शेषनाग के मुख की ज्वाला के समान।

३७२—चगत्थां सथा = मुसलमानों के साथ को। हेड़वै = टोलते हैं, 'एक तरफ ले जाते हैं। भाराथ = युद्ध में। करनौत = करणोत राठोड़। श्रात = शत्रुश्रों के लिये।

३७३ — कमंघा छळे = राठोड़ों के लिये। जादवा = भाटियों के। खेड़-वाळा = राठोड़, खेड़ेचा। कळौ = युद्ध में। क्रन्न = कर्ण के। अधीन करे। खळां = शत्रुश्रों के लिये यमराज श्रीर काल-रूप।

२७४ — त्राग = आगे । जैता = जैतावत राठोड़ । दंग त्लग = रई की श्रमि । जोघाहरा = जोधा राठोड़ । जोटै = शामिल होकर ।

श्रगो मेड़ते रूप त्यां भूप श्रागै भिड़े बंध जेही गजां कंध सागै। वळै ज्याग ची आग ऊदा वखांगी जवन्नां करे होम श्राहृत जांगे।।३७४॥ महा ज्वाळ कपी खगे काळ कैसा जळावै श्ररी तूळ सामूळ जैसा। वर्गे ब्राह रूपी रिमां चाहवागां सहा क्तं वाघंत तं तं प्रमाणं॥३७६॥ महा जोर बाळा श्रनै जैतमालां धर्णी त्रत्र वागा खगे जंग ढालां। रिमांसाल पाता भदा हाल रूपा जुड़े अहड़े वंकड़ा भार जूपा॥३७०॥ जगै श्रद्र सोनिंगरा सिंघ जांगी वळे संग खूमांग ईंदा वखांगै। जतन्ने श्रणी ज्यौं घणी पासि जेता त्रानेकां वधै प्रांग केवांग एता ॥३७८॥

२७५—त्रागी = सेना में । मेड़तै रूप = मेड़तिया राठोड़ । बंध = बंधु, भाई । वळें = फिर । ज्याग ची = यज्ञ की । ऊदा = ऊदावत राठोड़ । श्राहूत = श्राहुति ।

३७६ — तूळ = रुई के समान। सामूळ = समूल। रिमां = शतुत्रों के लिये।
३७७ — वाळा = दाला राठोड़। वागा = लड़े। रिमासाल = शतुत्रों
के शल्य-रूप। पाता = पातावत राठोड़। भदा = भदावत राठोड़। भार
जूपा = भार उठाने के लिये जड़े हए।

३७८ - खूमागा = सीमोदिया । ईंदा = पड़िहारों की एक शाखा। जेता = जितने । केवांगा = तलवार से । एता = इतने ।

वडी लाज धांधल्ल संग्राम वेळा
महाराज रे काज खीची समेळा।
हुआं राड़ आगे वधे पाड़िहारं
वधारे सँभारे धणी वार वारं॥३०६॥
लहै जोत सोभा भड़ां में सलोभा
सदा खेत प्रांमे गैहल्लोत सोभा।
सबै मंत्रवी व्यास प्रोहित्त साथे
हकारे कवी वाहता खाग हाथे॥३८०॥
चडी सार ची हांम रावत्त चेळां
सिंधी आरबी वाजिया जंग सेळां।
श्रमेसाह लागो रिमां राह ऐसी
जते सेरखां मंद सौ चंद जैसौ॥३८१॥

### छप्पय

महा जंग मातंग ढहै खग श्रंग श्रनेकां काठ जांग काटियां हुऐ सिर पंजर हेकां।

३७९--धाघल्ल = धांघल राठोड़ । समेळा = मित्रभाव रखनेवाले, इकट्ठे । राड़ = लड़ाई । पाड़िहारं = पड़िहार चित्रय । वधारै = प्रधिक । समारे = याद करते हैं ।

३८०—जोत = काति । प्रामै = पाते हैं। गैहल्लोत = सीसोदिया। मंत्रवी = मंत्री। हकारै = बुलाते हैं। वाहता = चलाते हुए।

३८१—चडी = बढ़ी । सार ची = तलवार की । हांम = उत्कट इच्छा । रावत्त = रावत, भीलों के सरदार । चेलां = राजा के पासबानिए । जते = इतने में ।

३८२—मातंग = हाथी । उहै = गिरते हैं । पंजर = घड़ । हेकां = एक ।

श्रित कंदळ दळ उमें खार जळ धार खवायों
भाई वांमी मुजा इते वखतो जुध श्रायों।
साथ घणे खांघणे श्रणी जीमणे जवन्नां
खत मातो भाराथ जांणि पाराथ करन्नां।
कड़कडे तिजड़ घड़ियाल किर प्रके काळ रोदां प्रवळ
हळहळे जवन हैकंपिया जांणि पवन्ने सिंधु जळ॥३८२॥
मेड़ितया जाल्यम श्रादि रुघपत्तीवाळा
सिवै धीर सारीख वंस गोविंद उजाळा।
भंडारी जजराज वाज तोरियो विकस्सै
श्रज किसीर अठियो जांण पावक्ष परस्सै।
यां जंगम श्रित वणी श्रणी जीमणे उठाया
गजराजां ऊपरा जांणि मृगराज श्रधाया।
श्रासुरां तणां वांमै श्रणी सार भड़ै सिर सिंधुरां
सब धाक चाक चिंद्या मुगल वागो हाक बहादरां॥३८३॥

श्रित कंदळ = श्रत्यंत नांश हो रहा है | वांमी भुजा = वायाँ हाथ | वखतौ = वखति । सांघणै = निविड़, श्रित सघन । श्रिणी = सेना के । जीमणे = दाहिनी श्रोर । मातौ = महाप्रवल । पाराथ = श्रजुं न श्रोर कर्ण का । कड़कड़े = कड़कड़ शब्द करती है । तिजड़ = तलवार । घड़ियाल = मानों घड़ियाल का घंटा वज रहा है । प्रळे = मानों मुसलमानों के लिये प्रवल प्रलयकाल श्रा गया है । हळहळे = चल-विचल होते हैं । हैकिपया = घवराए हुए । सिंधु = समुद्र का ।

३८३ — रुघपत्तीवाळा = रघुनाथिं घोत । सिवै० = घीरता में सिवा के सहरा। वाज = घोड़े के। तोरिया = चलाया। विकस्से = प्रफुल्लित होकर। जंगम = घोड़े। उठाया = वेग से श्राक्रमण किया। श्रघाया = भूखे, श्रतृप्त। सार भड़ें = तलवार चलती है। सिंधुरां = हाथियों पर। सच० = भय वढ़कर मुगल चक्कर खा गए। हाक = वीर श्रव्द।

## दुहा वडा

राजा वखतौ राड़, असपत सं वामै अणी।
वागौ दळ विच त्रायणां, चंचळ रांगां चाड़ ॥३८॥।
वाजै घड़ तरवार, जवनां भड़ भाजै जुड़ै।
मुड़िवाळे वाळे मुड़े, हींडे जेम हकार ॥३८॥।
सांम्हा सेर तणाह, आवै भड़ खागे इता।
पड़ पड़ दीप पतंग पर, घट अरि तजै घणाह ॥३८६॥
यों नरपित आरांण, लाख दळां चखतां लड़ै।
जुजठळ भारथ जूपतां, जोड़े पारथ जांण ॥३८॥।
सांम्हो सेर निहार, आयौ नभ लागां अभौ।
अगिन तणै दळ उपरा, पावस अकस प्रकार ॥३८८॥
सँग विजपाल सगाह, मेड़ितये रिण मेळियां।
वागौ किर नीलै वनै, दाहैवाळौ दाह ॥३८६॥

३८४—राड़ = युद्ध में । वागौ = युद्ध किया। त्रायणा = रत्ता करने के। चंचळ = घोड़े के। रागा चाड़ = साथलों से दबाकर।

३८५—वाजै = बजती है। घड़ = सेना में। जुड़े = भिड़े हुए। मुड़ि-वाळै० = मुड़कर (घाड़े का) पीछे लौटाता है श्रौर मुड़े हुए का पीछे लौटाता है। जैसे हींडा श्रागे का पीछे श्रौर पीछे का श्रागे श्राता है। हकार = ललकारकर।

३८६—दीप पतंग पर = दीपक में फतगे गिरते हैं जैसे। घट = शरीर।

३८७—त्राराण = युद्ध में । लाख दळां = लाख फौन से। जुजठळ॰ = युधिष्ठिर के युद्ध में लड़ते। जेड़ें = साथ।

३८८—श्रगनि तर्गे = बिना ढंग के । पावस = वर्षा की । श्रकस = ईंव्यों । (मानों वर्षा बरसने लगी।)

३८९—विजपाल = विजैराम भडारी। रिण = युद्ध में। मेळियां = ( घोड़ों को ) शामिल किया। वागी = लड़ा। नीलै वनै = हरे वन में। दाहैवाळी = दावानल का। दाह = श्राग्न।

राजा श्रारँस रांम, श्रसुरां घड़ वेड़े श्रमी।
गाज दळ दोनुं गमा, धूजै तीनुं धाम।।३६०।।
श्रणी हुवा रिण एक, घणुं वणी करड़ी वगत।
मुगल धकै महाराज रै, ऊथल पथल श्रनेक ।३६१।।
कटि किट सड़े कराग, देख रही जरदां रहै।
तनवाळी छोडी ति किर, पिर कांचळी पनाग।।३६२।।
मुंड वकै मुख मारि, रुंड खड़ा रिण श्रांगणे।
खेत वणे विच विच खडी. जांणक वेडी ज्वार।।३६३।।
श्रिर घड़ वेहड़ एक, समर हुश्रा घर साथरै।
स्ता किर जाडा सलभ, उण रण खार श्रनेक।।३६४।।
वांमी दिस वखतेस, जुड़ मेड़ितया जींमणे।
श्रासाड़ा साम्हों श्रसी, राजा महण रवेस।।३६४।।

३९०—श्रारॅभ राम = युद्ध में रामचद्र के समान । बेड़ = काटता है। देान्ं गमा = देानों तरफ। तीनूं धाम = त्रिलोकी।

३९१—घर्एं = श्रत्यंत । वर्गा = बनी, श्राई । धकै = श्रागे । ऊथल पथल = उत्तर-पत्तर ।

३९२—कराग = हाथ । जरदा रहै = बक्तर रह जाते हैं। तन-वाळी॰ = हाथ कटकर गिर जाते हैं श्रीर बक्तर की बाँह लटकती रह जाती है। वह ऐसी दीखती है कि मानों सर्प ने काचली (कंचुकी) उतारी।

३९३ — मुंड॰ = मुँह मारकर मस्तक बकते हैं। रुंड॰ = घड़ रणांगण में खड़े हैं। खेत॰ = वे ऐसे दिखाई देते हैं कि मानों ज्वार को काटने पर उसका नीचे का भाग खेत में खड़ा है।

३९४—अरि घड़ • = युद्ध में शत्रु की सेना कटने से उनके घर पर साथरै श्रर्थात् शोक-सहानुभूति के लिये लोग जमा हुए। वह दृश्य ऐसा था कि मानों सबन टिड्डी-दल श्राकर से।या। उग् • = उस युद्ध के वैर से।

३९५ — वांमी दिस = वाई तरफ । जींमणै = दाहिनी तरफ । श्राकाड़ा = काटनेवाला। महण् = समुद्र। रवेस = सूर्य।

सिव दौड़े संग्राम, सिर जोड़े माळा सभी।

वर स्रां श्रळ्रां वरे, ह्रां पूरे हांम।।३६६॥

श्रावै जाय श्रपार, ग्रीधां पळ भिर भिर गळां।

किर नटवाळा गोटका, विचरे रांमत वार।।३६७॥

पाळ्टता श्रण पार, काटकतां वढ़तां कमळ।

धारू जळ धारां थया, श्रारा ची उणहार।।३६८॥

माता गज रण मांभ, यों रत राता ईखजै।

विणया जांणक वादळा, श्रांवण फूळी सांभा।३६६॥

जीमें पळचर जाति, भिरयां कापट भेजियां।

पूर किया काळी पतर, भूर दही ची भांत।।४००॥

कीधां धजवड़ केत, किर भड़ पड़ै कळाइयां।

किर विय चंद कमोदनी, मिळिया प्रीत समेत।।४०१॥

३९६—सिर जेड़ = मस्तकों को साथ लगाता है। माळा सभै = मुंडमाल तैयार करता है। हांम = मनोरथ।

३९७—ग्रीघां = गिद्ध । पळ = मांस । नटवाळा० = नट की खेल की गेंद इघर उघर श्राती-जाती है ।

३९८—पाछुटता = चलाते । काटकतां = क्रोध करके अपर पड़ना। वढ़ता कमळ = मस्तकों के कटते । धारू जळ = तलवार । श्रारा ची उगा- चार = करोत के समान ।

३९९—माता = बहुत, बड़े। रत राता = रुधिर से रक्त। ईखजै = देखे जाते हैं। जांग्यक = मानों।

४००—जीमें = खाते हैं। पळचर = मासभच्ची जानवर। भरिया० = मेजा (मगज) से भरी हुई खोपड़ियों मे। पतर = पात्र। भूर० = घने दही की तरह।

४०१ — कीघां० = तलवार केा ध्वजा बनाए हाथ की कलाइयाँ कटकर पड़ती हैं। वे ऐसी दिखाई देती हैं कि मानों द्वितीया का चंद्र प्रीति के साथ रात्रिविकासी कमल से मिला। तलवार द्वितीया चंद्र, कलाई कमोदिनी।

माधा दिख्यां मांनि, गिण पग खुज चौगानियां।
प्रेत रमें हाणां पकड़, चक रस रिण चौगांन ॥४०२॥
ऊभा धके अनेक, श्रोण रँगांणा सूर नर।
जांगे चन तरवर भँपां, वागां पवन विसेक ॥४०३॥
आपड़ नोहरां श्रंत, सूरां धड़ ऊड़े समछ।
सोहै गुड़ी डोर खं, उड़ी जांण अनंत ॥४०४॥
दिणियर रथ दोफार, आयो मधि जुध ईखतां।
ऊलां इधकाई अधिक, पैला पैले पार ॥४०४॥
छएएय

खां तरीन पाठांग हरख श्वर तीन हजारी गेंवर खं ऊतरे श्वरे हैंमर श्रसवारी। करिसारत श्रस दिव ईख नरपत्ति श्राडंबर सिर संकर दौड़ियों जांग कोपे रिपु संवर।

४०२—माथा० = मस्तक का गेंद मानो श्रीर पैरों को खेलने का डंडा । चक रस = प्रीतियुक्त होकर । रिगा चौगांन = रगागग रूप मैदान में।

४०३—धकै = अगाड़ी । ओग = रुधिर से। रँगांगा = रॅगे हुए। जागै॰ = मानों अधिक पवन के चलने से वन में वृत्तों की सधन पत्तीवाली टहनियाँ हिलती हैं, वैसे रुधिर से रक्त सुभट लोग खड़े भूल रहे हैं।

४०४—श्रापड़ नोहरा० = गिद्ध श्रंत्र पकड़ सुभटों के धड़ को शामिल लेकर उड़ते हैं। वह दृश्य ऐसा दिखाई देता है, मानों कनकौश्रा डोर से उड़कर श्राकाश में शोभा देता है।

४०५—दिण्यर० = युद्ध को देखते देखते सूर्य का रथ मध्य में श्रा गया, दुपहर हो गया। ऊता = इधर के (महाराजा) की। इधकाई = श्रिषकता। पैला = शत्रुश्रों का। पैलै पार = श्रागे के तट पर गए, हार गए।

४०६ — खां तरीन = तरीन खां नामक पढान । गैंवर सूँ = हाथी से । हैं मर = घोडा । करि सारत० = घोड़े को सारत चाल पर चलाकर । आडंबर = वैभव । सिर संकर = मानों शंबर दैत्य कुपित होकर महादेव के सिर पर चला ।

मिळियो सवेग श्रमसाह मुख वाही सांग सगाह तिण रण भेद बाज जोडो जिरह चुभी लेस दन्नण चरण ॥४०६॥ छोह वाह श्रंकियो श्ररी श्रमसाह विरत्ते श्रांण सोर मेळियो, जांण पावक प्रजळंते। जवन सीस नृप जोस, रोस कर खग्ग वजायो वज्र घाय सुरपती जांणि वृत दांणव घायो॥ सिर उर विदार खळ जरद सम कियो प्रचंड दुव खंड कृति उण मीर धरत्ती श्रंतरिख हूर वरत्ती पूर हित॥४०॥

### दुहा

दोय भाग दित्तण दिसा, भुज वांमै त्रण भाग।
श्रासुर चीर उतारियो, खेड़ धणी चौ खाग॥४०८॥
सुर दक्खे जै जै सबद, रस श्रद्भुत स्रख रीज।
ईह करें खग सुं श्रभा, वजर न चकर न वीज॥४०६॥

मिळियौ॰ = महाराजा श्रमयिमह जी के सामने श्राया श्रौर उसने सॉग चलाई। रण॰ = वह सौंग बक्तर केा फोड़कर दाहिने पैर में कुछ लगी।

४०७—लोह० = शत्रु के शस्त्र के प्रहार से चिह्नयुक्त होने पर महाराजा कुपित हुए मानों बारूद से आग आकर मिली। वज्र घाय = मानों इंद्र ने चुत्रासुर के ऊपर वज्र का प्रहार किया। उर = छाती। जरद = कवच के साथ। दुव खंड = देा दुकड़े। कृति = काटकर। घरची = (घरित्री) पृथ्वी। अंतरिख = आकाश। वरची = वरण किया। पूर हित = पूरे प्रेम के साथ।

४० द— चीर = विदार कर । खेड़ धर्गी = महाराजा श्रभैसिंह । खाग = तलवार ।-

४०९—दंक्लै = उच्चारण करते हैं। रस = वीर रस। रीज = प्रसन्न होकर। ईढ करै = बराबरी करता है। वजर = इंद्र का वज्र। चकर = विष्णु का चक्र। वीज = बिजली।

#### छप्य

काठ कांग करवत्त वंट किय दंत विहारें
पछट वीर भुज पांग चीर जुरसंध विडारें।
जांगि सीप जुग भाग दंतधावन दोय श्रंगे
कना किसन चीरियौ श्रसुर वक कौतक जंगे।
धरि खबर जांगि वै वंधवां माल विवंटां मंडियौ
श्रासुर तरीन राजा श्रभे खग इग्र भांति विखंडियौ॥४१०॥
खां तरीन रिग्र खेत पवँग हूंता दहुँ पासे
श्रंग पवँग ऊपरा थयौ धर संग ढिगासै।
श्ररध सीस कर एक पक पद चीर उतारे
ज्यों भाजन जगनाथ वांटि राखियौ विहारें।
श्रदभूत हुयौ रस श्रम्मरां रूक समें साराहरें
जम ताव मेळ पड़ियौ जुदौ एक घाव श्रमसाह रे॥४१९॥
हुहा

खां तरीन त्रागै खगे, जूटा थाट जुवांख। काट कमंघां सार री, पड़िया साठ पठांख॥४१२॥

४१०—काठ० = जैसे करोत काठ के। चीरता है। दत = वृद्ध का तना।
पछ्ट = चलाकर। भुज पाण = वाहुबल से। जुरसंघ = जरासंघ के। विडारै =
मारा था। जुग = दे।। दंतघावन = दत्न। कना = किंवा। वै बंघवां = मानों
दो भाइयों ने माल के दे। बंट किए। विखंडियौ = खडित किया।

४११—अंग० = आघा अग घोड़े के ऊपर और आघा पृथ्वी के समीप।
चीर =चीरकर। ज्ये।० = जैसे जगदीश का अटका देा फाड़ हो जाता है
वैसे इसका वंट करके रखा। रस = आनंद। अम्मरा = देवताओं को।
रुक सम = तजवार चलने के समय। साराहरे = सबको। जम० = यमराज के प्रताप से। में अ = (म्लेच्छ। तरीन खाँ। घाव = प्रहार से।

## छंद त्रोटक

**त्रप्तरां**ण थया रण होण श्रणो सुज वात सताब नवाव सुर्गो। हलकार करार श्रपार हुश्रौ दुरवेस धके सुण सोंमि दुश्रौ ॥४१३॥ जरदैत महावळ भांति जुमां श्रिड्साल ज्यों मा महमंद उमा । बगसी मुख कायमखांन वळी कळ छूटौ जंत्रक मंत्र कळी॥४१४॥ जमवांन सु एवजखांन जिसा वप रीस श्रमाप क वीस विसा। विध जोड़ श्रबद्दल सैंद वर्ले भूज सार लियौ जिए भार भले।।४१४।। रिस में श्रयुता रघु वांणि रुठी इम खाग घजां कर वाग उठी। मद पूठ सरूठ नबाव महा क्रत केापित काळिय नाग कहा ॥४१६॥

४१३—ही ग् = हीन | सुज = वह | हलकार = बुलाने की पुकार | करार = बहुत जोर से | दुरवेस = मुसलमान | घके = श्रागे |

४१४—जरदैत = कवचधारी । जुमां = मुसलमानों का बहादुर देवता। मुसलमान लोग शुक्रवार केा जुमा का दिन कहते हैं । अड़िसाल = वीर । कळ = युद्ध में । जंत्रक मंत्र = यंत्र-मंत्र की कला।

४१५ — जमवान = जवान । वप = शारीर । रीस = क्रोध । वीस विसा = बीस बिस्वा, परिपूर्ण । भार भळे = युद्ध का भार धारण किए ।

४१६—घजां = तलवार । वाग = लगाम । मद = मदद में । पूठ = पीछे । सरुठ = कोध-सहित । कत = किया गया ।

खग सेड़तिया रिण जैत खटै पण लाज मुरद्धर काज पटै। खद्राळ ळखे रिण राठवडां भुज सार कियां हलकार भड़ां ॥४१७॥ ग्ररि साभाष पांच हजार **इसा** जम ही विमुहा क्रम देत जिसा। हिचिया श्ररि जाळण चंपहरा धुज धूम जिही खग काज धरा ॥४१८॥ करनौत छड़े श्रभसाह धिस खंड करै गज सुंड धजे। जुध जाद्व कांकण रुद्र जिसा श्रग चूक करै श्रिर भूक इसा।।४१६॥ जुध कूंपहरां विधि कीए जके धज हूंत ढहै गज कुंत धकै। पिड़ जैतहरां खग जैत परौ घण घाव वहै तिम ताव घणै।।४२०॥

४१७ — जैत = जय । खटें = संपादन करते हैं। पटें = श्रिधकार में है। खद्राळ = मुसलमान । राठवड़ा = राठौड़ों को । सार = तलवार । हलकार = ललकार ।

४१८ — साभग = जीतने के लिये। जम ही = यमराज भी। विमुहा = विमुख। कम = पेंड। हिचिया = लड़े, युद्ध करने लगे। चंपहरा = चापावत राठोड़। धुज धूम = धूम की ध्वजा अर्थात् अप्ति के जैसे।

४१९—कजे = वास्ते । घजे = तलवार से । जादव = भाटी । कांकण रुद्र = महादेव के कड़े के जैमे । श्रण चूक = विना चूके । भूक = चूर्ण ।

४२० — क्ंपहरा = क्ंपावत राठोड़ । विध केागा जके = जिनसे बढ़कर कीन है १ धज हूं त = तलवार से । कुंत = दॉत, भाला । धकै = आगे । पिड़ = युद्ध में । जैतहरां = जैतावत राठोड़ । ताव = प्रताप । हित सांम छड़े रिण जोधहरा
उण वार न ज्यां मिळ ईढगरा।

मिळ ऊदहरा रिण श्राघमना
कुर खेत श्ररिज्ञण भीम कना।।४२१॥
सँगराम सदा मन स्यांम समा
कळहे दळ श्रागळ्यार कमा।
ळख मीर मुड़े चहुवांण लड़े
भड़ सार श्रमीर श्रपार भड़े।।४२२॥
बळ दाखत वाला बांह बळी
कर खाग वहै भळ श्राग कळी।
विध वाह करे खिंग खेड़वळा
कमळां रुध धार कि मेघ कळा॥४२३॥
मिळिया रण चाचक रायमला
भड़ ऊहड़ धूहड़ बेळ भळा।

४२१— हित साम = मालिक के हित के लिये। जेाघहरा = जोघा राठोड़। ईढगरा = बराबरी करनेवाले, रात्रु। ऊदहरा = ऊदावत राठोड़। आवमना = मन में युद्ध का आदर करनेवाले। कना = मानों।

४२२—स्यांम समा = मालिक के हितकारी । श्रागळियार = श्रम्रणी । कमा = करमसेति राठोड़ । भड़ सार = तलवार चलकर । भड़ = गिरते हैं।

४२३—दाखत = दिखलाते हुए । बाला = बाला राठोड़ । भल = ज्वाला । कळी = युद्ध में । खेड़वळा = खेड़वाले, खेड़ेचा राठोड़; श्रथवा रात्रु सेना की तरफ । कमळां = मस्तकों से । रुघ = रुघिर की ।

४२४—चाचक = चाचक राठोड़ । रायमला = रायमलोत राठोड़ । ऊहड़ = ऊहड़ राठोड़ । धूहड़ = धूहड़िया राठोड़ । वेळ = सहायता ।

जैतमाल ति चार दुक्ताल जिसा
निज सूर किरां श्रिर लेख निसा॥४२४॥
हुविया रिण पाता रूपहरा
श्रसुरांण दळां जम सं श्रजरा।
जिण चार करूर हजूर जिता
तन खीचिय धांधल सूर तिता॥४२४॥
किर खाग वदोवद वाह करे
धिर लाज गजां सिर वाज धरै।
खग धार भ्रपै पड़िहार हरा
हर खोभ तिसां मुख सोमहरा॥४२६॥
दुयणां सिर मंत्रिय साट दियै
लिख नाग धजां दुज खाग लियै।
तिण वार लड़ै सिख सांम तणा
घड़ सोर वधे खग जोर घणा॥४२०॥

जैतमाल = जैतमालोत राठोड़ । ति वार = उस समय । दुभाल = वीर । सूर किरा = सूर्य को किरणों की जैसे । निसा = रात्रि ।

४२५ — हुबिया = लड़े। पाता = पातावत राठोड़। रूपहरा = रूपावत राठोड़। श्रमुराग् = मुसलमानों की। श्रजरा = श्रव्छे। करूर = क्रूर। खीचिय = खीची चौहानों की शाखा।

४२६—वदोवद = श्रहमहिमका से । एक से एक श्रागे बढ़कर । वाह करें = शस्त्र चलाते हैं । वाज = घोड़े । श्रेपै = तृप्त करते हैं । पिंड्रहार हरा = पिंड्रहार राजपूत ।

४२७—दुयणां = शत्रुश्रों के । मंत्रिय = मंत्री, श्रमात्य (मंडारी सिंघी श्रादि)। भाट दिये = प्रहार करते हैं। धजा = तलवारें। दुज = ब्राह्मण ( व्यास, पुरेहित श्रादि )। सिख = शिचा से । घड़ = सेना में। सेर = वीर शब्द, शो(-गुल।

कर भूप हन्ने खटत्रीस कुळां ।

किक धार श्रणी गळवाह हुळां।

कवराज तठे खग केत कियां

विध वाह करें रिम राह वियां॥४२८॥

उत मीर महावळ धीर इसा
जुध सेर भुजां पग मेर जिसा।

मचि खाग दमंगळ श्राग मई

किर काळ कराळ भुजाळ कई॥४२६॥

श्रिरसाळ घड़ाळ विसाळ श्रड़ें

पग हाथ कपाळ निराळ पड़ें।

गहमै श्रण पार करार शहें

वप सार सहै श्रसि धार वहै॥४३०॥

भिड़ तुंड तुरां गज सुंड भड़ें।

चड़ि रुंड गरै सिर मुंड चड़ें।

४२८—खटत्रीस कुळां = छत्तीस वंश के राजपूत | हिक = एक | घार = तलवार की | श्रणी = भालों की | गळवाह = कंठ पकड़ना | हुळां = छाती में मुक्की मारना | केत = चिह्न | रिम = शत्रु | वियां = दूसरे |

४२९—पग मेर जिसा = मेरु के समान पैर जमानेवाले । दमंगळ = युद्ध । श्राग मई = श्रिम का सा । कई = क्या, मानों ।

४३० — श्रिरसाळ = शत्रुश्रों के शल्यरूप। घड़ाळ = सेनापित । श्रड़ें = मिड़ते हैं, युद्ध करते हैं। निराळ = जुदे। गहमै = गर्व में। करार = बल। वप = शरीर पर। सार = तलवार। श्रिस = तलवार की।

४३१ - तुंड = मस्तक। तुरां = घोड़े। के। गरे = पास, समीप में।

भड़सार मचै खग धार भड़ें ।। ४३१॥ पिड़ तार्ग धार श्रपार पड़ें ।। ४३१॥ किलके मुख वीर सधीर किता तन लोह गिणे मन सोह तिता। हिँ दुवांण श्रने खुरसांण हिचै नर धीर सहै लख वीर नचै ।। ४३२॥

छप्पय

पक पड़े ऊपड़े वंघ ऊघड़े वकत्तर
सार वहें स्रमां पार विण छूटे पंजर।

एक पौहर नम श्ररक ईख रहियों श्रचरजें

निरख काळ निचयों समें खग चाळ सहजें।

श्रावरत जुद्ध परखें श्रमर हरखें रिख नारद्द हर

कमधज्ञ निहट्टे किरमरां श्रत जूटे खूटे श्रसुर ॥४३३॥

पड़े श्रळी श्रवदस्न जिकों श्रण चाळ जुड़ंतां

वगसी कायमेखांन मेर उनमांन महंतां।

भड़सार मचै = तलवार की भड़ी लगी। खग धार भड़े = तलवार की धार चल रही है। पिड़ = युद्ध में। तारँग = तरंग, लहर की तरह। धार = तलवार की धार।

४३२—तन०=शरीर पर शस्त्र पड़ते हैं, उनके। वे मन की ख़ुशी मानते हैं। खुरसाण = मुख्लमान। हिचै = युद्ध करते हैं। लख = देखकर। वीर = वावन वीर नाचते हैं।

४३३—ऊपड़ें = उठता है। पार विश् = विना पार, श्रपार। पंजर = शरीर। समै खग चाळ = तलवार चलने के समय। सहज्जै = सहज में। श्रावरत = घेरा होते हुए युद्ध में। निहर्ह = नाश करता है। किरमरा = मुसलमानों के।।

४३४—श्रण = दस। चाळ = युद्ध में। जुड़ ता = भिड़ते समय। मेर जनमान = मेर पर्वत के अंदाजे का। महतां = बड़े। में। पवज नै श्रहमंद पड़े भुज दुंद निवाहे

उमां जुमां महमंद छंद जाहर दुय राहे।
कोय दोय हजारी तीन को घड़ा करारी घाय घड़
श्रिर विखम जंग श्राविहयों दीवें जांग पतंग पड़ा।४३४॥

पहर तीन पांडीस कहर वागी रिग कंदळ
घड़ी श्रष्ट दिन रह्यों पड़ी खड़मड़ी जवन दळ।

रव भगांग सांभळें सेर परजळे उरंतर
सिंह मुंछ श्राछटी कना दिब पुंछ फुगांधर।
सामंद उल्रहों भोम सिर के रांग प्रगही राम दळ

भड़ घावां भारिया खुणे मारिया श्रमीरां नामदार कोपियौ जांणि परिवार कंठीरां। मूठ जांणि गुल्लाल वाग ऊठी धजराजां

.हुंद = (द्वंद्व) दोनों । निबाहे = निवाहकर । दुय राहे = दोनों पत्त में । घड़ा = सेना । करारी = बलवती । घाय घड़ = घावों से जर्जर होकर । आविंहिया = नष्ट हुआ । दीवै० = मानों दीपक में पड़कर पतंग नष्ट होता है ।

४३५—पाडीस = तलवार । कहर = भयंकर । कंदळ = नाश । खड़-मड़ी = हलचल । रव = श्रब्द । भगाण = भागने का । परजळे = प्रज्व-'लित हुग्रा । उरंतर = मन में । श्राछ्यी = खींची । कना = किंवा । 'फुणंधर = सर्प की । सामंद = समुद्र । रांण = रावण पर ।

४३६—घावा भारिया = घावों से भरे हुए, घायत । कॅठीरा = सिंह।
-मूठ० = मानों गुलाल की मुट्ठी उड़ी। वाग० = घोड़े। की वागें उठीं।

श्रायो सकोप दळ ऊपरा प्रबळ तोप गोळे सु पर कारण विलोप जग चौ करण घायो काळक कोप घर ॥४३६॥ श्रलीयार उण वार हुवौ हरवल्ल हजारां इंद्रजीत श्रण संक एम वर सकत श्रपारां। सर दूठा हिर सेन नाग लूटा गयणारां जांणि दुंद जाळिवा सीस सामंद श्रगारां। उण जंग श्ररी मत्थे श्रकस फिरी वग्ग श्रमसाह री सुज वेग सुदरसण वक्ष सिर हस्त चक्र लूटौ हरी॥४३०॥

## छंद मातीदांम

उमे दिस पार न मार उचार वधे दहुँ वै मन क्रोध विकार। भुके श्रिणियाल हुए खग भाल जुगंत श्रनंतक जीभ जुवाल।।४३८॥

तोप॰=तोप के गोले के समान। कारगा॰=जगत् को लुप्त करने के लिये मानों काल दै। इा।

४३७—श्रलीयार = इस नाम का मुसलमान | इंद्रजीत = शक्ति के श्रनेक वर पाया हुआ, जैसा रावण का पुत्र इंद्रजित् था उसके समान | सर वूढा = वाण वरसने लगे | हिर सेन = रामचद्रजी की सेना में जैसे | वे बाग कैसे दिखाई देते थे, मानों आकाश में सर्प छूटे | जाणि = मानों युद्ध को जलाने के लिये समुद्र की आग्नि बड़वानल सिर पर आई | अकस = गर्व के साथ | सुज वेग = महाराजा का चक (सेना) ऐसे वेग से चला, जैसे हिर के हाथ से सुदर्शन चक चला |

४२८ — श्रिणयाल = भाले । भाळ = श्रिम की ज्वाला । जुगंत ० = मानों प्रत्यकाल में शेषनाग की जीभ की ज्वाला ।

दहुँ दळ वाधक श्रांग दुवाह हिचै खग कुंत मचे हथवाह्। करै किरमाळ वहै तिए काळ कटै भडपाळक भाळ कपाळ ॥४३६॥ कटे जरदाळ वढे छकडाळ रुळे वरमाळ दुळे रुहिराळ। महेस कपाळ चरी कज माळ चलै रत खाळ तठै पद् चाळ॥४४०॥ वरै सुज हिंदु वरै सुरवाळ चलै मुख हर धरै चुँगलाळ। जळे किर वांस प्रकें मिळ ज्वाळ पड़ी किर श्रंगि कि दंगि पलाळ ॥४४१॥ धडे लगि सार उठै रत धार उगी फळ विंब कि कंब अपार। हुए इक सत्थ विना खग हत्थ मिळे लथबत्थ विना के मत्थ।।४४२।।

४३९—दुबाह = वीर | हिचै = युद्ध करते हैं | कर = हाथ में | किर-माळ = तलवार | तिगा काळ = समय | भड़पाळक = सेनापतियों के | भाळ = ललाट |

४४०—जरदाळ = कवचवाले वीर । वह = कटते हैं। छकडाळ = हाथी। छळ = वहता है। रहिराळ = रुधिर, लेाहू। चरौ = चुनता है। कज = वास्ते। रत खाळ = रुधिर का प्रवाह।

४४१-वरै=वरण करती हैं। सुरबाळ = अप्सरा। हूर = अप्सरा। चुँगलाळ = सुसलमानों को। अंगि॰ = मानों भूसे में अभि का कण पड़ा।

४४२—घडे० = घड़ पर तलवार लगती है। उगी० = मानों विवफल की टहनियाँ उग रही हैं। इक सत्य = एक साथ।

रड़ब्बड़ मुंड पड़े चड़ि रंड तिसा विण सुंड वणे गज तुंड। हिचै नर वीर खगां कर हाक छकी रिण चौसठ जोगण छाक॥४४३॥

#### छप्य

श्रुठी यार उए वार कीपि निज यार हकारे

ह्यूटे सर धानंख पंख जिए चील श्रपारे।

के धरि दंभ खुलब्भ श्रब्भ श्राछादि रहे धर

तर तमाळ वन तरळ मिळै किर डाळ समंजर।

श्रित वेग जांग वज ऊपरा प्रळेमेघ मिळ पस्सरे

तिण वार नीर गहरा तिकां रहियो वीर सरव्वरे॥४४४॥

भड़ भाजे खड़भड़े देख श्रासुर दावानळ

कुंभ करन कोपियो जांगि कंपिया कपी दळ।

सूर सु माती वार रहे नरपित दहुँ पासे

परख तौर खुरसांग श्रीर लग रहे तमासे।

४४३—रड़व्बड़ = इघर उघर लुड़कते हैं। रंड = घड़। तिसा = वैसे। तुड = मस्तक। हिचै = युद्ध करते हैं। छकी = तृप्त हुई। छाक = मद्य से, मद्य के प्याले से।

४४४—यार = मित्रों को | इकारे = बुलाए | श्रव्भ = श्राकाश | श्राह्याद रहे = ढक रहे | तर = (तरु) वृत्त | तरळ = चपल | प्रळमेघ = प्रलय करनेवाले बादल | पस्सरे = फैले | नीर = बल, उत्साह, जल | गहरा = श्रगाघ | वीर सरव्वरे = वीररूपी सरेविर में |

४४५—खड़भड़ें = विचितित हुए । दावानळ=श्रमि । स्र=श्र वीर । माती वार = महा घोर युद्ध के समय । दुहुँ पासे = देानें। तरफ । तौर = ढग । खुरसाण = मुसलमान । तमासे = तमाशा देखने लगे।

भय रस प्रकास कायर भड़ां ईख रोद्र रस आसुरां
श्रोपियों वीर संज्ञत अभी कियों अद्ब्भुत अम्मरां ॥४४४॥
वध प्रचंड वखतेस कियों कोडंड कुमक्खें
श्रोप वदन ऊभरें रूप वड़वाग निरक्खें।
ज्वाळाकार खतंग कीध गुण संग तमक्कें
प्रळेवंत सिव चक्ख जांणि अमरक्ख भभक्के।
जवनेस परक्खें लेखि जिम पौरख दाख प्रमांण सं
जयपत्र धुजां वंधण जगत छूटो बांण कबांण सं॥४४६॥
को वरणे जब इखू असुर आये श्रोचक्के
मिळे खीजि उर मिद्ध बीज तरळिक सळक्के।
फूट तुरस तनत्रांण उरस आतुर आतम घर
फीफर करे फड़जा पार तन होदां पंजर।

भय० = कायरों को भय रस का अनुभव हुआ। रौद्र० = मुसलमानों को रौद्र रस का। ओपियौ० = अभयसिंह वीररस सहित शोभा देने लगा। कियौ० = देवों को अद्भुत रस।

४४६—वघ = बढ़कर । कोडंड = घनुष । कुमक्लै = कुपित होकर ।

श्रोप = शोमा । कभरै = बढ़ती है । वड़वाग = बड़वानल । चाळाकार =

युद्ध करनेवाला । खतंग = घनुष । गुग्ग संग = प्रत्यंचा सहित । तमक्कै =

कुद्ध होकर । प्रळेवंत = प्रलय करनेवाला । श्रमरक्ल = कोष । भमक्कै =

प्वाला सहित बढ़ा । जवनेस० = सेर विलंद खाँ चित्र का सा खड़ा देखता

है । पौरख = (पौरुष ) पुरुषार्थ, बल, पराक्रम । दाख = दिखलाकर ।

जयपत्र० = बखतसिंह के घनुष से बागा छूटा, वह ऐसा दिखाई दिया कि

मानों जगत् के जयपत्र के ध्वजा बाँधी गई ।

४४७—जब इखू = बागा का वेग । श्रीचक्के = उचककर, लपककर । वीज = मानों बिजली की शलाका चमकी । तुरस = ढाल । तनत्रांग = कवच । उरस = श्रातमा (जीव) ने श्राकाश को घर बनाया । फीफर = फेफड़ा फड़कने लगा । पार = शरीर रूपी होदें के पिंजरे

श्रिव्यार यार छुंडे समर पूगी द्वार परंपरा
जय सह करें नभ सिद्ध जए वाजे दुंदुभि श्रम्मरां ॥४४०॥
वाह वाह वखतेस कहें श्रमसाह हरक्खे
खळ दुवाह खंडतां प्रवळ वळ बांह परक्खे।
राम बांए सिंघांणि प्राण मारीच विदारे
कना पाथ समरत्थ वाणि जयद्रत्थ प्रहारे।
उच्चरे फते जय पाठ श्रित मारू श्राठ मसत्त्वरां
वीधो सकोध श्रासर विकट महा जोध श्रन (भ) माल रां ॥४४८॥
सेर खांन भर समर कहर परखे धर कंदळ
लोथ लोथ ऊपरा गरा भिड़जां गज तंडळ।
दंत कुळी श्रंगुळी मत्थ पग हत्थ निराळा
श्रंत तंत्र वित्थरी हंत दाढ़ाळ हठाळा।
रिव सेख महरत एक रहि ईख वेर वे श्राव री
फुरसाय हाय गज फेरियो वीती ळज्ज नवाव री॥४४६॥

में वह बाग पार हो गया। पूगौ० = परपरा के द्वार को पहुँचा श्रर्थात्. सर गया।

४४८—खळ० = शत्रुश्रों के वीरों को मारते । बळ बाह = भुजा का बल । राम० = रामचंद्र ने बाण को घनुष पर चढ़ाकर । प्राण० = मारीच राच्छ का प्राण-हरण किया था। कना = किवा। पाथ = श्रजु न ने । बाणि = बाण से । मारू० = मारवाड के श्राठों मिसल के सरदार । वीघौ = विद्व किया, वेघा।

४४९—कहर=भयकर । परखे = देखा । घर कंदळ = पृथ्वी का नाश । गरा = छर । भिड़जां = घोड़ों के । तंडळ = मस्तक । दंत कुळी = दाँतों का समूह । मत्य = मस्तक । निराळा = जुदे । अंत = अंत्र । तंत्र = वहाँ । हंत = हाय । दाड़ाळ = दाड़ोंवाले, महावीर । हठाळा = हठवाले, साहसी । रिव = सूर्य । सेख = वाकी रहा । वेर = समय । वे आब री = शोभादीन, कातिहीन । फुरमाय = 'हाय' ऐसा कहकर । गज फेरियों = हाथी को पीछा लोटाया । वीती लज = लजा जाती रही ।

पीठ घणी फेरतां श्रणी मुड़िया श्रमुरांणां मद विलंद मूकियौ मुगल सैयद पट्टांणां। नैतवंघ वांनेत मेळ रणखेत महंतां विना दिवाली वंध जीण खाली मेमंतां। वप सोच कंप सम्मर विरह करें सँकोच फकीर रौ कारण श्रथाह वरणे कमण उर दुख दाह श्रमीर रौ।।४४०॥

#### दुहा

भाजंतां दिल्ली भड़ां, वरे हिंदु पण बंध। सारी लाज हजारियां, धुर ज्यां धारी कंध।।४४१॥ माहव मांन महाबळी, निज कुळ राखण नीर। जुध भड़िया धारूजळे, कुसळे काढि अमीर।।४४२॥

४५० — पीठ घणी फेरता = मालिक के पीठ देने पर । अणी = सेना
से इट गए। असुरांणा = मुसलमान। मद = गव। मूकियों = छोड़ा।
नैतबंध = ध्वजबंध। बानेत = बाना रखनेवाले, चिह्न रखनेवाले। मेळ =
मिले। रणखेत = रणचेत्र में। महंतां = बड़े बड़े। विना० = दीपमालिका
के दिन हाथी खुले रखे जाते हैं। यहाँ युद्ध में महावतों के मर जाने से
हाथी बंधन और जीन बिना हो गए हैं। वप० = शरीर में सेाच से कांपनी
हो गई है। सम्मर० = वैभव के वियोग का स्मरण करके मन में फकीर
होने का संकोच करता है कि क्या मैं फकीर हो जाऊँ १। कमण = कौन।

४५१—वरे॰ = हिंदू प्रतिज्ञा करते हैं। जिन्होंने देा हजारी तीन हजारी नवाबों की समस्त लजा का भार श्रपने कंघे पर घारण किया।

४५२—माइव = माघोसिंह । मांन = मानसिंह। घारूजळै = तलवार से। श्रमीर = सेर विलंद को।

जवन श्रपृठै जावते, सिंड्या मेछ हुसाल।

वरघल सारां वेलियां, ज्यों थेलियां गुलाल।।४४३॥

हुसह श्रमीर दिलेस दल, सह जांगे संसार।

गो जू मगां छोडि गह, जंगां जीपणहार।।४४४॥

ऊभी छत्रपती श्रमो, राजा रची रार।

करि नरसिंघ श्रम्त कृति, श्रद्तीपृत सँघार।।४४४॥

वाजा वाजै जैत रा, कियों सकाजा राह।

ले ऊभी साजा विरद, महाराजा श्रमसाह।।४४६॥

फिरि रण खेत सँभाळियों, जैत करे कमधजा।

श्रिर चूरे पिड्या श्रवनि, कलह इता सुप कजा।।४४०॥

#### छप्पय

पैहले श्रणी करन्न धणी पाछी पण धारी किसन जसावत जोड़ मौड़ चांपे मण धारी।

४५२—श्रप्टै जावतै = पीछे जाते। भाड़िया = मरे। दुभाल = वीर। वर्षल = छेद, मास कट जाने का छिद्र। सारां = सव। बेलियां = सुभट, श्रादमी। ज्यों = जैसे गुलाल की थैली लाल होती है वैसे शरीर रक से रक्तवर्ण हो रहे हैं।

४५४—दुसह = दु:सह । सह = सव । गौ = गया । छोडि गह = गर्व त्यागकर । जीपग्रहार = जीतनेवाला ।

४५५—रत्ती रार = श्रॉख में ललाई लिए । श्रमृत = श्रद्मुत । कृति = काम । श्रदतीपूत = हिरएयकशिप को ।

४५६ — जैत रा = जय के । सकाजा = सफल, समर्थ । राह = मार्ग, धर्म । साजा = श्रच्छे । विरद = जस, कीर्ति ।

४५७—श्रविन=पृथ्वी पर । कळह = युद्ध में ।

४५८—पैहलैं = पहली अनी में पाली का ठाकुर करणिंह । जाड़ = समान । मौड़ चापे = चापावतों का मुकुट । मण धारी = रतन । गोवरधन्न सुजाव चाव किलयांण न चूके सोह पाळ संभारि मोह मन जाळ प्रमूके। ईखते श्ररक कंदळ श्रतुर गजां कमळ कीधा गरा खळ प्रवळ मीर भिड़िया खगे हिचि पिड़िया चांपाहरा॥४६८॥ रांम रूक वाहती नांम नरिसंघ उचारे सवळावत साहकां सकां मारकां सँघारे। सुत सामॅत सुरतांण खगे खुरसांण विखंडे दुरजो पदम सुजाव श्राव चित भाव न मंडे। हुविया सप्रांण कूँपाहरा कळि समांण राखण कथां खळ पाड़ इता पिड़िया खळे रूक भाड़ि चिडिया रथां॥४४६॥ जोधे हठमळ जेम करे कुण नेम करग्गे सिर पिड़ियो साभियो खैफ बिळ हैफ खडग्गे। जोड़े पूत गुमांन जवन मोड़े जोगाहर गै भूळां हत्थळे जांणि सादूळो नाहर।

सुजाव = पुत्र। चाव = उत्साह, उत्कट इच्छा। सोह पाळ = इच्छा को पूर्ण करके। ईखतै श्ररक = सूर्य के देखते, सूर्य के दीखते श्रर्थात् पिछले महर। कमळ = मस्तक। गरा = ढेर। हिचि = लड़कर।

४५९—रांम = रामसिंह। रूक वाहती = तलवार चलाता हुआ।
साहका = बादशाह के। सकां = सबको। मारका = मारनेवाले, नामी।
खुरसाया = मुसलमानों को। विखंडे = मारा, खंडित किया। सुजाव = पुत्र।
आव = उम्र। हुविया = लड़े। सप्राया = बलवान्। कळि = युद्ध में। समांया =
मान, प्रतिष्ठा। कथां = आख्यायिका में। खळै = रणखेत में। रूक
भाड़ि = तलवार चलाकर। चडिया रथां = विमानों में चढ़े।

४६०—जोधै = जोघा राठाड़ । करगो = हाथ से । साभियौ = मारा। खैफ = शत्रु को । बिळ हैफ = बिना आश्चर्य के । जोड़े = साथ । मोड़े = पीछे हटाया। जोगाहर = जोगीदास का पुत्र। गै भूळा = हाथियों के जोधहर मेटि पुन रिप जनम इळ किळ सम राखे श्रचड़ इम नांम धणी छिळ किर श्रमर गा रिव मंडळ राठवड़ ॥४६०॥ भोमसिंघ भुज बळां जोम दक्खे कुसळांणी वेगां स्ं वाजियो श्रमँग तेगां ऊवांणी। हठमाळोत गुळाव श्राच मेड़ते चढ़ायो वेरे थेर तणेह खगे श्रसुरांण खपायो। खित मीर श्रमांमा साक्षि खग कमँधे जग नामां किया तिज वात मरण उपजण तणी मिळे जोति मेड़ित्या।।४६१॥

कळहै भिड़ करनौत पड़े चुतरेस कळावत चहुवांणे दुसमाळ सार सड़ियो सबळावत। भाटी साहँस माळ पड़े श्रखमाळ समोभ्रम

केहरी पड़े सोनंगरी दली लड़े श्रागा दलां केहरी पड़े फतसाल को खोची खम काड़े खलां।।४६२॥

समूह को। जोघहर = जोघा राव का वंशज, जोघा राठे। पुन = फिर। रिप = शत्रु का। इळ = पृथ्वी में। श्रवड़ = श्रवता, स्थिरता। छिळ = युद्ध में। गा = गए।

४६१—जोम = जोश । दक्लै = दिखाता है । वाजियौ = लड़कर मरा । तेगा = तजनार का । जनाणी = उठाकर । श्राव = शोभा, काति । खपायौ = नाश किया । खित = पृथ्नी में । श्रमामा = वड़े बहादुर, श्रप्रमाण । सामि = मारकर ।

४६२—कलहे = युद्ध में । दुम्ममाल = दुर्जनसिंह । सार = तलवार से । समोभ्रम = सदश । सोनंगरी = सोनगरा चौहान । श्रागा = श्रगाड़ी । माड़े = मारकर । खळां = दुष्टों को, शत्रुश्रों को ।

### दुहा

भगवांनी नरहर उभे, समहर मुकन सुजाव। कतरिया सारां श्रमे, धारां धांधल राव॥४६३॥ छप्पय

मयारांम दळ मुहर भिड़े सुत सांमि भयंकर
सेलां मुहि साभियां किता श्रासुर लहि कुंजर।
जोस भुजां दक्खवै रोस वीरा रस रत्ती
गजराजां ऊपरां जांगि मृगराज विरत्ती।
पिड़ियौ सगाह खळ पिंजरै करे वाह भिड़ियौ कमळ
गुजरां राव गज गाह कर छत्रपत्ती श्रमसाह छळ॥४६४॥
प्रोहित केसरसिंघ सिंघ किर संकळ छुट्टौ
श्रिर श्रखमालौत जांगि रिख गोत विछुट्टौ।
सुत जैदेव सजोड़ खळां रिग्छोड़ श्रभायौ
श्रंग श्रोग भारियौ द्रोग किर भारथ श्रायौ।

४६३—उभै = दोनों। समहर = युद्ध में। ऊतिरिया = रगांगण में प्रवेश

४६५—संकळ = सांकल । रिख० = मानों पर्वत से श्रलग हुआ रीछ । सजोड़ = समान । खळा = शत्रुश्रों को । श्रभायौ = श्रहित, बुरा । अंग० = जिसका शरीर लोहू से भरा हुश्रा है । द्रोण = द्रोणाचार्य ।

श्रमसाह सुछ्ळ उजवाळियों सिवड़ा पोकरणा सभ्रम लख परम हांम रंभा जजी ब्रह्म धांम वसिया ब्रहम ॥४६४॥

#### दुहा

एतां भड़ रण श्रांगणै, पाया सिंघ प्रभाव। श्रन लोहां वस ऊपड़े, एक सहँस उमराव॥४६६॥

#### छप्पय

गौ नबाव गह छांडि श्राव रण क्रूंड विसारे
खट हजार वीराण यार ऊतरिया धारे।
रुंड मुंड रातल्ल पिंड सत खंड परक्खै
गूड सार गळ भरे छंडि पळ लोयण भक्खै।
गोमाय सगर पळचर गहणि सारमेय नाहर समळ
श्रॅग श्रंग भखै पळ श्रासुरां कर पद धर तंडल कमळ॥४६॥।

सुछळ = युद्ध को। सिवड़ा = सिवड़ शाखा के पुरोहित; पोकरण जाति का ब्राह्मण। हाम = उत्कट इच्छा।

४६६—श्रन = दूसरे । लोहावस = शस्त्रों के वश होकर, घायल होकर । अपड़े = उठे।

<sup>86 - 1 = 121 | 18 = 16 | 910 = 60</sup>, कांति को। रण कृंड = (कोड) मन की उत्कट इच्छा, उत्साह, प्यार। विसारे = भूल गया। वीराण = वीर। ऊतिरया धारे = भरे। रातल = मादा गिद्ध। पिंड = शरीर, मास-पिंड। परक्लै = देखा। गूड सार = गुड-लियों के सार से। गळ = गला। पळ = मांस। लोयण = नेत्र। गोमाय = श्रुगाल, सियार। सगर = सव। पळचर = मास खानेवाले। सारमेय = कुत्ता। समळ = शामिल। पळ = मास। तडल = (तुड) मुख। कमळ = मस्तक।

दुजड़ चूर दुरवेस देस श्रपणावै सतरन रवी सेस श्रवनेस बंधु बखतेस सरोतर। भड़ दुबाह जस भणे बाह हथवाह वडाई लगी दाह श्रासुरां थयो सुर राह सवाई। जंपतां महाभारत्थ जिम श्रोपे पांडव ऊधरा ऊभा समाथ जीपे श्रभे जैतहथा जोधहपुरा॥४६८॥ दुहा

राजा भाळ सँभाळ रख, वाजा जैत वजाड़ि। श्राया डेरां ऊधरां, चूंड हरा जळ चाडि॥४६६॥ यों किव कीरत उच्चरै, निरखे पैज निवाह। जुध राजा गजवंध ज्यों, महाराजा श्रमसाह॥४७०॥

इति श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराज श्री श्रमैसिंघजी रा परमजस राजरूपक में वारहजारी निबाब सेर विलंद श्रीहमदाबाद सं लड़नें काढियों सो विगत चतुश्चत्वारिंश प्रकाश ॥४४॥

पा कारत बढ़ाकर। ४७०—पैज = प्रगा, प्रतिज्ञा। गजबंघ = गजसिंह के जैसा।

४६८—दुजड़ = तलवार से। दुरवेस = मुसलमानों को। सतरन = गुजरात का। रवी = सूर्य। सेस = शेषनाग। श्रवनेस = पृथ्वी का मालिक, राजा। सरोतर = बराबर, श्रच्छा। दुबाह = वीर। सुर राह = देवताश्रों का पच्च। जंपतां = कहते। श्रोपै = शोमायमान होते हैं। ऊषरा = उच्च। समाय = समर्थ। जीपै = जय पाई है। जैतहथा = जय जिनके हाथ में है। समाय = समर्थ। जीपै = जय पाई है। जैतहथा = जय जिनके हाथ में है। ४६९ — भाळ = देखकर। समाळ = संभालकर। जैत = जय के। अधरा = ऊषरा = उच्चे, उत्तम। चूंह हरा = चूडा के वशजों का। जळ चाहि = विज या कीर्ति बढ़ाकर।

फेरे पीठ सँग्राम तिज, डेरे गयौ निवाव।
भड़ भड़िया पड़िया छख़े, गया निरक्षे श्राव॥१॥
उर छग्गी ज्वाळा विरह, जािण सळग्गी छाय।
भोम निहारे गयण तिज, वयण उचारे हाय॥२॥
उर मावे न विराम दुख, वीती हांम निहार।
श्राप कांम सँग्राम त्यां, नांम सँमारि सँमारि॥३॥
हाली यार तरीनखां, श्रवदछ सैद जवांन।
कव देखूं लेखूं जनम, प्रेखूं प्रांण गुमांन॥४॥
मो सं जेर श्रमीर सब, सोबे सेर विछंद।
जोस हरख वीते भयौ, रुष्ण पन को चंद॥४॥
तीन पुहर वीती निसा, श्रति चिन्ती चित दाह।
भड़ श्राजांन दुबाह सब, कियौ सनाह सवाह॥६॥

१-फेरे पीठ=पीठ फिराकर। आव=शोभा, प्रतिष्ठा।

२—सळगो = लगी, प्रज्वलित हुई। लाय = श्रमि-ज्वाला। भोम निहारै = पृथ्वी की तरफ देखते हैं। गयण = श्राकाश को। वयण = वचन।

३ — उर० — वियोग का दुःख मन में समाता नहीं है। वीती हांम = उत्साह नष्ट हो गया है। आए काम = मारे गए। सँमारि = याद करके।

४—हाली = मुसलमानों में जाति । यार = मित्र । लेखूं जनम = जनम लेना सफल समसूँ । प्रेखूं = देखूँ । प्रांग्ण = बल । गुमांन = गर्व । ५ —जेर = वशवतीं ।

६--पुहर = प्रहर । श्राजांन = जिनके हाथ घुटने तक लंबे हैं । दुबाह = चीर । सनाह = कवच श्रादि का धारण । सवाह = बाहुवलवाले ।

उर उचाट परलाप श्रित, जांगावै नह जाब। कोड वळे भारथ करण, वंछै मरण निबाब॥७॥

इति श्री महाराज राजराजेश्वर श्री श्रभैसिंघजी रा परम जस राजरूपक में लड़ाई जीत डेरें पधारचा सो विगत पंचचत्वारिंश प्रकास ॥४४॥

७—उचाट = परिताप, दुःख, चिता। परलाप = प्रलाप, अंटशंट वकना। कोड = उत्साह। वळे=फिर। भारथ = युद्ध करने का।

#### दुहा

त्रसुर हजारां संहरे, हरे श्रमीरां रुजा। . श्रायो रण विहरे श्रभो, करे फते कमधजा।। १।।

## छंद हणूंफाल

श्रद्भृत जवन श्रगाह, सुज चूर रण खग साह।

साड़ पांच रण हुय भीक, सुज मीर सेर सरीक॥२॥

पिड़ वाज गज श्रणपार, श्रण गिणत भड़ श्रसवार।

इळ हिर पूर श्रथाह, बिह नाळ खाळ प्रवाह॥३॥

चुक हरख भूख वरजा, गोमायु श्रीध गरजा।

दळ मीर वर निज देह, सुख गई हूर सुग्रेह॥४॥

"जुध जीप पित जोधांण, तड़ भांज भड़ विचत्रांण।

पाधारियौ सिध पाय, श्रमसाह धांम श्रकाय॥४॥

१--रण विहरै = युद्ध-क्रीड़ा करके | कमधज = राठाड़ ।

२—श्रगाह = श्रगाघ। सुन = वह। चूर = चूर्ण हो गया, परास्त हो गया। खग साह = तलवार को धारण करके। भड़० = पाँच मीर तो रण में मारे गए, जो घायल हुए वे सेरविलंद के शामिल हुए।

३—वाज = घोड़ें। इळ = पृथ्वी। श्रथाह = बहुत, श्रपार। नाळ खाळ = (रुधिर के) नाले खाले बहुने लगे।

४— वृक = मेड़िये खुश हैं। भूख वरज = भूख जाती रही है। गोमायु = सियार। दळ० = सेना में जो मीर मरे उनको वरण करके हूरें सुख से श्रपने घर गई।

५-जीप = जीतकर । तड़ = पच्। विचत्राण = मुसलमानों के। पाधारियो = श्राया। धाम = डेरे पर । श्रकाय = समर्थ।

दुहा

बळ पतसाह बराबरी, कुळ ईरांन सगाह।

विचत जिको भागे विढे, अई सगित अभसाह॥६॥

कांम धणी आगे जिके, आया रण उमराव।

धन्य भणे सारी धरा, सुणे मुरद्धर राव॥७॥

हिचि सम हिर गज हाथळे, भारमले कुळ ळजा।

ऊपिंड्या जुध एतळा, समहर स्र सकजा॥६॥

बळ भिरया दहुँवे वळां, हूय दळां हळकार।

अठी अमर ऊदाहरी, आयो ऐसी वार॥६॥

वांना देठाळे थया, असमांनां धुज रेण।

भुजे हमस वांकां भड़ां, खेंगां घमस खुरेण॥१०॥

हलकारा दहुँवे दळां, दीनी खबर सिताव।

हेत घणी चित हरिखयों, उर थरिकयों निवाव॥११॥

६—बळ० = (जिसका) बल बादशाह के बराबर है, ईरानी वंश है वह । विचत = (विचित्र) मुसलमान (सेरविलंद) भागै विढे = लड़कर भागा। अई० = उसका कारण आई देवी है। अथवा पूर्ण शक्ति आ गई।

७-काम० = जो स्वामी के श्रागे काम श्राए।

प्तला = इतने । समहर = सिंह के समान । गज हाथळे = 'हाथियों को हत्थलों से मारा । ऊउड़िया = घायल होकर रणखेत में से उठे । 'एतला = इतने । समहर = युद्ध मे ।

९—वळ० = दोनों सेनाएँ वल से भरी हुई हैं श्रौर वीर शब्द हो रहे हैं। उस समय ऊदावत श्रमरसिंह इधर श्राया।

१०—वाना = दोनों तरफ के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। श्राकाश में धूलि छा रही है। भुजे० = टेढ़े वोरों के मन में युद्ध की इच्छा लग रही है। -खैंगां = घोड़ों के खुरों की घमस हो रही है।

११—हेत घणी० = ( श्रमरसिंह का श्राना सुनकर ) बड़े प्रेम से महाराजा का चित्त हर्षयुक्त हुआ । उर = मन में । थरिकयौ = थरथर काँपने लगा ।

## छंद बेश्रक्खरी

साथे अमर तणे दळ साजा, राजी थयो निरख महाराजा।

दाखे भाग कुसळ पित देखे, दुयणां काळ सरीखो पेखे ॥१२॥

वखतो ठड़ण खळां रस वायो, अधपित निजर सुभावत आयो।

श्रमर तणे जामळ वळ ऐसो, जोड़े भीम अरज्जण जैसी॥१३॥

ऊदो अनो विकट ऊदावत, जोड़ मोड़ दळ विन्हें जगावत।

रतन जगावत वांकिम रातो, रांम सुभावत मेळ अरातो॥१४॥

सुभरामोत पेख मुख सोहे, दीसे जिसो खळां गज ढोहे।

हाथेसिंघ अभावत हीरो, सुरतावत तेजलों सधीरी॥१४॥

पदमो साम्रत सामत पांणे, जोड़ अखावत पावक जांगे।

सांमसिंघ वखतावत सिंगी, जैमल तणो कान्ह अति जंगी॥१६॥

पुहकर सुत लखधीर वीर पण, ज्वाळ खगे दौलावत जीवण।

दीठो वाळकिसन सुत देवों, करगे लाज वधारण केवो॥१०॥

हिंदू पेमसिंघ सम हाथे, खांन तणा वाधे जुध खाथे।

अखो जोध तण कोध अछायो, विसन अनावत लड़ण सवायो॥१८॥

१२— साजा = अच्छा । दाखै० = श्रपने स्वामी को कुशल देखकर श्रपना भाग्य सराहता है । दुयगा = शत्रुश्रों ने ।

१३—रस वायौ = वीररस से व्यास । सुभावत = मन में प्रिय लगता हुआ । श्रमर तर्णे = श्रमरसिंह के । जामळ = वंधुश्रों का ।

१४—मोड़ दळ = सेना को पीछे हटानेवाला | बिन्हे = दोनों | जगावत = जगरामसिंह का पुत्र | वांकिम = वक्रता से | रातौ = श्रनुरक्त | मेळ श्ररातौ = शत्रुश्रों से संधि करने में विरक्त |

१५—गज ढोहै = हाथियों को मारता है।

१६—सामॅत = सामंत, समर्थ। पाणै = वत्त से। पावक = श्रिम।

१७-करगे = हायों से। केवौ = युद्ध, लड़ाई।

१८—खाथे = उतावले, त्वरावाले । श्रद्धायौ = भरा हुश्रा।

माहव को किरती दळ मांहे, वाधे छड़ ए जिकी खग वाहे।
जैतो वीक तणी जोरावर, भाऊ तणी सिवो रण भामर ॥१६॥
राज सुछळ सोभो रूपावत, सार वधे हिमतो सांमावत।
श्रायो जालम चरण उखेळी, भ्वांनी दास तणी रण भेळी॥२०॥
सामंत जगपित तणी सवाई, दोछावत दुरगी वरदाई।
भांण तणी हिंदू श्रण भंगां, जुड़तां वधे जीपवा जंगां॥२१॥
श्रमर सुजाव चंद श्रमरवखे, द्याछ तणी सांगी गह दक्खे।
मुक्तो मदन वणी कुळ मगी, खांन तणा जीपण खळ खगी॥२२॥
श्रमरे साथ इता ऊदावत, श्रभो हरिखयो निजरां श्रावत।
पूगी जवन दळे वद पारख, श्रायो श्रमर समर जम श्रारिख॥२३॥

## दुहा

श्रमर तर्णे सँग श्राविया, जादव भूप जतन्न। ईखे छत राजा श्रभो, महपत रीभे मन्न॥२४॥ दो पोत्रा हरदास रा, मांनो खीम करन्न। देवावत श्रणभंग दळ, पायां जंग प्रसन्न॥२४॥

१९ - रण भामर = युद्ध का भ्रमर।

२०—राज सुछ्ळ = राजा के वास्ते । सार = बल से । चरण उखेळी = पैर उखेड़नेवाला । भेळी = शामिल ।

२१—वरदाई = श्रेष्ठ । जुड़ता = युद्ध करते बढ़ते हैं। जीपवा = जीतने के लिये।

२२—श्रमरवस्तै = क्रोधवाला। गह = गर्व। दबसे = दिखाता है। जीपण = जीतने को।

२२—वद = बात । पारख = परीचा करके । जम श्रारिख = यमराज के सहश।

२४—ईखै = देखता है। छत = छत्रपति। रीभै = प्रसन्न हुआ।
२५— अग्रमंग = नहीं भागनेवाले।

चाळे दूर्णो चुतर उर, वखतो आग वजाग।
पांगां जळ चाडे प्रभू, कुलनावत कुळ माग॥२६॥
तज हिंदू गिरवर तर्णा, जोवे वाटां जंग।
जुध पांचां पँडवां जिला, भाटी पांच अभंग॥२९॥

## छंद देशक्खरी

तिण करनेत लोह समताया, अधपत निजर धिखंता आया।
चैनी प्रथम अणी नह चूके, सिमयां धजां गजां मद सूके ॥२८॥
दुरँग सुजाव धणी चख दीठी, अभी दलां सम खलां अमीठी।
दिल वल घणे जसावत देवी, केवी मरे करे सुज केवी॥२६॥
साथे दलां जगावत सांगी, कके लड़ण चडे मुख रांगी।
श्री करणोत करण ऊखेला, विणयां रिण आया तिण वेला॥३०॥
चांपाहरा दलण चुँगलाला, आया अस खडिया ऊताला।
जोरी भांण तणी पण जेही, अधर सुग्रीव रांम छल पही ॥३१॥

२६—चाळें = युद्ध में । दूणौ = द्विगुण्। घ्राग व्रजाग = विजली की श्रामि । पाणा = वल से । जळ = कीर्ति, कांति ।

२७ - जोवै वाटा = इंतजार करता है।

२८—ताया = तपाया हुआ। घिखंता = जलते हुए। अणी = सेना का अग्रभाग। सिभया धजा = सेना के सजने पर, अथवा तलवार के सजने पर।

२९ -घणी = मालिक । श्रमी० = श्रपनी सेना के लिये श्रमृत समान । श्रमीठौ = खारा । केवी = शत्रु । सुज = वह । केवी = लड़ाई, द्वेष ।

२०—रूके = तलवार से। रागौ = लाली। ग्रौ = ये। ऊखेळा = युद्र। विज्ञा = प्राप्त होने पर। वेळा = समय।

३१—चापाहरा = चापावत । चुँगलाळा = युद्ध करनेवाले । श्रस = घोड़े। को । खिँडया = चलाते हुए । श्रघट० = जैसा राम के वास्ते वल से पूर्ण सुत्रीव । एही = ऐसा ।

भीम तणी देवी नृप भाले, दीप भीम जिही देठाले। वदरावत पाहाड़ वहादर, मेर पहाड़ जिसी तन समहर ॥३२॥ मेड़ितयो सोखण खल मंगल, हैमतिसंघ तणो हीलोहल। भड़ कुसली कुसलावत भेलो, सेख ज्वाल किर पवन समेलो ॥२३॥ पातल तणे सबल वल पूरे, चांदावत घारां गज चूरे। जोधां कांम जैतसी जायो, ईंदी सांम साम छल आयो ॥३४॥ सोढी जगी श्रमर चै साथे, रुघनाथोत श्रगड़ भाराथे। कुसलावत श्रमरी पण कीधां, लागो पगे इतां संग लीधां॥३४॥

#### छपय

श्रभैसाह श्रवनेस, निरखि श्रमरेस हरक्खे। एम हुकम श्रक्खियो, परम श्रवसांण परक्खे॥ मो दळ सिंघ समांन, रवद भांजण रोसारी। श्रहुर श्रमर श्रावियो, जांण तन पक्खरधारी॥

३२—भाळ= देखता है। दीपै = शोभा देता है। देठाळ= दिए पड़ने पर। मेर = सुमेर पर्वत। समहर = युद्ध में।

३३—होलोहळ = समुद्र के समान । सेख ज्वाळ = शेपनाग की ज्वाला के समान । पवन समेळी = पवन के शामिल ।

३४—धारां = तलवार की धार से । जायौ = पुत्र। साम = नाम है। साम छळ = स्वामी के वास्ते।

३५—सोढो = सोढा पवारों की शाखा। श्रमर चै = श्रमरिंग्ड में गाथ। श्रमड़ = श्रागल। भाराथे = युद्ध की।

३६—अवनेस = राजा। अविखयौ—कहा। घ्यवमांगा = मगय, गोका।
रवद = मुसलमानों का। रोसारी = कोधवाला। पक्खरधारी = पाखर धारगा
करनेवाला। यहाँ 'पक्खर' लिखना भूल है; क्योंकि यह घ्रमर्गिंह का विधेषग है। पाखर घोड़े पर डाला जाता है। मनुष्य के पहनने धा 'कवन्य'

श्रावियों फोर मेळो श्राणी, श्रात सताब मेळो श्रटक।
भिक्र ित्यों हुकम समना भड़ां, करण चूर जवनां कटक ।।३६॥
उठी मेळ श्राति बली, मरण श्रादरे समंनी।
प्रते रीत पर चक्र, हेल श्रणचीत उपश्री।।
उठी श्रमर श्रावियों, कमध मेळियां करारां।

उठा अमर आविया, कमध माळ्या करारा । ऊं निवाब श्रागळी, कही सगळी हलकारां ॥ जिए वार मिळे मंत्री जवन, सकळ वात श्राखे सगह। सकवंध भूप श्रमसाह सूं, करें। संधि छुंडे कळह॥३०॥

### छंद हरा, फाल

विष सेर सेरविलंद, दुखि विकल छे।डण दुंद।
उरि विरह प्रसह श्रपार, श्रव सार समरे वारि॥३८॥
सक हसतवंध सगाह, संग दिया महमंद साह।
उरि वेण प्रीत उचारि, सुख वार वार संभारि॥३६॥

कहलाता है। मेळो = नाम है। श्रित सताब = बहुत जल्दी। मेलो श्रिटक = सेना के शामिल हुश्रा। मळि = फिर। समना भड़ां = श्र के मनवाले सुमटों से। कटक = सेना।

३७—समंनौ = वीर, वीर प्रकृति का। प्रलै० = शत्रुसेना के वास्ते प्रलय के समान। ईख = देखकर। अण्चीत = अचानक। उन्नौ = प्राप्त हुआ। मेळिया = इक्ट्रा करके। करारा = विलष्ठ, समर्थ। ऊं = इधर। आगळी = आगाड़ी। सगळी = सव। आखे = कही। सगह = गर्व-सहित। सकवध = युद्ध करनेवाले, लड़ाकू।

३८—विष=शरीर से। सेर = शेर, सिंहरूप। दुंद = युद्ध। उरि = मन में। सार = तत्तवार को। वारि = वर्ज करके। (मंनियों को)।

३९—सक हसतवध = युद्ध का हस्तकं क्रण वाँधनेवाला। संग० = सिं के लिये मित्रयों के साथ महमदशाह को मेजा। उरि० = उसने अपने मन में प्रेम के साथ कहा।

इम कहे वयण श्रमीर, धरि संग प्रामूं धीर। दुख जीवणे दुरि पार, मृत लहूं मंगलवार॥४०॥

## दुहा

यौ निवाब उर उनके, दिल परजके सदाह।
छोहि बके जिम छाडियो, श्रेतिर जले श्रवाह।।४१॥
श्राखे श्ररज श्रमीर सं, सारा मिले सिपाह।
ऊपरवट राहां उभे, राठौड़ां चौराह।।४२॥
रस कीधां साजी रहे, जुड़ियां वाजी जाय।
लीजे बांह कमंध की, दीजे वीच खुदाय।।४३॥
संधि विचारे श्रमर सं, कीजे वात सिताव।
उलके हाथ भलाइये, श्रयणे दळ की श्राव।।४४॥

## छंद वेश्रक्खरी

सेर अरज मांने सुख पायो, श्रमर पास निज मंत्री श्रायो । सेरविछंद तणी विध सारी, श्रमरे सुं तिण विवरि उचारी ॥४४॥

४०—इम० = ऐसे वचन श्रमीर से नवाब ने कहे कि किसी का साथ मिले तो धीरज श्रा सकता है। दुख० = दु:ख-पूर्वक जीने से तो पार होना ही श्रव्हा है; इसिलये मंगल बार को लड़ कर मृत्यु पाऊँगा।

४१—उर = मन में। ऊकळे = पानी खौलता हो जैसे गर्म होकर जल रहा है। परजळे = जलता है। छोहि॰ = चोम के मारे अंदर ही अंदर वह ऐसे जलता था मानों ढका हुआ भड़मूँ जे का भाड़।

४२—त्राखै = कहता है। सारा = सब। ऊपरवट = दोनों पच्छों में राठोड़ों का पच ऊपर है।

४३—रस = प्रीति । साजी रहे = अञ्झी रहती है । जुड़ियां = लड़ने से । लीजै बांह = राठेड़ से कौल करार कर लेना चाहिए ।

४४—भळाइयै = सुपुर्द कर देना चाहिए। आब = प्रतिष्ठा, आबरू। ४५ - विघ = विगत। विवरि = विवरण करके, विस्तार-पूर्वक।

श्रादि पखां रज धरम श्रम्का, रूकहथा संग उभे नरूका।
नाहर को साहब किरि नाहर, सुहकम को सूजो छखमीसर ॥४६॥
सांमि तणे छिळ कांम सगाहा, कमधां दळ साथे कछवाहा।
सहस उसे भड़ छियां सकाजा, मिछियो श्रमरहूंत महाराजा ॥४०॥
ऊदाहरे तरां चित श्रांणी, पण रण चडे सुरद्धर पांणी।
श्रठी श्रमो नृप जंग श्रधायो, उठी श्रमोर चडे रिण श्रायो ॥४८॥
पास मुक्स कि गुंज पठाया, श्रारित सूं मंत्री श्रिर श्राया।
पत्ती धार महाभड़ श्रम्मर, धणी पास श्रावियो धुरंधर ॥४६॥
श्राखी श्रर्ज धणी सूं ऐसी, ज्यास दहूं दळ पाचे जैसी।
श्रमरे कही सुणी श्रधपत्ती, भा प्राताप नमो भुश्रपत्ती ॥४०॥
हचे दळी बिछवंत हठायो, प्रथीनाथ जस मोटो पायो।
संग श्रव वेघ तजे सुख चाहै, मिछिवा काज मुगल श्रोमाहे ॥४१॥

४६ — श्रादि० = पहले पच् में। रज० = राज्यधर्म को न छोड़नेवाले। रुक्हथा = तलवार द्दाथ में लिए। उभै = दो। नरूका = कछवाहों की एक शाखा, नरूका शाखा के वीर। माहव = माधोसिंह। लखमीसर = लक्ष्मी के पति विष्णु के सहश।

४७ - काम = कार्य करने में । सगाहा = गाढ़े, हढ़ । सकाजा = समर्थ ।
४८ - जदाहरै = जदा के वंशज (जदावत) अमरसिंह ने । तरां = तव ।
चित आंगी = मन में विचार किया । पण = प्रग्ण रहता है और । चड़ै =
मारवाड़ की कीर्ति वड़ती है । अठी = इधर । अधायौ = अतृप्त, भूखा ।
चड़े = आक्रमण करके । रिग्ण = युद्ध के लिये।

४९-पास मुज्म = मेरे पास । गुंज = सलाह के लिये । श्रारित सूं = त्वरा से । एती घार = इतना मन में विचार करके । धुरंधर = श्रग्रणी ।

प् - ज्यास = धैर्य, विश्वास । अधपत्ती = हे स्वामी ! भा ॰ = हे पृथ्वी - पति ! आपके प्रभाव और प्रताप को प्रणाम है ।

५१ — हवे = श्रव। दळी = दिल्ली के। वेघ = वैर। मुगल = सेर-विलंद। श्रोमाहे = उत्सुक है। वाचै रौद्र मेळची वांगी, श्री गुजरात निजर श्रापांगी। धारां कालि दहूं दळ भ्राया, श्राज वळे चौड़े रण श्राया॥४२॥ दइवी वात श्रदीपा दीपै, जीती हार हारिया जीपै। तिगधी चित्त प्रीत मत ते। हैं, जगपित सिंघ करे हित जोड़े ॥ कमधांनाथ श्ररज हितकारी, सुणि रीभियौ हकीकत सारी॥४३॥

दुहा

श्राखी वद राजा श्रमें, श्रमर श्रमें वर वीर। उमें प्रवाड़ा ऊधरा, मारि मनावां मीर।।४४॥ श्रमों कहें रीं से श्रमर, वैगी कीजे वात। मिच्छ सिधावें ही एपद, श्रह श्रावें गुजरात।।४४॥

इति श्री परमजस रूपक षट्चत्वारिंश प्रकाश संपूर्णम् ॥ ४६ ॥

५२—वाचै = कहता है । रौद्र = मुसलमान । श्रौ = यह । श्रापांणी = श्रपने । धारां = तलवारों की धाराश्रों से । कालि = कल । श्राया = तृप्त हो गए हैं । वळे = फिर ।

५२—दइवी वात = दैव की गित श्रद्भुत है। श्रदीपा = नहीं प्रकाश-वाले। दीपै = प्रकाशित होते हैं। जीती॰ = जीतनेवाले हार जाते हैं। हारिया = हारे हुए। जीपै = जीत जाते हैं। सिघ॰ = हे जगपित ! सिंह प्रेम से हाथ जोड़ता है। कमधांनाथ = राठाड़े। का मालिक। रीभियौ = प्रसन्न हुआ।

५४—श्राखी = कहा। श्रमै = श्रमयसिंह। अमै = भय-रहित। प्रवाड़ा = युद्ध। अधरा = उन्नत। मारि = मारकर। मनावा = कबूल करवा लेते हैं।

५५—मिच्छ = म्लेच्छ, मुसलमान । ही गपद = पदच्युत । यह = (गरह) अपने घर।

# शुद्धिपत्र

[ प्रंथ-संपादक के काशी से सुदूर रहने, विलंब से बचने के लिये उनके पास श्रंतिम प्रूफ न भेजे जा सकने, कचित् लिपि की श्रामकता रहने तथा प्रूफ-संशोधक के। डिंगल भाषा से श्रभिज्ञता न रहने के कारण कुछ मूलें रह गई हैं। श्राशा है, शुद्धिपत्र देखकर पाठक सुधार कर लेंगे।]

| , –             |                 |                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>স</b> গ্যন্ত | शुद्ध           | पृष्ट—पंक्ति           |
| श्रपवरा         | श्रपवर्ग        | ₹₹                     |
| दुस             | दुज             | <u> </u>               |
| दायका:          | दायिका          | १०—२५                  |
| सामथ            | सामत्थं         | 88—5                   |
| माली            | मांभी           | 88—88                  |
| तिल             | तिख्            | 82-88                  |
| देल             | चंदेल           | १३— <b>२</b> ०         |
| <b>जि</b> वै    | <u> </u>        | , १६७                  |
| 0               | हैं।            | १ ५१५                  |
| महाव्रतवासी     | महाव्रतवाली     | १८— <b>२</b> ५         |
| वीरों नेम हाराज | वीरों ने महाराज | २३—२ <u>३</u>          |
| बोल ही बाल      | बोल ही बोल      | ₹₹— <b>₹</b> ₽         |
| न फेरिय         | नफोरिय          | ₹₹— <b>१</b> ₽         |
| सुगद            | मुगत            |                        |
| रगे             | रगो             | ۶ <u>५</u> - ۶۵        |
| में             | र .<br>से       | ξ—38                   |
| छत्री सौ        | छत्तीसौ         | \$65\$                 |
| चामर श्राळ      | चामरश्राळ       | ¥0                     |
| छत्ती सै        | छुत्तीसै        | <u>५१—६</u><br>५१—१०:  |
| थमा             | थया             |                        |
| त्रांग मै       | श्रांगमै        | પર—દ<br>પર— <b>ર</b> ફ |
|                 |                 | 22-68                  |

|                  | (८२६)                   | पृष्ठ—पंक्ति           |
|------------------|-------------------------|------------------------|
|                  |                         | 43—45                  |
|                  | शुद्ध ्                 | 48-88                  |
| স্মগ্রু রু       | परजाळ                   | 44—3                   |
| पर जाळ           | श्चंगमै                 | 45— <sup>23</sup>      |
| न्न्रगगै         | वारू तै                 | 4E—23                  |
| वारूते           | मारके                   | 4E                     |
| मार के           | है = हय, घोड़े          | £8—8E                  |
| हेहय             | साहबसिंह                | . 62-6                 |
| साहब सिंह        | घारे                    | ७२— <sup>३</sup><br>•∨ |
| घारे             | <b>म</b> ञ्जरीकां       | Z0—38                  |
| मछ्री कां        | पडवेस                   | 58—9                   |
| पडवेस            | बगत्तरयं                | ZX-5X                  |
| चगत्तर यं        | थोक                     | 55—?<br>6              |
| थाक              | भीमंगरू                 | 200-8                  |
| भीमंग रू         | दोन्                    | 300—35                 |
| होनूं            | ऊवेलग्गी                | १०१—१५                 |
| <b>कवेलड़ी</b>   | करम रे                  | ₹0 <b>६</b> —E         |
| कर मरै           | दुहा                    | 980—8 <del>3</del>     |
| o                | त्रागम ते               | 888-80                 |
| श्रागमतं         | <sub>स्त्रजब</sub> सिंह | 880—82<br>4            |
| <b>ग्र</b> जसिंह | सबलसींह                 | १२३—५                  |
| सबळ सींह         | <b>उठावै</b>            | १२३—२५                 |
| उतावै            | माडग                    | १२६-१६                 |
| मांडल            | हाय मैं                 | 825-X                  |
| हाथ              | सांई                    | 240-22                 |
| साई              | खागहथा                  | 8×3-8                  |
| खा गह्या         | भांघल                   | 9×3×                   |
| घाघल             | पण                      | 2xx-5                  |
| पह               | कळहण                    | 5×8-55                 |
| कळ ह्य           | दरगाह                   | 940—P3                 |
| द्रगाह           | पूर्व                   | ? E 3 — S              |
| पूर्ण            | <b>ला</b> खीका          | १६४                    |
| लाखी कां         | बोटजै                   |                        |
| नोट जै           |                         |                        |

|                   |                   | ·C-                  |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>শ্ব</b> য়ুদ্ৰ | शुद्ध             | <u>पृष्ठ</u> —पंक्ति |
| जागर्ति           | जाग्रति           | १६५—-१३              |
| भला मन            | भलामन             | १६८—-१५              |
| उगर सेन           | उगरसेन            | <i>208-0</i>         |
| घरणी वराह         | घरग्रीवराइ        | १७२ <b>—१</b> ७      |
| विदरा             | विंदण '           | १७३                  |
| मिलने का          | गिलने का          | १७९—ऱ्               |
| श्रा संगरू        | त्रासंग <i>रू</i> | १ <b>८०—१</b> ४      |
| जगन्नाथ सिंह      | जगन्नाथसिह 🖟      | <b>१</b> ८५२३        |
| सब ळेस रौ         | सबलेस रौ          | <b>१</b> ८६ — १२     |
| श्रारंभ           | श्रारंभे ः        | १८७                  |
| गोर मैं           | गोरमें            | <b>१९२</b> ९         |
| चंद्र प्रहास      | चंद्रप्रहास       | <b>१</b> ९३—-१०      |
| रिड़ माल          | रिडमाल 🕛          | १ <b>९५</b> — ९ं७    |
| जौबतां            | नौबतां 🧎 🖰        | २०१—९                |
| चाले              | घालें             | <b>२०१</b> —-२४      |
| मछ्री के          | मछरीके            | ₹१११०                |
| गुर्ण चाळै        | गुणचाळै           | २१७१२                |
| नाटी              | भाटी              | २२०४                 |
| चका से            | चकासे '           | २२७ 🖛                |
| वाकी ं            | बांकी             | २ <b>२७—१</b> ८      |
| श्रग              | <b>त्रंग</b>      | <b>२३</b> २१         |
| यी                | यों               | २३४—१४               |
| श्राई दान         | श्राईदान 🕛        | २३५१७                |
| सकली पुरा         | सकतीपुरा          | २३७—६                |
| चंद्र प्रहास      | चंद्रप्रहास       | २४३ — ३              |
| <b>ज</b> पर       | ऊपरै              | २५०—९                |
| बीबा              | मुसलमानों का      | २५७—२०               |
| तिराए             | गिराए             | र्५⊏—२२              |
| भराहुश्रा ′       | मरा हुन्ना        | <b>ર</b> પૂદ—        |
| घारू जवा          | घारूजळां          | २६०५                 |
| त्जी              | वूजी              | २६२१०-२०             |

|                        | • • •                  |                         |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| ষয়ন্ত্ৰ               | शुद्ध                  | पृष्ठ—पंक्ति            |
| सगती पुरो              | सगतीपुरो               | २६३—१ <u>-</u> १४       |
| चुग ळाळां              | <b>चुगळाळा</b>         | २८५—३ <b>-१९</b>        |
| धर                     | घरां                   | रदद—१ <b>२</b>          |
| हुम                    | हुव                    | ₹ <b>₹~</b> ¥           |
| द्रणाड़ै               | द्र्णाङ्गे '           | २ <b>९२</b> ६           |
| राठ वडांह              | राँढवड़ां <sub>ह</sub> | ·                       |
| <b>इरियदं</b>          | <b>इरियँद</b>          | <b>२९२—६</b>            |
| <b>ज्</b> त्र्यारी     | जूत्रारी               | 0—225<br>25 25 25 5     |
| स्रो                   | सनूरो                  | ₹९९—११-२१               |
| वह तीवान               | वहतीवान                | ₹००—-२०                 |
| चरणों                  | चरणों में              | ₹१७ <b>— १</b> ८        |
| श्रारिया 🕠             | श्रोरिया               | <b>३२५</b> —-२६         |
| हाथियों का             | घोड़ों का              | ₹४१—२०                  |
| द्वारका                | मेवाङ में नाथद्वारा    | ३५३—२१                  |
| कमॅघी                  | कमधां                  | ३५६—२०                  |
| श्रधाकायौ              | ग्र <b>धकायौ</b>       | <b>३५९—</b> ८           |
| समीसर                  | समोसर                  | ३७२—- २३                |
| नवम                    | द्वितीय                | ३७५—-१-१५               |
| भग्ं कि                | भग्रिक                 | ३७६१५                   |
| सुभ                    | सुम                    | ३७८५                    |
| महाराजा को             | महाराजकुमार को         | ३७९—१२                  |
| राव चूंडाजी का भतीजा   | ०                      | ३८५—१६                  |
| श्रकळ पूर्गा           | श्रकळ = पूर्ग          | ३९१—२५                  |
| बाळ किसन्न             | बाळिकसन्न              | ₹९₹—१९                  |
| क्पा                   | कूंपा                  | ₹€४—₹                   |
| যার                    | शत्रु                  | <b>३९</b> ७३-१४         |
| होती                   | 0                      | ४००—-२६                 |
| महाराजा                | महाराणा                | × <b>१०—१७</b>          |
| गिसी<br>—— ५           | जिसी                   | <b>४२</b> ७— <b>१</b> ३ |
| त्तलवारों              | तलवारों से             | <b>४३</b> ८—-२          |
| <b>इप</b> जे <b>गा</b> | <b>उ</b> पजेगा         | ४३९—-२१                 |
|                        | •                      | <u> የ</u> አ <u></u>     |

# (८२९)

| স্ম <b>গু</b> ৱ        | शुद्ध                    | पृष्ठ—्पंक्ति                            |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| काम बगस                | कामबगस                   | ४४३—६                                    |
| तेड़ा यौ               | तेड़ायौ                  | ४४४—-६-१६                                |
| सु जपायां              | सुजपायां                 | ४४७—४                                    |
| सो बौ                  | सोबी                     | <b>४</b> ५४—१ <b>₹</b>                   |
| हायाळी                 | हाथाळी                   | ४६१—-५                                   |
| देदावत                 | दूदावत, मेड़तिया         | <b>४६१—</b> २३                           |
| सेम                    | खेम                      | <b>૪</b> ૬૪—૫                            |
| पधारियो                | पघारिया                  | ४६४७                                     |
| हिंदु                  | हिंदू                    | ४७४—१०                                   |
| इंद्र सिघ              | इंद्रसिघ                 | ४८२—५                                    |
| श्राका रीठी            | श्राकारीठौ               | ४८३                                      |
| टीकमनी                 | टीकमजी                   | ४९२—२५                                   |
| रायी कै                | रायीकै                   | <b>४६५—६-</b> २२                         |
| राई का                 | राईका                    | ४६५—२२                                   |
| पुष्करजी               | पुष्करजी में             | ४९६—२१                                   |
| त्रल्ला वरदी           | ञ्चल्ला <b>वरदी</b>      | ४९७—-१४-२३                               |
| श्रुति                 | स्वुति                   | ५०६२०                                    |
| उपज                    | उपजे                     | <b>પ્ર</b> १ <b>ર—- १</b> ७ <b>-</b> રપ્ |
| <b>बींचमी</b>          | खींवसी                   | <u> ५२०—१३</u>                           |
| वरे                    | तरवरे                    | <b>५२०—१७</b>                            |
| <b>इसल</b> त्रजी       | <b>इसन</b> श्र <b>ली</b> | પ્ર <del>રર—પ</del> ્                    |
| उलह                    | उत्तरै                   | <b>५३६</b> — १                           |
| दूल                    | तूल                      | ५३६—१८                                   |
| वेदोक्ति               | वेदोक्त                  | <b>५४४—२</b> १                           |
| <b>इ</b> म्            | इम                       | યૂપૂપ્—૪                                 |
| पडवेसां                | <b>पॅ</b> डवे <b>स</b> । | યૂપૂપૂ — ઉ-૨૦                            |
| दाय                    | दाप •                    | યુપુય—૨१                                 |
| शुव को                 | धुरी को                  | प्र्२०                                   |
| सम्हळायौ               | सम्हळाया                 | <u> ५६५—१९</u>                           |
| सामाङ्                 | साभाग 🗸                  | <b>યુ६</b> ⊏—२३                          |
| उठाया था, वैसे यह शायद | 0                        | <b>५</b> ७६—-२६                          |
|                        |                          |                                          |

| Extract (                  | <b>সূত্র</b>                                         | पृष्ठ—पंक्ति            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| श्रशुद्ध '                 | श्रभमत्त                                             | <u> ५७७—५</u>           |
| श्रभसत्त                   | उत्साह                                               | <b>पुरु९—१</b> ८        |
| उत्साह से<br>राज के        | राजा के                                              | ६१०—१६                  |
|                            | राधा नंदकवार                                         | ६ <b>११</b> —-२         |
| राधानंद कँवार है           | 4.                                                   |                         |
| कंवारवर = क्वारी कन्याओं } | राघा श्रौर नंदकँवार, श्रीकृष्ण }<br>को। वर = श्रेष्ठ | ६१११५                   |
| -                          | •                                                    | c 0 3 9 S               |
| पूर्ण                      | पूर्ण अथवा श्राम्रवृत्त                              | ६१ <b>२१६</b>           |
| कंदळी = जमीकंद श्रादि कंद  | _                                                    | ६१२ २०                  |
| <b>ग्रह</b>                | गेह                                                  | ६१८—५                   |
| राव                        | राजा                                                 | ६२१—२४                  |
| सिर पाव                    | सिरपाव                                               | ६२२३                    |
| घारी<br>-                  | धोरी <sup>'</sup>                                    | ६२७१७                   |
| जैवा <b>र</b>              | जैतवार                                               | <b>६</b> २८—२           |
| <b>क</b> ठा                | <b>জ</b> ठ                                           | ६२९५                    |
| पृथ्वी की सत्ता            | पृथ्वी की सतह (तल)                                   | ६३३—१८                  |
| धूषळ                       | धृ धल                                                | ६३६—५                   |
| विड़द्दसिंह                | विड़दसिंह                                            | <b>६३७ — २</b> ३        |
| पुरवत सर                   | परबतसर                                               | <b>६४</b> २१-१३         |
| वाक वाळा                   | वांकवाळा                                             | ६४६ १                   |
| वांक = वकता। वालां = )     |                                                      |                         |
| राठोड़ों का                | वाकवाला = टेढ़े चलनेवालों का                         | <b>६४९</b> —१४          |
| है कंप                     | हैकंप                                                | ६४९२-१५                 |
| <b>U</b>                   | मानता -                                              | ६५०२५                   |
| इस                         | इक                                                   | દ્દપૂરરપ્               |
| रसया                       | रसंगा                                                | ६५४—१२                  |
| उद्दम्मी                   | - उदम्मी                                             | ६५८—२                   |
| मृगशिरा                    | <b>मृ</b> गशिर                                       | ६६५–१७-१८               |
| नाघाण                      | जोघारा                                               | <b>६</b> ६७— <b>१</b> ६ |
| <b>फागु</b> यां            | फागु <b>या</b>                                       | ६६८—५                   |
| श्रहूँ                     | दहूं                                                 | ६७५१०                   |

| त्रशुद्ध<br>-नग   | शुद्ध          | पृष्ट —पंक्ति         |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| -तय               | त्तव           | ६८४—२३                |
| नाट               | नाक            | ६९१—१५                |
| <b>उरग्गह</b>     | उरगह           | , ६९२—१३              |
| चाग               | त्वरा से       | <b>६९</b> ५—१५        |
| चढहे = बल         | चढट्ठे = बढ़े  | ७१०१८                 |
| जु गू             | जंगूं          | ७१२—१९                |
| सामिलि            | मिलि           | ७१ <b>८—</b> ९        |
| सघारण             | सॅघारण         | <u> ۱</u> و و و       |
| जातनेवा <b>ला</b> | जीतनेवाला      | ७२० -१६               |
| <b>अघवत</b>       | श्रधपत         | ७३० —- १              |
| न रावत            | नगवत           | ७३०—३                 |
| उनंगी             | <b>ऊन</b> ग्गी | ७३३—३-१५              |
| तलवार से          | कटारी से       | ७३३—१९                |
| फलमा <b>लीत</b>   | फतमालौत        | ७३४—७                 |
| तलवार             | कटारी          | ७३४—-१४               |
| वखतौप दी          | वखतौ दीप       | ७३६—-२                |
| श्रह्मा की        | श्रक्रायौ      | <del>७</del> ३७—३-१५  |
| मेघ का बंधु है    | सहायक है       | ७१—-१७                |
| तलवार से          | कटारी से       | ७३७—-२३               |
| सिरदारी ति        | सिरदारोत       | <i>७₹</i> <u>~</u> -७ |
| 'प्राजै           | प्रामौ         | ७३८—१३                |
| टक्स              | टैक्स          | ७४०—१६                |
| तलवारों से        | कटारियों से    | ७४१—-१३               |
| चाहतौ             | चाहतौ          | ७४३—१२                |
| सब लाणी           | सबलागी         | ७४८६                  |
| राङ्गारा          | राडीगारौ       | ७४९—१                 |
| -नरोल             | हरोल           | ७६७—२१                |
| कळह सँपेलग        | कलहरा पेखरा    | ७६८—१२                |
| -शब्द             | कात्यायनी देवी | ७६९—१३                |
| इष्टि से          | र्चाष्ट से     | <u> </u>              |
| के                | की             | 18 58                 |
|                   |                |                       |

# (८३२)

| <b>স</b> ংয়ুদ্ <u>ত</u> | शुद्ध              | <b>पृष्ठ</b> —पंक्ति |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| तलवार                    | कटारी              | ७७५— २५              |
| तिजड े                   | तलवार              | ७८६१८                |
| बिना ढंग के              | श्रग्नि के शरीर पर | <b>७</b> ८७ २१       |
| खद्राळ                   | खदाळ               | ७ <b>९४—३-</b> १८    |
| द्रस                     | इ्स                | ७९८—२६               |
| श्रतु                    | श्रतुल             | ८०७ — ३              |
| पुत्र                    | पौत्र              | <b>८०७—-२६</b>       |
| पोकरग                    | पोकरगा             | <b>८१०</b> — १३      |
| <b>म्वांनी दास</b>       | <b>म्वानीदा</b> स  | <b>⊏</b> १७—४        |
| खीम करन्न                | खीमकरन्न           | <b>⊏१७—</b> १४       |
| पवारों                   | पंवारों            | <b>5</b> 89—२०       |
| एची                      | एती .              | <b>577</b> -5        |

## बारहट बालाबरूश राजपूत-चारण-पुस्तकमाला

जयपुर के श्रीयुत बारहट बालाबख्शजी के दान से यह पुस्तकमाला प्रकाशित की जा रही है। इसमें राजपूताने के चारणों श्रीर भाटों श्रादि के उत्तमोत्तम प्राचीन ऐतिहासिक काव्य प्रकाशित किए जाते हैं। इस माला में श्रव तक नीचे लिखे ग्रथ प्रकाशित हुए हैं—

### १—वाँकीदास ग्रंथावली [ पहला भाग ]

किवराज बाँकीदास डिंगल भाषा के महाकिव थे। उनके २४ ग्रंथों में स्र-छतीसी, हसी-छतीसी, वीर-विनाद, घवल-पचीसी, दातार-बावनी, नीति-मंजरी श्रीर सुपह-छतीसी ये सात ग्रथ श्रभी तक मिले हैं, जा इस खंड में एक साथ ही छापे गए हैं। श्रारंभ में बाँकीदास जी की जीवनी श्रीर प्रत्येक पृष्ठ में किठन शब्दों के श्रर्थ तथा उनके उपयोगी विवरण श्रादि पाद-टिप्प-िप्यों में दिए गए हैं। किवता बहुत ही श्रोजस्विनी श्रीर वीर-रस-पूर्ण है। १०० पृष्ठों से ऊपर की जिल्द वधी पुस्तक का मूल्य केवल श्राढ श्राने।

#### २-बीसलदेव रासे।

यह ग्रंथ सं॰ १६६९ का लिखा हुआ है। इसकी भाषा प्राचीनतम हिंदी है। इसमें बीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ) के जीवन की मुख्य घटनाओं श्रीर युद्धों श्रादि का उत्कृष्ट वर्णन है। कठिन शब्दों के श्रर्थ तथा टिप्पिण्यॉ दे दी गई हैं। १७५ पृष्ठों की जिल्ददार पुस्तक का मूल्य केवल श्राठ श्राने।

#### ३-शिखर वंशोत्पत्ति

कविवर गोपाल जी रचित यह सीकर राज्य का छंदोबद्ध इतिहास है। यह एक अनूठी श्रोर सग्रहणीय चीज है। मू० बारह श्राने।

# ४--वाँकीदास ग्रंथावली [दूसरा भाग]

जिन्होंने इसका प्रथम भाग देखा है उनको इस ग्रथ की उपयोगिता के संबंध में बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें महाकवि बॉकीदास जी के अन्य उत्तमोत्तम कान्यों का संग्रह है। मूल्य बारह आने।

#### ५--वजनिधि प्रथावली

इसमें जयपुराघीश स्वर्गीय श्री सवाई प्रतापसिंह जी देव 'त्रजनिधि' रिचत २३ काव्य-ग्रय सग्रहीत हैं। राधाकुष्ण के प्रेम-विषयक एक से एक बढ़कर उच्च कोटि की किवताएँ भरी पड़ी हैं। श्रारंभ में विद्वान् संपादक लिखित प्रस्तावना श्रीर 'त्रजनिधि' जी का जीवन-चरित्र भी है। पृष्ठ-सख्या लगभग पौने पाँच सौ, मूल्य केवल तीन रुपए।

### ६—ढोला माकरा दूहा

इस प्रेम-गाथा काव्य में नरवर के राजकुमार ढोला और उसकी प्रियतमा
पूगल की राजकुमारी मास्वणी तथा मालवे की राज-कन्या मालवणी के
प्रेम की श्रमेखी कहानी बड़े सुंदर रूप में कही गई हैं। इस ग्रंथ की
श्रमेक हस्तिलिखित प्रतियाँ दुर्लभ स्थानों से प्राप्त करके तीन विद्वानों ने
परिश्रमपूर्वक इसको संपादित करके तथा पांडित्यपूर्ण बृहत् भूमका, हिंदी
श्रमुवाद श्रीर पाठातर सहित मूल दूहे, शब्दार्थ, शब्दकोष श्रीर मूल दूहों
की प्रतीकानुकमिणका देकर प्रस्तुत किया है। पृष्ठ सख्या ९०० से ऊपर;
प्राचीन राजपूत-कलम के तिरंगे तीन चित्र, सुंदर जिल्द, मू० चार रुपए।

### ७ - वाँकीदास ग्रंथावली [ तीसरा भाग ]

इस भाग में बौकीदास जी के नौ प्रथ श्रौर एक सग्रह प्रकाशित हुए हैं। प्रारम में पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी० ए० की ६६ पृष्ठ की महत्त्वपूर्ण भृमिका है। प्रत्येक पृष्ठ में किउन शब्दों के श्रर्थ तथा उनके उपयोगी विवरण श्रादि भो दिए गए हैं। पृष्ठ-स० २३३ सजिल्द। मूल्य केवल सवा रुपया।

#### ५--रघुनाथ रूपक गीतारी

टिगल-भाषा के महाकवि मछ ( मनसाराम ) का यह प्रसिद्ध ग्रथ सं० १८८३ वि० में लिखा गया था। इसमे श्रीरामचंद्र जी की कथा का बड़ा कवित्वपूर्ण वर्णन है। साथ ही यह डिंगल भाषा का अत्यत प्रामाणिक रीति ग्रथ भी है। खारैड़ जी ने डिंगल-छदों का हिंदी में शब्दार्थ श्रीर भावाथ देकर इस ग्रथ का बड़ी येग्यता के साथ संपादन किया है। श्रारंभ में पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए० विद्याभृषण की लिखी हुई महत्वपूर्ण भृमिका है। एए संख्या ३६०; सजिल्द; मृत्य दे। ६०ए।

जने न वारिइंस की सुरेस नेस प्री जिसा प्रभी जिलोक में प्रजंभ भीग भीगवे इसा। प्रणा उद्याह त्यों सराह नाह क्रमां घरे भने कमंप्र चीत जास प्रीत वास मंदरे॥२७॥

#### दुहा

शमित गुलालां श्ररगजां केसर श्रतर फुलेल।

हुवे नयोणी मंडली, होली हंदा खेल।।२८॥

निम दिन श्री महाराज नं, राज तणी मनुहार।

फि कुण मुख वरणे कवी, उण चिंतामण वार॥२६॥

नरपित रिर्यो जैनगर, परम रिदे धर श्रीत।

रीथी भूग विलास रस, कीश्री चेत वितीत॥३०॥

ऊगे दिन शावे वचे. साह तणा फरमांण।

फित राखे दिली धणी, श्रास्ते मुखां वखांण॥३१॥

सुग श्रारत सुरतांण री, श्ररज करे उमराव।

चल्रवित तांम विचारियो, देखण दिली चाव॥३२॥

२ :-- दोन = कुबेर । वार्रिय = वरुषा । सुरेश = इद्र । नेस = घर में ।

गरा र तार्गाय : परंगा । नाह = (नाय) मालिक । मने० = राठोड़

गरा र र में भाग का मार्ग्य फरता है, वहीं तैयार है । वाम = निवास ।

२६- ग्वेली-गरम्। भटली=समात्।

२१—िराध्यः = िरामरा ग्यः, त्री मनीयाद्वित पदार्थ देता है। राष्ट्रास्था

१८—११-१८७३ । १९०१ = ६२२ तुमा, प्रायक रुमा । विलास-राज्य भारते के के हो ।

हें। प्रतिक्षा क्षेत्र है। प्रतिक्ष का है। प्रतिक्ष कि प्रति है। प्रतिक्ष कि प्रति है। प्रतिकार का प्रतिकार का कि प्रतिकार का कि प्रतिकार का प्रतिकार

१०-चण्या = मार्गदेश श्रीमान्यस्थाः साम्राम्यस्य स्था उपरेशः।

#### गाथा

लग्गी हांम विलासं, वित्ती श्रग्यात प्रात मध्यानं। सायंकाल निसीतं, रतं भूप चूंप मद्नायं॥३३॥ चृदं फूल सुगंधं, बंधे सारत्ति पांन मादिकं। रत्तं चक्ख सहासं, श्रामासं पासि रमणीयं॥३४॥

#### दुहा

श्री नरनाथ विलास सं, पूरण कियो वसंत। देखेवा दिल्ली नयर, भायो क्रूच निभ्रंत ॥३४॥ प्रात नगारो वाजियो, फिर सद्दी करनाल। ऊंच महूरत ईखियो, क्रूच कियो भूपाल ॥३६॥ स्रहरो दर क्रूच सं, श्रायो दिल्ली एम। उर जल्यां श्रसहा रहे, जेसट थलियां जेम ॥३०॥ साह मिले श्रमसाह सं, सिरै दियो सनमांन। छात नचीतो लेख छति, जांणे वात जहांन॥३८॥

३३—हांम = होंस, श्रिभिलाषा। विलासं = सुखभोग। वित्ती = व्यतीत हुई। श्रग्यात = बिना खबर। निसीतं = (निशीथ) अर्धरात्रि। रतं = श्रासक्त। चूंप = आनद में। मदनायं = कामदेव के।

३४- वृदं = समूह। सारत्ति = श्रासक्ति। मादिकं = मादक पदार्थ, मद्य श्रादि। रत्तं = लाल। श्रामासं = (श्रावास) निवास, घर।

३५—विलास = सुखभोग । नयर = नगर । भायौ = मन केा प्रिय लगा । निभ्रंत = भ्रम-रहित, निश्चित ।

३६ — सद्दी = बजी । करनाल = वाद्य-विशेष। ईखियौ = देखा।

३७—स्रहरौ = स्रसिंह का वंशज। एम = इस तरह। श्रमहा = शत्रु। जेसट = ज्येष्ठ मास में। थिलया = रेतीला प्रदेश।

३८—िसरै = श्रेष्ठ, ऊँचा । छात = राजा । नचीतौ = निश्चित । तेख = देखकर । छति = बादशाह के। ।